

राजस्थान शिक्षा नियम संहिता

# (Rajasthan Education Code)

प्रथम खण्ड

द्वारा

चतरसिंह मेहता संयुक्त निदेशक-शिक्षा विभाग, राजस्थान

बाफना बुक डिपो

प्रकाशकः शास्तिताल बाफना, बाफना वृक्त वियो-चौड़ा रास्ता-जयपुर । सर्वाधिकार तैक्षक एवं प्रकाशक द्वारा सुरक्षितः ।

मस्करल-1984 मूल्य-एके सी ध्पर्ये प्रति संग्ड्डे ।

मृत्य-एके सी रुपये प्रति सण्डै । " युद्रक-एस०एन० त्रिन्टसं-जयपुर

# भूमिका

राजस्वात जिक्षा सहिता का प्रवेबी मे प्रथम बार प्रकाशन 1957 मे राज्य सरकार हारा किया गया था। इसके बाद प्रव तक कोई सस्करस्त् प्रकाशित नहीं हुया। विद्युत्ते 27 वर्षों मे राज्य मे शिक्षा का हुत गति से प्रसार हुया। इतने वर्षों मे परिस्थितिया और आवश्यकताए भी बदसी ख्रतः शिक्षा सम्बन्धी नियमो और प्रत्रियाधों ये भी व्यापक परिचर्तन हुए। परन्तु इन परिवर्तनों का समा-वेश करते हुए शिक्षा सहिता का कोई साधिकारिक प्रकाशन नहीं हुसा।

प्रति वर्ष नये विद्यालय और महाविद्यालय खुलते हैं या क्रमीन्नत होते है परन्तु इन तस्याक्षी
म शिक्षा प्रवासन सम्बन्धी नियमों का सकलन उपलब्ध न होने से श्रष्ट्यापको, ग्रन्थ कर्मचारियों और
प्रशासकों सभी को कंटिनाई का युनुष्य होना स्वाभाविक है। सही जानकारी के सभाव से बभी बभी
काश्यिक समस्याए उत्पन्न हो जाती है या फिर सबत निर्मुखों से सस्योध बढ़ने लगता है जिससे
कभी-कभी प्रशासन की प्रतिष्टा नो भी भाव भाती है। यदि जानकारी सहब और श्रीष्ठता से उपनव्य
हो जाए तो इन सभी समस्यायों का निरावरण किया जा सकता है। यह प्रवासन इनी कभी की
पूर्ति हेतु एक प्रयास है।

पुस्तक को बृहदाकार से बचाने के लिए इसे दी खण्डो मे प्रकाशित किया जा रहा है। प्रयम खण्ड मे 1957 मे प्रकाशित जिला सहिता के 25 घण्यायो और परिशिष्टो को प्रव तक के सशीधित कप मे दिया गया है। शिला सहिता के प्रध्माय प्रयम के गिवम 4 मे यह व्यवस्था है कि शिक्षा निरुश्तक सिहला से सम्बन्धित विषय पर स्थाई प्रावेश भादि जारी करेंगे वे शिक्षा सहिता के ही भाग होंगे। इसी धृदिन में शिक्षा निदेशक हारा समय-समय पर जारी प्रादेश और राज्य सरकार के शिक्षा प्रव विभागी द्वारा जारी प्रावेश को भी यथा स्थान दिया गया है ताहि विषय को सम्पूर्णता से समफते मे प्राथमी दहे। उदाहरण स्वकृत प्रकाश 12 मे प्रध्यापको के स्थानान्तरण पर कार्यमुत्ति के बारे मे निप्तम 24 मे प्राथमान है। इस और स्वस्ट करने के लिए इसके साथ ही विभागीय निर्णय व कार्यिक विभाग द्वारा जारी निर्वेश भी दे विशे पर्ये हैं। प्रध्याय पूरा ही यदना प्या है प्रतः सके स्थान पर प्रवृद्धिन नियम 1963 सब तक के मशीधित स्थ और स्थरीकरण सहित दिये गये है। परिशिष्टो को सता व्यापक वनाया गया है कि प्रव तक निर्वारित सभी सूचनाधो को भन्न मे शिक्षा प्रधिनारियों को सुनिया रहे धौर सम्बन्ध सभी प्रकाधों के स्थान प्रकाश में भन्न मे शिक्षा प्रधान प्रधान की सुनिया रहे धौर सम्बन्ध सभी प्रकाधों को सुनिया प्रकाश में भन्न में शिक्षा प्रधान रियो ही धारी सम्बन्ध सहन स्थल सहन स्थ से उपलब्ध हो जाय।

पुस्तर के दूसरे खण्ड में वे सभी घष्याय मिन्मितत किये गये हैं जिनवा प्रत्येक शिक्षा वार्यालय व सस्या के अध्यापको व कर्मवारियों से सम्बन्ध होना है। दितीय स्वष्ट के भी 25 प्रध्याय है व इन्हें तीन भागों में विमाणित किया गयो है—(1) सस्यापन सम्बन्धी विषय, (2) वित्तीय विषय और (3) प्रस्त मिश्रित विषय । सस्यापन सम्बन्धी विषयों में निवृत्ति, स्थानान्तरए, वरिष्टता, विभागीय वयन, परिवेदनाए, पदोष्रति, धवकाज, वेवा तथ मादि महत्वपूर्णं प्रध्यायों में विद्युता ह्यारण व प्रतियाए यो गई है। वित्तीय विषयों वाले भाग म पेन्जन, वय, वेतन, भते, बन्दोतिया, प्रावाम, वाहन व टेलीफीन सम्बन्धी प्रध्याय है। ॥ यन विषयों वे हितकारी विषय म्यायालय, पदायदी राज, चात्र विषय प्रवास के सम्बन्धि राज, चात्र विषय प्रवास विषय एवं वर्ग सादि सहस्वपूर्णं प्रध्याय है। शिवा विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों वे निष्

वारे मे राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सामान्य वित्तीय एव लेखा नियम, राजस्थान धर्मीतक मेवाए वर्गीकरण एव नियन्त्रण नियम झलग से हैं पर इन झध्यायों में वे ही महत्वपूर्ण बातें ली गई है जिनकी जानकारी प्रत्येक कर्मचारी ग्रीर प्रशासक के लाभ के लिए ग्रावश्यक एव न्यनतम है। शिक्षा सेवा के प्रधिनारियों, प्रध्यापनो भी नमंचारियों के सेवा नियमों के लिए प्रलग से लग्न प्रस्तावित है भत इन दो खण्डो में ग्रभी उन्हें स्थान नहीं दिया गया है। प्रथम खण्ड में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित कोड को सरल हिन्दी में लिखा गया है, प्रयत्न

विशेष चयन वे सेवा नियम भी दिये गये हैं । यो तो श्रवकाश, पेन्धन, त्रय, विभागीय जान शादि के

यह किया गया है कि मल का सही भाव चा जाए। कई स्थानी पर अग्रेजी के आदेशों को हिन्दी के शीर्पंत के साथ यो का यो स्पष्टता के विशेष प्रयोजन से दिया गया है। दोनो खण्डो के लिए झव तब प्रकाशित सामग्री का उपयोग विधा गया है और उसे विषय व विन्दुवार कम मे उपयक्त स्थान पर सजीया गया है। शिविरा पितका, लेखाविज, सचित्रालय सदेश, राजस्यान विकास मादि पत्रिकाए घोर राजस्यान शिक्षा सहिता, शिक्षा संदेशिका व बादेश परिपत्र मादि प्रकाशन इस ऐतिहासिक शोध सद्क्य लघु प्रयास के सुरय स्रोत रहे है। इस प्रकाशन के पीछे मेरे मित्र श्री शिवरतन यानवी की

प्रेरणा रही है । प्रवाशक भी इस ग्रोर प्रलंतवा सवेप्ट रहे । प्रत्येक कर्मनारी एवं ग्राधिकारी के लिए राज्य सरकार की शिक्षण एवं प्रशासन सम्बन्धी नीतियो और प्रक्रियामा को जानना भीर सही रूप से समझना बावश्यक है। तभी उनकी भली भाति श्रियाविति हो सनती है। सभी स्तर की शिक्षण सस्वाम्रो और इनसे सम्बन्धित कार्यालयों में ग्राट इस जह रूप की कुछ भी पति इस प्रकाशन के माध्यम से ही सकी ती लेखक यपने प्रयास की सार्धक

मानेगा। इसे और उपयोगी बनाने के हर सम्भाव का स्वागत है। चतर सिंह मेहता

5 जुलाई, 1984

# राजस्थान शिक्षा नियम संहिता

#### प्रथम खण्ड यंशिक विषय सची

4

# .

| ग्र <b>ध्या</b> य | विषय |
|-------------------|------|
| ·                 |      |

- प्रारम्भिकतथा पारमापाए 2 विभागीय व्यवस्था
- 3 प्रधिकारियों के कर्तव्य श्रीर शक्तिया
  - 4 निरीक्षरा
  - 5 स्नातक/स्नातकोतरीय महाविद्यालय संस्थाको का ब्रातरिक प्रशासन
- 6 शुरुक एव निधि 7
- परीक्षा एव कक्षीन्नति नियम 8
- 9 प्रशिक्षरा सस्याए 10
- छात्रावास 11
- पुस्तकालय
- सेवा में नियुक्ति सथा सेवा शर्ते 12
- 13 शिक्षा संस्थाओं की मान्यता विभागीय परीक्षाए 14
- 15 संस्कृत एवं बायवेदिक शिक्षा
- 16 स्वास्थ्य, भारीरिक शिक्षा तथा प्रश्य सहशैक्षणिक प्रवृत्तियां गैक्षाणिक एव सारहतिक संस्थाओं के लिए राजस्थान सहायता नियम 17
- 18 भवन एव फरनीचर
- व्यक्तिगत द्युशन्स एवं ग्रन्य वृतियां 19
- सार्वजनिक परीक्षा में बैठने की अनुमति 20
- 2.1 रजिस्टर तथा ग्रभिलेख
- 22 पत्र व्यवहार का कम 23 प्रशासन प्रतिवेदन
- 24 सस्या प्रधानी व श्रध्यापकी के लिए निर्देश
- 25 शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यो हेतु व्यक्तिगत तथा सर्विजनिक सस्थाम्री से सहायता प्राप्त करने के
- मरिशिटर

नियम

- 1 निदेशालयो एव मण्डल ग्रधिकारियो को भेजी जानी वाली सचनाए 2 सामयिक निरीक्षण
- 3 सामिक विवरण एव तालिकाए
- निरीक्षण दिष्पश्चिया
- 5 (ग्र) निरीक्षण पत्र (माध्यमिक विद्यालय व उच्च भाष्यभिक विद्यालय)
- (ब) निरीक्षण पत्र (प्राथमिक विद्यालय)
- वार्षिक कार्य मृत्याकन
- 7 सर्वे रिपोर्ट छात्रवृत्तिया
- 9 शतक सालिका
- 10 संबंजनिक परीक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र
- त्रम सहया 10 की सकलित तालिका
- 12 प्रशिक्षण मे प्रतिनियुक्त ग्रन्थापको के लिए ग्रनुबन्ध

- 13 निजी शिक्षण संस्थाओं ने लिए मान्यता प्रार्थना-पत्र
- शिक्षण सस्या धनुदान ब्रार्थना-पत्र 14
- सस्या को सहायता देने के सम्बन्ध म घधिकारी का ग्रामिनत 15
- प्राईवेट टयुशन की धनुमति का प्रायंना पत्र 16
- ग्रह्मापको के प्रशिक्षण हेत प्रार्थना-प्रम 17
- प्राईवेट सम्पर्थी के प्रशिक्षण हेतु प्रार्थना-पत्र 18
- रवात्र रजिस्टर 20 प्रवेश रजिस्टर
- 21 पाठवाला एवेश प्रार्थना पत्र
- 22 ध्रवति पत्र

- 23 द्यनंबन्धं पत्र
- 24 जिला प्रधिकारियों की शक्तिया

# राजस्थान शिक्षा नियम संहिता

#### दितीय खण्ड विचय चध्यास î नियक्ति विदेश सेवा 3 स्थानान्तरण वरिष्ठता विभागीय चयन 5 6 परिवेदना/शिकायते 7 सेवा सब मावश्यक श्रस्थायी नियुक्ति/पदीजित 8 Q **घ**वकाश 10 विभागीय जान कार्यालय 11 12 वेरशत लेखा सम्बन्धी कर्त-य 13 14 क्रम वेतन एव भते 15 16 वाहन व टेलीफोन 17 धावास व्यवस्था हितकारी निधि 18 धपील प्रधिकरण व -याया नय 19 20 तथे वर्ग व विषय 21 छात्र 22 निरीक्षण एव दौरे 23 पचायती राज 24 सेवा नियम

ग्रन्य महत्वपूर्णं घादेश

25 Ĭ

# राजस्थान शिक्षा नियम संहिता

# (प्रथम खण्ड)

|     | विवरण<br>1                                  | पृष्ठ संख्या<br>2          |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                             |                            |
|     | सम्याय-1 ब्रारम्भिक तथा परिभाषाएं           |                            |
| 1.  | विभाग                                       | 1                          |
| 2.  | स्नातक महाविद्यालय                          | I.                         |
| 3,  | निदेशक                                      | 2                          |
| 4.  | सरकार                                       | 2                          |
| 5,  | मिभावक                                      | 2                          |
| 6.  | दानावास मधीक्षक                             | 2                          |
| 7.  | निरीक्षक                                    | 3                          |
| 8.  | व्यवस्थापक                                  | 3                          |
| 9.  | प्राथमिक विद्यालय                           | -3                         |
| 10. | स्नातकोत्तर महाविद्यालय                     | 2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3 |
| 11. | पश्चिक स्कूल                                | 3                          |
| 12. | रजिस्द्वार                                  | 3                          |
|     | <b>छा</b> त्रवृत्ति                         | 3                          |
| 14. | माध्यमिक विद्यालय                           | 4                          |
| 15. | सत्र                                        | 4                          |
| 16. | <b>मवि</b>                                  | 4                          |
| 17. | •यावसापिक संस्थार्ग                         | 4                          |
|     | मध्याय-2 विभागीय श्वतस्था                   |                            |
| 1.  | निवेशक                                      | \$                         |
| 2.  | उप/संयुक्त निदेशक                           | 5                          |
| 3.  | जिता शिक्षा मधिकारी                         | 6                          |
| 4.  | भतिरिक्त जिला शिक्षा भविकारी                | 6                          |
| 5.  | चप निदेशक समाज शिक्षा                       | 6                          |
| 6.  | पंजीयश                                      | 6                          |
|     | भव्याय-3 भविकारियों के कर्तव्य भीर शक्तियां | u                          |
| 1.  | निदेशक                                      | _                          |
| 2.  | उप/संयुक्त निदेशक                           | 6                          |
| 3.  | विला शिक्षा मधिकारी                         | 8                          |
|     | <b>C</b>                                    | 9                          |
| 4.  | जिला शिक्षा समिवरारी (गंस्कृत)<br>पंजीयक    | 1                          |

| 1 1 1 1                                               | 2        |
|-------------------------------------------------------|----------|
| 6. उप निदेशक योजना                                    | 12       |
| 7. उप निदेशक समाज शिक्षा                              | 13       |
| 8. द्रतिरिक्त जिला शिक्षा ग्रधिकारी                   | 14       |
| 9. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी                      | 14       |
| 10. उप जिला मिला भविकारी                              | 15       |
| 11. वरिष्ठ उप जिला शिला पंधिकारी (छात्रा)             | 15       |
| 12 ग्रवर उप जिला शिक्षा भविकारी                       | 16       |
| 13. शिक्षा प्रसार अधिकारी                             | 16       |
| 14. प्रवानाचार्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय         | 17       |
| 15. प्रधान, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक                    | 17       |
| 16. प्रधान, उच्च प्राथमिक/प्राथमिक                    | 18       |
| 17. व्यास्याता शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यानय           | 19       |
| 18. वरिष्ठता व्यास्याता शिक्षक प्रशिक्षाण महाविद्यालय | 19       |
| 19. प्रोफेसर, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय            | 19       |
| 20. व्यास्थाता स्त्रुल शिक्षक                         | 19       |
| 21. वरिष्ठ चन्यापद                                    |          |
| 22. सम्बादक                                           | 19<br>20 |
| धन्याय—4 निरोक्त <u>स्</u> व                          | 20       |
| 1. निरीवण भविनारी                                     |          |
| 2. निरीशण प्रविकारियो का कार्य                        | 20       |
| 3. मभिप्राय                                           | 21       |
| 4. ध्यवहार                                            | 21       |
| 5. मान्यता प्राप्त मस्वाएं                            | 22       |
| 6. पूर्व सूचना                                        | 22       |
| 7. प्रतिवेदन                                          | 23       |
| 8. रजिस्टर                                            | 23       |
| 9. बारुस्मिक विशेष्टाय                                | 23       |
| О. нна                                                | 23       |
| 1. यात्रा                                             | 24       |
| 2. त्रमासिक प्रतिवेदन                                 | 24       |
| 3. द्यान/द्याना मस्याले                               | 25       |
| 4. वाधिक बोजना रोस्टर                                 | 25       |
| 5. दमीय परिवीक्षण                                     | 26       |
|                                                       | 26       |
| क्रम्याय ६नातक/हनातकोत्तर महाविद्यालय                 |          |
|                                                       |          |
| 2. प्राचार्य दायित्व                                  | 26       |
|                                                       | 27       |
|                                                       | 27       |

|     | 1                                      | 2       |
|-----|----------------------------------------|---------|
|     |                                        |         |
| 4,  | महाविद्यालय भवन .                      | 27      |
| 5.  |                                        | 27      |
| 6.  |                                        | 27      |
| 7.  | प्राध्यापको के कार्य                   | 27      |
| 8.  | <b>इयूशन</b>                           | 27      |
| 9.  | भैदाशिक प्रवकाश                        | 28      |
| 10. | ममितियाँ                               | 28      |
|     | ग्रच्याय-6 संस्थाको का झांतरिक प्रशासन |         |
| i.  | शिक्षण के स्तर                         | 28      |
| 2.  | कार्यं स्थान छोड्ना                    | 29      |
| 3.  | शारीरिक प्रशिक्षण                      | 29      |
| 4.  | संप हालय                               | 29      |
| 5,  | नैतिक शिक्षा                           | 29      |
| 6.  | षामिक निर्देशन                         | 29      |
| 7.  | भनुतासन                                | 29,33,3 |
| 8.  |                                        | 30      |
| 9.  |                                        | 30      |
| 10. |                                        | 31      |
| II. |                                        | 31      |
| 12. |                                        | 37      |
|     | प्रधान द्वारा घट्यापन                  | - 31    |
|     | स्टाफ                                  | 31      |
| 15. |                                        | 31,32,3 |
| 16. |                                        | 94      |
| 17. |                                        | 34      |
| 18. |                                        | 34      |
| 19. |                                        | 34      |
| 20. |                                        | 34      |
| 21. |                                        | 35      |
| 22. |                                        | 35      |
| 23. | 2.5                                    | 35,3₹   |
| 24. |                                        | 36      |
| 25. | वरिसर का उपयोग                         | 37      |
|     | शब्दाय ? शुल्क एवं निधि                |         |
| 1.  | **                                     | 37      |
| 2   | . मुत्क मानी                           | 37      |

|    | 1                                     |        |
|----|---------------------------------------|--------|
| 3  | उपयोगपरोक्षा निधि                     | 38     |
|    | याचनालय वस निधि                       | 38     |
|    | सल निधि                               | 38     |
|    | पत्रिका निधि                          | 38     |
|    | सामाजित्र संगठन                       | 38     |
|    | छात्र मसद                             | 38     |
| 4  | क्यप के मद व सीमाएँ                   | 39     |
| 5  | शिक्षसा भुत्क                         | 42     |
| 5  | शिक्षण गुरुक से मुस्कि                | 42,43, |
|    |                                       | 44, 45 |
| 7  | प्रवेश गुल्क                          | 45     |
| 8  | वस परिवहन शुल्य                       | 46     |
| 9. | भवधान राशि                            | 47     |
| 10 | विकित्सा गुरुक                        | 47     |
| ΞI | भवन निर्माण व छात्र शुल्क             | 47     |
|    | क्रम्याय—8 परीक्षा एव कक्षोन्नति नियम |        |
| ſ  | शैत्र                                 | 48     |
| 2  | प्रवेल योग्यता                        | 48     |
| 3  | उपस्यिति                              | 48     |
| 4  | उपस्थित से मुर्ति                     | 48     |
| 5  | सैपारी अवकाश                          | 49     |
| 6  | प्रस्त पत्र व्यवस्था                  | 49     |
| 7  | परीक्षाएँ                             | 49     |
| 8  | पूर्णीक                               | 50     |
| 9  | उतीर्णता निवम                         | 50     |
| 10 | <b>उत्तर पुस्तिकाओ की सुरक्ष</b> र    | 53     |
| 11 | स्वयपाठी छात्र/छात्राएँ               | 54     |
| 12 | धनुर्वित साधना का प्रयोग              | 55     |
|    | प्रकिया                               | 56     |
|    | दण्ड                                  | 57     |
|    | ग्रध्यार्थ—9 श्रीशक्षता संस्थाएं,     |        |
| 1  | स्तर                                  | 57     |
| 2  | सरपा निर्धारण                         | 57     |
| 3  | <b>उपस्थिति</b>                       | 58     |
| 4  | भनुपस्थित                             | 58     |
| 5  | <b>छ</b> ।त्रावास                     | 58     |
| 6  | <b>बनुवार</b> ङ                       | 36     |

|     | 1                                           | 2  |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 7.  | भवनाम                                       | 58 |
| 8.  | विद्यालयों से समन्वय                        | 59 |
| 9.  | सामाजिक प्रवृतिया                           | 59 |
| 10. |                                             | 60 |
| •   | चयन समिति                                   | 60 |
|     | क्षेत्र निर्घारण                            | 61 |
|     | गृह जिले का निर्धारण                        | 61 |
|     | गृह जिले का प्रमासीकरस फामें                | 78 |
|     | शैक्षिक योग्यता                             | 62 |
|     | ষাম্                                        | 64 |
|     | भ्रमान्य शैक्षिक योग्यतः                    | 64 |
|     | शारीरिक धयोग्यतार्षे                        | 65 |
|     | भावेदन पत्र निवमावनी                        | 65 |
|     | ग्रावेदन पत्र भरने की प्रतिया               | 66 |
|     | ग्रावेदन पत्र प्राप्ति के बाद कार्यवाही     | 66 |
|     | चयन प्रतिया                                 | 70 |
|     | विद्यालय मे प्रवेश कार्य                    | 72 |
|     | द्यात्रावास                                 | 74 |
|     | सीटो का विवरण-विद्यालयवार                   | 74 |
|     | सीटों का विवरसा-जिलाबार                     | 75 |
|     | बारक्षस                                     | 75 |
| 1   | ग्रनु. जाति/ग्रनु. जनजाति सूची              | 76 |
| 11  | · प्रमाण पत्र—मूल जिले से बाहर का           | 79 |
|     | राजस्यान का बोनाफाइड                        | 79 |
|     | राजनैतिक पीड़ित                             | 80 |
|     | भूतपूर्व सँनिक                              | 81 |
|     | प्रध्यापक का पुत्र                          | 18 |
|     | मृत राज्य कर्मचारी का पुत्र                 | 82 |
|     | श्रध्यापन श्रनुभव                           | 82 |
|     | 2. · वरीयदा के धंक                          | 83 |
| 13  | . बी. एट. प्रशिक्षण (नियमित)—चयन का मानदण्ड | 85 |
|     | स्यानो का घारलण                             | 87 |
|     | प्राथमिकता                                  | 87 |
|     | विषय वार सीटें                              | 89 |
| 1   | 4. बी. एड. पत्राचार/ग्रीध्मकालीन—बोग्यता    | 89 |
|     | भविष                                        | 89 |
|     | षायु सीमा                                   | 89 |
|     | प्रवेश की प्रत्रिया                         | 89 |
|     |                                             |    |

|          |                          | 1                                 | 2          |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
|          |                          | सीटो का विवरण                     | 92         |
|          |                          | भावेदन पत्र                       | 96         |
|          |                          | महेग विक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय | 97         |
| 15       | सेवारत प्रशिक्षण-पूर्व   | तैयारी                            | 99         |
|          |                          | नियुक्ति                          | 100        |
|          |                          | वर अधिकारी कार्य                  | 101        |
|          | <b>मू</b> ल्य            | गं <b>व</b> न                     | 102        |
|          |                          | जित भवकाश                         | 102        |
|          | भनुः                     | रतीं कार्य                        | 103        |
|          | বিধি                     | ाघ                                | 103        |
| 16,      | प्रसार सेवा कार्य-णि प्र | वि —कार्य प्रसाली                 | 105        |
|          |                          | विद्यालयी का चयन                  | 105        |
|          |                          | परामशंदात्री समिति                | 105        |
|          |                          | उत्तरहायित्व मानद निर्देश         | 106        |
|          |                          | समन्दयर                           | 107        |
|          |                          | भनुदेशक                           | 108        |
|          |                          | जिला विक्षा ग्रीपकारी             | 108        |
|          |                          | रुप जि वि धः                      | 109        |
|          |                          | राज राज्य विकास संस्थान           | 110        |
|          |                          | शिक्षको की प्रतिनियुक्ति          | 109        |
|          |                          | श्रभिलेख सूची                     | 111        |
|          |                          | भव्याय—10 छात्रस्वाम              |            |
| 1,       | स्थापना                  |                                   | 113        |
| 2        | भेजन का चयन              |                                   | 113        |
| 3        | भवन का उपयोग             |                                   | 113        |
| 4        | निवास की शर्ते           |                                   | 113        |
| <b>5</b> | न्यवस्था तथा देखरेख      |                                   | 113        |
| 0        | दानम्बास ग्रधीक्षक—नि    |                                   | 113        |
| 7        | का<br>चिकित्सा सेवा      | ц                                 | 113        |
| 3        | समानार पत्र करू          |                                   | 114        |
| 9        | प्रवेश                   |                                   | 114        |
| 10       | भावरण निवम               |                                   | 114        |
|          |                          |                                   | 114,115    |
|          |                          | विध्याय—11 पुस्तकालय              |            |
| 1        | धर्मीकरसो                |                                   | 116        |
| 2,       | सस्यागत पुस्तकानम        |                                   | 115<br>115 |
|          |                          |                                   | 113        |

|    | 1                                           | 2       |
|----|---------------------------------------------|---------|
| 3  | सार्वेजनिक पुरसकालय                         | 117     |
| 4  | केन्द्रीय एव प्रादेशिक पुस्तकालय            | 117     |
| 5  | विधान-समितिया                               | 118     |
|    | उप समितिया                                  | 119     |
|    | कार्य                                       | 120     |
| Ø  | खुसने का समय                                | 121     |
| 7  | भव <b>्</b> श                               | 122     |
| 8  | संदस्यतः                                    | 122     |
| 9  | उधारकी सर्वे                                | 124     |
| 10 | प्रवेश                                      | 126     |
| 11 | प्रतिवेदन                                   | 127     |
|    | ग्रम्याय-12 सेवा मे निवृत्ति सथा सेवा शर्ने |         |
| ı  | नियुक्ति—श्रधिकार                           | 128     |
|    | वार्थना-पत्र                                | 128     |
|    | भाषु                                        | 128     |
|    | प्राथमिकताए                                 | 128     |
|    | कार्यभार ग्रह्मा न वरना                     | 128     |
|    | पदीश्नति के सिद्धान्त                       | 128     |
|    | चयन                                         | 120     |
|    | वरिष्ठता सूची                               | 129     |
|    | प्रमासनिक पद                                | 429     |
| 2  | व्यक्तिगत पित्रका — सभारण                   | 129,130 |
|    | प्रविध्या                                   | 129,130 |
| 3  | गापनीय प्रतिबेदनतिथिया                      | 130     |
|    | विहित मानदड                                 | 130     |
|    | पुष्टि म प्रमाश                             | 131.132 |
|    | सेवा निवृत्त प्रधिकारी                      | 132     |
|    | प्रतिवेदव व समीसव स्थिवारी                  | 132     |
| 4  | स्थानान्तरशविभागीय हित                      | 133     |
|    | सामान्य सम्ब                                | 133     |
|    | भावेदन ही वर्याध्त                          | 133     |
|    | पतुर्व व्येशी कर्ववारी                      | 133     |
|    | कार्य मुक्ति समय                            | 133,135 |
|    | भवकाश लेने पर वार्यवाही                     | 133,134 |
|    | पुरन्त कार्यमुक्त करना                      | 135     |
|    | कार्यभार प्रनिवेदन                          | 135 137 |
|    | कार्यभार सम्भालने पर मुक्त                  | 136     |
|    |                                             |         |

|          | 1                                                     | 2   |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
|          | भाजं लेनदेन मधिकारी                                   | 136 |
|          | श्रन्तिम वेतन भुगतान पत्र                             | 137 |
|          | माशा व्यय नी अनुज्ञेयता                               | 137 |
| 5.       | धवनाश - माक. मवकाश वे धलावा 🗗 सप्ताह पूर्वे           | 137 |
|          | प्रार्थना पत्र अग्रेपित करना                          | 137 |
|          | विक्तिसा प्रमास पत्र                                  | 137 |
|          | मुस्यालय छोडना                                        | 137 |
|          | माकस्मिन धनकाल बनुजीयता                               | 138 |
|          | पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना सनिवार्य                  | 138 |
|          | ग्रीव्यावकाश में रोकना                                | 139 |
|          | प्रीव्मावकाम मे—उपाजित सवकास का स्वत्व                | 139 |
|          | विशेष साकस्मिक सवकाश                                  | 141 |
| 6.       | हेवा पुस्तिका                                         | 142 |
|          | श्रद्याय—13 शिक्षा संस्याओं की मान्यत                 | ŧ   |
| 1.       | स्तर                                                  | 152 |
| 2.       | <b>ग</b> तें                                          | 152 |
| 3        | शिथिजन                                                | 153 |
| 4.       | रह करना                                               | 153 |
| 5.       | प्रार्थना पत्र का समय                                 | 154 |
| 6.       | सक्षम ग्राधिकारी                                      | 155 |
| 7.       | निरीक्षण सुमाव                                        | 155 |
| 8.       | मोन्टेसरी की मान्यता                                  | 156 |
| 9.       | मान्य विद्यालयो का नियमन                              | 157 |
|          | , ग्रम्याय—14 विभागीय वरीकार्ये                       |     |
| ı.       | परीक्षा सूची                                          | 159 |
| 2.       | गुल्क सूची                                            | 159 |
| 3.       | परीक्षको की निमुक्ति                                  | 159 |
| 4.       | परीक्षा केन्द्र                                       | 159 |
| 5.       | वेज्द्र भ्रमीशक                                       | 159 |
| 6.<br>7. | परोक्षा तिबि                                          | 160 |
| 8.       | पाठ्यक्रम<br>चत्तीर्याता नियम                         | 160 |
| 9.       | पूर्व प्रायमिक शिक्षक प्रशिक्षां परीक्षाउपस्थिति निषम | 160 |
| ,.       |                                                       | 160 |
|          | र्येणी निर्धारण                                       | 161 |
|          | <b>धनुप</b> स्थिति                                    | 161 |
|          | पूरक योग्य                                            | 163 |
|          | नियम विरुद्ध प्रवेश                                   | 164 |

|     | 1                                        | 2       |
|-----|------------------------------------------|---------|
| 10. | सगीत परीक्षा-सत्र श्रवधि                 | 165     |
|     | प्रवेश तिथि                              | 165     |
|     | प्रवेश नियम                              | 165     |
|     | कालाभ                                    | 166     |
|     | उत्तीर्णाक                               | 167     |
|     | सगीत मुपश                                | 167     |
|     | सगील प्रभाकर                             | 168     |
| 11. | मारोरिक शिक्षा परीक्षा                   | 169     |
| 12. | संस्कृत व बायुर्वेद परीक्षा              | 170     |
|     | ब्रघ्याय—15 संस्कृत एवं भागुर्वेद शिक्षा |         |
| ŧ.  | वर्गीकरण                                 | 172     |
| 2.  | नियन्त्रस्य                              | 172     |
| 3.  | ग्रह्म च छात्रवृत्ति                     | 172     |
|     |                                          |         |
|     |                                          | -       |
| 1.  | लेलवृद- महरव                             | 174     |
|     | मन्धि                                    | 174     |
|     | जमस्थिति ।                               | 174     |
|     | <b>पू</b> ची                             | 175     |
|     | कालाश निर्धारत                           | 176     |
| 2.  | स्वास्थ्य परियोजनाए                      | 176     |
| 3.  | गारीरिक शिक्षा—कालाश                     | 178     |
|     | <b>गार्थं</b>                            | 178     |
|     | कार्य क्षेत्र                            | 179     |
|     | बापिक योजना                              | 180     |
| 4.  | प्रतियोगिताए — श्रावास व्यवस्था          | 481     |
|     | भनुशासन                                  | 181     |
|     | <b>स्वरुद्धता</b>                        | 181     |
|     | मार्चपास्ट व वेशभूपा                     | 181     |
|     | धादा भायोजन                              | 382     |
|     | धजट                                      | 182,183 |
|     | खिलाडियो की चयन                          | 183     |
|     | पुरस्कार व प्रमास पत्र                   | 183     |
|     | ममिलेख                                   | 184     |
|     | <b>मार</b> दकाली <i>म</i>                | 184     |
|     | मीनकालीक                                 | 184     |
|     | रंज्य प्राथमिक विद्यालय-सेन              | 185     |
|     | निसा व क्षेत्र स्तरी                     | d 186   |
|     |                                          |         |

|           | 1                               |                                        | 2           |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|           |                                 | ज्य स्तरीय                             | 186         |
| _         |                                 | यमिक विद्यालय                          | 187         |
| 5.        | गैर सरकारी थोगदान               |                                        | 190         |
| 6.        | शारीरिय, सांस्कृतिय सन्त        | गह                                     | 190         |
| 7.        | गरावेश                          |                                        | 190         |
| 8.        | श्रीद्यांगन                     |                                        | 191         |
| 9.        | रेडमास                          |                                        | 192         |
| 10.       | स्वालट य गाइड                   |                                        | 192         |
|           |                                 | एवं मस्दितिक संस्थाधी के सिवे राजस्यान | सहायता नियम |
| 1.        |                                 |                                        | 193         |
| 2.        | परिभाषाएँ                       |                                        | 193         |
| 3.        | योग्यतः                         |                                        | 193         |
| 4.        | संस्थाओं का वर्गीकरता           |                                        | 194         |
| 5.        | धनुदान की वार्ते                |                                        | 194         |
| 6.        | कर्मचारियो की नेवा शर्ने-       | ~चयन समिति                             | 200/203     |
|           |                                 | विभागीय धनुषोदन                        | 201         |
|           |                                 | स्यानान्तरेण                           | 204         |
|           |                                 | सरेग्डर सी <i>व</i>                    | 204         |
|           |                                 | बिस्वापित ग्रध्यापक                    | 204,205     |
|           |                                 | केन्द्रीय कार्यालय                     | 205         |
|           |                                 | त्रमाश-पत्र                            | 205         |
|           |                                 | वैतन भूगतान                            | 205         |
|           | '                               | पदच्युत, निध्नासन, पदावनस              | 205         |
|           |                                 | पी. एफ. नियम                           | 206,208     |
|           |                                 | सुरक्षित कीप                           | 207,217     |
|           |                                 | दवत सासे                               | 207         |
|           |                                 | भविष्य निधि नियम                       | 209,279     |
|           |                                 | पी. ही. एवाउन्ट                        | 213         |
| 7,        | वापित पुतरावृत्त अनुदान-        | —नियम                                  | 217         |
|           |                                 | नेवा परीक्षरा                          | 218         |
|           |                                 | श्रर्थं दह                             | 219         |
|           |                                 | श्री शी विभक्ति या भाषार               | 219         |
|           |                                 | फीस                                    | 220         |
|           |                                 | श्रमोन्तति पर भनुदान                   | 223         |
| 8.        | स्वोकृत खर्चे                   | दर                                     | 224         |
|           |                                 | वेन्द्रीय वार्यालय                     | 226         |
|           |                                 | भवन विराया                             | 227         |
| 9,<br>10. | धनावर्तक प्रनुदान<br>कार्य दिवस |                                        | 229         |
| 10,       | काय दिवस                        |                                        | 230         |
|           |                                 |                                        |             |

| 1                                                                                       | 2       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11. अनुदान के लिए प्रायंना पत                                                           | 230     |
| 12. ग्रनुटान में कमो, वापसी, रोकना                                                      | 231     |
| 13. प्रायेना-पत्र जाचने की समिति                                                        | 231     |
| 14. रेलवे स्कूल को अनुदान                                                               | 231     |
| 15. स्वीकृति देने वासे ग्रधिकारी                                                        | 232     |
| 16. सम्पत्ति का हस्तान्तरस्                                                             | 233     |
| 17. रजिस्टर का सधारण                                                                    | 233     |
| 18. ऋय                                                                                  | 233     |
| 19. प्रबन्ध मडलो का निर्माण                                                             | 234     |
| 20. शिक्षत् मस्यामी के बनुवासन नियम                                                     | 237     |
| 21 इक्रारनामा का प्रपत्र—अध्यापक                                                        | 238     |
| प्रधान                                                                                  | 241     |
| 22. विभागीय प्रधिकारियों के घषिकार                                                      | 244     |
| 23. चतुर्थं श्रेणी कर्मचारी-प्राथमिक एव माध्यमिक विद्यासय                               | 247     |
| प्राथमिक विद्यालय                                                                       | 247     |
| पूर्व कार्येरत                                                                          | 247     |
| वेतन पर ग्रनुदान                                                                        | 248     |
| धनुमोदन                                                                                 | 248     |
| 24. लिपिको ने पद                                                                        | 248     |
| 25. ग्रनिरिक्त पद-माग                                                                   | 249,278 |
| छात्र सन्धा                                                                             | 249     |
| भव्यापक                                                                                 | 249     |
| <ol> <li>नियुक्तियो का अनुमोदन—ग्रध्यापक</li> </ol>                                     | 250     |
| प्रिषमारी                                                                               | 251     |
| 27. परिवीक्षा व स्थायीव रण                                                              | 252,258 |
| 28. ग्रीध्मकाल का वेतन                                                                  | 252,254 |
| 29. मध्यापको नी नियुक्ति—मभिलेख                                                         | 253     |
| नियम                                                                                    | 254     |
| विश्वापन                                                                                | 254     |
| चयन मे प्रतिनिधि                                                                        | 255     |
| प्रशिक्षित भ्रष्यापक                                                                    | 259     |
| 30. कार्य प्रशाली                                                                       | 257     |
| 31. प्रभागभीन वर्भवारी—वयन व धनुमोदन                                                    | 261     |
| 32. नीटिस बेतन                                                                          | 261     |
| 33. व मंचारियों की नियुक्ति                                                             | 261     |
| 34. प्रनुदान सूची वे सिंग् प्रार्थना पत्र<br>35. सहामना प्रजटान के जिल्हा गर्जे की मीनन | 264     |
| adian allana biologia at dial                                                           | 266     |
| 36. नर्भचारियो नी घेस्पी ना जिबस्स                                                      | 270     |

|     | 1                                  | 2   |
|-----|------------------------------------|-----|
| 37. | मोरगेज शेड                         | 272 |
| 38. | दिनीय मनिवार का खबकाश              | 275 |
| 39. | न्यूनतम बेतन का निर्धारण           | 275 |
| 40  | ग्रीप्रम बेनन बृद्धिया             | 276 |
| 41  | रेलवे शालाधी में चयन               | 276 |
| 42  | <u>पुनर्नियुक्ति</u>               | 276 |
| 43  | परिसम्पत्ति रजिस्टर                | 278 |
| 44. | विकलाग भत्ता                       | 282 |
| 45. | ग्रनुदान सम्बन्धी निर्देश          | 283 |
|     | हास्याय-18 सवत एवं कर्नी <b>वर</b> |     |
| 3.  | योजनानुसार भवन निर्माण             | 290 |
| 2.  | निर्माण राशि का स्नावटन            | 290 |
| 3   | भवत का स्थान-व्यान बोग्य विन्दु    | 290 |
|     | पास में स्पान                      | 290 |
|     | खेल मैदान मे अतिकमण                | 290 |
| 4.  | भवन की योजना                       | 292 |
| 5.  | फर्नीचर व्यवस्था                   | 294 |
| 6   | बैठक का नाम                        | 294 |
| 7.  | कमरी की सत्याव माप—प्राथमिक        | 295 |
|     | उच्च प्राथमिक विद्यालय             | 295 |
|     | नाध्यमिक                           | 295 |
|     | उच्च माध्यमिङ विद्यासम             | 295 |
| 8   | क्षतिग्रस्त भवन                    | 296 |
| 9,  | छानावास-चावास                      | 297 |
|     | फर्नीचर                            | 297 |
|     | <b>श्रेंस्पता</b> ल                | 297 |
|     | जल वितरस                           | 297 |
|     | न।लिया                             | 298 |
|     | स्वास्थ्य सुविधार्थ                | 298 |
|     | वेल का मैदान                       | 298 |
|     | <b>क्षेत्रफ</b> ल                  | 298 |
|     | दोन                                | 298 |
|     | मरम्मत                             | 298 |
|     | पेड, फसल धनरीहिः<br>प्रमदान        | 298 |
| Α.  | त्रमदान<br>भैधीक्षक श्रोवास        | 298 |
| į   | भवासक आवास<br>निवास के लिए उपयोदा  | 298 |
| ļ   | न्त्राय क ।सर्व यतवीधः             | 298 |
| 1   |                                    |     |

|     | 1                                               | 2   |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 10. | विद्यालय भवन का अन्य उपयोग-अवसर                 | 299 |
|     | মর্বী                                           | 299 |
|     | किराया                                          | 300 |
|     | स्वीकृति                                        | 300 |
| 11. | धात्रकीय से भवन निर्माण-व्यय सीमा               | 301 |
|     | ग्रावेदन पत्र                                   | 301 |
|     | निर्माण समिति                                   | 302 |
| 12. | शिक्षा कोपगटन                                   | 302 |
|     | सहायतः                                          | 303 |
| 13  | भवन किराया—सीमा                                 | 304 |
|     | वित्तीय अधिकार                                  | 305 |
|     | मानदह                                           | 305 |
|     | प्रक्षिया                                       | 305 |
|     | षटरा विलेख                                      | 307 |
|     | किराया निर्वारण प्रार्थना-पत्र                  | 309 |
|     | किरावा निर्धारण                                 | 310 |
| 14. | मतिश्रमण हटाने के निर्देश                       | 310 |
|     | भव्याय-19 ध्यक्तिगत द्यूशन्स एवं भन्य वृत्तियां |     |
| 1.  | लिखित स्वीकृति                                  | 312 |
| 2,  | प्रावेदन एव                                     | 312 |
| 3.  | सीमा                                            | 312 |
| 4.  | उपचारात्मव कार्य                                | 313 |
| 5.  | सस्वीकृति अधिवारी                               | 314 |
|     | धम्बाय20 सार्वजनिक परीक्षा ने बैठने की अनुमति   | -   |
| ı.  | शिक्षको/मधिकारियो को मनुमतिउद्देश्य             | 318 |
|     | परिभाषा                                         | 318 |
|     | पूर्व धनुशा                                     | 318 |
|     | थरिसीमा<br>-                                    | 319 |
|     | प्रतिसन्ध                                       | 319 |
|     | निदेशक विरद                                     | 321 |
|     | धनवरत घनुना                                     | 323 |
|     | धवराष                                           | 323 |
|     | शीघ के लिए घनुसा                                | 324 |
|     | विधि सवा प्रशिवा                                | 324 |
|     | गतिया                                           | 324 |
|     | नियमो मे शियिसन                                 | 325 |
|     | विया मनुशा परीक्षा                              | 325 |
|     | <u> </u>                                        |     |

|    | 1                    |                                           | 2   |
|----|----------------------|-------------------------------------------|-----|
|    |                      | नियन्त्रम् व्यवस्था                       | 325 |
|    |                      | परीक्षापल                                 | 326 |
|    |                      | भावेदन पत्र                               | 327 |
|    |                      | मधारित धभितेख                             | 329 |
| 2. | प्रयोगकाला सहायकः    | Divisit                                   | 332 |
| ~- | Mallamon officers    | परिभाषा                                   | 332 |
|    |                      | श्रावेदन पत्र                             | 332 |
|    |                      | श्रनुता कोटा                              | 333 |
|    |                      | प्रसाली                                   | 333 |
|    |                      | प्रतिबन्ध                                 | 333 |
|    |                      | परोक्षाए                                  | 333 |
|    |                      | श्चनुज्ञाका लाभ न होना                    | 334 |
|    |                      | श्चनभाग                                   | 334 |
|    |                      | दण्ड विधान                                | 334 |
|    |                      | मरीक्षाकल                                 | 334 |
|    |                      | भावेदन पत्र प्रारूप                       | 334 |
| 3  | अन्नात्रविक वर्भवारी | ो—परिचय                                   | 335 |
| _  |                      | <b>ৰ</b> হিমাণাত্ৰ                        | 335 |
|    |                      | थावेदन पन                                 | 335 |
|    |                      | सक्षम मधिकारी                             | 336 |
|    |                      | परीक्षा का कोटा                           | 336 |
|    |                      | वरीयता निर्धारण                           | 336 |
|    |                      | प्रतिबन्ध                                 | 337 |
|    |                      | वरीयता                                    | 337 |
|    |                      | राति कालेज                                | 338 |
|    |                      | मनुता लाभ म उठाना                         | 338 |
|    |                      | মৰ্কাজ                                    | 338 |
|    |                      | विना भनुसा दह                             | 338 |
|    |                      | मानेदन यत्र का प्रारूप                    | 338 |
| 4  | क्षणापरो के लिए स    | नातकोत्तर भ्रध्ययन सुनिषा—नियमित भ्रध्ययन | 339 |
|    |                      | <b>उ</b> देश्य                            | 339 |
|    |                      | योग्यवा                                   | 340 |
|    |                      | भावेदन पत्र                               | 340 |
|    |                      | वयन प्रक्रिया                             | 340 |
|    |                      | <b>ध</b> वकाश                             | 340 |
|    |                      | प्रार्थना पन ना प्रारूप                   | 340 |
|    | बिद्धत माम्पती       | दर्वे कराने की प्रक्रिया                  | 342 |
|    |                      |                                           |     |

|    | 1                                |                             | 2   |
|----|----------------------------------|-----------------------------|-----|
|    | श्रध्याय—21                      | रजिस्टर तथा श्रमिलेख        |     |
| 1  | भाष्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय- | सामान्य                     | 346 |
|    |                                  | वित्तीय                     | 346 |
|    |                                  | धन्य                        | 347 |
|    |                                  | पत्र ब्यवहार                | 347 |
|    |                                  | विज्ञान, चित्रकला भारि      | 348 |
|    |                                  | पर्नीचर                     | 348 |
|    |                                  | प्रसनासय                    | 348 |
|    |                                  | कक्षाबार रजिस्टर            | 349 |
| 2  | उच्च प्राथमिक विद्यालय-सामान्य   |                             | 349 |
|    | विलीय                            |                             | 349 |
|    | पत्र स्थवः                       | sit                         | 349 |
|    | विज्ञान                          | •                           | 350 |
|    | फर्गीवर                          |                             | 350 |
|    | पुस्तकाल                         | व                           | 350 |
|    | कक्षा परि                        |                             | 350 |
| 3, | प्राथमिक विद्यालय—सामान्य        |                             | 350 |
|    | पत्र व्यवहार                     |                             | 350 |
|    | <b>फर्नी चर</b>                  |                             | 351 |
|    | कक्षा रजिस्टर                    |                             | 351 |
| 4  | द्यापावास                        |                             | 351 |
| 5  | प्रगति पुस्तिका — सामान्य        |                             | 351 |
| б  | रिमस्टर व प्रभिलेख-निर्देश-साम   | ारेख                        | 352 |
|    |                                  | रजिस्टर                     | 353 |
|    | বিস                              |                             | 354 |
|    |                                  | क व रसायन शास्त्र           | 354 |
|    |                                  | मा साराग                    | 354 |
|    |                                  | ा ना यकाया रिजन्दर          | 354 |
|    | •                                | रजिस्टर                     | 354 |
|    |                                  | व्यति रजिस्टर               | 356 |
|    | <b>प्रवे</b> ड                   | र जिस्टर                    | 357 |
| 7  | व्यक्तिगत पंजिकामी ना रख रखान-   | -निर्देश                    | 357 |
|    |                                  | प्रत्येक पत्रिका मे प्रपत्र | 358 |
|    |                                  | भारी होने पर माग            | 358 |
| 8  | नेवा पुस्तिका का संघारण          | 4                           | 359 |
| 9. | यभित्रयो की छटनीनिर्देश          |                             | 360 |
|    | सभारण                            |                             | 361 |
|    | ग्रावशिक कराने                   | fre semin                   |     |

|     | 1                                                          | 2          |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|
| 10. | फर्जी भगतान रोकने के लिए अभितेख                            | 366        |
|     | ग्रध्याय-22 पत्र व्यवहार का ग्रम                           |            |
| 1.  | उचित मार्ग वा विवरस                                        | 368        |
| 2.  | राज्य सरकार से सीघा पत्र व्यवहार नहीं                      | 368        |
| 3.  | मार्गं दर्शन चाहने की प्रतिया                              | 369        |
|     | श्रम्याय-23 प्रशासन प्रतिवेदन                              |            |
| 1   | बार्षिक प्रतिवेदन भावस्थक निर्देश                          | 370        |
| 2.  | समय सीमा                                                   | 370        |
| 3.  | निदेशक की भेजना-समय                                        | 372        |
|     | ब्राय्याय-24 संस्था प्रधानों व ब्राय्यावकों के लिए निर्देश |            |
| 1.  | सस्या प्रधान-पूर्ण रूपेल पढना                              | 373        |
|     | भवन की देखभाल                                              | 373        |
|     | <b>ब्यवहार</b>                                             | 373        |
|     | शिक्षक अभिभावक समितिया                                     | 373        |
|     | सहयोग                                                      | 374        |
|     | निरीक्षण व मागे दर्शन                                      | 374,379    |
|     | कार्यालयी कार्य                                            | 374        |
|     | मृश्याबास छोडना                                            | 374        |
|     | गृह कार्य                                                  | 376        |
|     | श्रध्यापन वार्य योजना                                      | 376        |
|     | वरीक्षा कार्ये-ग्राभिन्न धन                                | 376        |
|     | नैतिक विकास                                                | 376        |
|     | साहित्यक समितियह                                           | 376        |
|     | बेली को प्रोरसाहन<br>वार्षिकोरसब                           | 376        |
|     | वसप्रकारस्य<br>पत्रिकारः                                   | 376        |
|     | भावकार<br>सैक्षणिक यात्राष्ट्                              | 377        |
| 2   |                                                            | 379        |
|     | . अध्यापर — रचन का प्रवास<br>उद्देश्य                      | 380        |
|     | निरंशन<br>निरंशन                                           | 380<br>380 |
|     | सामुदायिक रूप से कार्य                                     | 380        |
|     | वापिक योजना                                                | 380        |
|     | विषय की चैयारी                                             | 380        |
|     | वर्तमान घटनाम्रो की जानकारी                                | 380        |
|     | पुस्तकालय उपयोग                                            | 380        |
|     | अभिव्यक्ति कार्यं                                          | 380        |
|     | प्रगति ग्रमिलेख                                            | 380        |
|     | लिखित कार्य                                                | 380        |
|     | प्रयोगातमक कार्य                                           |            |

|    | ı                                                           | 2              |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|
|    | स्बन्द्रता                                                  | 381            |
|    | <i>स्थव</i> हार                                             | 381            |
|    | भध्यापन प्रक्रिया                                           | 381            |
|    | सह मौक्षिण भार्य                                            | 380            |
| 3. | कशाध्यापम्—व्यक्तियतः ध्यान                                 | 381            |
|    | नास्कृतिक कार्यक्रम                                         | 381            |
|    | सरक्षकों से सहयोग                                           | 381            |
|    | छात्रो से सम्बन्ध                                           | 381            |
|    | गृह कार्य                                                   | 381            |
|    | पनुशासन                                                     | 381            |
|    | सपस्थिति                                                    | 382            |
|    | प्रगति पत्रिका                                              | 382            |
|    | रमम वसूली                                                   | 382            |
|    | <b>णुल्क मुक्ति</b>                                         | 382            |
|    | षुट्टी देना                                                 | 382            |
|    | विधाम काल मे ध्यवस्था                                       | 382            |
|    | कक्षा में स्वरुद्धा                                         | 382            |
|    | द्यानो का स्वास्थ्य                                         | 382            |
|    | रुचि व्यर्थ                                                 | 382            |
|    | भागं का उद्देश्य                                            | 382            |
| 4  | प्रभिवक्ता इकाई-कार्यवाल तीन घटा                            | 382            |
|    | 5. बोर्ड का परीक्षाफल-विभागीय कार्यवाही 383                 |                |
| 6  | वथा बच्चावन मे गुण-भूमिका                                   | 384            |
|    | वृता'मक उप्तवनविवयानुमार ब्रध्यापक                          | 384            |
|    | म्यूनतम पुस्तक                                              | 384            |
|    | घट्यापन प्रत्रिया                                           | 385            |
|    | विषय समितियो गा स्थान                                       | 388            |
|    | भव्यापन उपकरस्                                              | 387            |
|    | पूरे अध्यापन दिन, पूरा नार्य                                | 389            |
|    | प्रधानाच्यापक द्वारा परिवीक्षरम्                            | 390            |
|    | निरीक्षण प्रविकारी का कार्य                                 | 390            |
|    | जिला स्तर पर गायेवाही                                       | 341            |
|    | विधक प्रशिक्षण महाविद्यालय                                  | 391            |
| 7  | विशेष ध्यान योश्य                                           | 342            |
| ′  | विक्षा मंन्यामी मे पुलिम हस्तक्षेप                          | 393            |
|    | मध्याय25 शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यो हेतु ब्यक्तिगत तथा सार्व | जीवक सक्ष्याको |

से सहायता प्राप्त करमे क नियम

|    | 1                                                               | 2               |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2  | परिभाषाए                                                        | 395             |
| 3  | सहायता का प्रकार                                                | 395             |
| 4  | उद्दे भय                                                        | 395             |
| 5  | ग्रावेदन पत्र                                                   | 396             |
| 6  | स्वीवृति की मते                                                 | 396             |
| 7  | मूमि                                                            | 396             |
| 8  | नामकरल                                                          | 397             |
| 9  | सहायता के निए घन्यवाक                                           | 397             |
| 10 | दान स्वीकार की सीमा                                             | 397             |
| 11 | दान—पत्र का प्रारूप                                             | 398             |
|    | राज्य सूची में भवन                                              | 399,40 <b>0</b> |
|    | पन्न पर्स्टाश्य स्यूटी नहीं<br>राक्षिके सम्योगकी प्रतिया        | 399<br>400      |
|    | राधः क उपयागः का प्राथया<br>षरिशिष्ट                            | 400             |
| 1  | निर्देशालय एव मण्डल घधिवारी को भेजने वाकी सुचवाए                | 402             |
| 2  | सामयिक निरीक्षण                                                 | 402             |
| 3  | सामिथा विवरण व नालिकाए                                          | 404             |
| 4  | निरोधण दिप्पणिया                                                | 406             |
| 5  | (ম) निरीक्षण पत्र (माध्यमिक विद्यान्य व उच्च माध्यमिक विद्यालय) | 415             |
|    | <ul><li>(व) निरीक्षरा पत्र (प्राथमिक विद्यालय)</li></ul>        | 420             |
| 6  | वापिक काव मूल्याकन                                              |                 |
| 7  | सर्वे रिपोट                                                     | 440             |
| 8  | छात्रवृत्तियाँ                                                  |                 |
| 9  | शुरुक तालिका                                                    |                 |
| 10 | सार्वजनिक परीक्षा के तिए प्रार्थना पत्र (327)                   | _               |
| 11 | क्रम स 10 की अविलत तानिका (329)                                 | -               |
| 12 | प्रशिक्षण म प्रनितियुक्त अध्यापको के लिए अनुबाध (समाप्त)        | _               |
| 13 | निजी शिक्षण संस्थामा के लिए मान्यता प्रार्थना पन                |                 |
| 14 | शिक्षण सस्या त्रमुदान प्रार्थना पत्र                            |                 |
| 15 | सस्या नौ सहायता देने के सम्ब घ मे श्राधकारी ना अभिमत            |                 |
| 16 | प्राइवेट ट्यूशन की अनुमति का प्रार्थना पत्र (316)               |                 |
| 17 | म्राच्यापको के प्रशिक्षण हेतु प्रार्थना पत्र (96)               | _               |
| 18 | प्राइवेट अम्पर्वी के प्रशिक्षण हेतु प्राथना पत्र (78)           | _               |
| 19 | छात्र रजिस्टर                                                   |                 |
| 20 | प्रवेश रजिस्टर                                                  |                 |
| 21 | पाठशाला प्रवेश प्रार्थना पत्र                                   |                 |
| 22 | प्रगति पन                                                       |                 |
| 23 | श्रमुद घ पत्र                                                   |                 |
| 24 | शिक्षा धर्षित।रियो नी शक्तियाँ                                  |                 |

# राजस्थान **शिक्षा नियम संहिता**

# ग्रध्याय-

#### पार स्मिक

(1) राजस्यान में स्थित शिक्षण सस्यांश्रों से संस्वन्धित निम्नलिखित नियम सरकार के मादेश सल्या एक 21(34) वी दिनाक 13-3-1957 मे प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार जारी किये जा रहे हैं । इन नियमो को सामूहिक रूप से 'राजस्थान एज्युकेशन कोड' के नाम से पुकारा जाएगा ।

(2) इस कोड के परिशिष्ट कोड (सहिता) के ही भाग गिने जायेंगे भीर कीड की भाति प्रभाव-शील होगे।

(3) सरकार की स्वीकृति से शिक्षा निदेशक, किसी सवर्ग की सस्था अथवा किसी क्षेत्र विशेष में स्थित सस्याओं के लिए किसी भी नियम के प्रचलन को स्थिगत कर सकेंगे।

(4) सरकार की स्वीकृति से शिक्षा निदेशक स्थायी घादेश के रूप में इस कीड से सम्बन्धित कोई प्रादेश प्रथम व्याख्या, जो कि उन्हें सावश्यक प्रतीत हो, जारी कर सकेंगे घीर वे स्थापी प्रादेश कोड की तरह ही प्रभावशील होगे।

(5) राजस्थान राज्य मे सम्मिलित होने वाली समस्त देशी रियासती द्वारा लागु किए गए समस्त कोड. नियम, घादेश, ध्रधिसचनाए जो इस कोड के घन्तर्गत आने वाले नियमों से सम्बन्धित हो, रह समभी जाए वी ।

(6) (1) यह कोड 13-3-1957 से प्रभावशाली होगा ध

(2) जब सक प्रसग प्रन्य प्रकार से न हो इस कोड के नियम-

सार्वजनिक प्रवन्य के धन्तर्गत धाने वासी सभी शिक्षण सस्याची, धीर

(n) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भीर सहायता प्राप्त सभी शिक्षण संस्थाधी, पर जो निजी प्रवन्ध के ब्रम्तर्गत हो सागु होगे।

#### परिमापार्थे

जब तर प्रसग में किसी धन्य अर्थका भाषय न हो इस कोड में निम्नलिखित परिभाषायें लागू होंगी :

(1) 'सहायक निदेशिका' से तात्पर्य राज्य के वालिका विद्यालयों की सहायक निदेशिका से है। (ग्रव इस नाम से नोई पद नही है)।

(2) 'विभाग' से तात्पर्य शिक्षा विभाग राजस्थान से है जो शिक्षा निदेशन' के प्रधीन नियत्राग में है। इसमें स्नातक एव अधिस्नातक स्तर के महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं जो जिसा सचिव वे नियम्त्रण में हैं।

टिप्पणी : प्रव प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा व तकनीकी शिक्षा. सस्ट्रत शिक्षा वे प्रथव-पृथक् निदेशक हैं भौर स्नातक व अधिस्नातक स्तर के महाविद्यालय भी निदेशक महाविद्यालय शिक्षा के नियन्त्रसाधीन हैं।

(3) 'स्नातक महाविद्यालय' से उस सस्या से तात्वयं है जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो मीर स्नातव स्तर के शिक्षण की व्यवस्था करती हो ।

- (4) 'निदेशक' से ताल्पम शिक्षा निदेशक, राजस्थान से है और 'उपनिदेशक' से ताल्पम राज्य मे शिक्षा उपनिदेशक से हैं । (विभिन्न स्तर की शिक्षा व्यवस्था के लिए धन प्रलग-प्रसग शिक्षा निदेशक और उपनिदेशक शिक्षा हैं।)
- (5) 'सरकार' से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
- (6) 'ग्रिभमानक' से तात्वर्य उस व्यक्ति से है जिसने कि छात्र की देख-देख व सदाचरए। की जिम्मेदारी ली है।
- (7) 'माध्यमिक विद्यालय' मे उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित हैं ।
  - मोट: माध्यमिक विद्यालय में दक्षयी कक्षा तक श्रीर उच्च धाव्यमिक विद्यालयों में स्वारह्मची कक्षा तक मध्यापन होता है।
- (8) 'ख्रात्रावास मधीक्षक' से तात्वर्य उस व्यक्ति से है जो ख्रात्रावास का प्रभारी हो चाहे वह किसी पदनाम से जाना जाता हो।
- (9) (ग्र) शिक्षाण सस्माएं मुख्यतः दो वर्गों मे विभाजित हैं—
  - (s) माम्यता त्राप्त
    - (il) दिना मान्यता प्राप्त

मान्यता प्राप्त सस्थाएं वे हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयथा विभाग से सि सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के प्रमुखार मान्यता प्राप्त की हो, जो इन नियमों का प्रव भी गालन कर रही है भीर कार्यवास्ता का निर्धारित स्वर बनाए रखती है। इन सस्याकों का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है। इन सस्याधों के खात्र सामान्यतः विश्वविद्यालयों प्रयदा विभाग ग्रास्त निर्धारित सार्वजनिक परीक्षाकों के पाठ्यक्षक के प्रमुखार अध्ययन करेंगे व परीक्षा देंगे। प्रम्य सभी सस्याए विना मान्यता प्राप्त मानी जाएगी।

- (9) (ब) मान्यता प्राप्त सस्वाएं भी दो वर्गों मे विमाजित हैं-
  - (प्र) वे सस्याए जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी (लोकस प्राथोरिटी) के प्रवन्ध में हैं ब्रीर सार्वजनिक प्रवन्ध की सस्थाए के नाम से जानी जाती है।)
    - मोट:—पचायत समिति/जिला परिषद के अन्तर्गत प्रबन्ध वाली सस्याए सार्वजनिक प्रबंध की सस्थाए गिनी जाती हैं।)
  - (क) वे सस्याए जो निजी प्रवच (प्राइवेट मेनेजमेट) के मन्तर्गत झाती हैं। मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्याए जो कि निजी प्रवच्य मे हैं, पुन: दो भागों में विश्वातित हैं—(1) सहायता प्राप्त (1) विना सहायता प्राप्त जिन्हें राज्य सरकार से कोई सार्थिक सहायता नहीं मिलती।
- (9) (स) मान्यता प्राप्त विक्षण सस्याए भी उनमे होने वाले शिक्षण के स्तर के भाषार पर पुनः विमानित हैं—
  - (1) महाविद्यालय शिक्षा—स्नातकोत्तर, स्नातक ग्रोर इन्टरमीडियेट महा-विद्यालय, तकनीको व व्यवसायिक महाविद्यालय (प्रव इन्टरमीडियट महा-विद्यालय नही है)।
  - (॥) प्राच्य शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय, विद्यालय, प्राथमिक एव पूर्व प्राथ-मिक विद्यालय !
  - (m) व्यावसायिक विद्यालय, विश्वेष प्रकार के स्कूल ग्रीर सस्थाए ।

- (9) (द) सभी शिक्षण संस्थायों में कक्षाएं उनमें होने वाले शिक्षण के स्तर के ब्रनुसार पुत्र निम्नानुसार विभक्त हैं
  - (ग्र) अधिस्तातन कसाए जहा एम ए, एम एस सी, एम काम तथा
     विश्वविद्यालय नी अन्य स्तातकोत्तर उपाधियो के लिए शिक्षा दो जाती है।
    - (व) स्नातक कसाए वे कसाएं जो बी ए, जी एन सी, वी कॉम, वी एस सी (कृषि) तथा विक्वविद्यालय की अन्य स्नातक स्तरीय उपाधियों के लिए शिक्षस देती हो।
    - (स) व्यवसायिक कक्षाए।
    - (च) इन्टरमीडियेट कलाए —कला 11 व 12 (धव इन्टरमीडियेट की 12की कला समाप्त हो कर स्नातक स्तर में सम्मिलत हो गई है व 11को कला उच्च माध्यमिक विधासय में 1)
    - (य) माध्यमिक कक्षाए कक्षा 9 व 10 या उच्च माध्यमिक संक्षा 9, 10 व 11 ।
    - (र) उच्च प्राथमिक कक्षाए क्क्षा 6 से 8 तक ।
    - (ल) प्राथमिक कक्षाए क्क्षा 1 से 5 सक ।
    - (व) पूर्व प्राथमिक स्तर—इसम नर्सरी, किण्डरगार्डन एव मोन्टेसरी कक्षाएं सम्मिलित हैं।
  - (10) 'निरीक्षक' से ग्राभित्राय राज्य के जिला जिसा ग्राधिकारी से है। (पहले इसका पद नाम विद्यालय निरीक्षक था।)
  - (11) 'ब्यवस्थापक' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो सस्या पर वित्तीय और सामान्य नियन्त्रम्। रखता है।
  - (12) 'मॉडल स्नून' से तात्पर्य उस विचालय से है जो प्रध्यापन के प्रशिक्षण व प्रदर्शन (टीचिंग प्रेनिटस व डिमान्सट्रेसन) के लिए शिक्षक प्रशिक्षण सस्या से सलग्न होता है।
  - (13) प्राच्य विद्या के महाविद्यालय, विद्यालय और सस्याएं जहां छात्र प्राच्य विद्या की विभिन्न सालामी के पाठ्यत्रम का प्रध्ययन करते हैं जो विश्वविद्यालय प्रथवा विभाग द्वारा निर्मारित मान्यता प्राप्त और स्वीकृत होता है।

  - (15) 'स्नातकोत्तर महाविद्यालय' से ग्रामित्राय उस सस्या से है जो हि विश्वविद्यालय से सबद हो भौर जो स्नातकोत्तर परीक्षामा के लिये शिक्षा देती हो तथा जहा मनुस्थान कार्य के लिये सुविधा हो ।
  - (16) 'पब्लिक' स्पूत' से तात्पर्यं उस विद्यालय से है जो 'इन्डियन पब्लिक स्पूल कान्फरेन्स' के सदस्य हैं।
  - (17) 'रजिस्ट्रार' से तात्ववं रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाए राजस्थान से है।
  - (18) 'छात्रवृत्ति' से ताल्ययं धनराशि के उस सामयिक मुगतान से है जा कि निश्चित प्रती पर एक निश्चित प्रवीप के लिये किमी छात्र को प्रध्ययन जारो रक्षने के लिए किया जाता है।

राजस्यान शिक्षा नियम सहिता

41

विभागीय स्वस्था

- 'माध्यमिक विद्यालयो' से तालयं उन सस्थायों से है जिनका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक क्या (20)में भागे उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देता है । उनमें वे संस्थाएं भी सम्मितित हैं जो कि इस दिप्ट से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- 'मत्र' से तात्पर्य बारह माह की घवधि से है जिसमें नई बसाएं बनने के बाद विद्यालय (21) शिक्षण कार्य के लिए खुले रहते हैं।
  - विशिष्ट विद्यालय वे हैं जहां किसी विशेष विधि द्वारा शिक्षण होता है समया जी विश्व-(22)विद्यालय या विभाग द्वारा निर्धारित या स्वीकृत विसी व्यावसायिक या तकनीकी वाठयश्रम मे प्रशिक्षण देते हैं। 'वितका' उस निर्वाह असे को बहते हैं जो किसी छात्र या शिक्षक को विसी विशेष
  - (23)जाती पर किसी विशेष बाध्ययन के लिए प्रेरित करने को दिया जाता है। 'ग्रवधि' (टमें) से तात्पवं समातार काम करने की उस इकाई से है जिसमे शिक्षण सम (24)
  - विभाजित किया जाता है। 'विश्वविद्यालय' से तात्पर्य राजस्थान विश्वविद्यालय से है। (ग्रव राज्य मे जदयपुर व (25)जोधपुर विश्वविद्यालय विधि द्वारा और स्थापित हो गये हैं )।
- ध्यावसायिक सस्याएं वे महाविद्यालय या महाविद्यालय के विभाग अयवा विद्यालय या (26)सस्थाए हैं जहा कि छात्र विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रदत्त प्रयक्षा स्वीकृत कानून, विकित्सा अध्यापन, इ जीनियरिंग, कृषि अथवा तकनीकी प्रशिक्षण की विशेष शासा नी उपाधियो, प्रमासामत्रो या हिप्लोमा के लिये अध्ययन करते हो ।

## ग्रध्याय-2

#### विमागीय ध्यवस्था

- शिक्षा विभाग जो कि मांगे विभाग शब्द से सम्बोधित किया जायेगा राज्य से शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्य-कलायो की व्यवस्था और प्रशासन के लिए राजस्थान सरकार का मिन्दरश होगा ।
- (2) राज्य मे विभिन्न प्रकार की सस्याए जिनके द्वारा विभाग का शैक्षांस्थल कार्य घल रहा है वे निम्नाकित हैं :
  - राजस्यान विश्वविद्यालय के ग्रविकार में सभी स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय। (1)
    - विभाग या विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक परीक्षाक्षो हेतु तैयारी कराने (11) बाले सस्कत विद्यालय।
    - (111)
    - भ्यावसायिक विद्यालय । (IV) विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या उनके अधिकार क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षण
    - महाविद्यालय । विश्व विद्यालय के इन्टरमीजियेट महाविद्यालय (ग्रब इस प्रकार के महाविद्यालय नहीं है)।

- (19) 'स्कूल मीटिंग' से मिश्राय विशा देने की उस नवातार भविष से है जिसके प्रायः प्रारम्भ मे विद्यालय में उपस्थिति ली जाती है। सामान्यतया माध्यिमक विद्यालयों में दो मीटिंग होगी।
  - (20) 'साध्यमिक विवाययो' से वाल्ययं उन सस्याम्रो से है जिनका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कथा से मागे उच्च माध्यमिक इतर नक की शिक्षा देना है। उनमे वे सस्याएं भी सम्मितित हैं जो कि इस दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मान्यवा प्राप्त हो।
  - (21) 'स्त्र' से तात्पर्य बारह भाह की धवधि से है जिसमे नई कक्षाएं बनने के बाद विद्यालय शिक्षरा कार्य के लिए खुले रहते हैं।
  - (22) विज्ञिष्ट विशालय वे हैं यहा किसी विशेष विधि द्वारा शिक्षण होता है मयवा जो विस्व-विद्यालय या विभाग द्वारा निर्धारित या स्वीकृत किसी व्यावसायिक या तकनीकी पाठयकम में प्रशिक्षण देते हैं ।
  - (23) 'बृतिका' उस निवाह असे को कहते हैं जो किसी छात्र या शिक्षक को किसी विशेष सतौं पर किसी विशेष प्रध्यवन के लिए प्रेरित करने की दिया जाता है।
  - (24) 'ग्रविध' (टमें) से तात्पर्ये लगातार काम करने की उस इकाई से है जिसमे शिक्षण सत्र विभाजित किया जाता है ।
  - (25) 'विश्वविद्यालय' से तात्त्रयं राजस्थान विश्वविद्यालय से है। (अव राज्य मे उदमपुर व जोधपुर विश्वविद्यालय विधि द्वारा और स्थापित हो गये है)।
  - (26) ध्यानसायिक सस्याएं हे महाविद्यालय या महाविद्यालय के विभाग ध्रथवा विद्यालय या सस्याएं हे जहा कि छात्र विभाग मा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवत्त प्रवत्त प्रवत्त स्वीकृत कामून, विकित्सा अध्यापन, इंजीनियरिंग, कृपि ध्रयवा तकनीकी प्रशिक्षण की विक्रेष शाला की उपाधियों, प्रमारायणी या किल्पीमा के निर्मे क्षय्यम करते हो ।

## ग्रध्याय-2

#### विभागीय व्यवस्था

- (1) सिक्षा विभाग जो कि मांगे विभाग शब्द से सम्बोधित किया जायेगा राज्य में शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्य-कलायों की व्यवस्था श्रीर प्रशासन के लिए राजस्थान सरकार का प्रभिकरण होगा।
- (2) राज्य में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जिनके द्वारा विभाग का शैक्षांएक कार्य चल रहा है वे निम्नाकित है:
  - (।) राजस्यान विश्वविद्यालय के अधिकार में सभी स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय।
  - (॥) विभाग या विश्वविद्यालय के द्वारा स्थीकृत सार्वजनिक परीक्षायो हेतु तैयारी कराने वाले संस्कृत विद्यालय।
  - (111) व्यावसायिक विद्यालय ।

4]

- (١٧) विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या उनके प्रविकार क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ।
- (v) विश्व विद्यालय के दुन्टरमीजियेट महाविद्यालय (ग्रव इस प्रकार के महाविद्यालय नहीं है)।

| मीर   | शक्तियाँ] राजस्थान श्विक्षा निवम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7]                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (n)   | राज्य मे उसके प्रशासनिक नियन्त्रण मे रहने वाली किसी भी शिक्ष<br>निरीक्षण करना।                                                                                                                                                                                                                                                                       | ाग सस्था का                             |
| (111) | सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एम एड के प्रशिक्षण के ि<br>का चुनाव करना तथा उन्हें बृत्तिका स्वीकृत करना । (अब एम एड प्रशि<br>सरकार द्वारा किसी अध्यापक को प्रतिनियुक्त नहीं विया जाता है)।                                                                                                                                                 | स्ट्रग्रम्थापको<br>क्षास्य मे राज्य     |
| (17)  | सरकार की स्वीकृति से जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्<br>वरिष्ठ उप दिला विश्वा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा इतर्ने<br>के प्रत्य अधिकारियों के प्रधान कार्यालय निष्वित करना और अपनी स्वय वं<br>प्रत्य उप जिला जिला अधिकारी, समाज शिक्षा के माइक्स एव आमेंनाज्ञ<br>पदो पर शासीन सन्य अधिकारियों के प्रधान कार्यालय (हैंड क्वार्टर) निर्म | के समानस्तर<br>तीइच्छानुसार<br>रतथासमान |
| (v)   | विभागीय देवट में स्वीकृत घनराधि को आकस्मिक तथा प्रन्य खर्चे<br>प्रधीनस्य कार्यालयो भीर संस्थाभो मं उनकी भावश्यकता भनुसार वितरर                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| (V1)  | सरकार के झादेशानुसार नई सत्याए (प्राथमिक, विशु, माध्यमिक, उ<br>प्रध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय) कोतना तथा वजट म किये गये प्रावधान<br>माप के धनुसार उन पर किये गये खर्च को बहुन करना । (माध्यमिक                                                                                                                                                         | मे से स्वीकृत                           |

सस्या लोलने से पूर्व बोडे घयना विश्वविद्यालय से मान्यता या सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी)। सरकार की स्वीकृति से माध्यमिक स्नर की किसी भी सस्था को एक स्थान से दूसरे (uv)

स्यान पर बदलने और यदि ब्रावश्यक हा तो ऐसी सस्या को बन्द करना (प्राथमिक विद्यालय का खोलना बन्द करना या स्थान परिवर्तन करना, निदेशक के विवेक के मनुसार होगा)।

(viii) सरकार द्वारा निर्घारित नियमो के बनुसार सहायता दी जाने वाली सस्थामा को सहायता की राशि स्वीकार करना।

मक्तियों की सुची के मन्तर्गत प्रदक्त मक्तियों के मनुसार नये भवनों के निर्माण प्रथवा (IX) वर्तमान भवनो की मरम्मत या उनमे वृद्धि करने की स्वीकृति देना । (x) सरकार द्वारा स्वीकृत नियमो के धनुसार शिक्षण सस्यामा को मान्यता प्रदान करना । (xı) शिक्षण संस्थाको को ग्रीष्म व शीतकालीन क्षवकात्र तथा सकायक रागा के प्राप्तमण या

म इन सस्याक्षों के क्रध्यापकों को छन्यत्र विक्रेय कार्य पर लगाना ।

शिक्षण संस्थामी की मावश्यक कारणो जो कि वह अपने विचार से उचित समसे, से (xii) वर्ष म विशेष भवकाश जो कि दस दिन से श्रविक नहीं होगा, प्रदान करना ।

किसी प्रकृति प्रकोप की स्थिति य ग्रावश्यक ग्रवधि के लिये बन्द करना तथा उस ग्रवधि

(xm) भपने भयोनस्य किसी भी अधिकारी को श्रीव्यावकाश म रोकना तथा भन्य कार्य के लिये नियक्त करना । (xiv) निरीक्षण करने वाले समस्त मधिकारियों के यात्रा करने के दिनों की सख्या निर्धारित

करना तथा उनके यात्रा कार्यक्रमो. यात्रा डायरियो तथा उप निदेशका के निरीक्षण

वाचनालयों व पुस्तकालयों को स्थापित करना व साधारण तथा विश्लेष रुचि के समाचार

प्रतिवेदन को मगाना व उन्हें स्वीकार करना।

पत्रों, पत्र-पत्रिकामी की मुस्क भेजना ।

(xv)

(7) प्रत्येक जिले में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के नियत्रण घोर परिवीक्षण का दाियल जिला शिक्षा अधिकारी/वितिरक्त जिला शिक्षा अधिकारी का होगा और उन्हें इस कार्य में प्रतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, उच जिला शिक्षा अधिकारी और अवर उच्च जिला शिक्षा अधिकारी सहायता करेंगे । जिले में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों का निवत्रण और वर्षवेक्षण जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे ।

हिष्यएऐ :-- प्रतिरिक्त जिला शिक्षा सिक्तारों का क्षेत्र परिभाषित किया गया है भीर उस क्षेत्र है उच्च माध्यिक विद्यालयों (प्रधानाचार्य के विद्यालय क्षोडकर) तक का परिवीक्षण एव नियत्रण (मिश्रुक्ति व इससे सर्वाधित सिक्तारों के स्रतिरिक्ता उन्हें दिया गया है प्रतिरिक्त जिला शिक्षा सर्विकारों को सहायता के विष् उप जिला शिक्षा स्रविकारों होंगे प्रयर उस विक्षा स्रविकारों कोते हैं।

(8) बालिकामो के सभी विचालय थोर बिखक प्रशिवल विचालय का निमयल व परियोक्षण जिला विकाल प्रियंत्र एक प्रशिवल का निमयल व परियोक्षण जिला विकाल प्रियंत्र (विकाल क्षित्र का प्रयास का विकाल का विकाल का विकाल का विकाल का विकाल का विकाल का निमयल का नियंत्र का न

- हिस्स्याः :— जिल में प्राधानक, उच्च जायाका विकास का गयन के शर्म गर्दाना वार्यक प्राप्त जिला विकास प्रिकारी (श्लाण संस्थाएं) हारा किया वार्यका । यो जिला प्रियक्ति ( खात्रा संस्थाकों ) के निस्वण से नहीं है उन पर उच्च मार्च्याकि स्तर तक की शिक्षा के लिए धीचा नियत्रण सम्बल स्रथिकारी—उप निरेशक/संयुक्त निदेशक (महिला) का होगा।
- (9) सस्कृत पाठकालाए सीधी सस्कृत पाठकालाओं के निरीक्षक के अधीन रहेगी जिसकी कि सहायता के लिए उप निरीक्षक होने ।

(10) समाज शिक्षा भीर पुरुकाभय का समस्त कार्य उप निदेशक, समाज शिक्षा के भयीन होगा । उन्हें उस कार्य में जिला शिक्षा प्रविकारी बहायता करेंगे, प्रवायत समिति में उनकी सहायता शिक्षा प्रसार प्रविकारी करेंगे ।

- (11) विभाग के मन्तर्गत सी जाने वाली सभी सार्वजनिक परीक्षाएं पजीयक द्वारा प्रामीजित की जामेंगी, उन्हें इस कार्य में उप पजीयक शहायता करेंगे।
  - (12) विभिन्न अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य अध्याय तीन में दिवे जा रहे हैं।

# ग्रध्याय-3

### अधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियां

- (1) विभाग के वे विभिन्न अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा मिल्लो को सूचों के अन्तर्गत उन्हें दो गई है (परिशिष्ट के अनुसार)। विभाग के बन्दन भीर प्रणासन की दृष्टि से वे विधेष शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेंगे जो प्राप्ते लिखी गई है।
- (2) शिक्षा के उस मान को जो कि बिखा सचिव के सीधे निययस में होगा, को छोडकर समस्त बिक्षा के प्रमासन और निर्देशन के लिए निरेशक निजानाच्या होने के नाते उत्तरवायी है। वह निरीक्षण करने बाले स्टाफ पर निययण रखेशा और निम्नसिक्षित कार्यों के लिए प्रियकृत होगा:---
  - प्रशासन के सामान्य सिद्धान्ती पर परिवक्त झादेश झीर झिपसूचना जारी करना जो राज्य सरकार की नीति के झनुक्य हो ।

| ग्रीर  | पक्तियों राजस्थान थिला नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7]                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (n)    | राज्य मे उसके प्रधासनिक नियन्त्रख मे रहने वाली किसी भी शिक्षण सस्या<br>निरीक्षण करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | का                 |
| (m)    | सरकार द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार एम. एड. के प्रशिक्षण के लिए प्रध्याः<br>का चुनाव करना तथा उन्हे बृत्तिका स्वीकृत करना । (अब एम. एड प्रशिक्षण में र<br>सरकार द्वारा किसी श्रध्यायक को प्रतिनियुक्त नहीं निया जाता है)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ा</b> ज्य       |
| (IV)   | सरकार की स्वीकृति से जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विश्व उप जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा इनके समान के सम्य अधिकारी के प्रथान कार्यालय निक्त करणा और अपनी क्या इनके समान के सम्य अधिकारी के प्रथान कार्यालय निक्का के बाइइस एक सामेनाइकर सवा स्थापन प्रयोग प्रथान स्थापन स्थापन प्रयोग प्रयोग स्थापन स्थापन प्रयोग स्थापन स्यापन स्थापन | स्तर<br>सार<br>मान |
| (v)    | विभागीय बजट में स्वीकृत धनराधि को धाकस्मिक तथा अन्य सर्च के लिए ह<br>प्रधीनस्य कार्यालयो ग्रीर सस्याग्नी में उनकी आवश्यकता प्रमुसार वितरण करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| (v1)   | सरकार के घादेशानुसार नई सस्थाए (प्राथमिक, शिशु, माध्यमिक, उच्च माध्य<br>ध्रध्यायक प्रतिक्षण विद्यालय) लोकना तथा बजट में किये गये प्रावधान में से स्वी<br>माप के प्रमुतार उन पर किये गये लाचे को बहन करना। (पाध्यमिक मा प्रत्य व<br>सस्या लोकने से पूर्व बोर्ड ध्रथना विश्वविद्यालय से मान्यता या सम्बद्धता प्र<br>करनी होगी)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कृत<br>उच्च        |
| (v11)  | सरकार की स्वीकृति से माम्यिनिक स्नर की किसी भी सस्या को एक स्थान से स्थान पर बसले भीर यदि मामय्यक हा तो ऐसी सस्या को बन्द करना प्राथं विद्यालय का स्वीतना बस्द करना या स्थान परिवर्तन करना, निदेशक के विवेध मनुसार होगा)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मिक                |
| (viii) | सरकार द्वारा निर्मारित नियमो के प्रनुसार सहायवा दी जाने वाली सस्यामो<br>सहायता की रागि स्वीकार करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | को                 |
| (1X)   | यक्तियों की सूची के अन्तर्गत प्रवत शक्तियों के अनुसार नये भवती के निर्माण प्र<br>वर्तमान भवनों की सरम्बल या उनसे वृद्धि करने की स्वीकृति देना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पवा                |
| (x)    | सरकार द्वारा स्वीकृत नियमो के धनुसार शिक्षण संस्थाया को मान्यता प्रदान कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ता ।               |
| (XI)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , या               |
| (XII)  | वर्ष में विशेष प्रवकाश जो कि इस दिन से प्रधिक नहीं होगा, प्रदान करना !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| (XIII) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्वं के            |
| (XIV)  | करना तथा उनके बात्रा कार्यकर्मी, बात्रा डायरियो तथा उप निदेशको के निरी<br>प्रतिवेदन की ममाना व उन्ह स्वीकार करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्षम्              |
| (xv)   | ) वाचनात्त्रयो व पुस्तकातयो वो स्थापित करना व साधारमा तथा विलेष घिच के समा<br>पत्रो, पत्र-पत्रिकामो को मुस्क भैजना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बार                |

य

(3) निदेशक द्वारा अपनी यात्राओं के कार्यक्रमी तथा प्रतिवेदनी की नियमित रूप से सरकार के जिल्ला विभाग की भेजना ।

(4) निदेशक प्रपंते घषीन विशिष्ट सस्यामों का वर्ष में एक बार मदश्य निरीक्षण करेंगे। वे मदने कार्य क्षेत्र की मन्य प्रकार में िण्यों की सस्यामों में विशिष्ठ सस्या का प्रतिवर्ष निरीक्षण करेंगे तथा उप निदेशको (यण्डल मिक्कारियों) के कार्यावयों का धीर एक तिहाई जिला कार्यावयों का मदस्य निरीक्षण करेंगे तार्कि शिक्षा की प्रयति मीर दक्षता के बारे ये बानकारी प्राप्त कर सके तथा प्रत्य निरीक्षण करने वाले प्रधिकारियों के कार्य की निर्मागों कर सके ।

#### संयुक्त निरेशक/उप निरेशक शिक्षा विभाग

- (5) मण्डल प्रथिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कि या तो उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की गई हो अयवा उन्हें सौंधी गई हो। वे निम्न कर्तव्यों का पालन करेंगे।
  - (1) ऐसी सरवायें जो कि विसेष तौर पर सरकार हारा उनके स्रधीन रखी गई हो तथा जिला शिक्षा प्रिविकारियो तथा जिला कार्यालयो का एक वर्ष में कम में कम दो बार निरीक्षण करने के सलावा, वे प्रपंते क्षेत्र की सन्य सब प्रकार की सस्वापने का भी निरीक्षण वर्ष में एक बार स्ववश्य करेंगे ताकि वे शिक्षा की प्रपति एव सन्य निरीक्षण करने वाले प्रविकारियों के कार्य के बारे में बानकारी एवं सर्वें।
  - नीट .—सस्वाभी की तस्या ब्रत्यपिक हो जाने के कारण भ्रव वर्ष मे न्यूनतम रूप से 10 माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/शिक्षक प्रतिक्षण विद्यालयों का विस्तृत निरोक्षण निष्यित किया गया है----भ्राटेस सस्या शिविरा/सस्या/स्पेतला/ए/11286/वी/82 दिनाक 11-5-1982 ।
    - परिवोक्षण व निरोजण के लिए 50 भ्रमण दिवस भौर 25 रात्रि विभाम निर्धारित विद्या गया है (भ्रादेश दिनाक 11-5-82)
    - (111) प्रत्येक सत्र के लिए प्रवना यात्रा कार्यक्रम समय पर पहले से ही बना लेता भीर उसे निदेशक की स्वीकृति के लिए भेजना।
    - (iv) प्रपना निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मासिक प्रतिवेदन निदेशक को भेजना ।
    - (v) निर्धारित प्रयत्न पर प्रति वर्ष जून के शाह से अपने अधीतस्य कार्यांतयो तथा शिक्षण सस्याओं के प्रधासन पर एक वार्षिक प्रतिवेदन निदेशक को भेजना ।
    - (vi) निर्धारित प्रथत मे प्रति वर्ष प्रप्रेत प्रौर जुलाई माह मे धपने प्रधीन कार्य करने दाले राजदित्रत प्रधिकारियों के सन्वत्य मं वाधिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन निदेशक को भेजना। (को प्रधिकारी कार्यांत्रयों में काम करते हैं उनका प्रतिवेदन प्रप्रेल में भीर विद्यालयों में काम करने वाले प्रधिकारियों के प्रतिवेदन जुलाई में भेजे जायेंगे)।
    - (vii) जिला शिक्षा अधिकारियो के यात्रा कार्यंक्रम भगाना व उन्हे स्वीकार करना।
    - (viii) सरकारी आदेको के अनुसार अपने क्षेत्र में नये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक मीर उच्च प्राध्यमिक विद्यालय खोलने की व्यवस्था करना मीर इस निमित स्वीकृत प्रावधान में से उन पर होने वाले व्यव का प्रवन्य करना ।
    - (1X) सरकार इरिस स्वीकृत शक्तियों के घनुसार उनके स्वय के प्रथिकार के प्रस्तर्गत प्राने बात बर्तमान भवनों की मरम्मत, उनमें रहोबदल प्रथमा बृद्धि तथा मये भवनों का निर्माल करने की स्वीकृति देता।

[9] राजस्थान जिक्षा नियम सहिता र्तथ्य और शक्तिया रे शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयो के लिए निर्घारित नियमों के अनुसार चयन करना और (x) चयनित प्रशिक्षरणार्थियो की बृत्तिका स्वीकृत करना (ग्रव शिक्षक प्रशिक्षरण विद्यालयो मे वितका का प्रावधान नहीं है और प्रशिक्षणार्थियों के चयन का कार्य भी जिला शिक्षा ग्रिधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसके नियम परिशिष्ट में दिये जा रहे हैं) मरकार द्वारा निर्धारित नियमों के ग्रनसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता (X1) प्रदान करना । सकामक रोग प्रथवा प्रकृति प्रकोप के कारण एक शैक्षिक वर्ष में अपने प्रधीन संस्थामी (ux) को 5 दिन का विशेष अवकाश धोषित करने का अधिकार होगा, वशर्ते कि इस प्रकार की छटियों की कल अवधि जिसम कि निदेशक द्वारा प्रदत्त अवकाश भी सम्मिलित है, एक शिक्षण वर्ष में दस दिन से ग्रधिक नहीं होगी। (xm) प्रपने स्वय के कार्यालय का वर्ष मे हो बार निरीक्षण करेंगे तथा ग्रपने श्रधीनस्थ प्रशासनिक ग्रविकारियों के कार्यालय का निरीक्षण वर्ष म दो बार करेंगे। (ग्रादेश सख्या एफ-4 (32) शिक्षा/पप-2/76 दिनाक 2-3-82) । दिष्यली:-प्रशासनिक प्रधिकारियों के कार्यालयों से तास्वयं प्रधीनस्थ जिला शिक्षा प्रधिकारी कार्यालयों से है। ग्रपने ग्रधीनस्य कार्यं करने वाले राजपत्रित ग्रधिकारियों का देतन निर्धारणा. वेतन वृद्धि स्वीकृत करना (वित्त विभाग के बादेश स. एफ 7 ए (36) फिक्स (ए) नियम 59~1 दिनाक 8-10-1980 के अनुसरख मे शिविर/सस्था/वी-3/7252/2/81 दिताक 13-1-1982 द्वारा चितस्थाचित)। वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक, धाश्रुलिपिक (द्वितीय थे गी) की नियुक्ति भीर स्यानान्तरस करना (राज्य सरकार शिक्षा विभाग के बादेश संख्या एक 7(74) शिक्षा/ य.प-2/81 दिनाक 5-2-1982)। प्रधोनस्य जिला स्तरीय प्रधिकारियो की त्रैमासिक बैठको का प्रायोजन एव प्रगति की समीक्षा वर्ष मे चार बार (बादेश शिविरा/सस्या/स्पेशल/ए-11/286/वी/82 दिनाक 11-5-1982) 1 वर्ष में किसी एक प्रवृत्ति में न्यूनतम् भाग सेना । प्रायोगिक विकासात्मक परियोजना, रचना-रमक लेखन, पत्र वाचन, प्रदर्शन पाठ, संघोप्ठी-वार्ता, व्यावसायिक योग्यता वृद्धि, संवारत प्रशिक्षरा भावि (मादेश दिनाक 11 मई, 1982)। जिला शिक्षा श्रीपकारी (छात्र-छात्रायें) (6) जिला शिक्षा ग्रधिकारी (छात्र एव छात्रा) के मुख्य ग्रधिकार एव कर्तांच्य निध्न-लिखित हैं : शायमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शौर उच्च माध्यमिक विद्यालयो के निरीक्षण/ (1) परिवीक्षण के लिए सामान्यतया उत्तरदायी रहना । भवने मधीन मतिरक्त जिला शिक्षा मधिकारियो. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा मधिकारियो.

उप जिला शिक्षा मधिकारियो भौर मवर उप जिला शिक्षा मधिकारियो के कार्य पर

नियन्त्रसः रखनः भौर निरीक्षसः/परिवोक्षसः करना ।

- प्रपत्ने नियन्त्रण के क्षेत्र में स्थापित सस्याधों के निरीक्षमा/परिवीक्षण में यदि प्रावस्थकता
   हो तो, निदेशक, उप निदेशक की सहायता करना ।
- (1V) जिले की 20 माध्यमिक/उच्च बाध्यमिक विद्यालयों का वर्ष में एक बार विस्तृत निरी-धरए करता; दोन प्रतिवाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों का लघु निरीक्षण करता; जिले के प्रिथंक प्रविक्षण विद्यालयों व जिले के सार्वजनिक पुरतकालयों, कोचिन मेस्टर, सेल समम का चर्ष में एक बार निरीक्षण करता; प्रनीचचारिक शिक्षांशिंड किसा के 20 केन्द्रों का निरीक्षण करता, प्रपत्ते स्वय के कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण करता, प्रपत्ते प्रपीनस्थ प्रतिरिक्त जिला विशा प्रार्थकारी/वरिस्ट उप जिला विशा प्रिकारी/अच जिला विक्षा प्रिचेकारी के कार्यिययों का वर्ष में दो बार निरीक्षण करता (प्रार्देश सक्या विविदर/सस्था/एगेमश/ए/11286/वी/82 दिनाक 11-5-1982)

(v) वर्ष में 60 दिवस और 30 रात्रि निरीक्षण हेतु याना पर रहना !

[10]

(v1)

लिए भेजना । इस प्रकार किये यथे निरीक्षण का प्रतिवेदन और माह में की गई यात्राधों का विवरण मण्डल प्रधिकारों को भेजना । मण्डल प्रधिकारों को कर्मेवारियों की नियुक्ति, परोश्वति, स्थानात्तरण, धवकास, निलम्बन, हटाना आदि के विषय में सिफारिया करना । प्रपने प्रधीनस्थ परिवीक्षण प्रथिकारी का यात्रा कार्यक्रम स्थीकार करना ।

वपंभर के निरीक्षण की योजना बनाना और उसे मण्डल मधिकारी की स्वीकृति के

- (vii) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयो को खोलना व बन्द करने के बारे म मण्डल संधिकारी को प्रपनी टिप्पशी भेजना ।
- (vm) भवने सभीनस्य निरक्षिण अधिकारियो द्वारा श्रेषित निरीक्षण श्रविवेदन की जाच करना तथा जन पर टिप्पसो देना।
- (1X) ग्रीक्षणिक सत्र में अपने अभीनस्य सस्याधों का व्यापक रोग अभवा अन्य कारखों से 3 दिवस तक का विशिष्ट अवकाश स्वीकृत करना। ऐसी छुट्टिया वन सब छुट्टियों को निसाकर जो सभी निरीक्षण तथा निर्वेशन करने वाले अधिकारियों ने दी है, उस मैं अधिक स्वाच्यों के स्वाच्या निर्वेश स्वाच्या स्वाच्या प्रधान स्वाच्या अधिकारियों ने दी है, उस मैं अधिक स्वाच्या के स्वाच्या अध्यापक स्वाच्या प्रधान निर्वेश के स्वाच्या अध्यापक स्वाच्या प्रधान नहीं कर सक्ष्य प्रधान नहीं कर सक्ष्य ।
  - प्रपत्ते क्षेत्र मे व्यक्तिगत एव सार्वजनिक प्रवस्थित दोनो सस्थामो के कार्य का विवरण सैयार करना तथा उसे मण्डल मधिकारी को प्रस्तुत करना ।
  - (xi) निजी तथा धार्वजनिक दोनों प्रकार की सस्याधों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की तथा उन सरवाधों की अधुनातन मुची रखना और विद्यालयों से सम्बन्धित सभी प्राकडे सप्रक्रित करना !
  - (xii) प्रतिवर्ष मप्रेन सौर जुलाई माह में नियमानुसार अपने संघीनस्य अधिकारियों के बारे में सांपिक कार्य मुख्याकन प्रतिचेदन तैयार करना ।
- भ कार्यक भाव मूल्याकन प्रतिवंदन तथार करना।

  (Auii) प्रतिवर्ष जून माथ में निर्धारित प्रथम में घर कर मधनी तथा प्रपने मधीनस्थ निरीक्षण मधिकारियो द्वारा की गई यात्रा एव निरीक्षण का वार्षिक विवरण तथार कर मण्डल
- (xiv) नव भवन निर्माण योजना की जाय करना तथा उन समस्य मामलों में जिनमें कि नवें भवनों की योजना या बर्तमान भवनों का विस्तार या मरम्मत करने पर विचार हिया जाना हो, शपनी मम्मति प्रवट करना ।

व्याधीर शक्तिया ]

कम्प, रैली तथा टूनमिन्ट्स का श्रायोजन करना तथा छात्र/छात्राश्री से सम्पर्क वढाना । छात्राग्रों के माता-पितान्नो व सरक्षकों के साथ तथा दूसरे विभाग के ग्रधिकारियों एव सर्वमान्य जनता के साथ सहयोग व प्रभावशील सम्बन्ध स्थापनार्थ प्रयत्न करना जिससे कि उनके ग्रधीनस्य शिक्षण संस्थाग्री की कार्य कृत्रस्ता मे वृद्धि ही सके । कनिष्ट लिपिको की नियक्ति व स्थानान्तरस करना । (xvii)

(म्रादेश शिविरा/साप्र/ए/1422/75/81/17 दिनाक 26-9-1981)

जिले के नामाकन अभियान का आयोजन, अविभक्त इकाई के छात/छात्राओं में गत XVIII)

वर्ष के मार्च के नामाकन प्रतिशत मे 10% की वृद्धि (छात्र 4% व छात्रा 6%) करना ग्रीर ग्रविभक्त इकाई की कक्षा 5 तक की कक्षाओं में गत वर्ष के मार्च तक ग्रपव्यय म 10% की कमी करना। (xix) ग्रधीनस्य प्रशासनिक ग्रधिकारियो की वर्ष में 4 बैठकें ग्रायोजित करना एवं त्रैमासिव

कार्यं का मुख्याकन करना।

(xx) प्रायोगिक/विकासारमक प्रायोजना/रचनात्मक लेखन/पत्र वाचन/सगोध्ठी वार्ता/ व्यावसायिक योग्यता वृद्धि/सेवारत प्रशिक्षण सादि में से वर्ष में से किसी एक प्रवृत्ति में नियमित रूप से भाग लेना ।

(xxi) जिला योजना का निर्माण करना, उसका नियान्वयन एव मृस्याकन करना।

(कम सक्या xvii से xxi तक का कार्य कादेश सक्या शिविरा/सस्या/स्पेशल/ए/11286/वी/82 श्नाक 11-5-1982 द्वारा जोडा गया है।)

#### संस्कृत पाठशालाग्रों के जिला शिक्षा ग्रधिकारी

- 7. (1) राज्य में ग्राचार्य स्तर के नीचे की समस्त संस्कृत पाठशालाग्रो के सम्बन्ध में जिला शिक्षा प्रधिकारी को वही अधिकार, कर्ते व तथा दायित्व प्राप्त होगे जो कि "जिला शिक्षा मधिकारी" को ऊपर दिए हुए हैं।
  - (11) वह निदेशक के सीधे प्राधीन रह कर कार्य करेगा।

#### सहायक निवेशिका शिक्षा

- 8. (1) धव इस पद नाम का कोई पद नहीं है । बालिका शिक्षा की वृद्धि के लिए जिला मधिकारी (खात्रा) के पद सुनित किये गये है भीर उन्हें ऊपर लिखे जिला शिक्षा मधिकारी (छात्र) की तरह ही मधिकार प्राप्त है।
  - (11) जिला शिक्षा प्रधिकारी (छात्रा संस्थाए) मण्डल ग्रधिकारी (महिला) के ग्रधीन कार्यं करेंगी।

## पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं

## 9. (1) पंजीयक:

- (1) सीया निदेशक के अधीन रहेगा तथा सम्पूर्ण विभागीय परीक्षाए लेने एव उसकी व्यवस्था करने म वह स्वय उत्तरदायी होगा ।
- (u) वह उचित हिसाब रखने के लिए जिम्मेदार होगा तथा परीक्षको, प्रघोक्षको परीक्षा केन्द्रो तथा प्रन्य सम्बन्धित व्यक्तियो से प्राप्त उनके पारिथमिक तथा प्रन्य फुटकर खर्ची से सम्बन्धित विलो को पास करेगा तथा चैक प्राप्त करेगा।
  - (ui) निदेशक की अनुमति से निभागीय परीक्षा लेने हेतु नियम बनाना तथा उनमें सुधार

- (iv) प्रस्तपत्र रिचयता, परीक्षक मादि के लिए योग्य व्यक्तियों से प्रार्थना-पत्र मामन्त्रित करता । निदेशक द्वारा पठित तीन मध्यापको या मधिकारियों की एक समिति की सहायता से निदेश मक द्वारा ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करना ।
- (v) निदेशक द्वारा उचित रूप से बनाई गई समितियों द्वारा सभी प्रश्नपत्रों को जाच कराने एवं सरल कराने का प्रबन्ध करना।
- (vi) प्रश्नपत्रों को खुपवाने का प्रावश्यक प्रवन्ध तथा उनके पैक्सि, सील समाने व उन्हें विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर केवने का प्रबन्ध करना ।
- (VII) निदेशक की स्थीकृति से परीक्षा केन्द्र निश्चित करना तथा ऐसे स्थानो पर ब्रावश्यक प्रशासनिक प्रवन्य करना ।
  - (viii) सभी परीक्षाओं हेतु आवश्यक स्टेशनरी खरीद कर वितरित करना ।
- (1%) परीक्षा काल ने परीक्षा केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र का जिसे प्रावश्यक समफ्ते निरीक्षण कर सक्ते या निदेशक की स्थीकृति द्वारा विभाग के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसा करने के निए कह सक्ते । ऐसे निरीक्षण हेंचु बुकांचे नये प्रधिकारी को धपनी रिपोर्ट रिजस्ट्रार (प्रजीयक) को प्रीतिक करनी होगी।
- (v) सभी परीक्षा परिखामों को सकलित करना और उसे निदेशक की स्थीकृति से पोषित करना।
  - (2) परिशाम धोधित करने के पश्चात पंजीयक :
- (i) परिलाम को राजस्थान राज-पत्र तथा सर्वाधिक विकी वाले स्थानीय समाचार-पत्रो म प्रकाशित करवायेगा।
  - सभी विभागीय परीक्षामों में सकल छात्रों के लिए प्रमाणपत्र हस्ताक्षर कर उन्हें विल-क्रिक क्रिका।
- (iii) निदेशक के लिए इन सभी परीक्षाम्रो का एक संकलित विवरण पत्र बनाकर भेजेगा । जिससे कि इसे विभागीय वाणिक प्रतिबेदन में सम्मिलित किया जा सकेगा ।
- (١٧) विभिन्न मुख्य परीक्षको की रिपोर्ट का एक सक्षिप्त लेख तैयार करेगा जिसे निदेशक की स्थीकृति प्राप्त करने पर छुपवाया आवेगा तथा जिसे सम्बन्धित सस्याभी के प्रधानो एव प्रन्य प्रधिकारियों के पास केज दिया जायेगा।
- (v) परीक्षा सम्बन्धी फ्रमडो एवं शिकायतो के विषय मे प्रार्थनायको पर विचार करेगा तथा उचित आच के परचात निवेशक को श्लावस्थक कार्यवाही की सिफारिश करेगा।
- (vi) सभी विलो के भुगतान हेतु परिस्थिति अनुसार यातो प्रबन्ध करेगा या सिफारिश करेगा।
- (VII) विभागीय परीक्षा से सम्बन्धित भनुमानित बजट तैयार करेगा तथा स्वीकृति हेतु निदेशक के पास प्रेपित करेगा 1

#### उप निदेशक (योजना)

- उप निदेशक (योजना) मुख्य कार्यालय मे रहेगा तथा उनके अधिकार एव कर्तव्य निम्निसित होगे:
  - (1) निदेशक के निर्देशानुसार शिक्षा के सुधार तथा निस्तार की योजनाए तैयार करना ।
  - धे योजना कार्यों का एक अभिनेख तैयार करना, योजना को क्रियान्वित करने वाली ऐजेन्सियों से आवश्यक सामयिक विवरसा पत्र एव सुचना मगवाना तथा उन्हें निदेशक को प्रेपित करना !

|                         | 43                                                                                                                                                                                                                                                     | 13     |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| व्याधीर प्रति           | क्षरा । स्वरवान विद्या । वित्र विद्या                                                                                                                                                                                                                  | •      |  |  |
| क                       | जनाग्रो के परिपालन कर निमाह रखना तथा निदेशक की स्वीकृति द्वारा उन्हें<br> यं करने हेतु म्रावश्यक निर्देश जारी करना ।                                                                                                                                   |        |  |  |
|                         | ाजनामो से सम्बन्धित घाषारभूत शिक्षसात्मक घाकडे तथा श्रन्थ सूचनाए तै<br>रना।                                                                                                                                                                            | यार    |  |  |
| (v) F                   | नदेशक द्वारा दिये गये तत्सवधी भ्रन्य कार्यों का निष्पादन करना।                                                                                                                                                                                         |        |  |  |
| उप निदेशक (समाज शिक्षा) |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |  |
| 11. इ<br>वपयो में वे वि | उप निदेशक, समाज शिक्षा निदेशालय से संवधित रहेगे तथा समाज शिक्षा स्<br>नेदेशक के स्रधीन कार्य करेंगे । इनके स्रधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होगे :—                                                                                                     | विधी   |  |  |
|                         | वपंने कम क्षेकम 120 दिन दौरे पर रहनातथाकिमी भीमास मे 10 दिन से<br>दौरानहीं करना।                                                                                                                                                                       | कम     |  |  |
|                         | प्रौढ तया समाज शिक्षा के सबघ में नियुक्त समाज शिक्षा व्यवस्थापको तथा<br>कर्मवारियो के कार्यों पर नियत्रेश रखना तथा निरीक्षश करना प्रौर सरकारी नि<br>तथा विभागीय धादेशानुसार उनकी वेतन युद्धि, ग्रवकास निरीक्षश, घटनी क्ष्<br>पर प्रपनी सिफारिक्ष करना। | वमो    |  |  |
|                         | प्रति वर्ष जून मास मे राज्य मे हुई समाज शिक्षा की प्रगति एव विकास के सब<br>इसके विकास प्रस्तावो के साथ निदेशक के पास एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करन                                                                                                 |        |  |  |
|                         | प्रतिक्ये जून मास मे निर्धारित प्रपन में जर कर निदेशक के पास जिला समाज<br>मधिकारियों की उनके कार्य एवं चरित के बारे में, वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन<br>करना। (पद समान्त)                                                                                  |        |  |  |
| (v)                     | प्रत्येक बार प्रपना याथा कार्यंक्रम निदेत्तक के पास स्वीकृति हेतु भेजना तथा प्रत्येक<br>प्रपने निरीक्षण प्रतिवेदन एव यात्रा विवरण की प्रतिया उसके पास उसकी टि<br>तथा विशेष विवरण निखने हेतु भेजना।                                                     |        |  |  |
| (V1)                    | निर्धारित पपत्र मे जिला समाज शिक्षा अधिकारियो से उनका यात्रा कार्यक्रम व<br>विवरण मगवा कर उन्हें स्वीकार करना। (अब ये पद सुमाप्त हो गए है)                                                                                                             | यात्रा |  |  |
| (VII)                   | समाज शिक्षा प्रश्निक्षण् केन्द्र, कैम्प, सम्मेलन तथा ब्रग्य सास्कृतिक कार्यक्रमो की व्य<br>करना तथा उन्हे पूर्णं करना ।                                                                                                                                | वस्या  |  |  |
| (viii)                  | मपने प्रधीनस्य पुस्तकासयो तथा प्रध्ययन कक्षी का प्रवन्ध, तिरीक्षाए एवं निय<br>करना।                                                                                                                                                                    | न्त्रण |  |  |
| (1X)                    | सामाजिक सम्पर्क स्थापित करना ताकि समाज शिक्षा सर्वेत्रिय तथा व्यापक बन स                                                                                                                                                                               | के।    |  |  |

(x) समाज शिक्षा पर उचित साहित्य तैयार कर प्रकाशित कराना 1

पन्तराष्ट्रीय यतिविधियो की प्रधुनातन मुचना रखना है।

दिष्पणी :---प्रीत, निधा कार्यत्रम के लिए 1978 से एक घलता निदेशालय की स्थापना की जा चुकी है। निदेशक औड फिला के प्रत्येत समुद्रन निदेशक (धनोधचारिक निक्षा), उप निदेशक पीर महायक निदेशक घारि के पर दिय हुए है। इस निदेशालय द्वारा प्रीत निधा का कार्य स्थानित होता है। उप निदेशक दाया किया का मुख्य कार्य प्रत पुस्तकालयों के स्थानत एव नियमण कार्य के है धीर प्रीकृ विद्या से स्वसित राज्य, प्रन्तर राज्य पीर

#### प्रतिश्वित जिला जिला प्रधिकारी

- ग्रतिरिक्त जिला शिक्षा ग्रधिकारी (छात्र सस्याग्री) के निम्नतिखित ग्रधिकार एवं कर्तव्य होग.--
  - (1) श्रतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्ति, ग्रनुशासनात्मक कार्यनाही और उन कार्यों के अतिरिक्त जो विधि द्वारा जिला शिक्षा ग्रधिकारी को ही दिये हुए हैं, वे समस्त कार्य करेंगे जो जिला शिक्षा प्रधिकारी ग्रपने क्षेत्र मे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयो के लिए
    - विद्यालय नही रहरे । (11) क्षेत्र की 30 प्रथवा समस्त (यदि 30 से कम हो) माध्यमिक/उच्च मा दि. का निरीक्षरा वर्ष मे एक बार करना। 5% उच्च प्राथमिक व 3% प्राथमिक विद्यालयो का निरीक्षण करना।

करते है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के नियत्रण में प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक

(m) स्वय के कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना भीर अपने अधीनस्थ, उद जिला शिक्षा श्रीवकारी के कार्यालय का भी वर्ष में बी बार निरीक्षण करना (झादेश सहया शिविदा/संस्था/स्पे /ए/11286/वी/82 दिनाक 11-5-82)।

#### वरिष्ठ उप जिला शिक्षा प्रशिकारी

- 13. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ रहेते तथा इनका कार्य क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा तक सीमित रहेगा:--
  - (1) शैक्षिक कार्य ---
    - विद्यालय योजना व पचायत समिति स्तर पर योजना मे सहयोग व मार्ग दर्शन देना तथा इनकी सामधिक जाच करके सुफाव देना।
      - (u) विद्यालय एव पचायत समिति योजनाधों के मुख्य बिन्दुमों को जिला योजना मे समाविष्ट करना ।
      - (m) अपव्यय एव अवरोधन की रोक्याम तथा नामाकन अभियान चलाना ।
      - (iv) समान परीक्षाक्रो का बायोजन ।
      - (v) सेवारत अध्यापको के प्रशिक्षण कार्यक्रमी का प्रायोजन ।
      - (vi) निरीक्षण, परिवीक्षण एव अनुपालना कार्यत्रम ।
      - (vu) पोपाहार कार्यक्रम की देखभात ।
    - (vin) स्वास्थ्य सेवाब्रो, खेलकूद एव सास्कृतिक कार्यंक्रमो व प्रतियोगिताब्रो का भायोजन ।
    - (x) प्राथमिक विद्यालयो को शाला समम का सदस्य बनाना एव सगम द्वारा निर्धारित कार्यतमो की फियान्विति की देखभाल करना।
      - (x) पाठ्य पुस्तकों के वितरश की व्यवस्था।
    - (xi) यूनिसेफ पायलेट योजना के अन्तर्गत शालाओं का चयन एवं प्रघ्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।
    - (xii) वाचनालय/पुस्तकालयो की ग्राभिवृद्धि एव ग्रिधिकतम उपयोग । (XIII) श्रीढ शिक्षा तथा भशकालीन शिक्षा की देखरेख ।

(व्य भीर शक्तियाँ**।** 

## (३) प्रशासानक उत्तरवाायत्व

- (i) विक्षा प्रसार प्रधिकारियो की नियुक्ति एव स्थानान्तरए सबधी प्रस्ताव विरिष्ठ उपिजला शिक्षा प्रधिकारी द्वारा जिला विक्षा प्रधिकारी को प्रेपित किए जाए जिन्ह जिला विक्षा प्रधिकारी उप-निदेशक को भेजेंगे।
- (॥) विरुठ उप जिला शिक्षा प्रविकारी शिक्षा प्रवार प्रविकारियो की चयन समिति के सहयोगी सदस्य रहेगे।
- (III) शिक्षा प्रसार प्रविकारी के वार्षिक व मासिक बावा कार्यक्रम पर टिप्पणी व सफाव विकास प्रविकारी को कार्यवाही हेत् भेजना ।
  - (iv) इनके निरीक्षण प्रतिवेदन की जाच व अनुपालना की कार्यवाही करना ।
  - (v) पदायत समिति कार्याचय का शिक्षण सवधी निशीक्षण करना ।
     (9) जिल्लिश/प्राथमिक/डी/19698/34/14 दिनाक 9-9-74

## (3) ग्रन्य कार्यः

- (।) पचायत समिति की बैठको मे भाग लेना ।
- (ग) शिक्षा कर के साथंक उपयोग हेतु स्वायी समिति ये योजना रखना जिसमे अवन निर्माण, खेलकूद, सामग्री स्वास्थ्य जाच सादि को विशेष महत्व देवे हुए बजट निर्माण म स्वायी समितियों को सहयोग देना भी सम्मिलित है।
  - (म) प्रचायत समितियो का निरीक्षण एव उसका अनुवर्तन ।
  - (IX) नई प्राथमिक शालाझो के खोलने हेतु प्रस्ताव प्रेपित करना तथा प्राथमिक शालाझो की तक्व प्राथमिक शालाओ से उधीसनत करने के प्रस्ताव प्रेपित करना।
  - (v) वर्ष भर में 150 प्राथमिक शालाफ्री का निरीक्षस किया जाए जिसमें 15 प्राथ-मिक शालाओं को प्रति मास देखा जाए।
  - (vi) पचायत समिति, जिला परिपद् सबधी समस्त पत्र व्यवहार करना ।
  - (vii) विभागीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा संबंधी समस्त वत्र व्यवहार करना ।
- (viii) शिक्षक पुरस्कार के लिए जिले की ग्रामीए। व शहरी शालाओं के प्रध्यापकों के नाम प्रस्तावित करना।
- (IX) प्राथमिक शिक्षा सबधी समस्यामी को शोध वाक्पीठ मे प्रस्तुत करना, इत्यादि ।

उप जिला शिक्षा श्रधिकारी/वरिष्ठ उप जिला शिक्षा श्रधिकारी (छात्रा संस्थाएं)

- 12. विरिट्ठ उप जिला खिक्षा श्रिफितारी (छात्रा सस्याए) का पद प्रत्येक जिले मे दिया हुमा है। उप जिला शिक्षा श्रिफिकारी के प्रधीन कुछ पचायत समितिया निषिपत की गई है। ये दोनो ही प्रिकारी प्रप्ते क्षेत्र की प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इनके कर्तव्य निम्नलिक्षित है:
  - (1) मुख्यतः वह जिले स प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक शिक्षा के कुशलता पूर्वक सचालन के निये उत्तरदायी रहेमा। शालाधों से सम्बन्धित सभी मामली का निर्णय उसके द्वारा होगा तथा धर्म सम्बन्धी विषय एव निश्चिक, परोधति, स्नानान्तरए। तथा प्रनुशासना-स्मक कार्मवाही सम्बन्धी मामले उसके द्वारा जिला जिला ध्रमिकारो/प्रतिरिक्त जिला विका प्रिमिकारी के पान निर्णयार्ग प्रेरित किस्ने जायते।

١,

(X)

- प्रवते क्षेत्र की प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय का वर्ष में एक बार विस्तत निरीक्षण (11) व एक बार लघू निरीक्षण करना । 5% प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करना । म्यनतम रूप से इनके परिवीक्षण के लिए अमण दिवस 70 भीर 35 रात्रि निर्मारित किये गये हैं (मिविश/सस्था/स्पे/ए/11286/वी/82 दिनांक 11-5-1982)।
- (III) उच्च प्राथमिक विद्यालयो के प्रधानाध्यापको का भाकस्मिक श्रवकाश स्वीकृत करना ।
- (iv) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयो में अण्डार नी सामग्री, प्रपत्र मादि का वितरण करमा ।
- प्रपत्ने प्रधीनस्य स्टाफ/विद्यालयो के लेखा सम्बन्धी कार्यको करना । जिला शिक्षा (v) ग्राधिकारी कार्यालय में स्थित उप जिला शिक्षा ग्राधिकारी जिन्हे जिला शिक्षा ग्राधिकारी द्वारा लेखा का कार्य दिया जायेगा, वह उसे सपादित करेगा ।
- (vi) प्रयुत्ते प्रधीनस्य कर्मचारी के संस्थापन रजिस्टर की सही दन से रखना. सेदा पस्तिका धीर व्यक्तिगत पाजिका का निर्धारण भीर जनमें वर्ष के ग्रस्त में भावग्रक प्रमाणपत्र देना।
- (vii) प्राथमिक भीर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत धनराशि के प्रस्ताव जिला शिक्षा प्रक्रिकारी को देना ।
- (viii) प्रपते क्षेत्र की वार्षिक सास्थिकी सुचनाए बनाना और वार्षिक सस्थापन विवरण सन-जिल अपना ।
- (ix) धवर उप जिला शिक्षा अधिकारियों के यात्रा कार्यंक्रमों को स्वीकार करना तथा उनके कार्य का निरीक्षण/परिवीक्षण करना। धवर उप जिला शिक्षा प्रधिकारियों के निरी-क्षाम प्रतिवेदनो की जाच करना धीर उस पर कार्यवाही करना।

धपने क्षेत्र मे नामाकन ग्रमियान का श्रायोजन करना । श्रविभक्त इकाई के छात्र-

छात्रामो मे गत मार्च के नामाकन प्रतिमत म 10% की वृद्धि करना (छात्र 4% छात्रा

- 6%)। प्रविभनत इकाई से कक्षा 5 तक की कक्षाघी म गत वर्ष के मार्च तक हए भपव्यय मे 10% की कमी करना (आदेश स शिविरा/सस्था/स्पे/ए/11286/डी/82 दिनाक 11-5-1982)। (xi) उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भीर प्राथमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को समय पर
- वेतन भूगतान करवाना ।
- (xu) उच्चाधिकारियो द्वारा भेजी गई शिकायतो की जाच पर प्रतिवेदन भिजवाना ।
- (×m) प्रामोगिक/विकासात्मक बामोजन/रचनात्मक लेखन/पत्र वाचन/सगोध्टी वार्सा/ध्यावसा-विक योग्यता वृद्धि/सेवारत प्रशिक्षण श्रादि में से वर्ष में किसी एक प्रवृत्ति पर नियमित कप से भाग लेता।

## ग्रवर उप जिला शिक्षा ग्रथिकारी/शिक्षा प्रसार ग्रथिकारी

- ग्रवर उप जिला शिक्षा अधिकारियो/शिक्षा प्रसार अधिकारियो का मुख्य कार्य प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण का है इसके श्रविरिक्त इनके निम्नलिखित कार्य हैं :--
  - म्रपन क्षेत्र के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय का वर्ष मे दो बार निरीक्षण करना एव निरीm क्षरा प्रतिवेदन की अनुपालना देखना । वर्ष मं निरीक्षरा के लिए 80 दिवस ग्रीर 40 राति निर्धारित किये गये हैं।

[भादेश सस्या शिविरा/सस्था/स्पे/ए/11286/वी/82 दिनाक 11-5-1982]

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | [+7       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| र्त्तव्य भीरः      | dittadi [ [ [ ] ]                                                                                                                                                                                                                                                         | [17       |
|                    | ग्रपने ग्रंधीनस्य विद्यालय और उनमे कार्यरत कर्मचारी के बारे में समस्त ग्राव<br>सुचनाए रखना।                                                                                                                                                                               | वश्यक     |
| (111)              | ग्रपने क्षेत्र मे प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार करना।                                                                                                                                                                                                     |           |
| (14)               | अपने क्षेत्र के प्रधोनस्य प्राथमिक शिक्षा की प्रगति एव विकास के सम्वन्ध में प्रत्ये<br>जून में एक प्रतिवेदन उच्चाधिकारियों को देना जिसमें आवश्यक कठिनाई एव<br>के लिए सुम्प्राव भी हो।                                                                                     | सुघार     |
| (v)                | द्वपने क्षेत्र मे नामाकन प्रतिमान का झायोजन करना । मिनमक्त इकाई के छान-छ<br>म सत वर्ष मार्च के नामाकन प्रतिक्षत मे 10% की वृद्धि करना (छात्र 4% छाना<br>प्रविभक्त इकाई से कछा 5 सक की कछायों मे यत वर्ष सक माच सक हुए प्रयव<br>10% की कभी करना (मार्चेस दिनाक 11-5-1982). | 6%)       |
| (v1)               | प्राचोगिक/विकासात्मक प्रायोजन/एचनात्मक लेखन/पत्र वाचन/सगीटी वार्तां/ध्याव<br>योग्यता वृद्धि/सेवारत प्रशिक्षण प्रादि में से वर्ष में किसी एक प्रवृति में नियमि<br>लेना ।                                                                                                   |           |
| (VII               | ) निश्चित तिथि तक प्रतिमाह वेतन वितरण करना।                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                    | शिक्षक प्रशिक्षरा महाविद्यालय                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                    | प्राधानाचार्य शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय एव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय                                                                                                                                                                                                   |           |
| 14.<br>एवं कर्तव्य | <ul> <li>शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भ्रौर महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के निम्निलिखित म्<br/>होगे:</li> </ul>                                                                                                                                                             | स्थिकार   |
| (1)                | प्रपने छात्रो के निर्माण तथा उनमं अनुष्यासन बनाये रखने के लिए झावश्य<br>उठाना।                                                                                                                                                                                            | क कदम     |
| (11)               | ) अपने प्रधीनस्य प्रध्यापनो तथा छात्रावास अधीक्षको को ऐसी शक्तिया सौंपना<br>उचित समक्षे।                                                                                                                                                                                  | जोकि      |
| (111               | <ol> <li>सस्या म बालचर, श्रमदान, समाज सेवा, वाद विवाद, नाटक प्रदर्शन झादि उर<br/>झायोजन, ऐसी सामाजिक प्रवृतियो को प्रोत्साहन देना ।</li> </ol>                                                                                                                            |           |
| (11                | परीक्षा परिशाम रलना (न्यूनतम)।                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| (v                 | रिक शिक्षक एव सहगीक्षक विभिन्न प्रवृतियो का वर्ष मे दो बार पर्यविक्षाण कर                                                                                                                                                                                                 |           |
|                    | vi) स्वय के कार्यालय का वर्ष भे दो बार निरीक्षण करना।                                                                                                                                                                                                                     |           |
| (1                 | ४१।) प्रायोगिक, विकासात्मक प्रायोजना, क्षोध कार्य, रचनात्मक लेखन, पत्रवाचन,<br>बार्ता, सेवारत प्रशिक्षास, व्यवसायिक योग्यता वृद्धि, अनुसपान, गागँदगँन, क्षेत्<br>रख कार्यक्रम स्रादि ये से कोई तीन प्रवृतियों से भाग लेना ।                                               |           |
|                    | माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयो के प्रधान                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 1<br>कर्तव्यः      | 15 माध्यमिक उच्च माध्यमित विद्यालयो के प्रधानों के निम्नलिखित भ्रथि।<br>होगे '                                                                                                                                                                                            | कार एव    |
| (                  | <ol> <li>प्रीक्षक सम्बन्धित नार्यों के लिये 2 दिन का वर्ष भर में प्रवकाश स्वीकृत क<br/>इस प्रवकाश की एवं सक्तर करते जिल्लाम प्राप्तिकारी को केंद्रे.</li> </ol>                                                                                                           | त्रता। वे |

इन भवकाक्षो की पूर्व मूचना अपने नियन्त्रण अधिकारी को देंगे ।

किये गये हैं (शिविश/संस्था/स्पे/ए/11286/वी/82 दिनाक 11-5-1982)। (ni) उच्च प्राथमिक विद्यालयो के प्रधानाध्यापको का भाकस्मिक श्रवकाश स्वीकृत करना । (iv) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भण्डार की सामग्री, प्रपत ग्रादि का वितरस करना । प्रपने प्रधीनस्य स्टाफ/विद्यालयों के लेखा सम्बन्धी कार्य को करना। जिला शिक्षा (v) ग्रधिकारी कार्यालय में स्थित उप जिला शिक्षा ग्रधिकारी जिन्हे जिला शिक्षा ग्रधिकारी द्वारा लेखा का कार्य दिया जायेगा, वह उसे सपादित करेगा। (vi) प्रपत्ने प्रधीनस्य कर्मवारी के सस्यापन रजिस्टर को सही दग से रखना, सेवा पुस्तिका बीर व्यक्तिगत पजिका का निर्धारण भीर उनमें वर्ष के बन्त में बावश्यक प्रमाणपत्र देता। (vii) प्राथमिक भीर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत धनराशि के प्रस्ताव जिला शिक्षा प्रथिकारी को देना। (viii) भ्रपने क्षेत्र की वार्षिक सास्थिकी सूचनाए बनाना और वार्षिक सस्थापन विवरण सक-लित करना। (jx) मवर उप जिला शिक्षा अधिकारियों के यात्रा कार्यक्रमों को स्वीकार करना तथा उनके कार्यं का निरीक्षण/परिवीक्षण करना। यवर उप जिला शिक्षा यधिकारियों के निरी-क्षाण प्रतिवेदनो की जाच करना और उस पर कार्यवाही करना । ग्रपने क्षेत्र मे नामाकन श्रमियान का श्रायोजन करना। श्रविभन्त इकाई के छात्र-(X) धात्राची मे गत मार्च के नामाकन प्रतिशत मे 10% की वृद्धि करना (छात्र 4% छात्रा 6%)। प्रविभवत इकाई से कक्षा 5 तक की कक्षायों में यत वर्ष के मार्चतक हुए भवश्यय मे 10% की कमी करना (मादेश स. शिविरा/संस्था/स्पे/ए/11286/बी/82 दिनाक 11-5-1982)। (xi) उच्च प्राथमिक विद्यालयों के श्रीर प्राथमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को समग्र पर वेतन भगतान करवाना । (xii) उच्चाधिकारियों द्वारा भेजी गई शिकायतों की जाच पर प्रतिवेदन भिजवाना ।

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

ग्रपने क्षेत्र की प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय का वर्ष में एक बार विस्तृत निरीक्षण

व एक बार लघु निरीक्षण करना । 5% प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करना । स्वतनम रूप से इनके परिवीक्षण के लिए अमण दिवस 70 और 35 रात्रि निर्धारित

क्तिंब्य ग्रीर शक्तियाँ

61

(11)

रूप से भाग केता । भवर उप जिला शिक्षा श्रीयकारी/शिक्षा प्रसार श्रीयकारी 13. भवर उप जिला शिक्षा श्रीयकारियो/शिक्षा प्रसार प्रायकारियो का मुख्य कार्य प्रायमिक विद्यालयों के निरीक्षण का है इसके श्रीविरिक्त इनके निम्निलिखित कार्य है :—

(XIII) प्रायोगिक/विकासात्मक ष्रायोजन/रचनात्मक लेखन/एन वाचन/सगोष्टी वार्ता/ब्यावसा-यिक योग्यता वृद्धि/सेवारत प्रशिक्षसम् धादि में से वर्ष में किसी एक प्रवृत्ति पर नियमित

क्यानयों के निरोक्षण का है इसके विचिरिक्त इनके निम्नविधित कार्य हैं :—
(i) बपने क्षेत्र के प्रत्येक प्राथिक विचानय का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना एव निरी-सण प्रविवेदन की प्रत्युवानना देखना। वर्ष में निरीक्षण के लिए 80 दिवस और 40 राजि निर्पारित किये पये हैं।
[भारेन सस्या चिनिरा/सस्या/स्थे/ए/11286/सी/82 दिनाक 11-5-1982]

| (111)      | With the control of t |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1V)       | प्रपने क्षेत्र के ग्रामीनस्य प्राथमिक शिक्षा की प्रगति एव विकास के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष<br>जून में एक प्रतिवेदन उच्चाधिकारियों को देना जिसमें आवश्यक कठिनाई एव मुधार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | के लिए सुकाव भी हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (v)        | ग्रपने क्षेत्र मे नामाकन ग्रमियान का भायोजन करना । ग्रविमक्त इकाई के छात्र-छात्रामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | में गत वर्ष मार्च के नामाकन प्रतिशत में 10% की वृद्धि करना (छात्र 4% छाता 6%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | भविभक्त इकाई से कक्षा 5 तक की कक्षाओं में यत वर्ष तक साचंतक हुए अपव्यय में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 10% की कमी करना (धादेश दिनाक 11-5-1982).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (51)       | प्रायोगिक/विकासारमक ग्रायोजन/रचनारमक लेखन/पत्र वाचन/समोप्ठी वार्ता/व्यावसायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ()         | योग्यता वृद्धि/सेवारत प्रशिक्षरण स्नादि में से वर्ष में किसी एक प्रवृति में नियमित भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | लेना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lon        | निश्चित तिथि तक प्रतिमाह वेतन वितरस करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (***       | * '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | शिक्षक प्रशिक्षरण महाविद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | प्राधानाचार्यं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय एव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.        | शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के निम्नलिखित प्रधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| एव कर्तव्य | होगे :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (1)        | भपने छात्रों के निर्माण तथा उनमें अनुशासन बनाये रखने के लिए भावश्यक कदम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | चठाना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (11)       | प्रपति प्रधीनस्य प्रध्यापनो तथा छात्रावास प्रधीक्षको को ऐसी शक्तिया सौंपना जो कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | तचित समभे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (11        | ) सस्या में वालचर, श्रमदान, समाज सेवा, बाद विवाद, नाटक प्रदर्शन ग्रादि उत्सवी का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | मायोजन, ऐसी सामाजिक प्रवृतियो को प्रोत्साहन देना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1)        | <ul> <li>प्रध्यापन विषय, विभागीय परीक्षा/विश्व विद्यालय परीक्षा के उम वर्ष के स्तर के समान</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | परीक्षा परिलाम रलना (न्यूनतम)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (v         | ) प्रधानाचार्यं द्वारा सस्था मे प्रत्येक बध्यापक/ध्यास्याता/प्राध्यापक के प्रध्ययनी गारी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | रिक शिक्षक एव सहजीक्षिक विभिन्न प्रवृतियों का वर्ष में दो बार पर्यविक्षण करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <ol> <li>स्वय के कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण करता।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (1         | ा) प्रायोगिक, विकासात्यक प्रायोजना, घोष कार्य, रचनात्मक लेखन, पत्रवाचन, सगोप्टी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | वार्ती, सेवारत प्रशिक्षाण, व्यवसायिक योग्यता वृद्धि, चनुपुचान, मार्गदर्शन, सेवा निर्धा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | रण कार्यक्रम प्रादि में से कोई तीन प्रवृतियों में भाग लेना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

15 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानों के निम्नितियत प्रशितार एवं

इन धवशामा की पूर्व मूचना धपन नियन्त्रण मधिशारी को देंगे ।

र्गंशित सम्बन्धित कार्यों के लिये 2 दिन का वर्ष भर में सबकाश स्वीकृत करना। वे

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

(गां) प्रपने क्षेत्र मे प्राथमिक विद्यालय खीलने के लिए प्रस्ताव तैयार करना !

(ii) अपने अधीनस्य विद्यालय और उनमें कार्यरत कर्मचारी के वारे में समस्त आवश्यक

र्तव्य ग्रीर मक्तिया]

वतंत्र्य होगे:

(1)

सूचनाए रखना ।

[17

- (II) प्रयो प्राप्तो के बस्यास्य तथा उनमे धनुवासन बनाये रखने के लिए प्रायक्षक बदम उठाना ।
- (III) प्रपन प्रधीनस्य ष्रध्यापको तथा छात्रावास-प्रधीक्षको को प्रपनी ऐसी शक्तियां सौपना जा कि वे उचित समक्ते।
- जा कि वे उचित समक्त ।
  (IV) विद्यालय की प्रवृत्तियों में श्रीभुआवको तथा नागरिको का सहयोग प्राप्त करने तथा
- उनके साथ सम्पर्व बनाने के लिये प्रीभागवन-प्रम्थापक सप बनाना ।

  (v) प्रपती पाठणालायों में बालचर, अगदान, समाज सेवा, बाद विवाद, नाटक-प्रदर्शन उत्तरवों के प्रायोजन फाटि सामाजिक प्रवत्तियों को प्रोत्साहन देना ।
- (vi) कक्षा 10 व 11 का उस वर्ष के जिले के भौसत स्तर से कम परीक्षा परिणाम नहीं
- (vii) विद्यालय के प्रत्येक घष्यापक के प्रध्यापन लिखित एवं सहसंधिक कार्य का परिनीधाएं 30 प्रध्यापक तक वर्ष में तीन बार करना। 30 से घधिक प्रध्यापक होने पर वर्ष में क्षेतर परिकीक्षण करना। (सक्षा न्यूनतम है।)

(viii) स्वय के वार्यालय का वर्ष में दो बार परिवीशसा करना ।

181

- (IX) विद्यालय योजना का निर्माण करना, कियान्ययन करना, भीर उसका मृत्याकन करना।
  - (x) कई प्रायोगिक, रचनात्मक, पत्रवाचन, ब्यावसायिक योग्यता बृद्धि मादि म से कोई दो प्रवित्तायों में भाग सेना। (वर्ष म)

प्राथमिक धीर जब्ब प्राथमिक विद्यासयों के प्रधान

- प्राथमिक भौर उच्च प्राथमिक विद्यालयों से प्रधानों के निम्नलिखित प्रथिकार एवं वर्त्तस्य होने .—
  - पौश्राणिक कार्यों के लिये अवकाण देना को कि वर्ष में 2 दिन से अधिक नहीं होगा। वे इसकी पुर्व स्वीकृति अपने नियम्त्रण अधिकारी से लेये।
  - (11) प्रयने द्वारों के कस्यारा तथा जनमें अनुसासन बनाये रखने के निये आवश्यक करम उठाना।
     (11) भपने द्वशीनस्य अध्यापको तथा छात्रावास-अधियाको को अपनी ऐसी शक्तियों सीचना,
    - जी कि वे उचित समके।
      (14) विद्यालय की श्वितामी में भूभिभावकों तथा नायरिकों का सहयोग प्राप्त करने तथा
    - (19) विद्यालय का प्रश्नुतामा व आवश्यवरा तथा नावारका का शह्याव प्राप्त करन तथा जनके साथ सम्पर्क बनाने के लिये प्रश्निकाक अध्यावक सण बनाना ! (v) प्रप्ती राठणाताणी में बालचर, अमदान, समाच सेवा, वादविवाद, नाटक-प्रदर्शन व
    - (v) प्रपत्ती पाठमाजामी म शालचर, अमदान, समाज सेवा, वादिववाद, नाटक-प्रदर्शन उत्सवों के प्राम्मेजन ग्रादि सामाजिक प्रवित्तयों को प्रोत्साहन देवा ।
    - (vi) न्यूनतम रूप से सम्मान परीक्षा व्यवसाय क्षेत्र के उस वर्ष के घोसत ज्ञाला परिलामो के वरावर परिलाम रखना ।
    - (vii) विद्यालय के प्रत्येक घच्यापक के अध्यापन विधित कार्य एव सह जीक्षक कार्य का परि-विधास वर्ष मे तीन बार करना । यदि 30 धच्यापक से प्रधिक हो तो दो बार ।
       (viii) विद्यालय मोजना का निर्माण करना, त्रियान्वयन करना, मेर उसका मुख्याकन करना ।
    - (आ) प्राचीणिक/विकासारामकं/प्राचीजना/ रचनात्मकं लेखन पत्र वाचन प्रदर्शन मृत्याकन करता। (त्र) प्राचीणिक/विकासारामकं/प्राचीजना/ रचनात्मकं लेखन पत्र वाचन प्रदर्शन पाठ सुगोस्टी, वार्तो, सेवारत, प्रशिक्षण, व्यवसायिक योग्यता आदि मंसे कोई एक प्रवृत्ति में आग्र तेता।
      - [शिविरा/सस्या/स्पे /ए/11286/वी/82 दिनांक 11-5-82 धादेश के तहत है ।]

## शिक्षक प्रशिक्षरम महाविद्यालय के व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याता/प्रोफेसर

- (i) बी. एड., एम. एड. का विश्वविद्यालय के उस वर्ष के स्तर के समान विषयानुसार परिलाम रखना।
- (11) महाविद्यालय में किसी एक संहर्षक्षिक प्रवृत्ति का सचालन/नियोजन एव मृत्याकन का दायित्व निर्माना ।
- (ni) प्रायोगिक/विकासात्मक आयोजन/रचनात्मक लेखन पनवाचन प्रदर्शन पाठ, सगोप्ठी, बाता, सेवारत प्रविक्षस्य, व्यवसायिक योग्यता आदि में से कोई दी प्रवृत्ति में भाग लेना !

## व्यास्याता स्कूल शिक्षा

## इनके प्रधिकार एवं कर्त्तं व्य निम्नलिखित होगे :

- (1) 10वी, 11वी और विक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का उस वर्ष के स्तर के अनुसार परिशास रक्षना (ज्युनतम)।
- (॥) विद्यालय में दो सहशैक्षिक प्रवृत्तियों का नियोजन/योजन, मार्गदर्शन एवं मूल्याकन करना ।
- (॥i) विद्यालय में कम से कम एक प्रायोगिक/विकासारमक प्रायोजनात्री पर कार्य करना ।
- (iv) रचनात्मक लेखन/पत्र वाचन/प्रदर्शन पाठ/सपोध्ठी/वार्वा/व्यवसायिक योग्यता वृद्धि/ सेवारत प्रशिक्षस्य मादि में से कोई एक कार्य से वर्ष में प्राय लेना ।
- ( v ) भासा प्रशासन की गतिविधियो, कक्षा ध्रष्यापक, कार्य प्रभारी, परीक्षा प्रभारी छात्र सप धनुशासन प्रभारी, विषय प्रभारी जैसी ही धन्य कार्यक्रमों में किसी एक में में न्यूनतम रूप से दायिल्य निभाना ।

## बरिष्ठ अध्यापक

## इनके प्रधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होगे :

- 10वी 11वी और सिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का उस वर्ष के स्तर के मनुसार परिणाम रखना (न्यूनतम)
- (ii) विद्यालय में दो सहबैक्षिक प्रयुक्तियों का नियोजना/प्रायोजन, प्रार्थदर्शन एवं मृत्याकन करना ।
- (in) विद्यालय में कम से कम एक प्रायोगिक/विकासास्यक परिवोजनाम्रो पर कार्य करना।
- (iv) रचनात्मक लेखन, पत्रवाचन, प्रदर्शन पाठ, सगोध्ठी, बालॉ, ध्यावसायिक योग्यता बृद्धि, सेवारत प्रशिक्षण मादि में से कोई एक कार्य में वर्ष में भाग लेना।
- (v) वाला प्रधासन की निर्वितिन्या जैसे कवा क्रच्यापक, कार्य प्रभारी, परीक्षा प्रभारी, छात्र स्य प्रमुक्तासन प्रकारी, विषय प्रभारी जैसे ही प्रन्य कार्यक्रमों में से किसी एक में स्नूनतम रूप से दायित्व सम्प्रातना ।

#### अध्यापक

ग्रध्यापक के निस्तितिखित ग्रधिकार एव कर्तव्य होगे :

- (ग्र) उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय
  - तमान परीक्षा व्यवस्था क्षेत्र (जिला/उप विला/पचायत सिमिति) के उस वर्ष के स्तर वे समान विपयानुसार परिग्णाय रसना । (न्यूनतम)
    - (II) बाह्य परीक्षा बोर्ड के उस वर्ष के स्तर के समान विषयानुसार परीक्षा परिस्माम रखना । (न्यनतम)
  - (11) विद्यालय में कम से कम दो सहयेक्षिक प्रवृत्तियों का नियोजन/प्रायोजन, माग्देशन एवं मुख्याकन करना ।
  - (IV) विद्यालय में कम से कम एक प्रामीनिक/विकासात्मक प्रयोजनामी पर कार्य करना।
  - (v) ज्ञाला प्रशासन की गतिविधियो, कक्षा प्रव्यावक, कार्य प्रभारी, परीक्षा प्रभारी, छात्र घप धनुवासन प्रभारी, विषय प्रभारी जेंसी ही सन्य कार्यक्रमों में किसी एक क्ष भ्यतनम रूप से दायित्व निभाना ।
- (ब) प्राथमिक विद्यालय
  - (i) समान वरीक्षा ध्यवस्या क्षेत्र (जिला/उप जिला/प्यायत समिति) के उस वर्ष के स्तर के समान विषयानवार वरीक्षा परिखाम रखना। (न्यूनतम)
    - (n) शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी किसी एक प्रवृति के साथ कोई एक धन्य प्रवृति म भाग कता ।
    - (iii) विद्यालय ने वस से कम एक प्रायोगिक/विकासात्मक प्रयोजनाम्रो पर कार्य करना।
  - (1V) ज्ञाला प्रवासन की गतिविधिया, कक्षा प्रध्यापक, वार्ये प्रभारी, परीक्षा प्रभारी छात्र सप अनुवासन प्रभारी, विषय प्रभारी जैसे ही अन्य कार्यकमों में से एक म स्वतनम रूप से द्वामिख निधाना।

( शिविरा/सस्वा/ए/11286/स्वे/वी/82 दिनाक 11-5-82 द्वारा प्रकाशित विहित मानदण्ड जो राज्य सरकार के पत्राक एफ-4 (32) शिक्षा/यूप-11/76 दिनाक 2-3-82 द्वारा प्रनुमादित किये गरें।

शोह:— पहुले मुतीय ध्येणी व दितीय ध्येणी ध्यापक को श्रहायक घष्णायक कहा जाता या परन्तु राज्य सतकार के प्रादेश स्वस्था एक 10 (13) शिक्षा-2/81 दिनांक 6-4-83 द्वारा मृतीय ध्येणी ध्यापक को घष्णायक और दितीय ध्येणी प्रध्यायक की वरिष्ठ प्रध्यायक वर्ष नाम दिया गया है।

## ग्रध्याय-4

#### निरोक्षरा

(1) विभाग के निरीक्षण धर्मिकारी निदेशक, संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक, जिला विक्षा प्रियक्तरी, प्रतिविक्त जिला बिक्षा प्रियकारी, वरिष्ठ उप-जिला बिक्षा प्रियकारी, उप-जिला विध्या प्रीयकारी धपर उप-जिला विद्या प्रियक्तरी धीर वे ध्रियकारी होने जिन्हे निरीक्षण का कार्य सीधा यदा है ध्रयवा स्थल प्रियकारी द्वारा निरीक्षरण का कार्य कीपा जांग ) নহা]

- सस्वाधो पर लागू होने :
  (i) निरीक्षण अधिकारियो का मुख्य कार्य शिक्षमण सस्याओं के कार्य और कार्य-दक्षता
  - की जान करता है। यह कार्य उन्हें सहानुभूति पूर्ण रूख प्रपत्ता कर चतुराई से करना चाहिये और धपने गहन ज्ञान धीर अनुभव के आधार पर मागेदर्शन देना वाहिये। वे किसी भी कार्य की प्रवता या धालीचना करने के लिए स्वतन्त्र है परन्तु प्रालोचना रचनात्मक होनी चाहिए जो कार्यकर्ता को भय दिखाने वाली नहीं होकर प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए।

    (ii) एक सस्या के कार्य एवं कार्यक्रमता को जान मुख्यतः दो आगो में सम्बन्ध एकती

है प्रयात निरीक्षण एवं परीक्षा। इनमें प्रथम का प्राश्य किसी सस्या का उसके

- सामान्य कार्य के समय निरोक्षण करना है उदाहरखार्थ स्थान की सुविधा, करनीचर, पढ़ाई के यन, कक्षांधों का प्रकल्प एवं क्यवस्था, लेख, रेकाई तथा रिकस्टरों
  को रखते की विधि, शारीरिक खिक्षा के साधन पुस्तकार्य को दशा, व्यवस्था व प्रमुग्तासन, प्रध्यायक व खाचों का पारस्थिक सक्त्यस्य प्रध्ययन प्राधि की विधियों से हैं। दूसरे का प्राध्यय खान्नों की परीक्षा केने के सरीके से हैं जिससे विदित ही सके कि वे प्रपत्न प्रध्यायकों के प्रध्यायन से कहां तक लामान्वित हुए हैं व प्रध्यायकों की प्रध्यायन विधि में उन कमियों को दूजने से हैं जिनके कारण क्ला कम योग्य रहती है। संस्था को दशा का वास्तविक प्रमुगन लगाने के लिए मिरीक्षण एवं परीक्षा दोनों ही प्रनिवार्य है। निरीक्षण या उसका कुछ भाग पहले पूरा करना चाहिने तथा छात्र परीक्षा वाद में। लेखा रिकार्ड तथा रिकस्ट प्रधार की जाव, संस्था निरीक्षण तथा छात्र परीक्षा के उपरान्त की जानी चाहिए।
- तियों में निर्मी या ध्रम्युक्तियों को खान में रख कर किया जाना चाहिये।
  निरीक्षण प्रिकारी को सर्वप्रवाद यह निश्चय कर लेना जाना चाहिये।
  निरीक्षण प्रिकारी को सर्वप्रवाद यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका निरीक्षण प्रिकार किन वाली को व्यान में रख कर होया ताकि यह सुनिश्चित किया आ सके कि पहले के निर्देश का कहा तक पालन हुआ है। इसके बाद ही उसे स्वया का निरीक्षण और किर ककाओं को आव करनी चाहिए। यही प्रवासक निरोक्षण का सार है। निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पन्ट आत होना चाहिए कि निरीक्षण प्रकार के स्वया के किपकारों के प्राथम पर पढ़ रहे हैं
  या परने पूर्वर्शन निरीक्षण को प्रायम साम कर पत्र रहे हैं।
- (iv) सस्पापों की स्थापना छात्रों को खिलित करने के लिए की गई है प्रत: निरोक्षण प्रियक्तारी का मुख्य दायित्व यह जानकारी करना है कि उस विद्यालय मे छात्र किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। वे क्या सीख रहे हैं, उनकी धादतें केसी यन रही है, क्या शेक्षिक, अंगिक और सारोरिक कार्यकलायों में उचित समस्यय है, क्या छात्र-छात्रार्वे विद्यालय या महाविद्यालय में बतुष्ट हैं और ऐसा कार्य कर रहे हैं जो उनकी हामना के प्रनुखाद है। उन्हें व्यवस्थायकों, प्रध्यावकों प्रीर छात्रों को इस बात से अनावित करने के लिए प्रत्येक प्रवस्था का उपयोग करना चाहिय कि केख प्रसादक करने के लिए प्रत्येक प्रवस्था का उपयोग करना चाहिय कि केख प्रसुखार के मान की प्राच्या के लिए बोदिक, जारीरिक धीर नैतिक विद्याल की स्थाप के लिए बोदिक, जारीरिक धीर नैतिक विद्याल की स्थाप की स्याप की स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्थाप की स्था

साहिये कि खात्रों के चरित्र और व्यक्तित्व के विकास पर पूरा व्यान व्यान रहा है। विद्यालय की व्यवस्था पाठयकम और कियाए इस प्रकार प्रायोधित होनी चाहिए जिससे कि जनतान्त्रिक जीवन पढ़ित का पूरा प्रशिक्षण मिल जर्के।

- निरीक्षरा प्रधिकारी को यह बात देखनी चाहिय कि स्टाफ के सदस्य योग्य प्रपना उत्तरदामित्व समभने वाने जत्साही एव सतुष्ट है सुबा सस्या प्रधान एव उनम धायसी विश्वास बना हथा है। उसे यह भी देखना चाहिये कि ग्रम्यापकगए। कहा तक ग्रध्यापन करा एवं शाला प्रव व को समस्त है। उसे उनका पर प्रदशन करना चाहिए तथा उह सलाह देनी चाहिए एव उनकी प्रत्येक कठिनाई का दूर करने का प्रयास करना चाहिए। निरीक्षण अधिकारी की छात्रों की उपस्थिति में किसी श्रष्ट्यापक की बालोचना या निदा नहीं करनी चाहिए। यदि एक अघि कारी शब्दायक में ब्रयोग्यता या कमजोरी के कोई चित्र देखता है तो उसका क्ष्पच्ट कतच्य या तो उस पर स्वय बाद म कायवाही करना यथवा उसक उच्चा धिकारी की नियाह म बावश्यक कायवाही हेत उसे ना देना है। ब्रध्मापन विधि की ग्रालीचना के सम्ब ध म सतकता बतनी चाहिए । उनकी जाच उनकी प्रभाव-शीनता तथा भौलिकता के बाधार पर की जानी चाहिये तथा उनक स्वत प विचारी की प्रोत्साहन देना चाहिए। निरीक्षक ग्राधिकारी को चाहिये कि वह मध्यापन विधि पर अपनी स्वयः द राय देने की धपेक्षा अध्यापको की ही अपने विषय में सोचने दे फिर उन्हें उन विधियों का त्याग करने हेतु उक्ष्माहित करे जो कि पुरात लाभदायक नहीं है। किसी भी भव्यापक की किसी विषय के पढ़ान म मयोग्य घोषित करने से पूर्व निरीक्षण अधिकारी पहले उसके अध्ययन तथा परि शाम को देख तथा उसके सम्ब ध म अपने विचारों को अभिनिखित करें। उचित यह होगा कि अपना अतिम निशाय दूसरे निरीक्षता तक स्मीगत रहे । निरीक्षरा ग्रंथिकारी का उद्देश्य भी सस्या अध्यक्ष का अपने म विश्वास उत्पन्न करने का होना थाहिए । उसे यह अनुभव होन देना चाहिए कि निरीक्षण प्रधिकारी केवन ध्यावसायिक पालीचक ही नहीं बरन एक ऐसा ब्रधिकारी है जिसक साथ वह स्वतः त्र रूप स बातभीत कर सकता है तथा ग्रपनी समस्यामा के विपय म स्पट्टी कररा कर सकता है और जिसस वह सहानुभृति निर्देश तथा पथ प्रदेशन प्राप्त कर सबता है।
  - (vi) निरक्षिण प्रधिकारी को सस्या म इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिय कि वो छात्रा अध्यापको के निष् आदक्ष का काम करें। उस अध्यापको और छात्रो की अस्तराध्यो का उसी प्रकार आदर करना चाहिये किस प्रकार वह प्रपने प्रति सम्मान चाहत हैं। सदेह धायय और मनीयेश व आब प्रधानत नहीं करना चाहिय । उसे निरक्षिण के समय निसी भी परिस्थित य घूम्रपान नहीं करना चाहिय गोर न ही पान मुझ म चवाय रसना चाहिये।
  - (vii) व्यक्तिगत प्रवादायीन संस्थाया के बत्याएं हुत व्यवस्थापको एव निरीक्षको में सहयोग हाना चाहिए। ऐसी संस्थापा म व्यवस्थापको एव प्रव्यापको नो मारेश दन म तानामाही प्रवृत्ति को दूर रखने के रिए सावधानी वत्तिनी चाहिए। एनी संस्थापा म निरीक्षण व्यवनारियों को कुछ भी ऐसी बात कहना करना व निस्ता नहीं चाहिये वितस कि प्रव्यापको को उपनत जनक व्यवस्थापको में मम्बुन ममाण हा जाय तथा व्यवस्थापको म म्यूनन ममाण हा जाय तथा व्यवस्थापको म प्रविचार प्रव्यापको है स्वार्थ हो स्वर्ण को पर समाया हो जाय । किर भी यह स्वर्ण वर दना चाहिय कि सुभावो एव दायो को दूर स्वर्ण को स्वर्ण को प्रवृत्ति सुभावो एव दायो को दूर स्वर्ण वर्ण को स्वर्ण सुभावो एव दायो को दूर स्वर्ण को स्वर्ण का स्वर्ण को स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण का स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण का

तत्त्व र

करना संस्था की मान्यता प्राप्ति या सहायता प्राप्त करने के लिये श्रनिवार्य है। उनको मिक्षा म व्यक्तिगत प्रयासो को सामान्यतः प्रोत्साहन देना चाहिये तथा लाभदायक दिशा में उसको छोड देने के लिए उन्हें ग्रपने सम्पूर्ण प्रधिकारों के ग्रन्तर्गन ग्रपनी राय एव सामयिक सचना के द्वारा जो कछ हो सके करना चाहिये १ (vm) मान्यता प्राप्त सत्या जिस क्षेत्र की सेवा कर रही है उस क्षेत्र की जानकारी भी

- निरीक्षण मधिकारी को करनी चाहिए ताकि उसे यह ज्ञात हो मके कि स्थानीय मावश्यकतामो की पूर्ति कर रही है और उसके मिभावको भौर मन्य समुदायो का सहयोग और सम्भान मिल रहा है या नहीं।
- (ix) स्थानीय लोगो से सम्पर्क करना भी निरीक्षण अधिकारी का महत्वपूर्ण दायित्व है। जहां तक सम्भव हो उसे भ्रयने निरीक्षण के बाद यदि मान्यता प्राप्त सस्या हो तो व्यवस्थापको से भीर यदि सार्वजनिक सस्या हो तो क्षेत्र के प्रभावणाली लोगो से मिलना चाहिये और सस्था के विकास के लिये सुकाव देने चाहिये।

जहा तक सम्भव हो छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों से भी मिलना चाहिए । इस प्रकार यह उसके घ्यान मे धाने वाली कमियो को बता सके, निय-मित व सम्भव उपस्थिति के बारे में भी समक्षा सकता है और लोगों को शिक्षा में सन्तिय रुचि लेने की प्रेरला दे सकता है।

- सामान्यतः महाविद्यालयो, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों (3) प्रशिक्षण और विशिष्ट विद्यालयों को निरीक्षण की सचना निरीक्षण दिथि से पूर्व में भेजी जायेगी और उसमे यह सिखा जायेगा कि निरीक्षण के समय विद्यालय में कार्य हमेशा की तरह चलना चाहिये। सस्था प्रधान ग्रपने विद्यालय के वारे मे सभी सपनाएं निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षरा ग्राधिकारी के देखने के लिए तैयार करके रखे। निरीक्षरा ग्रधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की सस्था का बाकस्मिक निरीक्षण भी किया जा सकता है। प्राकस्मिक निरीक्षण का उद्देश्य यह होगा कि ग्रभिलेख किस तरह रखा जा रहा है ग्रीर यह कि प्रधान और उसके सहायक नियमित रूप से विद्यालय में किस प्रकार कार्यं कर रहे हैं।
- (4) (1) निरीक्षरा प्रतिवेदन परिशिष्टो में दिये गये प्रारूप में लिखा जायेगा ।
  - महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्रशिक्षरण तथा विशिष्ट विद्यालयों के निरीक्षण के सम्बन्ध में निरीक्षण की समाप्ति सं एक माह के भीतर भीतर एक टिनित प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिये । इसकी एक प्रति सम्बन्धित सस्था के प्रधान को तथा दूसरी ब्युवस्थापक को (यदि संस्था व्यक्तिगत प्रबन्धक के प्रधीन हो) तथा तीसरी प्रपने उच्चाधिकारी को भेजी जानी चाहिये, एक प्रति रिकार्ड में रखनी चाहिये।

प्रयत्न यह किया जाना चाहिये कि यह प्रतिवेदन निरीक्षण/परीवीक्षण के सप्ताह के भीतर-भीतर भिजवा दिया जाय (मादेश स. शिवरा/शिव/21760/ 82/मैन/5325/1/83-प्रतिस्थापित)

निरीक्षण परिवीक्षण प्रतिवेदन पर तत्काल कार्यवाही बारम्म हो इसके लिए (m) ग्रावश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में निरीक्षण का ग्रलम से रजिस्टर रखा जान भौर उसमे निरोक्षण अधिकारी कियान्त्रित के लिए मुख्य बिन्दु लड**े** 

- - एक से स्रिषक राजपत्रित प्रिकारी है वहा कम से कम एक राजपत्रित प्रिक् कारी मुख्याबास पर हमेशा उपलब्ध रहें। मास्तिक वात्रा कार्यक्रम बनाते समस् कुछ दौरे के दिन (सनमय 25%) सालो रखे बाए ताकि निर्मारित निरीक्षण जो नहीं हो पाए है उन्हें प्रचवा साकस्मिक निरीक्षण किए जा तके। प्रधीनस्य एव प्रसासनिक कार्यालयों का निरीक्षण यथा सम्भव ग्रीप्मकालीन/शीतकालीन प्रवक्ताओं में स्था जाए। (शिविपानिजी/निर्देश 77-7817 दिनाक 23-3-78)

दौरे की योजना प्रत्येक कार्यांलय मे इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि जहा

(15) जो विद्यालय बहुत वडे है उनमे इसीय परिवोक्षण किया वाना चाहिए । जिला शिक्षा प्रिषकारी प्रति वर्ष दलीय परिवोक्षण की योजना बनाएवे और उसे सम्पादित करेंगे । (फ्रमाक शिविरा/निप्र/22708/मन/80-82/61 दिनाक 26-8-82).

# ग्रध्याय-5

(11)

## स्नातकीय तथा स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय

- भोड:—इस प्रध्याय में उल्लिखित नियम समस्त राजकीय महाविद्यालयों पर लागू होते हैं तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों के नियमों के पूरक हैं।
- राजस्थान में स्नातकीय तथा स्नातकीत्तर महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि विभिन्न परीक्षाम्मों के लिए पाठ्यकम निर्धारित करना है, से सम्बद्ध है ।
- (2) महाविद्यालय राजस्थान सरकार के शिक्षा सचिव के झिमीन है तथा वे सीचे उन्हीं से पत्रव्यवहार करते हैं। (मब महाविद्यालय जिक्षा के लिए झक्षम निदेशक है मतः सभी राजकीय महाविद्यालय
- निरंत्रक की मार्फत ही बिक्षा सचिव से पत्रव्यवहार करते हैं:

  (3) महाविद्यालय शुक्त वमूल करने तथा सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार छात्रों को पूरी प्रयवा प्राधी शक्क की एट तेंसे।
- (3) महाविद्यालय मुल्क वमूल करने तथा सरकार द्वारा स्वीकृति के ब्रनुसार छात्रों को पूरी प्रथवा प्रांथी मुक्क को छूट देने ।
   (4) सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथिकारों की सूची के ब्रनुसार वो प्रथिकार महाविद्यालयों

के प्राचार्यों को दिये गये हैं, उनके प्रतिरिक्त उन्हें विश्वविद्यालय के द्वारा बनाये गये

तकोत्तरीय महाविद्यालयी

नियमो के अनुसार छात्रों के प्रवेश, कक्षोग्नति. स्थानान्तरण, हटाना, निवास, सस्था से निकाल देना अथवा सीमित अवधि के लिए अध्ययन से निलम्बित करना तथा कक्षाओ का विभाजन व ग्रध्ययन के विषयों का निर्धारण ग्रादि सभी ग्रधिकार होंगे।

- (5) छात्रों के निवास की स्थिति सन्तोपजनक होनी चाहिए तथा जो छात्र छात्रावास मे नहीं रहते हैं उन्हें या तो अपने माता-पिता अथवा अभिभावक के साथ रहना चाहिए ग्रथवा प्राचार्य द्वारा स्वीकृत स्थान पर रहना चाहिए। इन महाविद्यालयो के साथ लगे हुए छात्रावास प्रधानाचार्य की देख-रेख भे एक स्थानीय अधीक्षक द्वारा व्यवस्थित होगे।
- इन महाविद्यालयों के भवन शैक्षिणक उद्देश्य के अलावा किसी प्रन्य कार्य के लिए (6) तब तक प्रयुक्त नहीं किये जावेगे जब तक कि चपयुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति न धिल जावे ।
  - प्रत्येक महाविद्यालय मे वहा के समस्त प्राध्यापको की एक "स्टॉफ कीसिल" होगी। (7) इस स्टॉफ कौसिल के प्रध्यक्ष प्रधानाचार्य होने जो कि महाविद्यालय मे सामाजिक (8)
  - जीवन, प्रतशासन तथा प्रध्ययन से सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण विषयो पर इस कींसिल की राय लेगे। (9) ऐसे महाविद्यालयों में जहां कि प्राध्यापकों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, यह
- कौन्सिल एक नियम के रूप में एक माह से कम से कम एक बार अवस्य एकत्र होगी। तथा यदि प्रधानाचार्य प्रावश्यक समभ्रे तो ग्रधिक बार भी इसकी बैठक हो सकती है। ऐसे महाविद्यालयो जहा कि प्राध्यापको की संख्या 20 से प्रधिक हो, स्टॉफ कौसल
- की बैठक एक सत्र में कम से कम एक बार होगी। उसमें महाविद्यालय के सामा-जिक एवं मैक्षासिक जीवन से सम्बन्धित नीति पर विचार होगा। (n) ऐसे महाविद्यालयों में स्टॉफ कौसिल का कार्य मामलों से शीघ्र निपटने के लिए
  - दात्रि समिति के घव्यक्ष प्रधानाचार्य होने घोर विभागाध्यक्षो ग्रीर स्टॉफ कॉसिल द्वारा निर्वाचित बध्यापक वर्ग के 5 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होगे। इस परामर्शदात्रि समिति की बैठक कम से कम माह मे एक बार ग्रवस्य होगी।
- (11) ग्राचार्य एवं स्टॉफ कौंसिल श्रथवा स्टॉफ परामशंदात्रि समिति के सध्य मतभेड होते पर माचार्य का निर्णय सन्तिम होगा।
- (12) महाविद्यालयों के प्राप्यापकों के कत्त व्या केवल कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहेते। छात्रों के शारीरिक बौद्धिक तथा नैतिक विकास करने वाली सभी प्रविलयों में दे
- ग्राचार्यं के साथ सहयोग करेंगे।
  - (13) विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत छट्टियो तथा प्रवकाश सभी महाविद्यालय भनायेगे।
  - (14) यह प्राचार्य का दायित्व होगा कि महाविद्यालय मे उचित ग्रनुशासन बनावे रखे। वह समय-समय पर इस सम्बन्ध में नियम बनायेगा तथा महाविद्यालय के भीतर या बाहर
  - छात्रों के झाचरण को नियन्त्रित रखेगा । (15) स्टॉफ के द्वारा की जाने वाली प्राईवेट ट्यूशन की हत्तोत्साहित निया जाना चाहिए मीर किमी एक प्राच्यापक डारा ली जाने वाली प्राईवेट ट्यूबन की सहया एक से प्रधिक नहीं होनी चाहिए तथा उसके लिए प्रधानाचार्य से पूर्व स्वीकृति ली जानी

चाहिए । वह ऐसी प्राईवेट ट्यूशन के बारे मे आवश्यक आनकारी सहित, एक रिजस्टर रखेगा ।

- (16) किसी धन्य पत्थे को करने की स्वीकृति प्राचाय से लेनी चाहिए धीर सरकारी कर्म-पारियों के सन्तन्य में ऐसी स्वीकृति, सरकार द्वारा स्वीकृत सरकारी कर्मचारी धायरण नियमों के धन्तर्गत ही दी जा सकेगी।
- (17) ग्राचार्य एव प्रध्यापकगण को श्रीहाणिक प्रवकाश भी, जो कि एक वर्ष मे राजस्थान के लिए 15 दिन से प्रधिक तथा चाहर के लिये 6 दिन से प्रधिक का नहीं होगा, उनको ग्राक्षरिमक प्रवकाश स्वीकार करने वाले जिल्ला ग्राधिकारी द्वारा दिया जा सकेंगा।
- (18) वह गैक्षाणिक सबकाश विश्वविद्यालय के कार्य जिलमे विश्वविद्यालय समितियो की बैठक, निरीक्षण, परीक्षायें, तथा शैक्षाणिक सम्मेलन, बैठके व सेमिनार सिम्मलित होगे, के लिये दिया जावेगा ।
- (19) प्रयमा कार्य-स्थल छोडने से पूर्व धावाय समुचित प्रधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
- (20) महाविद्यालयों मे शारीरिक शिक्षा, जिलमे ड्रिल, जिम्मास्टिक, खेल-कूद सम्मितित होंगे, तथा एन सी सी. के लिए भी उचिव प्रावधान होना चाहिए। खेल कूद लहा तक हो सके, प्रनिवार्य किये जाने चाहिए तथा उसम सभी छात्रो की भाग लेना चाहिए।
- (21) महापिद्यालय में सामाजिक जीवन की प्रीरताहृत देने तथा प्रजातन्त्रीय नागरिकता के लिए छात्री को प्रीविधित करने के लिए बावार्य छात्री का, प्रपने द्वारा निर्मित प्रयवास्त्रीकृत निर्मा के अनुसार महाविद्यालयों में सामाजिक सास्कृतिक वेल-कुर सबसी प्रकृतियों को बढ़ाने हें हु चिनितिया निर्माश करने के लिए मार्थ दर्जन करेगा।

# ग्रध्याय 6

#### सस्याओ का आंतरिक प्रशासन

नोट: इस ध्रम्याय में उत्सिखित नियम समस्त शिक्षण सस्याम्मो (महाविद्यालयो को छोडकर) सामू होने।

- शिक्षण के स्तर के अनुसार कक्षाएं और खण्ड इस प्रकार होगे :
  - उच्च मार्ध्यामक स्तर : कक्षा 9, 10 एव 11 मार्ध्यामक स्तर : कक्षा 9 एव 10
  - त्रक्त प्राथमिक स्तर : कथा ० वे 8
  - प्राथमिकस्तर : क्सा1 से 5
- (2) माध्यमिक घोर उच्च माध्यमिक स्तर ना पाठ्यकम माध्यमिक शिक्षा बोडे घोर प्राथमिक य उच्च प्राथमिक कथायो का पाठ्यकम विभाग द्वारा निर्धारित किया वायेगा।
- (3) ( विचाय जन सस्याधों के बहुं। मान्यता देने वाले प्रियक्तरी धौर विशेष रूप से छूट न को गई हो ) । समस्य विश्वालयों म माम्यिकि विषया बोर्ड या विभाग द्वारा निर्मारित गर्वजन्म का मनुनरत किया बावेगा । वाट्य पुत्तकों का चुनाव प्रविकृत या निर्मारित पुरतकों की जूनों के ही किया बावेगा धौर सरवा प्रधान की यह विस्मेचारी होगी कि वे देश कि छात्रा द्वारा भोई धनशिद्दत पाट्य पुत्तके काम से नहीं सी जा रही है ।

- (4) कार्य स्थान छोड़ने की स्थीकृति : सस्याधों के ब्रम्थस यदि वह सस्या राजकीय है तो दिना सक्षम प्रायकारी की पूर्व लिखित स्थीकृति प्राप्त किये बपना मुख्य स्थान नहीं छोड सकते तथा यदि वह सस्या निजी प्रत्य में है तो उन्हें व्यवस्थापक की स्थीकृति प्राप्त करनी होगी। प्राय्यापक स्था सस्या के प्रयुक्त की विना स्थीकृति प्राप्त किये प्रपना
  - मुख्यालय नहीं छोड सकते हैं।

    (5) जारोरिक प्रक्षिक्षण : प्रत्येक सस्या मे छात्रों के स्वास्थ्य जारोरिक एवं नैतिक विकास के हित में ड्रिल, जिमनास्टिक, खेलकूद एवं कसरत मादि का जारोरिक प्रक्षिकण देने हेतु उचित प्रावमाग रखा जाना जाहिए। मैदान में खेले जाने बाले खेल जैसे फुटबाल, हाफी, क्रिकेट, वास्केट बाल, जाविवाल, टैक टैनिस तथा भारतीय खेलों के व्यवस्था करनी चाहिए। किर भी बदि ऐसे खेलों के लिए पर्याप्त पूर्णि प्राया न हो तो ऐसे खेलों के लिए पर्याप्त भूषि प्राया न हो तो ऐसे खेल जिनमें कथ पूर्णि की बावस्थकता हो प्रबन्ध कार्या जाना चाहिए।
  - खत जिनम क्य भूष का धावयबकता हा प्रबन्ध कथा जाना चाहरू।

    (6) प्रध्यापको से प्रपेक्षा है कि वे प्रपने खात्रों क शारीरिक प्रक्रिक्स से निर्योग्तक रूचि

    रखे। बारों के अनुसार उनकी विद्यालय के समय के बाद खेलों के निरीक्षस एक

    व्यवस्था में सहायतो देने हेतु कार्य दिया जाना चाहिए। यदि उम्र के कारस प्रयोग्य

    न हो तो उन्हें खेलों में भाग लेना काहिए।
  - (7) खेलो एव कसरतो के प्रतिरिक्त सभी स्तर की शिक्षाल सस्थामी मे भारीरिक प्रशिक्षण प्रवस्य होता।
  - प्रवच्य होगा।

    (3) प्रश्वेक स्तर की तस्थाओं में एक छोटा सा संग्रहालय स्थापित करते व उसे बनाये रखने के प्रयक्त रियं जाने आहिए। प्रकृति या कता की, वैज्ञानिक, कलास्प्रक या ऐतिहासिक महत्व की सुन्दर वस्तुए, मानचित्र, नमूने कृषि सुबंधी संग्रह तथा प्रध्यापकी एव विद्यापियों के विशिष्ट हस्तकार्य प्रावि इस संग्रहालय की प्रमुख विश्वेपताए होनी चाहिए। छानी को केवल ऐसे नमूने ही एकड करने के लिए उस्साहित नहीं करना चाहिए विनसे कि समझालय की उपयोगिता वर्ष वर्ष राज्य उत्तर सस्तुयों का वर्षीकरए। एव प्रवन्ध में आवहारिक करने के लिए उस्साहित नहीं करना चाहिए।
    - (9) सार विचालय के जीवन में एक नैतिक बातावरण का निर्माण कर नैतिक शिक्षा सभी प्रकार की सहयाओं म देने का प्रकार किया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा प्ररेखायायक गीतो, भाषण, नाटक झादि के माध्यम से दी जानी चाहिए। वालको में इस प्रकार की भी मावत जाननी चाहिए कि वे मध्य नवी व मावा-रिवा चादि को प्रणाम, नमस्कार करें घोर सम्मान सुवक झब्दो से सम्बोधित करें। चादेश स. विविदा/भा/मस/22225/4/68 दिनाक 19-7-1968)।
    - (10) मान्यता प्रास्त निजी प्रयन्त्राधीन शिक्षण सस्या वे निम्न प्रतियन्ध सहित धार्मिक निर्देशन दिया जा सकता है:
      - (1) किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार के बार्मिक निर्देशन या पालन करने हेतु उपस्थित रहना प्रावश्यक नहीं होगा जब तक कि वह (यदि वह नाबालिंग है) या उसका सरसक उस बार्मिक निर्देशन में सम्मितित होने के लिए प्रविनो सहमिति प्रकट नहीं करता है।
      - (11) पामिक निर्देशन शाला या महाविद्यालय के कार्य के प्रारम्भ या भन्त में ही
         दिया जाते।
    - (11) भनुशासनात्मक नियम : निम्न भाचरण सबँया वर्जित है ।
      - (1) शाला या महाविद्यालय भवन में या उसके पास यू बना।

- (11) कक्षाधों में या उनके पास घूमपान करना।
- (m) भीपिथियो या नशीली ुवस्तुको का प्रयोग।
  (m) किसी भी प्रकार का जम्म खेलना।
- (v) शाला के फर्नीचर या अवन को अमुख्दर बनाना या घन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाना।
- (vi) शाला या विद्यालय प्रागण मे शोर गुल यक्त व्यवहार ।
- (12) छात्रो द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता रखने हेतु तथा उनमे स्वास्त्य सम्बन्धी मादतें हातने हेतु यथेष्ठ प्रयत्न किया जाना चाहिये। सस्वा के मध्यक्ष तथा उसके सहायक प्रध्यापको से प्रपेक्षा की जाती है कि के समय की पावन्यी, मजता, स्वच्छता तथा सफाई की महत्ता पर हर सभव जोर दे। उन्हें छात्रों को प्रशासतापूर्वक कर्षच्यों का पायन करने की मावव्यकता के विषय में तथा इतरों के प्रति सावर व श्रद्धा एवं त्रिया में ईमानदारी तथा सच्चाई छाति को प्ररेश। देनी चाहिए।
- (13) (i) सभी राजकीय शिक्षण सस्यार्वे विभाग द्वारा निर्वास्ति समयानुसार ही सस्यायो को कोसेते तथा बन्द करेगी । विकास हेतु विए जाने वाले समय के मतिरिक्त शिक्षा का समय सर्वियों में कम से कम 5 यटा सथा गर्मियों में 4 से कम नहीं होना चाहिए।
  - (11) एक पारी कथा दो पारी विद्यालयों के लिए विद्यालय समय की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी:
    - (क) एक पारी विद्यालय:
      - (1) 1 मधेल से 31 भगस्त तक : प्रात: 7 बजे से 12 बजे तक
    - (2) 1 सितम्बर से 31 मार्च तक : प्रात: 10.30 से साम 4.30 (स) दो पारी विद्यालय :
      - (1) 1 मर्शेल से 15 मन्दूबर तकः प्रातः 7 अजे से साय 6 बजे तक
      - (प्रत्येक पारी 5 र्रे घण्टे) (2) 16 सक्टूबर से 31 मार्च तक प्रात: 7.30 बजे से साथ 5 30

क्चे तक' (प्रत्येक पारी 5 घण्टे)

- (ग) ग्राधिक दी पारी (तीन पारी के विद्यालय)
  - (1) मिश्रजेल से 15 श्रमहूबर तकः प्रातः 7 वजे से साम 6 वजे तक स्रक्ष पारिया 5 र्रेष्ट्र प्राप्ट, मूल पारी 6 पण्टे

्रियूल पारी 10 30 से 4.30 तक) (शूल पारी 10 30 से 4.30 तक) (2) 16 सक्टूबर से 31 मार्च तक - प्रातः 7.30 वजे से 5.30 वजे

तक श्रवपारिया 5 पण्टे, मूल पारी वै षण्टे (मूल पारी 10.30 बजे से 4.30 बजे तक)

भावा समय में परिवर्तन 1 सिताचर के स्थान पर 15 सिताचर से करना चाहा तो विद्यालय के प्रधानाध्यायक प्रथमे जिला शिक्षा परिकारों की चाहुं तो विद्यालय के प्रधानाध्यायक प्रथमे जिला शिक्षा परिकारों की चत्रपति प्राप्त करके ऐसी व्यवस्था कर सक्ते ।

- (in) प्राथमिक विद्यालयों के भागले में या उ. प्रा. की प्राथमिक कक्षाभी की दशा में उपरोक्त कार्य के समय खेल का समय भी सम्मित्त है जबकि अन्यविद्यालयों में देल इस समय के ब्रतिरिक्त समय में खेले जायेंगे।
- (14) सस्वाप्रो के प्रध्यक्षों के मुख्य कर्तव्यों में से एक यह भी है कि वे इस बात के निरीक्षण में प्रमान उत्तरदामित्व समर्में कि सम्पूर्ण सस्वाप्रों में खात्रों को जिस प्रकार का गृहकार्य दिया जाता है वह उनकी कार्य क्षमता के धनुकूत है तथा उनको इतना समय मिल सकता है कि वे इस कार्य को कर सकते हैं तथा वह कार्य विभिन्न विपयों में
- समय मिल सकता है कि वे इस कार्य को कर सकते हैं तथा वह कार्य विभिन्न विषयों में उचित प्रकार के विभाजन से दिया गया है। उसे धपने दिये गये निर्देशों को लिख लेना चाहिये ताकि वह यह निरीक्षण कर सके कि उन निर्देशों का पालन किया जा रही है।
- (15) सस्या प्रधान को यह देखना चाहिए कि उनके विदालय में कार्य करने वाले प्रध्यापक पढ़ाये जाने वाले पाठों की योजना बनाते हैं। इस योजना को निरीक्षण प्रधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
  (16) प्रत्येक कक्षा में प्रध्यापको एवं छात्रों के मार्य दर्शन हेतु प्रति दिन के प्रध्ययन कार्यक्रम
- (16) प्रत्येक कहा में प्रध्यापको एव छात्रों के मार्थ देवान हेतु शत दिन के प्रध्ययन कायक्रम को प्रदक्षित करते हुए उस कक्षा का समय विभाग पक एक महत्वपूर्ण स्थान में लगा दिया वायेगा । जहा तक समय हो मार्च्यामक/दक्त मार्च्यामक करान्नी के प्रध्यापको के तिए सन्ताह 9 कालाश तथा प्रस्थ के 6 कालाश रिक्त रहने चाहिये ।
- (17) विद्यालय के झाकार तथा प्रकार के अनुसार सत्या का प्रचान प्रति दिवस वो या तीन शालाश पदावेगा तथा स्कार के अनुसार सत्या का प्रचान प्रति दिवस वो या तीन शालाश पदावेगा तथा समय विभाग चक इस प्रकार वनायेगा कि वह पदाने के प्रतिरक्ति कार्यालय का कार्य करने तथा साथियों के पर्यवेक्स खार्थ पर्याप्त समय निकाल सके ।
- (18) माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफ का शावधान प्रधानाध्यापक एवं ऐच्छिक तथा ध्यवहारिक विषयों के प्रध्यापकों के प्रवित्तिक प्रत्येक कक्षा खण्ड के लिये एक प्रध्यापक से किया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में 49 या इस से कम के नामाकन पर एक प्रध्यापक दिया जाना चाहिए, नामाकन 50 से 89 पर 2, 90 से 129 पर 3 और इसी प्रकार से मांगे के प्रध्यापक दिसे जायें । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए उपरोचतानुसार खध्यापक होगे थीर 6 से 8 के लिए प्रत्येक कक्षा वर्ग के लिए एक प्रध्यापक, प्रधानाध्यापक खतिरिक्त तथा प्रत्येक 5 वर्गों पर एक प्रधानाध्यापक प्रतिरिक्त सध्यापक दिया वायेगा। (शिविरा/प्राय/क्ष)/19895/221/82/19-3-83 क्षारा प्रतिरक्त प्रध्यापक दिया वायेगा।
  - (19) सस्यामें के प्रधान कक्षाच्यों के कमरी के ब्राकार तथा ब्रिक्षण क्षमता का उचित ध्यान रखते हुए किसी भी कक्षा या खण्ड में छात्रों की प्रवेश सक्या निश्चित करेंगे। ब्रामान्यतम प्रयेक छात्र के लिए 10 फिट बसीन से कम बसीन नहीं होनी चाहिये। क्षा प्रधान प्रथम से प्रध्मत क छात्रों की सक्या सामान्यतः 40 से प्रधिक नहीं होनी चाहिये सिकन माध्यमिक कक्षाच्यों के मामसे में बिला खिला प्रधिकारी की प्राच्या से स्वाच के 45 तक भी बढ़ाया जा सकता है। खण्डम कक्षा से प्राप्त साम्यान के किसा को 45 तक भी बढ़ाया जा सकता है। खण्डम कक्षा से प्राप्त माध्यमिक विज्ञा बोर्ड के नियमों का पालन किया जाविया।
  - के नियमों का पासन किया जानेगा।

    (20) सामान्य रूप से छात्रों का प्रवेश समारम्म में ही किया जानेगा तथा जहा तक सभव होगा छात्रों के सरसको डाया निर्धारित प्रवेश प्रपत्र जिनत एन सही रीति से भर कर छात्रों के साथ भेजा जानेगा।
  - द्धानों के साथ भेजा जायेगा।

    (21) प्रत्येक प्रवेस प्रयत्न को निर्ह्मय दिये जाने के पश्पात् प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षरों से
    विद्यालय के प्रभितेख में रखने हेतु फाईल में लया दिया जायेगा।

- (22) एक छात्र का नाम कक्षा के रजिस्ट्रर में उस समय तक प्रविष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे प्रवेश न मिला हो तथा उसका नाम प्रवेश र्यावस्य में न दर्ज कर लिया स्था हो। सामाम्बराः एक छात्र की, जब तक उसका प्रवेश विचाराधीन है, कक्षा में नहीं बैठते दिया जायेगा।
- (23) एक विद्यार्थी जिसने पहिले कभी घाला में प्रवेश नहीं लिया हो उसको उस कथा में प्रविद्ध कर किया जानेवा जिसके लिये प्रधानाम्यावक उधित परीक्षा तेने के बाद उसे जोप समस्ता हो (कथा छ: से जगर की कथा में नहीं)। प्रधानाम्यावक का इस सबध में लिया गया निर्णय स्वित्म रूप से मान्य होगा।
  (24) एक छात्र जो सम्प्रूण बर्च तक या वर्ष के प्रधिक समय उक्त वाला में उपस्थित नहीं
  - (24) एक छात्र जा स्मृत्य वर्ष कर भावन के नामक पत्रम के साला में उपास्त्र कर का हो। पत्र प्राप्त के के एक प्रचाद हिर हो। यहां इसि साहार है। जो दी दे वर्ष स्वाप्त कर में मूर्व कथा से जिसमें वह पढ़ रहा था उससे एक उच्च नका में प्रविद्ध किया जा सकता है ऐसे मामनों का पूरा मिनेवल छात्र रिकटर में निया जाना बाहिते। इसी प्रकार यदि कोई छात्र वो वर्ष तका यो वर्ष से धरिक मान में साला में महात्र पत्र कर हो हो जो भी सत्रारम में री कथा ये अधि अप का में महात्र में महात्र कर साली कथा में महात्र मिनेवल हो है हो जो भी सत्रारम में री कथा ये अधि अप वास के प्रविद्ध किया सम्बद्ध है लिका लिसी भी दशा में कोई भी छात्र उस कथा से प्रवेष स्थान की परीक्षा स्थान की परीक्षा स्थान की परीक्षा स्थान स्था
  - (25) एक ही सत्र म एक छात्र को उस समय तक दूसरी शाला में उस कथा से उच्च कक्षा में प्रियट नहीं दिया जायेगा जिसके कि यह पूर्व शाला में पढ़ रहा या जब तक कि उस सिवालय के विद्यालय छोत्रने के प्रमाण-पत्र में यह पोशियत न कर दिया जाये कि उसके उस कक्षा में उत्तीरण कि वे जाने वाली परीक्षा यास कर की है।
    (26) कोई भी छात्र जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उसे छोड़ कर घम्य विद्यालय में उस समय तक प्रविष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि नह सपने प्रवेश पत्र में है साता का विद्यालय छोते के प्रमाण-पत्र में सात का विद्यालय छोते के प्रमाण-पत्र में स्वात प्रदर्श दूर्व साता का विद्यालय छोते के प्रमाण-पत्र में स्वात प्रदर्श प्रवात में स्वात प्रवाद प्याल प्रवाद प्
  - मे उसे प्रमास-पत्री पर उस राज्य के सक्षम प्रथिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। (27) सत्र के मध्य एक विद्यालय से दुसरे विद्यालय में स्थानात्तरस्य को प्रोस्ताहन नहीं दिया जाना चाहिए तथा सर्वास्त प्रधानाध्यायको को प्रायकार है कि वे ऐसे सानो की प्रविद्य-करने से रूकार कर सकता है यदि वे ऐसे स्थानात्तरस्यों को उचित सम्भान । सत्र के मध्य में किसी भी स्थान को एक ही बस्ती से एक शाला से दुसरे प्राला में बिना सस्या प्रधान की जिखित विशेष स्थीत के प्रविद्य नहीं किया जायेगा। सस्या प्रधान ऐसी स्थीति प्रधान करने का कारति के प्रविद्य नहीं किया जायेगा।
  - स्वीकृति प्रदान करने का कारण लिखेंगे ।

    '28) किसी भी छान नी प्रमुक वर्ग, जाति या घर्म का प्रनुषायी होने के प्राधार पर किसी
    सस्या में प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जायेगा ।
    - सस्या में प्रवेज के लिए इन्कार नहीं किया जायेगा।

      29) सस्या के प्रधान इम बात का निरीक्षण करेंगे कि छात्रों के प्रार्थनाथत्र प्राप्त होने पर
      उन्हें शाना छीक्ने का प्रधाएणव कम से कम समय में प्रधान निये जाते हैं। उन्हें वितरित करने से पूर्व उनकी सावधानीपूर्वक बाथ एव परीक्षा की जानी चाहिए।

|                    | हे ग्रनुसार विशेष रूप से छात्रों के प्राथमिक विद्यालयों में छात्राग्नों के प्रवेश को                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीत्सा           | हित किया जाना चाहिये ।                                                                                                                                                                                                                                         |
| द्वारा :           | ोई छात्र किसी प्रकार के छल से प्रवेश किया हुमा पाया गया तो सस्या प्रधान<br>उसका नाम उपस्थिति रजिस्टर से हटा दिया जावेगा तथा इस सम्बन्ध मे ग्रीप्रम<br>ाही हेतु सुभक्षव देकर उच्चाधिकारी को इसकी सूचना दे दी जावेगी।                                            |
| तथा<br>व्यवह       | ब्रात्र को एक शिक्षाएं सस्या संपढते रहने के लिए अनुषासन के नियमों का पालन<br>सद्व्यवहार एक आवश्यक शर्त है। ऐसे नियमों को अब करने तथा भन्म अभव<br>गर करने पर सस्या प्रधान को यह अधिकार है कि वह उस छात्र का नाम विद्या-<br>के छात्र उपस्थिति रजिस्टर से काट दे। |
| (33) निम्न<br>जाये | कारणो पर मी किसी छात्र कानाम छात्र उपस्थिति रिथस्टर से काट दिया<br>गाः                                                                                                                                                                                         |
| (1)                | भुगतान की अन्तिम तिथि के पश्चात् एक माह तक शुक्क एव अन्य ऋएा उसके<br>द्वारा जमा न कराने पर, या                                                                                                                                                                 |
| (11)               | माध्यप्तिक भौर उच्च माध्यप्तिक कक्षाम्रो थे दिना प्रार्थना एक भेजे हुए 10 दिन<br>से प्रथिक अनुपरिचत रहने पर तथा उच्च प्राथयिक कक्षाम्रो मे 15 दिन से प्रथिक<br>मनुपरिचत रहने पर।                                                                               |
|                    | फिर भी शुरुकों के सुनतान के सम्बन्ध में सस्था प्रधान विद्यार्थी द्वारा<br>प्रार्थना पत्र देने पर मामले के भौचित्य को ध्यान में रखते हुए कुछ दिवस की                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

(30) छात्रों के लिए निर्धारित सभी विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा । विभागीय

तरिक प्रशासनी

**[33** 

श्वयधि बढा सकता है। (34) बनुशासनात्मक कार्यवाही के कुछ रूप नीचे तिखे जा रहे हैं जो शिक्षण सस्याची मे काम में लिये जा सकते हैं:

मतिरिक्त कार्य (मानसिक या भौतिक प्रकृति के भतिरिक्त कार्य जो नक्षा या सस्या के कार्य से सम्बन्धित हो)। (11) धार्थिक दण्ड (11) सारीरिक दण्ड

(iv) श्रस्थाई बहिष्कार (Rustication) (v) निरकासन (vi) निसम्बन ।

(35) इतम से प्रथम दो प्रकार के दण्ड प्रधानाध्यापक द्वारा बनाये गये नियमों के प्रनुसार कक्षा के घट्यापको द्वारा छोटे घपराघो के करने पर दिये जा सकते हैं।

(36) काम न करने पर दण्ड दिया जा सकता है।

(37) जुर्माना सामान्यतया निम्न बातो के होने पर दिया जा सकता है :

जहा पर खात्रों के संरक्षकों को ग्राधिक रूप से दोषी ठहराया जाये। उदाहरख (1)

के तौर पर जैसे एक छात्र देरी से उपस्थित होता है तो उसके सरक्षक का यह

कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को ठीक समय पर घर से भेज दे; (II) जब एक प्रध्यापक छात्र के किसी विशिष्ट अपराध के विषयों में उसके सरक्षक का घ्यान धार्कायत अस्ता चाहता हो,

(m) बव छात्र द्वारा स्कूल सम्पत्ति का नुकसान कर दिया गया हो;

(iv) जब एक छात्र छड़ियों के बाद देर से उपस्थित होता है: तथा

उचित न हो जैस समद या गम्भीर हटयमितापूर्ण व्यवहार स्थवा गम्भीर सनुगास हीनता का कार्य। (39) जब शारीरिक दण्ड दिया आवे तो इस बात को ध्यान रखा जावे कि यह दुर्भाव (विन्हीकेदिव) से कठोर एव बहुत ज्यादा न हो । यह कैवल प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाना चाहिए। (40) ग्रस्याई बहिष्कार (रेस्टीकेशन) तथा निष्कासन का दण्ड केवल महान ग्रपराधी के ि जाने पर ही उस समय देना चाहिए जबकि लडके को सुधारने के लिए प्राप्य काई उपि साधन न हो या जब उसका शाला म रहना विद्यालय की नैतिकता एव अनुशासन खतरे म डातन वाला हो। (41) निष्कासन का सारपय यह है कि उस छात्र को उस शाला य जिससे यह निकाला गया किर भर्ती नहीं किया जावेगा लेकिन इससे उसे सभम मधिशारी की पून स्वीकृति प्रा करके दूसरी संस्था मे अर्ती किये जाने से रोका नहीं जा सकेगा। वहिंदकार का तास्पयः है कि जिसने समय के लिए छात्र बहिस्कार शिया गया है उतने समय तक उसकी कि भी सस्था म प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मोट—सहज याय के सिद्धान्त के मनुसार इस प्रकार की कार्यशाही करने के पूर्वछात्र कारण बताओं नोटिस देना चाहिए और उसकी सुनवाई करनी चाहिए।

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

(v) जब छात्र द्वारा गुल्क एव धन्य बनाया जमा कराने म देर की जा रही हो । (38) प्राथमिक कक्षामी के विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाय । मन्य विद्यार्थि म भी यह केवल छात्र सस्थाओं म दिया जायेगा और एस मामले म दिया जायेगा नैतिक प्रपराधो से सम्बन्धित हा भौर जिनके कारण द्वात्र का निष्कासन किया जा

41

मितिरिक प्रशाह

जिला विक्षा स्थिकारी या वरिष्ठ उप जि प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा ग्रीधकारी (जिले की प्रभारी) (44) ग्रस्थाई बहिष्कार (रेस्टीकेशन) के ग्रादेश को राजस्थान के राज पत्र में प्रकाशित कि जायेगा । (45) सामान्यत अनुजासनात्मक कार्यवाही करने के पूर्व ध्रध्यापक को खूब सीच विच

(42) प्रधानाध्यापक की रिपोट पर खात्र के शस्याई बहिष्कार वा निध्यासन के आदेश के: सक्षम ग्रीथकारी द्वारा ही निकाले जा सकते हैं (देखिये ग्रामे नियम 43) तथा i प्रत्येक मामले म ऐसे बादेश की एक प्रतिलिपि शीघातिशोध छात्र के सरक्षक या मार

सक्षम मधिकारी

सस्या प्रधान

विता के पास भेजनी चाहिये।

स्वय उत्तरदायी होगा।

सहया

माध्यधिक/उच्च शध्यमिक विद्यालय

(43)

करना बाहिए भौर नापसन्दगी प्रकट करना ही पर्याप्त होना बाहिए। मधिकर मामलो म प्रगति पत्र म अ कित चेतावनी हो यथेष्ट होयो । (46) पुरस्कार-स्वीकृत वजट म से छात्रो को ग्रध्ययन, कुश्चलता, ब्यायामी एवं सामृहि

कियाओं के लिये पुरस्कार दिये जा सकते हैं। (47) पजिकार्ये (रजिस्टर)—प्रत्येक शिक्षण सस्या में सरकार द्वारा निर्धारित सभी रजिस् एव ग्रन्म रिकार्ड रथा जायेगा तथा सस्या का प्रधान उनम उचित प्रविष्टियों के लि

**[35** 

तिक प्रशासनी

किसी भी स्तर की मान्यता प्राप्त सस्या मे प्रवेध पाने पर प्रत्येक छात्र के लिये (1) एक छात्र रजिस्टर तैयार निया जायेगा। किसी विशेष सत्र के लिये छात्र

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

- रजिस्टर इसरे सत्र के प्रारम्भ तक पूर्णं रूपेण तैयार कर लेना चाहिये। यह रिजस्टर या तो स्वय सस्था प्रधान द्वारा या उसकी देखरेख म तैयार किया जावेगा लेकिन चरित्र एवं कार्य सम्बन्धी स्तम्भ हमेशा स्वयं उसके द्वारा भरा जाना चाहिए। छात्रों को प्रविष्ट करते समय उनके प्रवेश की सख्या उन्हें दे देनी चाहिये तथा (11)
- प्रत्येक छात्र को उस सच्या को भ्रपने उस सस्या मे रहने के समय तक रखना षाहिए । कछ समय तक अनुपस्थित रहने के बाद यदि वह छात फिर उस संस्था में वापिस बाता है तो उसे अपने पूर्व प्रवेश संख्या पर ही दर्ज किया जायेगा। (111) छात्र रजिस्टर सविधाजनक बाकार में सैयार किये जायेंगे तथा प्रत्येक छात्र रजि॰ स्टर 100 प्रवत्रों का होगा जिनकों कि छात्रों के प्रवेश के कम के प्रनुसार लगाया जायेगा। रजिस्टर मे बर्णमाला के कम के अनुसार सूची पत्र पहिले लगाया जायेगा, एक प्रष्ठ या प्रत्येक सक्षर के लिए सावश्यक जगह छोडी जानी चाहिए
  - तथा हासिया (माजिन) प्रक्षर के धावश्यक सन्दर्भ को लिखने के निए सामान्य रूप से छोडा जाना चाहिए । रजिस्टर मे इस वर्णमाला नम से बनाई गई सुची मे प्रत्येक नाम के बागे छात्र की प्रदेश संख्या को लिखना चाहिए। रजिस्टर हमेशा नियमित रूप से तैयार किया जाना चाहिये। (IV) प्रत्येक सस्या का प्रधान छात्रो द्वारा किसी कक्षा म प्रवेश पाने हेत् दिये गये प्रार्थना पत्रा के साथ पूर्व सस्यामो से लाये गये छात्र रजिस्टर की प्रतिलिपिया को
- छोडते समय उसकी प्रतिलिपि दी जायेगी। पोटं फोलियो पर एक सची पन सगाना चाहिए जिसमे कि इन छात्रों का नाम लिखा जाये जिनके कि रजिस्टर इस प्रकार प्राप्त हुए है तथा इसमे इस रिजस्टर के प्राप्त करने की तारीख तथा बह तारीख जिमको कि इसकी प्रतिलिपि छात्र को या उसके सरक्षक को दी गई है. घादि भी दर्ज हाना चाहिए। (49) एक खात्र के धनुपस्थित रहने की खुट्टी, खात्र द्वारा खपने सरक्षक या माता-पिता के हस्ताक्षर की हुई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करन पर केवल सस्था के प्रधान द्वारा ही स्वीकृत

भी आवश्यक सदर्भ के लिए सुरक्षित रखेगा तथा प्रत्येक छात्र के लिए स्कल

देता है तो वे भी ऐसे ब्रवकाकों को स्वीकृत कर सकत हैं। उच्च प्राथमिक एव माध्यमिक विद्यालय से बिना प्रार्थना-पत्र भेज बनुपस्थित रहने पर पाच पैसे प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना दिया जा सकता है। (50) प्रनृपहियति का कारण सत्तोयजनक है या नही, इसका निर्णय केवल सस्था के प्रधान

की जा सकती है या यदि वह अपनी यह शक्ति कक्षाओं के भ्रध्यापनों को प्रदान कर

- पर निर्भर रहेगा । सामान्य रूप से पिछली तिथियो का अवकाश स्वीकृत नहीं विमा जायेगर ।
- (51) निजी प्रवन्य के ग्रवीन सभी सस्यायें विभाग द्वारा निर्वारित छुट्टियो की मूची एव ग्रवकाशों को प्रदान करेगी तथा निदेशक की विशेष स्वीकृति के विना उनम से कोई भी भवकाम या खुट्टी में कभी या वृद्धि नहीं की जायेगी।

### (52) पूर्वोक्त मूची म निर्धारित छुटिटयो के मनावा कोई विशेष छुट्टी स्वीवृत नहीं की जायेगी फिर भी शिक्षण संस्थामा को चिक्तिसको की सलाह के मनुसार व्यापक रोग के फैलने के कारण कुछ ऐसे समय क लिए बन्द रखा जा सकता है जिसके लिए नियत्रण भ्रविकारी भावस्थक समभे ।

पांतरिक प्रशासन

प्रधानों को विशेषतया यह देखना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षण संस्था का कार्यकाल कम से कम साल म 200 दिन होना चाहिए तथा वे छुट्टियो एव भवकाशा को कम करने का प्रस्ताव रख सकते हैं यदि यह समक्षे कि सस्था का कार्यकाल इस कम से कम प्रविध से भी कम रहने वाला है। (54) परीक्षा एवं कक्षोल्नित नामक सच्याय म दिये गये नियमों के सनुसार सभी शिक्षण सस्यामों म खात्रों का टैस्ट एवं परीक्षा सी जायेगी तथा उन्हें एक क्क्षा से दूसरी कथा म बढावा खावेगा फिर भी राज्य सरकार टैस्ट एव परीक्षाचा के विषय म प्रायोगात्मक प्रामीजना के लिए या छात्रों की प्रवृति के मुख्य निर्धारण के प्रत्य तरीकों के प्रयनाने

(53) केवल विश्वविद्यालय से सलग्त सस्याम्रो के प्रधानों के म्रतिरिक्त मन्य सस्याम्रो के

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

के पक्ष म है तथा संस्थायें विभाग की स्वीकृति प्राप्त करके विभिन्न योजनामी को धपना सकती है। (55) सार्वजितक प्रवन्ध के प्रधीन सभी शिक्षण सस्थायें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क वसल करेगी। सविधत संस्थाओं के प्रधान याह की 15 तारीख से पूर्व मासिक शुरुक एकत्रित करने के एव उसे कोय मे उस माह की 22 तारीख तक जमा कराने के लिए उत्तरदायी हाने । त्रमासिक, मर्द वार्षिक मा नायिक भाषार पर इकटठा किया जाने बाला शरक, शरक के इक्टठ किये जाने की निर्धारित विथि से पहले सम्रहित किया जाना चाहिए। कोई विद्यार्थी यदि निधारित की वई प्रतिम तिथि से एक माह के भीतर निर्मारित मुक्क जमा नही कराता है तो उसका नाम उपस्थित रिजस्टर में से कार्ट दिया जावेगा। ऐसे मुगतानो की निश्चित तिथि के बाद मुक्क एवं श्रन्य बकाया जमा न कराने पर 10 पैसे प्रति दिवस दण्ड के रूप मे वसूल किया जादेगा।

(56) वास्तव म योग्य छात्रों को गुल्क मुक्त करने एवं अर्ड गुल्क मुक्त करने को स्वीकृति प्रदान करने का प्रधिकार सस्वाम्रों के प्रधानों को है। वे स्टाफ परिषद् की सत्राह् द्वारा इस उद्देश्य के लिए कुछ नियम बनायमे जिसम वे यह सनिश्चित कर सकें कि यह रियायत कवल गरीब एव योग्य व्यक्तियों को ही प्राप्त हो। (57) राजकीय नियमो के प्रनुसार केवल गरीव व्यक्तियों को ही शुस्क मुक्त किया जावे। सस्या का प्रधान कुछ पूर्ण जुल्क मुक्तियों को छात्रा के हित म ग्रद शहक महितयों के रूप म परिवर्तित कर सकता है। व्यक्तिगत प्रवन्ध के ब्रधीन राजकीय स्तर की शिक्षण सस्याग्री मे यह पूरा शुल्क मुक्ति एव ग्रद्ध शुल्क मुक्ति उतने ही प्रतिशत छात्री की दी जायेगी जितनी कि राजकीय सस्थाओं म दी जाती है। यदि इन रियायतों म परिवतन किया जाना आवश्यक हो वो उसके लिए विमान की सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

(58) निजी प्रबन्ध के अधीन सस्याधी में शुल्क दर का निस्तय सस्या की प्रबन्धकारिस्ती सिमिति द्वारा किया जायेगा लेकिन उन्हें राज्य द्वारा निर्धारित शुल्क अथवा उसी बस्ती म सहावता प्राप्त सस्यायो से प्रपना शुल्क कम तय नहीं करने दिया जायेगा। मण्डल ग्रधिकारी यह देखेंके कि इन सस्याम्रों में शुल्क की दर न तो मनुनित रूप से कम है न

ज्यादा है तथा यदि ये दरें अनुचित रूप से कम या ज्यादा है तो ये अधिकारी इन सस्याम्रो का उन्हें उचित रूप से बदलने के लिए निर्देशन दमे तथा संबंधित सस्याए

तब तक इन निर्देशों का पानन करेगी जब तक कि वे उच्चाधिकारी द्वारा है . . न प्रत्य पर सम्रोधित न कर दो गई हो । (59) जन सभी विषयों पर जो उपरोक्त नियमों के समीन नहीं स्राते उन विषयों में सस्यामो

- (59) जत सभा विषया पर जा उपराक्त भवान गृह्य आत उपा गयन न पराच्या के प्रभान प्रविचेत्र के प्रमुक्तार निर्मेण करेंगी तथा व्यव कभी धावश्यक होगा तो वे उच्चापिकारियों से उस सबस में पत्र व्यवहार करेंगे।
- (60) सभी परिपत्रो, प्रादेशो एव प्रशिक्ष्यनामों का जो कि विभाग या सरकार से, सस्यामों को सुवाद इप से चलाने के लिए जारी की जाती है उनका कठोरता के साथ पालन किया जाना चाहिए तथा सस्यामों के प्रधान का मह उत्तरदाधित्व होगा कि वे प्रपने प्रधिकार के खात्रो एव स्टाफ से उन निममों का पालन करावें।
- (61) प्रयने कर्मचारियों के प्रावरक्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के प्रावाबा आक्तिगत ट्यूग्रगों के प्रावंत कि प्रतिकार क्ये के सार्वजनिक परीक्षामों में बैठने की स्थीकृति एवं ऐसे प्रत्य प्रामलों में प्रपने ग्राधीन ग्राव्यायक एवं कर्मचारियों के पय प्रवर्शन पृथ प्रवेशता के लिए विभाग प्रपने प्रत्य ग्राव्य नियम जारी करेगा।
- (62) किसी भी विद्यालय का प्रधानाच्यापक अपने स्वय के खात या कर्मचारियों के असावा किसी भी श्रीक्त स्वय, सस्या, सम्यत्न प्रपत्न दल (पार्टी) की प्रपत्ने परिस्तर में कोई कृत (ज्यापान), रेली प्रथका प्रवर्शन (जो अस्त्र वस्त्र विसये साठी भी मन्मित्तित है, सहित या रहित हो) करने की अनुमति सन्य-ियत बिस्ता विक्षा प्रपिकारी की विना पूर्व स्वीकृति के नही देगा।

# ग्रध्याय-7

शुल्क एव निधि

नोट-पह प्रथ्याय केवल राजकीय प्रबन्धाधीन सस्यासी पर ही लागू होगा ।

- (1) राजकीय प्रवच्याधीन संस्थाधी म विभिन्न ककाद्या के छात्रों से गुरूक एवं निध राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्वाधित दरों के ग्रानुसार वस्त्र की आवेगी। ग्रहक की
- बर्तमान बरें परिशिष्ट 9 से दी गई है।

  (2) (1) ऐसी सस्याक्षी से सम्पूर्ण निक्ष सबक्षी प्रवासन सस्या के प्रवान में निहित होगी
  जिस एक सिनित, जिसका नाम छात्र निक्षि वित्त सिनित होगा सहायता एव
  परामवं देगी। सस्या का प्रधान समिति का पदेन सध्यक्ष होगा सीर विद्यालय स
  - जिस एक सिनित, जिसका नाम खात्र निधि वित्त सिनित होगा सहायता एक परामर्थ देगी। सस्था का प्रधान सिनित का पदेन सध्यक्ष होगा और विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित करने वासी खात्र सिनित के सिन्द या छात्र सस्था की कार्यकारिएों के सदस्य हकते सदस्य होग। सस्या प्रधान होरा एक स्टाफ के सदस्य को इस सिनित के सदस्य के रूप मंगोनीत किया जायेगा। यह सिनित-
    - (क) प्रत्येक कक्षा मे 10% की सीमा को ध्यान मे रखते हुवे इस निधि के इस सबध में निर्धारित की गई सीमा को ध्यान में रखते हुवे इस निधि के मुल्क को माफ करने के बाबेदन-पत्रो पर विचार करेगी।
      - पुरक का भाक करन क भावतन-पत्रा पर विचार करना।

        (स) विभिन्न कार्यकलापी की हाथ में लेकर समिति द्वारा सैवार किये गये बजट

        पर वहस करेगी तथा उसे स्वीकार करेगी।

1

- सस्या के प्रधान की सहमति से विभिन्न समितियों द्वारा खर्च किये जाने बाले खर्चे की शक्तियों की ज्यास्या करते हुये नियम बनायेगी।
  - विशेष ग्रावश्यकता पर एक निधि को दूसरी निधि मे परिवर्तित करेगी। (ड) निधि के उनित उपयोग सबधी मन्य सभी मामलो पर कार्य वाही करेगी।
- (11) प्रस्येक निधि के लिए नियमित वार्षिक बजट तैयार किया जायेगा।
- (m) तिस्त विषयो पर निधि का उपयोग किया आयेगा---

  - (ध) परीक्षा निधि:
  - सस्या द्वारा भागोजित गृह परीक्षा की,व्यवस्था करना । (व) वाचनालय कक्ष निधि:
    - (i) वाचनालय हेत् समाचार पत्र एव पितकाशो के लिये चन्दा देना ।
      - (n) छात्रों के लिये धावश्यक पुस्तके त्रय करना ।
    - (m) प्रतिकाधों की जिल्दसाजी पर खर्चे।
    - (IV) वाधनालय के सवध में श्रन्य फुटकर खर्चे I

- (स) खेल निधिः मैची एव स्थानीय खेलकुद प्रतियोगितामी मे टीम के प्रवेश शहक का (1)
  - भगतान । उपरोक्त वर्णित मैचो या प्रतियोगिताची के सम्बन्ध मे खिलाहियो या (n) ध्रामित टीमो के लिए भल्पाहार।
    - प्रक्यासार्थं मैची या प्रतियोगितामी की व्यवस्था, जैसे निमत्रस्य पत्र तथ (in) कार्यक्रमो के छपवाने बादि का प्रबन्ध ।
    - खेलकूद मे निप्एता प्रकट करने वालों के लिए विशेष पुरस्कार या पदक । ( IV )
    - वित्त समिति द्वारा स्वीकृत खेलकृदो के सम्बन्ध में प्रतिरिक्त कार्य करने वाले ( Y ) सहायक कर्मचारियों को भत्ता या पुरस्कार।
  - ( vı ) होलो के सामान की मरम्मत ।
  - खेलकृद पर स्टेशनरी या ग्रन्थ फुटकर ऐसे खर्चे जो कि विभागीय वजट हे (vn) नहीं किये जा सकेंगे।
  - (क) पत्रिकानिधिः (1) सेसो की प्रेस प्रतियों को तैयार करता।
    - इसोक की कीमत भादि। (11)
    - पत्रिका समिति के कार्यालय मे काम हेतु आवश्यक स्टेशनरी एव ग्रस्ट (111) फुटकर सर्वे।
  - (1४) पत्रिका मद्रश । (म) सामाजिक संगठन निधि :
    - सामाजिक एकशीकरण तथा उत्सवी के मनाये जाने पर खर्च एव स्वस्थ्य
    - सामाजिक एव सास्कृतिक जीवन की ग्रभिवृद्धि करने वाले ग्रन्थ कार्यश्रम पर सर्च।
  - सथ शस्क निधि (छात्र संसद ) : **(₹)** 
    - (1) सम कार्यालय के लिए स्टेशनरी तथा श्रन्य फुटकर खर्चे ।

क एव निधि

- ı) सघके उत्सव तथा सत्र पर खर्चा।
- (॥) कोई ऐसा खर्च जो सघ एव उसकी कार्यकारिएतो द्वारा स्वीवार किया
   गया हो तथा प्रचानाध्यापक द्वारा छात्रो के हित मं उसे स्वीकार कर
   तिया प्रवाही।
- (त) महाविद्यासय छात्रावास सामान्य कक्ष शुरुक निधि .
  - (1) समाचार पत्र एव पत्रिकाए।
  - (॥) भीतरी त्रीडायें (इनडोर गेम्स)
    - (m) प्रतियोगिता ( छात्रालय व उसके धन्य सामाजिक एव सास्कृतिक कार्येत्रम )
    - (m) प्राप्तयागता (जानावस व उसक सन्य सामाजक एवं सार्ट तक गायन र (m) उपरोक्त निषियों के स्रतिरिक्त संस्था का प्रधान निम्न निषियों एवं सर्घ
  - (एस)सियंशन) भीर स्थापित कर शकता हैं

    (1) छात्र सहायता निधि (11) नाट्य सर्थ (111) साहित्य समाज (४) प्रस्य शैक्षाणिक एव सास्कृतिक सर्थ ।
- (3) छात्र सहायक निधि जिसका उपरोक्त मन्तिम नियम म उल्लेख किया गया है, की व्यवस्था एव प्रशासन निस्न प्रकार से होगा
  - व्यवस्था एव प्रशासन निम्न प्रकार स होगा
    (1) इस निधि को दान एकत्रित करके तथा स्वेच्छा के आधार पर विद्यार्थियो एव
  - प्रत्य व्यक्तियों से चन्दा इकट्ठा कर बनाया जायेगा।
    (11) इस निधि से केवल उपयुक्त परिस्थिति वाले छात्री के प्रतिरिक्त किसी की किसी भी प्रकार का असा नहीं दिया जायेगा तथा न मुगतान ही किया जायेगा।
  - नीट उपयुक्त विद्याधिया से तास्त्रमें उस विद्यार्थी से है जिसे वित्तीय सहायता की प्राव-यकता हो तथा जो प्रमनी गरीबी व योग्यता (मेरिट) क कारण ऐसी सहायता प्राप्त करने का प्रधिकारी हो।
    - करने का बाधकारी ही।
      (m) प्राप्त तथा उसम स मुगतान की गई धनराणि का सही हिसाद सस्या के
    - कार्यालय मे रखा आवेगा।
      (IV) सस्या के प्रधान द्वारा लिखित प्रधिकार के बिना कोई मुगतान नहीं किया जायेगा तथा जितना भी भुगतान किया जायेगा उन सब की रसीद ली जायगी एव सब प्राप्त धन की रसीद दी जायेगी। प्राप्त धन के लिए एक छत्यों हुई तथा कम सस्या लयी हुई रसीद पुस्तिका उपयोग मे सेनी
  - चाहिए।

    (v) महानिवालयो ये उपगुक्त छानो को माधिक सहायता देने के सम्बन्ध में भाव स्थक जांच एक विराट प्राच्यापक द्वारों की जावेगी। इन्हें छानों के द्वारा प्रित वाच गांच पुत्र हुए इस समिति का सिवन सहायता करेगा। विचालयो में ऐसी जांच म सहायताच एक सदस्य स्टाफ का होगा जो सस्या प्रधान द्वारा मनोनीत किया जावेगा। जो सस्याम वह स्व प्राप्त द्वारा मनोनीत किया जावेगा। जो सस्याम वह स्व प्राप्त कर महिन इस मामल म सहायताचें बहुत स विराट स्टाफ सदस्य सस्या प्रधान द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं।

    (v) विचार्षियो को सहायता सामान्य स्थ से पुस्तका के स्थ म दी जायेगी। किन्हीं विवेष कारणों में ही नकर स्कम की सहायता सी जायेगी।

[जुल्क एवं निधि राजस्थान शिक्षा नियम सहिता नियम दो के उप नियम 4 में कम सख्या (1) (21) में विश्वित सभी की व्यवस्था प्रशासन एव ग्रंथं व्यवस्था के सम्बन्ध मे निम्न निर्देशों का पालन करना चाहिए :

यह निधि इन सघी के सदस्यों से मासिक या वार्षिक चढा इकटठा करके (1) बढानी चाहिए तथा इन सधी की माथिक क्षमता बढाने के लिए विविध दश्यो, नाटको, सिम्पोजियम शादि का भागोजन एव प्रदर्शन के माध्यम की . ग्रपनाना चाहिए।

सामान्य रूप से इन सघी के कार्यकर्ता निम्न प्रकार से होगे : (u) (1) प्राप्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोपाध्यक्ष

(5) कार्यकारिको समिति के सदस्य।

(m) इन सधो की सभी कार्यवाही सस्या प्रधान के मार्गदर्शन मे होगी मीर उसके लिए उसकी स्वीकृति धावश्यक होगी।

(5) निषियों के हिसाब रखने मादि के लिए निम्नलिखित नियम हैं : खेल एक स्पोर्ट स या कीडा स्थल पर अनुशासन का पालन न करने के कारए (1)

जो निधि वसूल की जावेगी वह खेल निधि में जमा की आमेगी। सरकारी कम संस्था लगी हुई निर्धारित प्रथव में रसीद सब धनराशि के लिए ( n)

ही आयेगी जो इन निधियों में जमा की जायेगी। (सथो की निविद्यों को छोडकर) बन्य निविद्यों की सम्पत्ति : (m)

(1) पोस्ट माफिस सेविंग वैक प्रकादन्ट मे या

(2) सस्या दारा स्वीकृत किसी बैंक मे जिसमें सस्या के नाम से खाता स्रोला जाना है या

(3) सस्या के प्रधान के विशेष उत्तरदायित्व पर शाला या महाविद्यासम के कार्यासय में जमा करा ही जागेगी। सार्वजनिक हिसाब रखने के लिये राजकीय नियमों के अनुसार निधियों का ब्रिसाब

शासा या कालेज कार्यालय मे रखा जायेगा । उनका निरीक्षण विभाग के धृष्टि-कारियो द्वारा या लेखा विभाग के प्रविकारियो द्वारा किया जा सकता है। (6) छात्रकोष निधि व्यय हेतु प्रक्रिया :1

(i) छात्रकोष समिति का गठन व उसकी काम प्रतिया :

छात्रकोष गुरूक का समुचित उपयोग एवं व्यय की दिन्ट से प्रत्येक विद्यालय

स्तर पर एक छात्रकोष मुल्क समिति का गठन किया जावे जो छात्रकोष मुल्क के व्यय के लिये योजना का निर्माण करेगी तथा व्यय पर नियन्त्रण रहेगी। इस

समिति का गठन निम्नाकित प्रकार से होगा :

(1) सस्या प्रधान —ग्रह्मस

(2) माता-पिता/प्रिमियावक — एक सदस्य, यदि खात्र संस्था 300 से प्रिषिक हो तो दो सदस्य ।

इनका मनोनयन ग्रध्यापको-ग्रभिभावको परिषद् द्वारा किया जावेगा। ग्रध्यापक-ग्रमिभावक परिषद् का मस्तित्व न होने की स्थिति में ये

(4)

सम्बन्धित पंचायत या नगरपालिका द्वारा मनो-नीत होगे। इस सदस्यता के लिये केवल उन्ही माता-पिता/प्रिभिभावक का मनोनयन किया जा सकेगा जो पचायत या नगरपालिका के सदस्य गही तथा जिनका बच्चा उस विद्यालय में पहता हो।

- (3) छात्र सच प्रतिनिधि -- दो सदस्य, इन सदस्यों मे छात्रसच का प्रधान मत्री सवा छात्र सघ का वित्त मत्री होगे।
- (4) एक प्रस्थापक एस्या प्रधान द्वारा मनोनीत । समिति की बँठक नियमित रूप से होगी । प्रथम बँठक जुलाई में होगी । इस बँठक मे यपेशर को योजना बनाई जायेगी । येप बँठको के मध्य सीन माह से प्रधिक का प्रन्तराज नहीं होना चाहिये । बँठक में लिए यये निर्णयों का प्रति-वेडक सम्बन्धियन नियमण प्रधिवारी को भेशा जायेगा ।
- (ii) छात्रकोष व्यय के मद व सीमाए:

छात्रकोष मुल्क से व्यय निम्नाकित मदी मे ही किया जावेगा। (यद्यपि वसती एक मद (छात्रकोष) की ही राशि के रूप मे हीभी)

- (1) परीक्षा (2) पुस्तकालय एव वाचनालय (3) कार्यानुभव
- (4) विकास (निर्धन छात्र कल्यास सहित) भवन, विजली, टेलीफोन, पानी, फरमीचर झादि के सिये झनावर्डक ध्यय ।
- (5) सस्या 4 में बिश्ति भाइटम्स पर मानतंक व्यय मर्यात् भवन की भरम्मत, पुनाई, विजली, टेलीफोन, पानी का बिल मादि।
- (6) घारीरिक विथा एव स्वास्थ्य (धेलकूद, स्कार्टीटन प्रादि)
- (7) खेलनूद प्रतियोगिताए
- (8) छात्रमण प्रवृतियो, शास्कृतिक प्रवृतिया, सामाजिक प्रवृतिया, मनोरजन उत्सव, समारोह, पुरस्कार, झाला पत्रिका, झितिय सरकार, निमन्त्रश पत्र भादि ।

उपरोक्त छात्रकोष व्यव मदों में छात्रकोष से व्यव करते समय निम्मलिखित सीमा सर्वों का पालन किया जावें :

- प्रत्य स्थान पर खेलनूद श्रतियोगिता मे भोजन पर प्रियन्तम दैनिक स्थय श्रति छात्र/छात्रा जिले मे 8/-रुपये तथा जिले के बाहर 10/-रुपये देग होगा ।¹
  - (2) व्यय मद सस्या 5 जिनमें भागतंक सर्च है वह यत वर्ष की नुस ग्राप्त्रकोय की भाग का 5% से भिषक नहीं होता।
  - (3) स्थ्य मर मस्या 8 (छात्र सम प्रवृतियो धादि) पर स्थय की प्रधिकतम सीमा 10% तक की होगी जो गत वर्ष की छात्रनीय की धाय के प्रधार पर निर्धारित किया जा सकेवा।
- (4) यदि प्रश्चिम राशि का मुनतान करना प्रायन्त ही प्रावस्त्रक हो तथा प्रश्चिम राशि के मुनतान के प्रश्चिमित काई विकल्प न हा तो 250/- से प्रियंक की राशि का मुनतान नहीं क्या जाये।

<sup>1.</sup> fufatt/inga/55039/12/81-82 fc. 4-2-82 1

11 के छात्रों से बसल की जाने वाली वर्तमान दर परिशिष्ट 9 (बी) म दी जा

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

शिल्क एव निधि

इसे वाणिक ग्रथवा छमाही किस्तो में वसल नहीं किया जाना बाहिये। (11) यदि त्रेमासिक विस्तो में इसकी वसती की जाय तो इसे जलाई. मन्द्रवर. (m) जनवरी एवं ग्रप्नेस में वमुल किया जाय।

उन छात्रों से जो बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनसे मन्तिम (v) चतुर्या श का यानि अप्रैल में देय शुरूक तीसरे चतुर्याश के गुरूक के साथ ही जनवरी माह में वसल किया जाए। राजकीय सामान्य विद्यालयों में क्क्षा प्रथम से बप्टम तक कोई शिक्षण गरक वसस नही किया जायेगा। उच्च/उच्चतर व बहरें शीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9, 10 व (3)

रही है।

जब कोई छात्र एक राजकीय सस्या से दूसरी राजकीय सस्या मे स्थानान्तरित (4) होता है तो पहली सहवा में पढ़ने की अवधि का शिक्षण शहक उससे बमुल नही किया जावना. यदि उक्त तथ्य उसके स्थानान्तरए। प्रमाणपत्र पर उस सस्था प्रधान द्वारा झक्ति किया गया हो।

(8) शिक्षरा गुल्क से मुक्ति की सोमाएं : जिनक पिता/सरक्षक बायकर दाता नहीं है, ऐसी छाताबों से कोई शिक्षण गुरुक (1) वमूल नहीं किया जायेगा,3 किन्तु शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालयों मे

उनसे पूरा शुरुक बमुल किया जाएगा।4 ऐसे माता-पिता जो भायकर दाता नहीं हैं उनके प्रथम दो पुत्रों से शिक्षण गुरुक (2) वमूल विया जागगा । यदि प्रथम या द्वितीय सन्तान बालिका है तो शिक्षण गुरुक दितीय और नृतीय का या प्रथम और नृतीय बालको का, जैसी भी स्थित हो.

वमूल निया जाएगा । इस स्थिति मे महाविद्यालया (सामान्य, ब्यावसायिक एव है, जुल्क नहीं लिया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा दोनो प्रकार क) मे ब्रघ्ययन करते हुए बालको को भी गए।ना मे सम्मिलित किया जायगा । यदि एक भाई महाविज्ञालय में शिक्षरा शुस्क दे रहा है तो दुमरे भाई को, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय म पढता है, जिक्षारा भूत्क देना होया। तीसरे माई से जो वक्षा 9, 10 या 11 में प्रध्ययन कर रहा

(3) ऐस छात्र जो सामान्य विद्यालयों में ग्रव्ययन करते हैं और विशिष्ट विद्यालयों में, यथा सार्द्र्य पब्लिक स्कूल, बीकान्टर, माटेसरी स्कूल ब्रादि में नहीं पढते हैं

जिवरा/माध्यमिक/स/22346/12/70 दि 3-7-70 । षिविरा,माध्यमिक/स 22346/12/70 दिनाक 3-7-1970 शिविरा/माध्यमिक/सो/22346/12/70 दिनाक 3-7-1970 । शिविरा/माध्यमिक/स/22346/110/70-71 हिनाबः 2\_4 71 तथा जिनके माता-पिता राजकीय सेवा में हैं एवं प्रायकर दाता नहीं है । 9, 10 व 11 में बिक्षण गुल्क देने से मुक्त रहेंगे।

(4) सार्नुल पिल्वक स्तूल, बीकांतर के झच्चापको (बो झायकर दाता नहीं है)<sup>2</sup> के बच्चे यदि धी गमा बाल त्रिचालय, बीकांतर में पढते हैं तो वे जिक्षण मुल्क से मुक्त रहेंगें।

(5) ऐसे ग्रष्यापको से जो राजकीय मिलागालयो में निमुक्त है तथा ज्यावसायिक प्रतिक्षसम् या राजकीय सस्यानो में (जैसे वी एड. या एस टी सी इस्यादि) प्रतिक्षसम् प्राप्त कर रहे हो, एवं ग्रायकरदाता नहीं हैं। उनसे शिक्षण मुक्त वमूल मही दिवा जाएगा।

नहा (क्या आएवा)।

(6) राज्य कमेंचारी जिलाए गुल्क से मुक्ति की सुविधा की प्रार्थना करते समय निर्धािरा प्रपत्न में तस्सवस्थी अपय-पत्र प्रस्तुत करेगा। अपने सरक्षित छात्र जिसके लिए

गुल्क मुक्ति प्रार्थित है, उस विद्यालय में पढ़ने की सर्वाध में कम से कम एक बार

अपय-पत्र अरेगा कि उक्त सरक्षित छात्र आपिक सहायता की दृष्टि से उस पर

पूर्णतः अशित है। तदुपरान्त समस्त आगामी वर्षों के लिए यह घोषणा पर

परस्तुत करेगा कि उक्त सरक्षित छात्र उससे सहायता व सहनीय प्राप्त करता रहा

है। राज्य कमेंचारी कब्द में प्रस्थाई राज्य कर्मचारी भी सम्मिलित माने जायेंगे।

टिप्पणी :--

(भ) राज्य कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में वह स्वया, पत्नी, वैध प्रयवा प्रवेध सतानें, आई प्रीर वहिनें जो राज्य कर्मचारी पर पूर्णतः प्राध्यत हैं सम्मिनित होते हैं। राज्य कर्मचारियों की पुत्रिया तथा वहिनें प्रपने विवाह के पहले तक ही इस सुविधा की प्रधिकारियों होगी, विवाह के बाद नहीं।

(मा) केवल राजस्थान सरकार के कर्मचारी ही इत मुक्त मुक्ति के प्रथिकारी होंगे । इस प्राटेश के धन्तर्गत भारत सरकार, रेलवे, भारतीय इक्त यादा दिभाग के कार्यासयी तथा धन्य राज्यों के कर्मचारियों की मुक्त पुक्ति प्रास्त नहीं ही सकेगी।

(६) पचायत समितियो एय जिला परिपदो के कर्मचारियो जो ब्रायकर नही देते इस गुल्क मुक्ति के विश्वकारी होने । यगर प्र. शा. सल्यायो तथा नगर-पालियाओ व राजकीय सहामा प्राप्त य सल्याओं में सेवारत व्यक्ति इस ग्रस्क से मित्त नही प्राप्त कर सकेंगे ।

(ई) मुक्क मुक्ति की यह सुविधा केवल (या) गिथाल गुरूक (या) प्रवेश ग्रुक्क (इ) विज्ञान एव वारिज्य गुरूक (क्वान एव वारिज्य ग्रुक्क (क्वानीकी विषय का ग्रुक्क) के सम्बन्ध में होगी। ब्राप्तिमिं ग्रुक्क में प्राचित कर्मचारियों को उपरोक्त ग्रुक्क के प्रति-रिक्त कोई खूट नहीं वी आयेगी।

(उ) इन ग्रादेशो द्वारा स्वोक्कत ग्रन्थ निःशुल्कता ग्रयवा छात्रवृत्तियो पर यह ग्रादेश प्रभावी रहेगा ।

(ऊ) राजस्थान सश्वार के पेंशन प्राप्त व्यक्ति इस ब्रादेश के लाभ के प्रधिकारी नहीं होंगे।

र्षिविरा/माध्यमिक/सी/22346/11/70 दिनाक 3-7-70 द्वारा ग्रायकर दाता नही है प्रति-स्वापित किया गया है। ग्रायकर दाता न होने ना प्रमाखनत्र वार्यासयाध्यक्ष से प्राप्त करके सस्या प्रधान को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ईडीबी/एली/ए/19301/स्पे/68-69 दिनाक 9-6-1969 (1-7-69 से प्रभावी)

स्थायी ग्रादेश में उनका मासिक वतन 400/- से कम होने के स्थान पर ।

- (ए) यह साभ राज्य कमचारी को उस समय तक मिलता रहगा जब तक कि वह प्रायकरदाता नहीं बनता। यदि सत्रावधि ये किसी भी समय राज्य कमचारी द्वारा प्रायकर देव हो जाय तो उसे सत्र वी प्रवेष प्रविध के तिए शिक्षास मुल्क देना पढेना।
- (ऐ) शुल्क मुक्ति के साथ की प्राप्ति हेतु यदि छात्र क सरक्षक के नाम म परि-वतन चाहा जायेगा तो परिचर्तन नही निया जायेगा । ऐसे मामले सरवार के पास स्वीकृति हेतु प्रेपित किए आने चाहिये ।
- (भो) ति मुल्क विश्वा की मुविधायें जा राज्य बचेचारिया के परिवार के प्राप्तिता को उपलब्ध होगी वे उन राज्य के महिला कर्मचारियों के सरिप्रितों को भी उपलब्ध रहेगी जिनक पति राज्य देवा म नहीं है एवं ये तथा उनके पति मित प्राप्त पत्ति हों हैं।
- (धो) राजस्थान राज्य विखुत् बोडं के सस्य वेतन भोगी कर्मचारी जिनका मासिक वेतन निर्धारित राखि से स्म हो भावस्यक प्रमाण पत्र सदित प्रार्थना पत्र देने पर, जन कर्मचारियों के बच्चा की शिक्षण गुरुक देने से मुक्त किया जायेगा । सस्था प्रधान सासन सचिव, विखुत् विभाग राज-स्थान, जमपुर से उक्त रुक्त को वसूत करें।
- (क) राजस्थान राज्य परिवहन तिगम, जयपुर के कमैंपारी जिनका मासिक बैतन निर्पारित राजि स कम हो जनके बच्चों को भी शिक्षण गुरूक देने से पुक्त रक्षा वायेगा । सस्या प्रधान द्वारा मासिक मुन्द देने से पुक्ति के झाधार पर व्यय पत्रक (बिला) निगम को प्रस्तुत करने पर निगम सीधे ही सस निधि का मयदान कर देगा ।
  - स्तव निधि का मुगतान कर देया।

    (ल) प्रमुक्षित जाति, प्रमुक्षित जनवाति तथा अन्य पिछडी जाति के छात्रो, बाहे उनके माता पिता/अभिनातक प्रायकर याता हो प्रयता न हो, या बाहे उन्हे भारत उरकार या राज्य सरकार से छात्रचृति निकारी हो कोई विशया गृतक नहीं विया जायेगा। अन्य मृत्का की बहुती भी उनसे प्रमुक्त करी जाए ताकि उसे जुकाई, खितन्यर की देय उनकी छात्रचृत्ति से काटा जा सके (यदि देय हो).
  - स काटा जा तक (बाद दय हा)। (म) अनुमूचित जाति व अनजाति एव धन्य पिछडी जाति क प्रत्याशी तथा उन राज्य कमणारियों के जो भायकर नहीं देते. पुत्र, पुत्रिया अथवा सरस्ति राज्यनिय विकास प्रविक्षास सम्यायों के शिक्षस करन स मुक्त रहते।
- (7) राजकीय जिल्लक प्रतिक्षण विचालयो एव महाविद्यालयो म प्राध्ययन कर रहे प्रत्याणी जो जिल्लाण गुरूक मुक्ति की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, एक वर्ष तक राजवीय सेवा करने का अनुवध हस्ताक्षरित करेंचे 1
- (3) (1) राज्य कर्मवारियों के बरिशत, धनुसूचित जाति, जनजाति तथा घन्य थिखडी वाति के जो छान निरन्तर दो वर्ष तक घमतो कक्षा में कशोनत होने य धरफत रहे हैं उनवे ग्रुक्त कुंकि की सुविधा बाविस ले ली जायेगी, बाढ़ छात्र विशासस्था म हो तो !

सार पूर्ण शुल्क मुक्ति के श्रविरिक्त होगी।

शुल्क एव निधि ौ

- टिप्पएरी:--10% पूर्ण शुल्क मृक्ति एव 10 प्रतिशत ग्रर्ट-शल्क मृक्ति प्रदान करते समय प्री इकाई का ब्यान रखा जाए। जैसे, एक कक्षा में 15 छात है,
- (10) (a)
  - (m)
- शिक्षरा शुल्क. जिसकी छूट मिली थी, जमा करवाना होगा । (9) सम्य शुल्क
  - (1) प्रवेश शुरुक
- (1) कला 5 तक के छात्रों से प्रवेश शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा। मिविरा/माध्य/स/22334/161/69-70 दि 11-2-1972

- (9) (1) खात्रों की योग्यता एवं ग्रावश्यकता के ग्रनुसार विद्यालय में दस प्रतिशत पूर्ण शत्क मृक्ति (फ्रीशिप) भी दी जायेगी। प्रत्येक कक्षा मे 10% प्रदे-जलक मृक्ति दी बायेगी, जो छात्रों की योग्यता एवं ग्रावश्यकता के भन-
  - (n) प्रत्येक कक्षा की दस प्रतिशत की सीमा में पूर्ण भूरक मुक्ति व दस प्रतिशत गर्द-गत्क मक्ति योग्य छात्रो को मुक्ति स्वीकार करने का श्रीधकार सस्या
    - प्रधान को होगा। (m) जिन निचालयों में सहशिक्षा है जन निचालयों में दस प्रतिणत पूर्ण गुरुक मुक्ति व 10% बढं-शुल्क मुक्ति की गएना प्रति कक्षा कुल विद्यार्थियो
      - की सस्या में से छात्राग्रो, ग्रनुस्वित जनजाति, ग्रनुस्वित जाति, पिछडी जाति के विद्याचियो तथा राज्य कर्मचारियो के बच्चो (जिन्हें शिक्षए। शुल्क से मुक्ति प्राप्त है की सस्या घटाकर, शेष छात्रों में से की जायेगी।1 उदाहरणार्थं यदि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की सस्या 50 है
      - सथा उस कक्षा मे 5 छात्राए, 5 अनुसूचित जनजाति के छात्र, 5 अनुसूचित जाति के छात्र. 5 पिछडी जाति के छात्र तथा 5 राज्य कर्मचारियों के बच्चे (जिन्हें शिक्षण जुल्क से मुक्ति प्राप्त है) हो तो उस कक्षा के लिए पूर्ण शल्क मक्ति तथा धर्ट-शल्स मिक्त की कराना 25 विद्यार्थियो पर की जायेगी।
  - तो वह सुविधा एक ही छात्र को प्राप्त होगी. 15 से 15 होन पर दो छात्रों को सुविधा प्रदान की जा सकती है। अन्य राजकीय सस्थाओं के अनुसार ही प्रशिक्षण विद्यालय के छात्रों की भी दस प्रतिशत पूर्ण शुल्क मृक्ति तथा दस प्रतिशत प्रयं शुल्क मृक्ति, घन्य कारणो से मुल्क मृक्ति प्राप्त खात्राव्यापको को छोडकर, बाकी के प्राधार पर निनकर दी जायनी ।
    - पूर्ण वा ग्रर्ड मुक्ति केवल गरीबी तथा योग्यता के ग्राधार पर स्वीकृत की जाएमी । ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को एक वर्ष के लिए राजकीय सेवा करने का प्रनुवध स्वीनार करना होगा। यदि वे सेवा नहीं करते हैं तो उन्ह ब्याज सहित

शिल्क एव निधि

- प्रवेश मल्क नहीं लिया जायगा। पूर्व पाठशाला से स्थानान्तरश प्रमाशपत्र प्राप्त करके बन्य विद्यालय मे (m) प्रवेश लेने पर पनः प्रवेश शतक लिया जाएगा ।
- इस प्रकार प्रवेश भूतक केवल एक बार लिया जाय, जबकि कोई छात्र
- प्रथम बार विद्यालय म प्रवेश चाहता है घषवा स्थानान्तरण प्रमाणपत सेने के बाद पून' प्रवेश नेना चाहता है।
- (2) छात्रनिधि सत्क (1) सभी स्तरों के विधालयों में छात्र निधि शुरुक में कोई छुट नहीं होगी
  - क्योंकि वे विशेष सवामी एव मुविधामी से सम्बन्धित है। परन्तु प्रमुम्बित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडी जाति के छात्रों से यह गुरुक पाधी
- दर से वमून किया जायगा। विभिन्न छात्र निधि शुरूक वो वापिक बाधार पर निर्धारित है, जुनाई माह म प्रदेश के समय बसूल किए जाने चाहिए। मासिक आधार पर निर्धारित गुरुक शिक्षए। गुरुक के साथ वमूल किए जाए ।

(11)

(3) बस परिवहन शुरुक जहा विद्यालयों में बस परिवहन की सुविधा विद्यमान है, वहा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरो स वस परिवहन शुरूक लिया जाएगा। वर्तमान

तर 15 क प्रति माह है।<sup>3</sup> हिष्पणी . (क) उपरोक्त दर पर छात्रामो की माति मध्यापिकाए भी बसो का उपयोग कर सकेंगी । बस के रुक्ते ग्रादि के कारख हए विलम्ब क कारण ग्रध्या-

- पिकाए, विद्यालय में दिलम्ब से उपस्थित हाने की स्थिति म, उसी कार्यवाही की भागी होगी जो उन्हें बपनी यात्रा व्यवस्था से मिलती है। (क्ष) वर्से मुख्य मार्गो पर ही चलेगी तथा गलियों म नहीं जाए गी। गलियों म रहने वाले छात्र बस के टहरने के स्थान (मुख्य मार्ग) पर जिन्हे सम्बन्धित सस्या या प्रधान निश्चित करेगा, बस म प्रवेश करेगे तथा उसे छोडेमे । वस परिवहन शुल्क ग्रीटम ग्रवकाश को छोड कर पूरे दम महीनी का (11)
  - वमूल किया जाएगा । शीतकासीन अवकाश के कारण शुल्क म कटोती नहीं की जाएकी। परन्तु यदि किसी भी कारए। से वस को चलाना सभव न हो तो उस माह बस परिवहन शुल्क बमूल नहीं विया जाए।
  - वस परिवहन का एकतित शुल्क सरकारी कोप म जमा करावा जाएगा
  - तया उसके ग्राय व्यय के पूरे ग्राकडे रखे जायेंगे। विभिन्न प्रकार के जुल्कों से मुक्त विद्यार्थी, वस को उपयोग में लाने की इच्छा रखन की स्थिति म, बस परिवहन शुल्क से मुक्त नहीं होग।

सस्याम्रो की जिम्मदारी है कि वर्से ठीक ग्रवस्था म रह तथा नियमित रूप

से समय पर दल । यदि वस खराव होने के कारण यह व्यवस्था नियमित ईडीबी/रिकाट/5911/71/73 दिनाक 24-8-1973

रूप से चलाना समय न हो तो बस की सरम्मत एक साथ करवाई जानी चाहिए तथा उस प्रविध के लिए सभी विद्याधियों को विवधता से सूचित किया बाना चाहिए। यदि 10 दिन या इससे प्रविक वस की दुस्तों में लगे तो उस माह बम की व्यवस्था बन्द रखनी चाहिए प्रौर शुरू उसूल महें करना चाहिए। यूरे अन तक बस का उपयोग करते वाले विद्याधियों से दक्ष माह का शुरू वसूल किया जाएगा। यदि विद्याधी एक या दो माह के लिए बस का प्रयोग करता है तो बस का शुरू एक या तो माह का वस्तु किया जाएगा। यदि विद्याधी एक या दो माह का वस्तु किया जाएगा। यदि विद्याधी एक या दो माह का वस्तु किया जाएगा से शुरू एक में करोती नहीं होगी। प्रयोग समय वीर्घावकाल के कारए। शुरू के में करोती नहीं होगी। उन विद्याधियों से भी शुरू कम नहीं किया जाएगा औं शुरूरी पर होंगे।

# (4) ग्रदधान राशि

- (i) प्रवधान राशि (काशनमनी) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि यह सस्या को हानि घयवा प्रायय से सुरक्षित रखने के लिए हैं। यह निधि लीटाये जाने योग्य हैं । विद्यालय छोड़ने के समय प्रियक्ता छात्र प्रपत्ने स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करत है । सस्या प्रधान को बाहिए कि स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र देते समय उनको प्रवधान राशि भी लीटा दे ।
- (11) विद्यालय छोडने के बाद तीन वर्षों तक भी यदि जमा कराने वाला छात्र इस निधि को लौटाने को माग नहीं करे तो उम धन को राजनीय प्राय के रूप मे जमा करवा देना चाहिए।

# (10) चिकित्सा गुल्क

- (i) जिम विद्यालयों में छात्र/छात्राभ्रों के स्वास्थ्य की देखरेल एव उपचार हेतु 50 पेंस नापिक विकित्सा मुक्क निया जाता है, उसके उपयोग हेतु निर्देश है कि अगर सरकारी डाक्टर है तो उसे 40 पेंसे प्रति छात्र/छात्र। वर्ष में एक बाद मेडिकन चेकाय करने का मगतान कर दिया आए।
- (11) जहां सरकारी डाक्टर उपलब्ध न हो, छात्रों के स्वास्थ्य की जाच गैर सरकारी डाक्टर से भी कराई जा सकती है 1<sup>1</sup>

#### (11) মবন

- (1) विद्यालय अवन के लिए निर्माण सुधार और मरम्मत कार्यों के निए छात्रनिधि से बत्तेमान में 30000/-हवये तक की राशि के व्यव का प्रतिकार शिक्षा निवेशक प्राथमिक एव मार्थ्यिक शिक्षा को है। शिक्षा विभाग यह राशि थो. डब्लू डी. के स्थान पर एक निर्माण समिति के माध्यम से व्यव करेगा, जिसका गठन इस प्रकार होगा। "
  - (1) बध्यक्ष : प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
  - (2) सदस्य : (1) छात्र ससद का एक प्रतिनिधि
    - (2) शालाका एक ग्रध्यापक
      - (3) एक स्थानीय गएमान्य ध्यक्ति
- शिविरा/माध्यमिन/स/22346/281/70-71 दिनाक 26-12-75
   शिविरा/सेक्षा/डो-2/25448/51/72/71 दिनाक 7-6-1973

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

- [परीक्षा एव क्रमोश्रति नियम
- (4) पी. डब्लू. डी. का एक स्थानीय इ जीनियर जो सहायक प्रतियन्ता, पी डब्लू डी (बी. एण्ड धार.) से कम का पद कान हो।
- (11) यह व्यय, व्यय सम्बन्धी वर्तमान प्रावधानो के धनुसार किया जायेगा । व्यय का समुचित हिसाब रखा जाएगा, और पी-डब्लू डी. के स्थानीय इ जीनियर की सताह सी जायगी ।

# ग्रध्याय 8

परीक्षा एव कक्षोन्नति नियम

(1) क्षेत्र

ये नियम परीक्षा एव कक्षोल्वि नियम कहलायेथे तथा राजस्थान के सभी राजकीय एवं माध्यता प्राप्त विचालयों के कक्षा 1 से 9 तक के समस्त छात्रों पर लाग होंगे।

(2) सामान्य नियम1

(1) परीक्षा प्रवेश योग्यताः

- (1) कक्षा तीन से कक्षा नी तक की वार्षिक परीक्षामों में केवल वे ही छ। न प्रविस्ट हो सकेंगे किन्होंने किसी राजकीय प्रयवा मान्यता प्राप्त तिकाण सरवा में नियमित छात्र के रूप में सत्र पर्यन्त प्रध्यवन किया है मध्य जिन्होंने स्वयपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की म्राज्ञा के सी है !
  - (u) यदि कोई छात्र या छात्रा बोई की परीक्षा से सगरतार दो वर्ष तक अमकल रहे तो उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाये। यह नियम कक्षा 1 से कक्षा 9 तक यदने वाले छात्रो पर लागू नहीं होवा।<sup>2</sup>

(2) छात्रों की उपस्थित

- (i) नियमित छात्रो की उपस्थिति विद्यालय झारम्य होने के दिन से एव पूरक परीक्षा म बैठने वाले छात्रो की उपस्थिति पूरक परीक्षा परिखाम घोषित होने के दिन से गिनी जागगी।
- (u) छात्रों को सब की कुल उपस्पिति का 60% प्राथमिक कक्षाग्रों में, 70% कक्षा 6 से कक्षा 8 तक एवं 75% साध्यमिक कक्षाग्रों में उपस्पित एहना मनिवार्ष है।
- (3) स्वल्प उपस्थिति से मुक्ति

यदि प्रधानाध्यापक स्तुष्ट हो कि छात्र स्प्यानस्था धववा धवकाश पर रहा है तो वे विधानय के कुल दिवशों को प्रतिश्वत उपस्थिति न्यूनता के प्राधार पर छात्रों को निम्न प्रकार मुक्त करके वार्षिक परीक्षा में बैठने की माला दे सनते हैं:

- (i) কলা 3, 4 ব 5 15% (ii) কলা 6, 7 ব 8 10% (ii) কলা 9 20%
- सिवरा/प्रायमिक/म/19746/286/67/70 दिनाक 21-11-1972 मिवरा/प्रायमिक/म/19746/41/74-75 दिनाक 1-4-75

# (4) परीक्षातैयारी स्रवकाश

प्रधानाच्यापक कला 3 से 11 तक के छात्रो को ग्रह'वापिक परीक्षा हेतु एक दिन तथा वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षा 3 से 9 तक के छात्रो को दो

ग्रातिरिक्त देसकते है।

(ii) कक्षा 10 तथा 11 के छात्रों का परीक्षा तैयारी झवकाश प्रद्वैवापिक परीक्षा हेतु उपराक्त प्रकार ही रहेगा तथा बोर्ड की वापिक परीक्षा हेतु बोर्ड के नियमानुसार धवकाश पहेंगा।

दिन की परीक्षा तैयारी अवकाश, राजपनित एव रविवार की छुट्टियों के

# (5) प्रश्नपत्र व्यवस्थाः

- (1) सभी कक्षाची में परीक्षायियों की सुख्या 10 से प्रधिक होने की दत्ता में प्रथमपत्र मुद्रित/चक तेखांखित तथा इससे कम सब्या होने पर चन्न लेखा-कित प्रयदा कार्बन पेपर से हस्तिलिखित होये।
  - (ii) परलो में प्रकापको को लिखा कर या श्यामपट्ट पर लिख कर लिखवासा जायगा।

#### (6) परीक्षाएं:

(1) कक्षा 3 से 11 तक प्रति वर्ष, नियमित झन्तर के साथ प्रत्येक कक्षा के

(m)

(11) कक्षा 9 की तीसरी झावधिक परल होगी और कक्षा 3 से 8 तक तीसरी मावधिक परल के स्थान पर विक्षित कार्य का सत्र मे दो बार (तबस्वर तथा मार्च मे) भूत्याकन किया बायवा जो 5-5 मको का होगा प्रयात् दोनो मूह्याकनो का योग 10 अक होगा।

प्रत्येक विषय की दो ग्रावधिक परखे होगी।

जनके लिए तृतीय परल के पूर्णीक पहली दो परलों में ही वितरिक्ष कर कर दिये आए।

बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की तृतीय परल नहीं होगी। इसलिए

- (1V) सत्र में दो परीक्षाएं होगी। पहली (श्रद्ध वार्षिक) किसी भी समय दिसम्बर मास में तथा दुसरी (वार्षिक) 15 भनेल के प्रचात।
  - श) वार्षिक परीक्षा परिस्ताम श्रीम्मावकाय के लिये शालाम्रो के बन्द होने से पूर्व घोषित कर दिया जायगा।
- (vi) वार्षिक परीक्षा में वही छात्र सम्मिलित किया जायगा जिसने कम से कम दो भ्राविषक परेखें दो हो या एक परेख और मर्खेवायिक परीक्षा दो हो भ्रीर जिसमें वह नहीं बैठा हो उनके कारेखों की प्रामाखिकता से सस्या
- प्रधान को पूर्णतया खलुष्ट कर दिया हो ।

  (vn) सर्द्ध वार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा प्रमुख: स्रष्मिक से प्रधिक 10 दिः व 14 दिन से समाप्त कर ती आर ।

| 50]            |     |            | राजस                      | यान विक्षा                                 | नियम सहि                                  | ar               | [परीक्षा                                            | एव क            | নীদ্দবি             | नियम         |
|----------------|-----|------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|                | (v) | ını)       | विभिन्न पर                | क्षामों में पृ                             | ए।कि निम्न                                | निधित र          | ग्रारिएों के                                        | मनुसा           | र होगे              | :            |
| परीक्षा        |     |            | धविभक्त<br>इकाई           | कक्षा3से<br>तक प्रस्ये                     |                                           |                  | नदाा 9                                              | से ।1           | -                   |              |
|                |     |            | इकाइ<br>कक्षा 1-2         |                                            |                                           | ार्ये विषय       | ऐि                                                  | दक वि           | पय                  |              |
|                |     |            |                           |                                            | हिन्दी व<br>सम्रेजी को<br>छोडकर<br>शेप मे |                  | वे विषय<br>जिनमें<br>केवल सै.<br>परीक्षा<br>होती है | दोनो<br>होती    | व प्राः<br>प<br>हें | रीक्षाण      |
|                |     |            | 2                         | 3                                          | 4                                         | 5                |                                                     | सैद्धा          |                     | योग          |
| 1              |     |            |                           |                                            | 4                                         | - 3              | 6                                                   | 7               | 8                   | 9            |
| प्रथम परख      |     |            | -                         | 10                                         | 5                                         | 10               | 15                                                  | -               | -                   | 15           |
| द्वितीय परल    |     |            | -                         | 10                                         | 5                                         | 10               | 15                                                  | -               | -                   | 15           |
| तृतीय परख      |     |            | - 、                       | 10                                         | . 5                                       | 10               | 15                                                  | -               | _                   | 15           |
| लिखित कार्य    |     |            |                           | ⊩ लिखित व                                  |                                           |                  |                                                     |                 |                     |              |
| दो बार मूल्या  | কল  |            | काम्                      | ल्याकन 5 🤉                                 | <2                                        |                  |                                                     |                 |                     |              |
|                |     |            |                           | (10)                                       |                                           |                  |                                                     |                 |                     |              |
| मद्भौवापिक प   |     |            |                           | 70                                         | 35                                        | 70               | 105                                                 | 70              | 35                  | 105          |
| वार्षिक परीक्ष | П   |            | ईवाईवार                   |                                            |                                           |                  |                                                     |                 |                     |              |
|                |     |            | सानिक                     |                                            |                                           |                  |                                                     |                 |                     |              |
|                |     |            | मूल्याकन                  |                                            |                                           |                  |                                                     |                 |                     |              |
|                |     |            | कायोग<br>100              | 100                                        | 50                                        | 100              | 1.50                                                |                 |                     |              |
|                |     |            | 100                       | 100                                        | 30                                        | 100              | 150                                                 | 100             | 50                  | 150          |
| योग पूर्णांक   |     |            | 100                       | 200                                        | 100                                       | 200              | 300                                                 | 170             | 85                  | 300          |
| (3)            | उसी | ញ់់តា      | नियम                      |                                            |                                           |                  |                                                     |                 |                     |              |
|                | (1) | छाः<br>निय | ा को उनकी<br>मानुभार उत्त | मावधिक प<br>तिर्णं किया                    | ारख, ग्रद्ध वा<br>जायगा ।                 | र्पिक परी        | क्षामों के प                                        | रिएाम           | को मि               | लाकद         |
|                | (2) | (1)        | वही छात्र<br>सारिस्ती ह   | कक्षोजित/र<br>हे पूर्णांक के               | स्तीर्णताका<br>न्युनतम ३०                 | ঘঘিকা<br>5% ঘক   | री माना<br>प्रत्येक विष                             | जायगा<br>विस्   | जी उ                | परोक्त       |
|                |     | (11)       | इसके साध                  | ा ही बापिय<br>ना ग्रनिवाय                  | <b>परीक्षा</b> रे                         | ने प्रत्येक      | विषय मे                                             | 20%             | ग्यूनसम             | भक           |
| <b></b> ,      | (3) | (1)        | 0.1 (7.4)                 | क परीक्षा में<br>वेषयो म वि<br>वैठना पडेंग | યસ અ                                      | रूमणता<br>रूगणता | प्रमास्त्रपत्र<br>प्रमास्त्रपत्र                    | देता है<br>दिया | तो उ<br>गया है,     | सको,<br>पुनः |
| İ              |     | (n)        |                           | ारीक्षा चन्ही                              |                                           | मीजिन 1          | देनों में पूर                                       | क परी           | भा होगं             | ÎΙ           |

- (m) पुन: परीक्षा के लिए वार्षिक परीक्षा का शुक्क लिया जाय तथा परिएाम घोषित करते समय परख एव अर्द्ध वार्षिक परीक्षा के अको को जोडकर बिना क्रमक दिथे हुए परीक्षाफल घोषित किया जाये।
- (4) माध्यमिक कक्षाओं के जिन निपयों में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षा होती है उनमें प्रलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है ।
- (5) (1) यदि कोई छात्र प्रपत्ती गंभीर रूप्णावस्था के कारण प्रपत्ती किसी प्राविधिक परस्व या प्रद्व वाधिक परीक्षा में सिम्मिलत होने की स्थिति में नहीं हों रहा है तो उसके द्वारा उक्त परीक्षा समाध्य के एक सत्ताह के मन्दर रूप्णता प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करने पर, केवल उन्हीं परीक्षाम्रो के ब्राधार पर, जिसमें वह सम्मिलत हुष्या है, उसका परीक्षाफल घोषित विचा जा सकेगा।
  - (11) लेकिन ऐसी स्थिति में उसका कम से कम दो परख तथा एक परीक्षा समया एक परख सौर दो परीक्षाओं में बैठना सावस्थक है।
  - (111) ऐसे छात्र कृपाक के ग्रधिकारी नहीं होने ।
  - (6) कक्षा 9 तक निम्नलिखित प्रनिवार्य विषयों में न्यूनतम 36% प्रक प्राप्त करने पर क्षात्र उत्तीर्णता के योग्य होगा सगर इनमें वाषिक परीक्षा में पृथक् से न्यूनतम 20% प्रक प्राप्त करना प्रनिवार्य नहीं है:
    - (1) तृतीय भाषा सस्कृत/उद्दं/सिधी/पजाबी/गुजराती
    - (2) समीत (3) ब्राइम (4) उद्योग
    - (7) किसी भी परल या परीक्षा के प्राध्वाक यदि भिन्न (सही बटे) में हो तो उन्हें ग्रगले पूर्णाक में परिवर्तित कर दिया जाए ।

# स्पष्टीकरण---

(1) कका 2 प्रविभक्त इकाई से कक्षा 3 में जाने के लिए जो परीक्षा ली जानी पी बहु यवानत रहेगी। फिसी छात्र को इस परीक्षा में प्रमुत्तीएँ घोषित नहीं किया जायेगा। जो छात्र निसी कारएत्वच दूसरी कक्षा की प्रतिस्त परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं उनके लिए प्रमली जुलाई/प्रगस्त में पूरक परीक्षा में बैठना प्रावश्यक होगा।

कक्षा 3 से 4 म जाने के लिए परीक्षा म उत्तीख़ें होना तो माबश्यक नहीं होगा, परन्तु इसके निए वादिन मात्रा में उपस्थिति पावस्यक होगी जो छात्र/ छात्रा कक्षा 3 की वार्षिक परीक्षा में किमी कारखबल नहीं बैठ पाए हैं उनके

लिए माह जुलाई/ग्रयस्त में पुरक परीक्षा भागोजित की जावेगी। जो छात्र इस पुरक पुरीक्षा में भी नहीं बैठेंगे उनको क्क्षा 4 म नहीं जाने दिया जावेगा ।1 कक्षा 4 से 5 म जाने के लिए परीक्षा प्रसाली पूर्ववत लागू रहेगी। स्पब्टीकरएा—(2) विभाग के पूर्व भादेशों के अनुसार कथा 4 तक निमी विद्यार्थी की परीक्षा

म अनत्तीर्श नहीं करने का आदेश दिया गया था। इसका अर्थ यह था कि क्का 3 तक के समस्त विद्यायियों को कक्षा 4 तक विना रोथ-टोक क्की-चित ही जायेगी। कक्षा 1 से नक्षा 4 तक विद्यार्थी ग्रवाय गति से प्रतिवर्ष

ष्रिधा एवं बक्षोग्रति नियम

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

52]

उत्तीर्णं होता रहेगा लेकिन कुछ विद्यालयों में इसका प्रथं यह लगाया गया कि कक्षा 4 में भी नोई बाधा नहीं रहेगी। यह ग्रथं मृहिपूर्ण था। मतः पन यह स्वब्ट विया जाता है कि यक्षा 4 से कक्षा 5 म कक्षीप्रति के समय प्रचलित परीक्षा प्रखानी के धनुसार परीक्षा सी जायेगी भीर विद्यार्थी की कोखता के बनसार उत्तीर्ण प्रवदा धनतीर्ण धोषित किया जायेगा। (4) श्रेली निर्धारल : (1) (1) 60% या मधिक प्राप्ताक होने पर प्रथम थें सी। (n) 48 % व उससे अधिक परन्तु 60 % से कम प्राप्ताक होने पर दितीय श्रेणी।

(m) 36 4 या उससे मधिक परन्त 48 4 से कम प्राप्ताक होने पर ततीय थेगी। (iv) किसी विषय में 75 % मक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता मानी जायेशी । (2) कक्षा 9 मे ततीय भाषा व उद्योग के प्राप्ताको को थे स्वा निर्यारण हेतु बहद योगाक

म सम्मिलित नहीं किया जाए। श्री ही निर्धारण क्रपाक रहित प्राध्ताको के बृहद योगाक के साधार पर ही हागा। (3) प्रयति श्रेणी निर्धारित करते समय क्रपाक न बोदें।

कक्षा 1 व 2 ग्रविभक्त इकाई मानी गई है। इसके लिए ग्रविभक्त क्था इकाई सहिंगका (4)

देखें (जो कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित है)

(5) कृपाक : (1) यदि छात्र किसी एक सयवा दो विषयो ये उत्तीर्ण श्रक प्राप्त करने ये ससफल रहता है

ती उस प्रधानाध्यापक निम्न प्रकार से कृपाक देकर कक्षोच्चति दे सकते हैं : (1) बुवाक पाने के सिए छात्र का ब्राचरण तथा व्यवहार उस सब में उत्तम होना

श्रावश्यक है। (n) प्रति एक तृपाक प्राप्त करन के लिए यह ब्रावश्यक होगा कि छात्र जिन त्रिपयो में उत्तीर्ण है उनमें न्यूनतम से 5 श्रक श्रविक प्राप्त करे। जैसे यदि कोई परी-

कार्यों प्रयोगी म बसफल है और परीक्षार्थी ने ब्रम्नेजी को छोडकर बन्य निपयों मे कुल मिलाकर 36 % अकासे 30 अरक अधिक प्राप्त कर लिए है तो उसे 6 कृपाक दिए जा सकते है।

(nu) मदि छात्र एक ही विषय म असफल है तो उसे अधिकतम 8% कृपाक उसमे दिए जा सकते हैं।

-(1) जिविसा/पाव/व/) 19813/62/78-79 दिनाक 26-4-1979 (2) जिनिसा/प्राथ/ग्र/19346/200/81-82 दिनाक 11-5-1983 (19) यदि छात्र दो विषयों में असफल है तो उसे अधिक से अधिक 12 कृपाक, दोनो विषयों में मिला कर दिए जा सकते हैं। किन्तु दोनों में से एक विषय में 7 से म्मिषक कृपांक न दिए जाए (मर्यात उन 12 मको का म्राधिकतम वितरण 7-1-5 ही हो सकता है, 8-1-4 या 9-1-3 ब्रादि नहीं हो सकता)।

(6) पुरक परिक्षाएं: (1) जो छात्र एक ग्रथवा दो विषय मे अनुत्तीर्श घोषित हो यह उसी वर्ष जुलाई के प्रथम

(2) (3)

सप्ताह में होने वाली पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के ब्रिधिकारी होगे यदि : (क) एक विषय मे: (1) एक विषय मे प्रनुत्तीएँ होने वाले छात्र को उस उस विषय मे समस्त

पुथक समस्त आर्थाधक परलो व परीक्षाओं को मिला कर 22% से कम

ग्रावधिक परला व परीक्षामों को मिलाकर न्यूनतम 20% मक प्राप्त हो। (11) यदि छात्र को सभी विषयों में उत्ती गुर्कि 36% ग्रक ग्रयमा ग्रधिक ग्रक

प्राप्त हो, परम्यु किसी एक विषय में वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 15% भक प्राप्त हो।

(ख) दोविषयों मेः (1) दो विषयों में अनुसीएँ होने वाले छात को यदि उन दोनो विषयों में पृथक्

मक प्राप्त न हो। पूरक परीक्षा के पूर्णांक वहीं होंगे जो उस विषय की वार्षिक परीक्षा में हैं। परक परीक्षा में वही छात्र सफल घोषित समक्षा जाएगा जो उक्त विषय/विषयो में

(प्ररयेक मे) स्यनतम 36 % उत्तीर्शा क प्राप्त करे। पुरक परीक्षा म उत्तीर्ण होने के लिए क्रपाक नहीं दिए जावेंथे। (4) (5) पुरक परीक्षा के परिएमम 15 जुलाई तक घोषित कर दिए जायेंगे।

(6) पुरक परीक्षा का गुरुक वही होगा जो वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित है।

(7) उत्तर पुस्तकों की सुरक्षा (1) प्रत्येक प्रावधिक परख, ग्रद्धं वार्षिक, वार्षिक एव पूरक परीक्षाधी के प्रश्नपन ग्रीर

जाएगी। (2) विद्यालय निरीक्षण के प्रवसर पर इस रिकार्ड का निरीक्षण किया जाएगा।

(3) इस रिकार्ड को भागामी परीक्षा सत्र की समान्ति तक सुरक्षित रखा जाय।

(8) भ्रन्य नियम

कोई छात्र यदि प्रपनी वार्षिक परीक्षा में रून्मता के कारम सम्मिलित होने की स्थिति

म न हो तो उसे प्रवना रूग्णता प्रमाणपत्र परीक्षा समाप्ति के सात दिन के प्रन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिये । परीक्षाक्स घोषित होते ही परीक्षाक्स की एक प्रति यथाशीझ निकटतम उच्च प्रधि-

नारी के पास प्रेषित की जावेगी। विद्यालय द्वारा परीक्षापल घोषित विए जाने के पश्चात् एक सप्ताह भी प्रविध म (3) परीक्षायियों का उनकी श्रक तानिका दे दी जाएगी।

उत्तर पुस्तिकाए छात्रो को दिया देने के पश्चात विद्यालय के कार्यालय में सुरक्षित रखी

| 51] |                                                                                                                                                                                                                     |                        | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता [परीक्षा एव कक्षोन्नति नियम                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | (4)                                                                                                                                                                                                                 | (1)                    | परोक्षाफन के पुनरावलोकन के लिए प्रार्थनापत्र, निर्धारित शुरूक 2/-प्रति विषय<br>के साथ, परोक्षाफल भोषित न होने के पश्चात् 21 दिन की प्रविध में सस्या<br>प्रभान के पास विद्यार्थी अथवा उसके घनिभावक के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाना<br>चाहिये।                                    |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                     | (u)                    | पुनरावत्रोकन में केवल निम्नलिखित वातों की जान सम्मिलित होगी                                                                                                                                                                                                                     |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                     |                        | (म) सभी प्रश्न जाने गए हैं या नहीं।                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                     |                        | (व) घको का योग सही है या नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                     | (111)                  | यदि पुनरावलोकन के कोई त्रुटि नहीं पाई गई तो पुनरावलोकन शुल्क बापिस<br>नहीं लौटाया जाएगा।                                                                                                                                                                                        |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                     | (1V)                   | ऐसे पुनरावलोकन के सभी भायलों का निर्णय पूरक परीक्षा के पूर्व हो जाना<br>चाहिए।                                                                                                                                                                                                  |  |
|     | (5)                                                                                                                                                                                                                 | म्रावर<br>परीक्ष       | कोई छान अल के बीच म किसी ऐसे विद्यालय से झाकर प्रवेश लेता है जहा<br>धिक परक प्रह्माली प्रयुक्त नहीं होती, तो वैसे छात्र का परीक्षा परिणाम उसकी<br>गांव उन झावधिक परसों के स्वाचार पर घोषित किया जाएगा जिनम वह इस<br>सब मे सम्मितित हुमा है।                                     |  |
| (9) | स्वय                                                                                                                                                                                                                | पाठी छ                 | (प्र/छात्राए <sup>°</sup> सथा कर्मचारी <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                             |  |
|     | (1) बालक, वालिकाए और कमचारी, स्वयपाठी परीक्षार्थी के रूप म कक्षा 5 तः<br>परीक्षा में बैठने की अनुमति, सम्बन्धित बिला विक्षा अधिकारी/वरिष्ठ उप जि<br>प्रविकारी/उप जिना शिक्षा अधिकारी (छात्र) से प्रत्य कर सकते हैं। |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     | (2)                                                                                                                                                                                                                 | विद्या                 | 6 की परीक्षाम्रो के लिए यह अनुर्मात निकटतम सम्यमिक/उच्च माध्यमिक<br>लय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाम्रो द्वारा प्राप्त कर सकते है।                                                                                                                                          |  |
|     | (3)                                                                                                                                                                                                                 |                        | ा शिक्षा ग्रधिकारी स्वयपाठी परीक्षार्थियो के लिए केन्द्र निर्धारित करेगा।                                                                                                                                                                                                       |  |
|     | (4)                                                                                                                                                                                                                 | शुल्क                  | स्वाल् स्वयपाठी परीक्षार्थी परीक्षा के लिए निर्धारित वार्षिक परीक्षा गुल्क से दुमुना<br>सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष के विद्यालय म जमा कराएगा ।                                                                                                                                     |  |
|     | (5)                                                                                                                                                                                                                 |                        | पाठी छात्र व छात्रा की चाहिए कि वह ग्रपनी परीक्षा प्रवेश प्रार्थनापत्र एक<br>म्बर से एक ब्रक्टूबर स मध्य प्रस्तुत करें।                                                                                                                                                         |  |
|     | (6)                                                                                                                                                                                                                 | कारी<br>6 की<br>प्रधान | 5 तक की वार्षिक परीक्षा की अनुभति के लिए ऐसे प्रार्थनायत्र जिला शिक्षा प्रिषि-<br>)/वरिस्ट उप जिला शिक्षा प्रिकिमति/)ऽप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) तथा कक्षा<br>। अनुमति के लिए निकटतम राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के<br>नाध्यायक/अधानाध्यापिका को प्रस्तुत करेंगे। |  |
|     | (7)                                                                                                                                                                                                                 | सम्ब<br>जाच            | िधत प्रधिकारी उन प्रवेश प्राथनापत्रो की, विभागीय नियमो के प्रनुसार, स्वय<br>करेगे तथा नियमो को प्यान मे रखते हुए 30 नवम्बर तक प्रनुमति प्रदान करेगे।                                                                                                                            |  |
|     | (8)                                                                                                                                                                                                                 | करवे                   | ब्रनुमति प्राप्त बार्बाधियो से नियमानुसार परीक्षा जुन्क [उपरोक्त 9(4)] प्राप्त<br>इ प्रधानाच्यापक/प्रधानाच्यापिका ग्रपने विद्यालय म इनकी वार्षिक परीक्षा, विद्यालय                                                                                                              |  |
| 1 2 | গিল                                                                                                                                                                                                                 | वरा/प्रा               | यमिक/व/19746/31/74-75 दि 1-4-1975<br>यमिक/व/19746/68/73 दिनाक 18-4-74 तथा शिविरा/मा/द/21254/वी-<br>-77 दिनाक 24-6-77                                                                                                                                                            |  |

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

जिस कक्षा से द्यात/खाता ने सन्तिम बार अध्ययन किया तथा जिस कक्षा में उसे

देनी ग्रभिष्ट है, उसके बीच इतनी ग्रवधि का ग्रन्तर ग्रवध्य होना चाहिए कि यदि वह धात/छात्रा नियमित रूप से विद्यालय में ग्राच्ययन करता/करती तो उस कक्षा में होता/होशी जिसकी परीक्षा वह ग्रव देना चाहता/बाहती है । परन्त यदि किसी परीक्षार्थी ने पिछले तीन वर्षों में किसी विद्यालय में प्रध्ययन

नहीं किया है तो वह छठी कक्षा तक की किसी भी कक्षा की परीक्षा में बैठ

(111) स्वयपाठी परीक्षार्थी यदि सेवारत कर्मवारी है तो उसके लिए भी ग्रावश्यक होगा कि वह उस कार्यालय से, जहा वह कार्य कर रहा है, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि वह वेतन भोगी कर्मचारी है और उसे परीक्षा देने की आजा उस कार्यालय द्वारा

वापिक परीक्षा परिलाम घोषित करेंगे तथा इनको अक तालिका भी प्रदान करेंगे।

परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियमी

यदि स्वयपाठी ग्रामार्थी ने पूर्व में किसी विद्यालय में प्रध्ययन किया है तो वह (9) (1)

वहा का स्थानातरण प्रमासपत्र अपने प्रायंनापत्र के साथ सलग्न करेगा। यदि उसने कही ग्रध्ययन नहीं किया है तो राजपनित ग्रधिकारी द्वारा प्रमाणित (n) गुरुयपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने किसी धन्य मान्यता प्राप्त भयवा राजकीय

सस्या में घष्टायन नहीं किया है। (10) (1)

(11)

सकता है।

प्रदान की गई है।

सम्मिलित किया जाएवा ।

निर्घारित केन्द्र पर होगी।

(IV) स्वयपाठी परीक्षार्थी पुरक परीक्षा मे नहीं बैठ सकेंगे।

(11)

(11)

(1)

(12)

1

ii ¥

41

ı.

ले सकता है। परीक्षा सम्बन्धी विन्द जो उपरोक्त नियमो के अन्तर्गत नहीं आए हैं, उन पर निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा का निर्श्य ग्रन्तिम होगा । (10) परीक्षा मे प्रनुचित साधनो के प्रयोग के बारे मे नियम!

तिम्त प्रकार के व्यवहार अनुचित साधनी का प्रयोग माने जायेंगे :

परीक्षा कक्ष में किसी प्रम्यार्थी को सहायता देना ग्रथवा उससे या भ्रन्य किसी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना । परीक्षा कक्ष मे कागज, पुस्तक, कापी व ग्रन्य अवाछनीय सामग्री अपने पास/

ऐसे स्वयपाठी परीक्षायियों की जो कक्षा 6 की वार्षिक परीक्षा में बैठना चाहते है उन्हें केवल माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भागोजित परीक्षा में ही

छात्रायों को लडको की शालाओं में भी परीक्षा देने की सर्विधा होगी। (III) कक्षा 5 तक के स्वयपाठी परीक्षार्थियों की परीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कक्षा 6 तक किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा छात/छाता ने यदि नियमानुसार स्वयपाठी परीक्षार्थी के रूप मे दी ही तो वह उत्तीर्ए होने पर भगती कक्षा मे नियमानुसार प्रवेश

ढेस्क/जव/उत्तर पुस्तिका म्रादि मे या परीक्षा भवन मे था श्रासपास रखना।

श्वितरा/प्राथमिक/ब/19746/942/73 दिनाक 29-8-75 ।

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता पिरीक्षा एवं कक्षीचर्ति नियम (111) उत्तर पुस्तिका चोरी से लाना या ने जाना व उत्तर पुस्तिका मे प्रपशब्द पूर्ण व धश्लील भाषा का प्रयोग करना अथवा अन्य अनुवित साधनो का प्रयोग करना या करने का प्रयत्न करना ग्रथवा दुराचरण करना । (2) अनुवित साधनों के प्रयोग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया : यदि किसी विद्यार्थी पर अवाखनीय सामग्री का प्रयोग कर लेने या करने का (1) प्रयस्य करने का सदेह हो तो:--सम्बन्धित वीक्षक या प्रधीक्षक परीक्षार्थी की तलाजी ले सकेंगे। (का) परीक्षार्थी की उत्तर पृस्तिका सदेहास्पद सामग्री सहित उससे छीन ली

जाएगी बीर उसका स्पन्टीकरण लिखाया जा कर जो सामग्री उसके हस्ता-क्षर करवा कर शेप प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नई पस्तिका दे टी

जाएगी। यदि परीक्षार्थी लिखने से या सामग्री पर हस्ताक्षर करने से इनकार करे (E) या परीक्षा केन्द्र से भाग जाए हो बीक्षक बासपास बैठे हर परीक्षावियों से

जस पर हस्ताक्षर करवा लेगा। जन सामग्रियो पर परीक्षार्थी, बीधक, केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर करवा (£)

परीक्षाफल समिति को उसी दिन भिजवा दी जाएगी।

ऐसे प्रकरण के साथ निम्नतया सामग्री भेजी जाएगी:-(3)

(क) विद्यार्थी द्वारा लिखी गई उत्तर पस्तिकायें।

(ख) वह सामग्री जिससे नकल करते पकडा जाए।

(ग) विद्यार्थी, बीक्षक, परिवीक्षक के बयान।

(ध) प्रधानाध्यापक की टिप्पगरि ।

(ड) सम्बन्धित विषय के प्रश्नपत की एक प्रति।

(ब) अन्य कोई सामग्री अथवा प्रमारा जो प्रवाताव्यवक सावश्यक समने।

(3) प्राथमिक विद्यालयो भीर उच्च प्राथमिक विद्यालयो की प्राथमिक कक्षाम्रो पर ये तियम लागु नहीं होंगे।

 ग्रमुद्धित साथनो के प्रयोग के बारे में बण्ड दैने हेतु ग्रमनाई जाने वाली प्रक्रिया : (1) इस प्रकार के समस्त अनुचित सामनी के प्रयोग के मामतो पर विचार के लिए जिला

शिक्षाधिकारी द्वारा एक समिति गठित की जाएगी। (u) उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए समिति निम्न प्रकार होगी :

(1) एक प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय

एक प्रधानाध्यायक, माध्यमिक विद्यालय (2)

(3) इन जिला शिक्षाधिकारी, (छात्र/छात्रा) सयोजक

(मा) माध्यभिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयो, के लिए समिति :

(1) प्रधानाचार्य (एक)

प्रधानाध्यापक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (दी)

(3) जिला शिक्षाधिकारी-सयोजक

(2) उक्त समिति परीक्षा परिस्माम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर मामले को तम कर

लगी । तब तक सम्बन्धित परीक्षार्थी का परिलाम रोके रखा जाएगा ।

(3) सिमित की सिफारिश पर प्रतिय निर्णय लेकर अधिकारी उपनिदेशक (महिला) जिला शिक्षाधिकारी (खान/छाना)/वरिष्ठ उप जिला शिक्षाधिकारी/उप जिला शिक्षा प्रधिकारी (छान/छात्रा) प्रादेश जारी करें ।

#### 12. दण्ड

- (1) जिस विषय में पाया जाए कि नकल की सामग्री लाई तो गई थी परन्तु उसका उपयोग नहीं किया पाया, ऐसे मामलों में दस प्रतिक्षत तक घ क प्रश्ताकों में से कम कर दिए जायेंगे।
- (2) धनुषित साधनो का प्रयोग करते हुए पाए बाने पर प्रथम उत्तर पुस्तिका को निरस्त किया जाए । इसरी पुस्तिका के आधार पर जाच को जाए ।
- (3) दोपी परीक्षार्थी के उस प्रश्नपत की परीक्षा को निरस्त किया जाए ।
- (4) दोपी परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त करना।
- (5) (1) जहा विस्तृत पैमाने पर नकल की गई हो वहा वह जिस प्रश्नपन/प्रश्नपत्रो से सम्बन्धित हो वह परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी ।
  - (11) जहां कही ऐसे दोष में किसी/किन्ही शिक्षक प्रथवा किसी कर्मचारी के सहयोग की भागका हो वहां नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही तरकाल प्रारम्भ की जाए!

#### 3, ग्रन्य नियम

- (1) किसी भी परोक्षार्थों को यह स्रधिकार नहीं होगा कि वह स्रपना प्रतिनिधित्व किसी वैद्यानिक परामगँदाता, एडवोकेट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्राध्यक्ष प्रयथा उक्त समिति के समक्ष करा सकें।
  - (2) यदि पदीक्षा के समय का भववा उससे सम्बन्धित कोई मामला उपयुक्त किमी भी प्रावधान के प्रम्तर्गत न प्राए तो भी केन्द्राध्यक्ष (यदि भावश्यक समक्ते तो) उस मामले में इन नियमों में बताई गई पद्धित के प्रनुसार कार्यवाही करने का प्रधिकारी होगा।

# ग्रध्याय-9

# प्रशिक्षण संस्थाएं

- राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण प्रवित प्रकृति और शिक्षा के स्तर के प्रमुक्षार निम्न प्रकार के विभागित हैं .—(म) एम एड (म) स्नातको के लिए वी. एड. भीर माध्यमिक-उच्च माम्यमिक क्क्षायें उत्तीर्ण के लिए प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यकम ।
- ऊपर लिखे सभी पाट्यक्रम घिशक प्रांगक्षण परीक्षा की छोड कर एक वर्ष की व्रवधि के हैं प्राथमिक घिशक प्रांतक्षण परीक्षा दो वर्ष थी है। इन परीक्षम्यो से प्रायम्ततक प्रोर शिक्षण में प्रायागिक पाट्यक्रम पूरा करने पर बिधी या डिप्लोमा/प्रमाण पत्र दिया जाता है।
- बी. एड. मीर एम. एड प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा नियतित है मीर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का नियत्रण विभाग द्वारा होता है।
- विनिन्न प्रकार के प्रविद्याल पाठ्यप्रमों में परीक्षाधियों का क्यन निर्धारित नियम ग्रीर मादेश के मन्तर्गत निरंगक/समुक्त निदेशक/उप-निदेशक ग्रीर जिला विद्या प्रियकारी द्वारा विद्या जाता है।
- निदेशन, विक्षा विभाग प्रतिवर्ष प्रशिक्षित विये जाने वासे ग्रम्पावियो की प्रशिक्षण सस्पान के मनुसार सस्या निविचत करेंगे।

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता [प्रशिक्षण सस्याए

6 राजनीय सस्वामा के प्रशि गण क निए म्रच्यापनी के नवन के साथ मा बता प्राप्त सस्याम जा निजी प्रयाध म हैं उनस भी म्रच्यापका ना चयन निया जा सनेगा। जो प्रबन्धक म्रपनी सस्यामा स स्टाफ के मदस्या को प्रजिक्षण दिनाना नाहने व निर्धारित प्रथम म प्रति वप फरवरी तम

58]

- जिता मिला प्रियक्तारी को ग्रावदन करन ।

  7 जिन प्रम्यानियों ना निजी प्रव थ की सस्तानें प्रश्लिक्षण के निए भेजेंगी उन्ह यही मुर्वि धार्में जो राजकीय संस्थाधा के प्रप्यापका को केवने पर निचली हैं व सस्तार्थे उनके प्रप्यापकों की भी दती।
- 8 जिन प्रप्यायको का प्रशिक्षत्म क जिए जयन होता है वे प्रशिक्षाण सरवाक्रो म उसी दिन उपस्थित होग जिस दिन कि सस्था सब धारम्य होता है। इस तिथि के बाद सस्थाधों में प्रवा तभी मिश्रमा जबकि समक्ष प्रधिकारों की पूब स्थीवृति देरी स उपस्थित होन क जिए संसी आएगी। यदि सम प्रारम्भ होन के बाद एक महीन की सविव हा गई है तो विसी की भी सस्था म प्रवा नहीं दिया जायता।
- 9 जिन मध्यापना नो प्रशिक्षत् के निए प्रतिनियुक्ति नी जाती है उनक निए सस्थाम उपस्थिति दनी प्रनिषाय हासी। सना रुप्त पर ग्रध्यापक नी स्था सं च्युत क्या जा सकता है सा सह इस्क दिया जा सकता है जो चयन करन बार प्रयोगारी उचित सम्फें।
- जिल्लाक प्रमाण प्रतिवृक्ति करण वात्र आवनारा उपयक्ति का स्वा कर लिया जाना वाहिए ताकि प्रस्व कर लिया जाना वाहिए ताकि प्रस्व किया का ग्रीटमावकाल क पूत्र ही यह इत हो सक कि उस घन के सन मंत्रियाला किया जाना है।
- सामना न जहां तस्या प्रयान ॥ । नवार कर च चतुनात न च वह तुन राज्य तर्म सामाज्य स्थान । सरमामा म राज्य मरनार द्वारा प्रति-मुज्य राज्य वचनारिया व काई मिनला जुन्द नहीं रिका जायवा । प्राइयट द्वात्र क्रीर निजी सम्बाधा स श्राय हुए खाना वायवा स राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शीस त्री जायनी । सजी छात्राच्यायन जब तक गुन्द न मुक्ति नहीं दी जाय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शीम दा ।
- 13 निजा प्रिनाम सस्यासा म यदि राज्य मरकार प्रतिसास के निए प्राप्यापको की प्रतिनियनत करनी हो उनना निभाग गुल्क राज्य मरकार द्वारा निया जायना।
- 14 यदि बाई द्वात्राध्यापक जिला मदारास स्वीकृत करांचे अनुपरिचत रहता है तो उसका नाम ज्वास्थित न बाट त्या बासगा भीर उसना पुन जबस तब तह नही हांगा जब तक कि उस स्थम करन बाता प्रियकारी इनकी स्वीहित नही दता ।
- 15 राजनीय सस्यामा न मध्यापना ना प्रशिक्षण म दिवाया गया समय देवन वृद्धि व विष् गिना जायगा ।
- 16 ग्रनुवासन सय क्रम पर सस्याप्रचान किसी भी छात्राच्यापक कादा ६ पय कादण्ड दन किए सक्षम होता।
- 17 राजकीय प्रिनिश्म मध्याण उडी धवडीका की उपनाम करेंगी को विनाग की ग्र″य ⊶ मध्याचाडीस स्थित बाला है।
  - 18 मना द्वापादास । निर्मानित द्वायानाम श्रीर बाय मुक्ति निर्मा जायेगा ।

- महिला सम्मार्थी जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनके प्रसुती अवकाश की सभावना होगी उन्हें प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
  - 20. विद्यालयो का प्रशिक्षण संस्थाओं से समन्वय :---
  - (म) प्रशिक्षण सस्यामी मे पढ़ाने वाले विका के उद्देश्य एव शिक्षण की विधि पर प्राचारित शैक्षणिक कार्य मे प्रादर्श विद्यालय सुवाह रूप से कार्य करें, इसलिए तथा उनमे यथेट्ट सहयोग एव प्रापती प्रभाव बनाये रखने के लिए यह व्यवस्था की जाती है कि—
    - प्रादर्श विचालको पर वैक्षासिक नियत्रस सर्वाक्त प्रशिक्षस सस्या के प्रधान का रहेगा ।
    - (11) प्रशिक्षण सस्या के प्रधान के सहयोग से झादखं विद्यालय के प्रधान प्रपनी झाला का काल विश्वाजन कर बनायेंगे, उसमें धंत्रीधन कर सकेंगे, कार्य के घण्टे बदल सकेंगे तथा घन्य सामानिक प्रवृत्तियों का झायोजन कर सकेंगे।
    - (m) वे प्रशिक्षण संस्थाप्रों के प्रधानों तथा छात्राच्यापको का अपने व्यावहारिक शिक्षण के लिए समस्त सुविधार्ये प्रदान करेंगे।
      - सविधित झादक विद्यानय के प्रधान की धाकस्मिक झवकाश प्रशिक्षण सन्धा के प्रधान स्वीकृत करेंगे।
      - (v) प्रशिक्षण सस्या का स्टाफ छात्राध्यापक तथा छादर्श विद्यालय ना स्टाफ दोनो विद्यालयो की झन्य सामाजिक प्रवृत्तियों मे सन्त्रिय रूप से भाग लेगा।
    - (व) सगठित जीवन यापन प्रशिक्षण सत्या का एक महत्वपूर्ण आय होने से, ग्रन्य सामाजिक प्रवृत्तियो के श्रायोजन तथा उनसे प्रत्येक द्यानाध्यापक एव श्रद्यापक वर्ग द्वारा भाग तिये जाने पर जार दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के तिये:—
      - (1) छात्राध्यापको की प्रमति आदि पर नियनक अध्यायको द्वारा दी गई सुबीधिक टिप्पणी के साथ-साथ, प्रत्येक छात्राध्यायक द्वारा उपरोक्त सामाजिक प्रवृत्तियो के लिए भाग सथा किए यए कार्य का उचित झासेख रखना चाहिए।
      - (ii) प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में प्रध्यापकों के सहयोग एवं देखरेख में प्रत्येक छात्र प्रध्यापक के चरित्र, पारत, क्षिक, स्वभाव, प्रस्त त्वार नापसन्य एवं साधारण चाल-चलन का त्रूत्याकन किया जावेगा। सत्र के दौरान में प्रत्येक छात्राध्यापक में इस मवस में यदि कोई प्रयति स्थवा परिवर्तन हुमा हो, तो उनको प्रामे दृष्टिगत रखा जावेगा। सत्र समाप्ति पर उपरोक्त मूल्याकन पर पुनावित्यार किया जावेगा तथा घतिम निक्यण लिपिबद किया जावेगा।
        - (III) यद्यपि समस्त सामाजिक प्रवृत्तियो पर घ्यान दिया जाना चाहिये, फिर भी निम्न
          मे छात्राध्यापको के प्रनिद्याल के लिए विशेष प्रावधान रखना चाहिये:—
          - (भ्र) स्टाउटिंग (व) प्राथमिक
- (व) प्राथमिक उपचार व रेडशास
  - (स) भारोरिक द्रिल व जिमनास्टिक
  - (द) समाज सेवा, ग्राम मर्वेक्षरा तथा मुघार कार्य ।

नोट: मूल रोड में इस प्रष्याय में 20 धनुष्टेंद्र हैं धीर कोड निर्माण के समय प्रशिक्षण में प्रध्यापना नी प्रतिनियुक्ति बिनाय द्वारा हाती थी धीर पूर्ण चेनन धयवा चृत्तिना दी जाती थी। समय धीर परियनिन सक्तियों के नारण प्रव प्रशिक्षण के लिए विभाग द्वारा धप्रशिक्षित प्रध्यापको की प्रतिनियुक्ति नहीं की बाती न ही पूर्ण वेतन भयवा चृत्तिना यो बाती। प्रव तो प्रध्यापन

सदस्य सचिव

म नियक्ति ही प्रशिनित भ्रष्यापक को दो जाती है भत मन बाड के बहुत स प्रमुच्छद प्रव लागुनहीं रहे।

विभाग ने प्राथमिक शिलक प्रशिक्षण प्रशाचार वी एड और एम एड चयन/स्वीकृति के समय म विस्तृत नियम बनाये गये हैं। बी एड म नियमित प्रवेश के लिए राजस्थान के तीता विश्व विद्यालयों के एक स नियम बनाय गये हैं और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के ग्रनुसार प्रवेश का कार्य शिक्षा विभाग नियमित करना है। प्रचलित नियमा नौ नीचे दिया जा रहा है

प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों ने प्रवेश सम्बन्धी निवम!

- (1) प्रस्तावना
  - (1) ये नियम शिक्षा विभाग के स्थायी मादेश 6/1968 सशोधित 1977 के मिति-फमण म सन 1978-79 से प्रभावी होंगे। धौर,
  - (2) निम्नलिखित प्राथिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमासन्पत्र परीक्षाओं के निए प्रशिक्षण देने वाले राजकीय/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षाण सस्यामा पर समान रूप स लाग होंगे
    - प्राथमिक विक्षक प्रशिक्षण (सामान्य) (1)
    - (u) प्राचिमक शिक्षक प्रशिक्षण (उद्योग सहित) (m) प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण (विशेष भाषा संस्कृत सहित)
    - (iv) प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण (४२प भाषा उर्द्र /सि घी सहित)
    - (v) प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण (यूनिसेफ विज्ञान सर्दित)
    - (vi) पूर्व प्राथमिक सिक्षक प्रशिक्षरा
- प्रशिक्षण व्यवधि (2)

1

- (1) उपरोक्त समन्त प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण की सर्वाध वो वर्ष की होगी जिसमें से दोनो क्यों का पाठ्यत्रम संस्थागत होगा ।3
- ध्याम समिति
- (3) (1) प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षाणी म प्रवेश सम्बंधी कार्य राजकीय/मान्यता प्राप्त
  - शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय म (परिशिष्ट 2 के धनुसार) होगा। सम्बंधित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय म प्रवेशायियों के सावेदन पत्री पर विचार
  - करके नियमानुसार प्रारम्भिक चयन करने के लिए निम्नाकित प्रापकारियों की
    - समिति काथ करेगी ---सबधित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय का प्रधानाचार्य सयोजक
      - 9-प्रवेश ग्रधिकारी
      - (n) जिना शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त एक राजपनित सदस्य ग्रधिकारी
- (m) सम्बर्धित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय का वरिष्ठ ग्रध्यापक (जिसे जिला शिक्षा ग्रधिकारी की सहमति से

शिप्र/बी/18793/218/77 दिनाक 6-5-1978 प 12 (1) शिक्षा/मुप-1/81 दिनाक 26-4-82 प्रतिनियुक्त किया जाए ग्रीर जिसे ग्रीप्मावकाश में रीके जाने का नियमानुसार लाभ मिलेगा)

जान का नियमानुसार लाम (मलना) iv) शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रतिनियुक्त एक —परिवीक्षक सदस्य शिक्षा अधिकारी

ामता आपकारा
नोट:— प्रत्येक विदालय के लिए परिवीक्षक सहस्य
की प्रतिनियुक्ति जून माह को निर्धारित तिथियो
के लिए श्रिक्षक प्रशिक्षण अनुभाग, निदेशालय
द्वारा की जाएगी । उसका दायित्व होगा कि

द्वाराकी जाएगी । उसकी दायस्य हागा कि विद्यालय द्वारा प्रकित तैयार वरीयता नम की पूरी जाच करे ग्रीर तब हस्ताक्षर करे।

(3) चयन समिति के प्रारम्भिक तीनो सदस्य निर्धारित तिथियो म प्रावेदन-पत्रो के वर्गीकरण अकन भौर वरीयता अस मे निर्धारण का कार्य सम्पन्न करेंगे।

(4) परिवोक्षक सदस्य निर्वारित तिविषयो भ विद्यालय मे पहु च कर सारी स्थिति का क्रम्यमन करेगा, वरीयता क्वा का मिलान करेगा, बीर वरीयता मूचिया पणीयन रिजस्टर तथा घावेदन-पत्रो पर समिति के स्थोजक घीर परियोगं कु गुद्धम के दिनाक सहित हस्ताकरों से प्रमालीकरण प्रकित किया जाएगा।

(5) तब, चयन समिति का काम सम्पन्न होने धौर वरीयता सुचियों के प्रकाशन की स्थित बन सकेगी।

## (4) प्रवेश के लिए क्षेत्रनिर्धारण

(2) पूर्वीक 1, (2) के प्रशिक्षत्य (1) के लिए जो प्रतिकाल सरवाए विकास है उनमे प्रवेश परिशिद्ध 2 के अनुसार निर्धारित जिले या जिलो के प्रवेश शामियों के लिए होंगे । यदि किसी जिले के लिए एक से प्रधिक प्रशिक्षत्य सरवाए निर्धारित हो तो प्रवेशार्थी अपनी सुनिष्धा के प्रमुखार उन्हों से प्रवेश प्रविचा के प्रमुखार उन सभी में भावेदन पर ने के लिए पात्र साता लागेगा ।

भावेदन करने के लिए पात्र स (5) गृह जिले का निर्धारख

प्रवेश की पात्रता के लिए प्रवेशार्थी के गृह जिले का निर्धारण निम्निविश्वत से से किसी एक भाषार पर निया जाएका:----

(1) प्रवेताओं ने राजस्थान के जिस जिने की राजकीय/मान्यता प्राप्त मस्या में नियमित परीक्षाओं की आर्थि राजस्थान माध्यमिक विद्या बोर्ड, सजमेर की माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो जमे जमका गृह जिल्ला मान्य जगाए।

द्वारा की गई घोषणा को बाधार माना जाएगा।

उष्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसे उसना ग्रह जिला माना आएगा। भीट: —इनके प्रमाण स्वरूप पावेदन पत्र के साथ सलल प्रमाण पत्रो की प्रतिलिपियो नो भीर पावेदन पत्र व निर्धारित स्थान पर प्रवेदाार्थी के पिता/मनिमानक

| (2) | प्रवेशार्थी यदि स्वयपाठी परीक्षार्थी हो तो राजस्थान मार्घ्यामक शिक्षा बीर्ड की उपराक्त<br>परीक्षा दी हो, उस उसका ग्रह जिला माना जायगा।                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|     | नोट —(1) इसक प्रमाश स्वरूप धावेदन पत्र के साथ सनमन प्रमाश पत्रो नी<br>प्रतिलिपिया को और धावदन पत्र म निर्धारित स्थान पर प्रवेतार्थी<br>क पिता/सिम्मावक द्वारा की गई घोषशा वो धाषार माना आएगा।                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|     | <ul> <li>(n) स्वयपाठी वरीक्षार्वी माध्यमिक विकास वार्डका अपनी उपराक्त परीक्षा</li> <li>का प्रवेश पत्र सगा सवे तो यह भी सत्यापन का आधार बन सकता।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| (3) | उपरोक्त 5 की शर्त (1) व (2) के धन्तर्गत रहते हुए यदि प्रवेतार्थी का पिता/पति<br>सरकारी क्में कारी हो धीर प्रपत्ने यह जिल से स्थानात्तरित होकर निसी प्रन्य जिले<br>स सवारत हो तो उस घावेदन पत्र क साथ घपने मिकटतम राजपितन प्रधिकारी का<br>सेवा प्रमाण-पत्र (परिवारट-5) के प्राव्य 1 (1) क धनुसार मलस्म करना होगा। तथ<br>उसके संवारत जिल का प्रवेशार्थी का गृह जिला माना जा सकता। |  |  |  |  |  |
| (4) | उपरोक्त 5 (3) की स्थिति होते हुए यदि प्रवेशार्थी का पिता/वित सरकारी कमथारी न<br>हो तो उस प्रपने वतमान निवास वाले जिल के प्रथम थें छी जिला मजिस्ट्रेट का उस<br>प्राश्य का प्रमाण पत्र (विश्विण्ट-5 के प्रारूप [(11) प्रनुशार) प्रावेदन पन क साथ<br>सत्तान करना होगा। तब उसके वतमान निवास का जिला प्रवेशार्थी का ग्रह जिला                                                        |  |  |  |  |  |

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

त्रिशिक्षण सस्वाए

62]

(5)

रा मा वि बोर्ड द्वारा धपनी माध्यिमक/उच्च साध्यिमक परोक्षा के समकक सान्य हा, स्रीर देसा प्रवेशार्थी निर्मारित वीमदात के साधार पर धपने दृह जिले के लिए निर्मारित विश्वक प्रीविश्व विद्यालय मुजब कीना चाहे तो उद्याव प्रवेश के हाथ प्रस्तित गृह जिले के प्रवास प्रवेशी जिला मित्रस्टेट ना जारी किया हुमा स्मायी निवासी हान का प्रमारा पव परिमिट- ठे के प्राव्ध- 1 (आ) के प्रमुखार सलका करना होगा। तब उसके स्थायी निवास का जिला उसका गृह जिला माना जा मकेशा।

(6) उपरोक्त के प्रमाना यदि कोई विशिद्ध प्रकरण उपस्थित हा सौर प्रवेश प्रधिकारी यदि गृह जिला निश्वत न कर सकें तो वैसा प्रकरण सुरत्त हो निर्देशक प्राथमिक एव साध्यमिक शिक्षा भी केत्रकर निर्णय प्राप्त किया जाए। निर्देशक का निर्णय प्रतिन होगा।

(6) प्रदेश के निर्णय के प्रमुखार निर्मा का निर्णय प्राप्त किया जाए। निर्देशक का निर्णय प्राप्त क्षा का स्थान होगा।

उपरोक्त 5(1) व (2) की राज माध्य शिक्षा बोर्ड से परीक्षा उसीएाँ की सर्त पूरी न होती

हो, मगर राजस्थान का मूल निवासी हाते हुए यदि विसी प्रवेशार्थी की माध्यमिव/उच्च माध्यमिक शिक्षा और परीक्षा राजस्थान से बाहर हुई हो और वह उत्तील परीक्षा यदि

होगा ।

(6) प्रवेश के लिए शैषिक बोम्पता
उपरोक्त 1, (2) के (1) ते लेकर (11) तक वांत्यत प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षस म प्रवेश के विए
वैतिक गोम्पता माम्पिमक शिला बोर्ड अवनेर से माम्पिमक (लेक्डबरी) परीक्षा के बाद या उच्च
माम्प्रिमक पाट-1 (हामर संकण्डरी पाट-1) परीक्षा उत्तीत्य करने के बाद नियमांत्रुमार उच्च माम्प्रमिक (हामर संकण्डरी) परीक्षा उत्तीत्य होना है।
स्मप्टोकरए।

(1) उपराक्त उच्च माम्प्रमिक परीक्षा उत्तीत्यंत्र म यह निहित है कि प्रवेशार्थी ने उत्तम
पूत्र जा माम्प्रमिक या समक्क्ष परीक्षा उत्तीत्य की हो उत्तम उदके हिन्दी, सुर्वजी,

गिएत सहित पाच विषय रहे हो धौर उसके बाद वह उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ए हो।

(2) समकक्ष प्राच्चिमक फ्रीर उच्च माय्यमिक परीक्षा वही मानी जाएगी जिसे राजस्थान माष्ट्रिमक शिक्षा बोर्डे अजमेर ने भ्रयनी माध्यमिक और उच्च माष्ट्र्यमिक परीक्षा के समकक्ष मान्यता चीहर्ड हो ।

- (3) राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय से प्री-युनिवासिटी कोर्स (पी यू सी.) परीक्षा उत्तीर्स प्रवेशार्थी प्राथमिक शिक्षक प्रांशिख मे से किसी म प्रवेश के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्स कर्माला जायेगा । बखतें कि उसने उपरोक्त स्पर्टीकरएएं (1) की तरह माध्यमिक परीक्षा में हिन्दी, प्रांथ जी व गिएत सहित पाच विषय सैकर उत्तीर्माला प्राप्त को हो धीर वह माध्यमिक परीक्षा उपरोक्त (2) के प्रत्येत हा ।
- (4) राजस्थात से बाहर के किमी बोर्ड/विश्वविद्यालय को उच्च साध्यमिक परीक्षा उत्तीर्यो प्रक्रेमधी सभी प्रकेष हेत पात्र माना जाएमा जब वह—
  - (1) अपरोक्त निवम 5 के घन्तर्गत यह जिले की वर्त परी करता हो.
  - (n) उसकी माध्यमिक परीक्षा में हिन्दी, घ ग्रेजी, गिष्त सहित पाच विषयों की उसीर्णता उपरोक्त स्पन्टीकरण (l) व (2) के भनुसार हो, भीर
  - उत्तरिश्वता उपराक्त स्पष्टाकर एर्या ।। व (२) क अनुवार कृत आर (m) उसकी उच्च माध्यमिक परीक्षा को राजस्थान माध्यमिक विक्षा बोर्ड ने प्रपनी जक्क माध्यमिक परीक्षा के समक्षा माध्यम देखी हो ।
- (5) उपरोक्त स्पटीकरए। (1) व (2) तथा (4) के उप नियम (1) व (11) के प्रत्नमंत रहते हुए यदि किसी प्रवेशार्थी ने किसी विश्वविद्यालय की इण्टरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो ता उसकी वह इण्टरमीडियट परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण में से किसी म प्रवेश हेतु, उच्च माध्यमिक परीक्षा समकक्ष मानी आएगी।
- (6) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड श्रवभर स उपाध्याय परीक्षा उत्तीएं प्रवेषाणि निमने प्रपनी प्रवेशिका परीक्षा तथा/प्रथवा उपाध्याय परीक्षा से घर्षेजी, हिन्दी व गणित सिंह्त पाच विषय लैकर उत्तीर्थाता प्राप्त की हो तो वह यी उक्त शिक्षक प्रशिक्ष ए म प्रवेश हें तु उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष माना जाएगा।
  - नोह.—(1) यदि नोई ऐसा प्रवेशार्थी हो तो उपरोक्त नियम 5 के प्रत्मत्त ग्रह जिले की गतें पूरी करता हो, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा नियम 5 के प्रमुक्तार उत्तीर्श भी हो सगर यदि उसकी भाष्यमिक परीक्षा, में निशी विशेष नियम या छूट के प्रधोन विशेष विषय न रहा हो तो उसे प्रवेश हुई पात्र नही साना आएसा। जब तक कि सावेदन पत्र भरते से पहले उसे पिश्त विषय म प्रतिरक्तित. विशी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्श न करती हो।
- (7) प्रायमिक जिसक प्रशिक्षण उद्योग सिहत पूर्वोक्त प्रणिक्षण 1, (2) ना (i) मे प्रवेश हेतु प्रीक्षक योगवा उपरोक्त नियम 7 मे बिखल तथा स्पर्टमेकरण (1) के (6) प्रोर उसके नोट के धनुभार ही होगी. किन्तु जो प्रवेशार्थी उम प्रशिक्षण म इसीस्ट्रमिटी प्रोर इर्तिष्ट्रमिटी क्योर इर्तिष्ट्रमिटी क्योर इर्तिष्ट्रमिटी क्योर इर्तिष्ट्रमिटी क्योर वार्य के स्वयम विवास के प्रतिक्षा न विज्ञान वर्ग के नियम और उनम भी भीतिक झास्त्र धनस्य लेकर उत्तीर्ण होना पाहिए।
- (8) प्राथमिक शिक्षर प्रणिवस्त नम्हत महित पूर्वोक्त 1. (2) (III) में प्रवण हेतु प्रीक्षक मोग्यता उपरोक्त निवम 6 में विस्तृत तथा स्पष्टीवरस (1) से (6) और उसके नोट के

मनुमार निम्निसिस्त में से निसी एक प्रतिरिक्त मार्च के साथ रहेगी कि:—

(1) मा तो उसनी माम्यिमिक या उच्च माम्यिमिक परीक्षा में सहकृत एक वैकल्पिक विषय रहा हो, या

(1) वह राजस्थान मार्ग्यमिक शिक्षा बोर्ड से उपाच्याय परीक्षा या उसके समस्य मान्य सहक परीक्षा उसीएं हो भीर प्रवेशिकां/उपाध्याय परीक्षा में मार्च जो, हिन्दी व मिएत विषय नेकर उसीएं भी हो।

(11) कि-नु परि प्रदेशार्थी सम्हत नियालय में सेवारत मान्यापक हो तो उसे मंभें भी बिप में प्रवेशिक से प्रदेश सेवार्थी स्वय से सेवारत मान्यापक हो तो उसे मंभें भी विषय से प्रदेश सेवार्थी मार्च में सेवार्थी मार्च के सेवा प्रयोग्य परिकारी से प्रमाणित करों के मार्वेश प्रवेश के सेवार्थ परिकारी से प्रमाणित करों के मार्वेश पर के साथ स्वान्य करें (वर्शिकप्ट-5 के प्राव्य (7) भं। 1

(9) प्रार्थिक निशंक प्रतिश्वारण स्वस्थाण चहित पूर्वोक्त 1, (2) (1) में प्रवेश हेत विशंक

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

प्रिशिक्षण संस्थाएं

641

योग्यता उपरोक्त नियम 6 में बिंगत तथा स्पटीबरण (1) से (6) भीर उसके नोट के भनुसार, निम्निविधित में से बिधी एक भनिरिक्त शर्त के साथ रहेगी कि:— (1) या तो उसके द्वारा उत्तीर्ण माध्यमिक या उच्च माध्यमिक परीक्षा में उद्गूं/सिधी एवं एक वैवस्पिक विषय रहा हो. या

एक एक वनात्पक । वपय (ह) हा. या

(म) माम्मिक प्रवास उच्च मार्ध्यमिक परीक्षा स्तर पर उसने प्रतिरिक्त ऐच्छित

विश्व जुर्दू / निम्धे तेकर मान्यता प्राप्त वोई से उस विश्य को प्रतिरिक्त उत्तीर्णता

प्राप्त को हो. या

(म) राजस्थान मार्ध्यमिक जिल्ला बोई, धनमेर द्वारा मार्थ्य प्राप्त भागित की प्रदीव

(11) राजस्थान माध्यमिक निक्षा बोर्ड, घजमेर द्वारा माध्यता प्राप्त घलीयड की घरीय या उमसे उच्चतर उर्दू परीधा घतिरिक्ताः उत्तीर्ण की हो।
(10) प्राथमिक किलक प्रमित्राल, मूनिकेक विकान सहिन पूर्वोक्त विषयल 1, (2) वा (४) में प्रवेश हेतु प्रीक्षक कोम्यता (उपरोक्त नियम 6) ने विल्ल का घात्रय उच्च माध्यमिक परीक्षा विकान प्राच्या निष्य की विषय नेकर उत्तीर्ण होना माना जाएगा। उत्तर्भ

भी स्वाटीकरण के नियम (1) से (6) तथा उसका नोट लालू होगा। (11) पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रश्निताण पूर्वोक्त 1, (2) (४०) से प्रयेग हेतु मीरिक योग्यना उपरोक्त नियम 6 में विशिव तथा स्वाटीकरण (1) से (6) धौर उसके नोट के प्रमुखार रहेगी।

(7) सायु सम्बन्धी निवम
 (1) प्राचिक विश्वक प्रशिक्षत में
 (1) प्रवेश हुंदु प्रिच्छनम सायु 20 वर्ष रसी है।
 (10) क्रिया हुंदु प्रिच्छनम सायु 20 वर्ष रसी है।
 (11) क्रिया प्रायु सीमा प्रवेश सन की 1 जुनाई की प्रमृत्वित जानि/जनमाति व

(n) धरिनतम धायु मीमा प्रवेश मत्र की 1 जुराई की धनुमूचित जानि/बन् महिलाधी के निए धरिनतम धायु 25 वर्ष होशी। 1

माहनाधा के रिष्ण धापनम सांधु 20 वय होता !\* (2) उत्तरोक्त सांधु मीना पार कर कुठ प्रवेतार्थी को प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा, (3) प्रवेतार्थी कीट नवारण सम्मापक हो तब भी उपलेक्त निवस 7(1) व (2) प्रमार्थी होते !

(8) प्रमास्य गीक्षक घोण्यतार्थं प्रमाणक हर वर्ष ना उपराक्ष होता १ (८) प्रभावा होता १ (८) प्रभावा होता १ (८) प्रभावा होता । विद्यास्थ में कि की प्रमाया प्राप्त कर रसी हो तो उमें उपराक्ष होता निक्क प्रमाया होता हो तो उमें उपराक्ष होता निक्क प्रमाया होता । विद्यास प्रमाया होता । विद्यास प्रमाया । विद्यास । विद्यास प्रमाया । विद्यास प्रमाया । विद्यास प्रमाय । विद्यास । विद्यास प्रमाय । विद्यास 
वरीका. व. 12(20) निका दून-1/82 दिनाक 10-2-1983 । व. 12(20) सिका, दून-1/82 दिनाक 3-8-1983 ।

ı.

- 2.

- (2) दसवी कक्षा की ऐसी परीक्षा जो वोडं द्वारा न ली गई हो और स्थानीय सस्था द्वारा सी गई हो.
  - (3) विद्या विनोदनी परीक्षा,
  - (4) पजाव विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा केवल चार विषय लेकर,
  - (5) किसी भी बोर्ड की ऐसी परीक्षा जिसमे य ग्रेजी, हिन्दी, गरिएत तीनो विषय न हो,
  - (6) किसी भी बोर्ड की ऐसी परीक्षा जिसमे चार विषय ही हो,
  - (7) प्रलिस भारतीय विद्वत सम्मेलन सलीगढ की परीक्षाए,
  - (8) सैन्द्रल बोर्ज झाफ हायर एज्यूकेशन दिल्ली की परीक्षाए,
  - (9) पजाब विश्वविद्यालय द्वारा सचालित सर्विस सोशियल परीक्षा,
- (10) ऐसी परीका जिसे राजस्थान भाष्यिमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने अपनी माध्यिमिक और/ या उच्च माध्यिमिक परीक्षा के समकता यान्यता न दे रखी हो।

मोट:--यदि किसी प्रवेशार्थों की किसी शैक्षिक योग्यता की माग्यता पर कोई सदेह बना रहे तो उस प्रकरण को निदेशक के पास भेजकर निर्णय प्राप्त किया जाए, श्रीर उसे प्रवेश हेत चयन में, बिना निर्णय के, सम्मिसित न किया जाए।

#### (9) शारीरिक स्रयोग्यताएं ---

प्रवेतार्थी में यदि कोई ऐसा शारीरिक बोच हो जो उसके घष्ट्यापन कार्य में बाधक हो-जैसे मन्या होना, पूर्ता होना या बोधने में झबसर्थ होना या नितान्त बहुरा होना, दोना हाची का न होना कि निससे स्थामपट्ट का खपयोग न कर सकें, पैरो का न होना जिससे कि वह कक्षा में खडान हो सकें तो वह प्रवेश हेतु योग्य नहीं माना जाएणा।

- नोट:—(1) सस्या में प्रवेश हेतु चयन से पूर्व कोई साक्षारकार नहीं होगा। प्रतः सम्बन्धित प्रधानाचार्य प्रवेश देते समय, पूल प्रमाण-पनो तथा पूल घक तालिकामो की जाच के साथ-साथ यह भी जाच करेंगे कि चयित प्रवेशार्थी में उपराक्तानुसार कोई शारीरिक प्रयोगना तो नहीं है।
  - (॥) यदि किसी पित प्रवेकार्यों में उपरोक्तानुसार शारीरिक प्रयोग्यता पाई जाए तो उसे प्रवेश न दिया जाए श्रीर उसका प्रारम्भिक चयन, शारीरिक स्रयोग्यता के कारण, निस्त दिया जाए।
  - (III) यदि विमत प्रवेतार्थी में कोई ऐसी विकलागता याई जाए कि प्रधानाचार्य स्वयं निर्दोय न से सके तो वैदे प्रवेतार्थी की जिला विलाधिकारी के समक्ष या चयन समिति के उपलब्ध सदस्यों के समक्ष प्रम्तुत करके निर्दोय प्राप्त वरने की कार्यवाई! की जाए 1

#### (10) सावेदन पत्र तथा नियमावली

- पूर्वोक्त 1, (2) म बताए गए प्रायमिक शिक्षक प्रधिक्षाए (1) से (6) मे प्रवेश हेतु प्रावे-दन पत्र, निर्देश तथा नियमावली के मुद्रए वितरए की व्यवस्था सबिधत प्रशिक्षाए विद्यालय द्वारा की जाएगी।
- प्रश्निमण विद्यालय छात्रनिष मे से मुद्रण कार्य कराएँ मीर व्यय के मनुसार प्रति मानेदन पत्र दो रुपये या तीन रुपये (मानी जितने से कि मुद्रण व्यय पुन: छात्रनियों म प्राप्त हा सके) मुल्य निर्धारित वर सकेंगे ।

| 1   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66] |      | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता [प्रशिक्षरण सस्याएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 3.   | प्रवेशांवियों को ब्रावेदन पत्र किसी भी प्रशिक्षाण विद्यालय से प्राप्त हो सकेंने किन्तु उसे प्रपना ब्रावेदन-पत्र भरकर, ब्रावस्थक प्रमाणपत्रों के साथ उसी प्रशिक्षण विद्यालय में प्रस्कुत करना होगा जहां कि वह जिले के ब्राधार पर प्रवेश हेतु परिशास्ट (2) के प्रनुसार पत्र निर्धारित किया गया है।                                                                                                                            |
|     | 4    | प्रवेशार्थी प्रशिक्षक्ष विद्यालय में आवेदन पत्र का नकद मूल्य जमा करवाकर श्रावेदन<br>पत्र वहां से प्राप्त कर सकेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | (5)  | यदि कोई प्रवेशार्थी आवेदन पत्र ढांक से समाना चाहे जो उसे निर्धारित गुरूक<br>धनादेश से प्रधानाचार्य को भेजना चाहिए और प्रकल से प्रस्ती पैसे के टिकिट लगा<br>धपना पता लिख बढा लिफाफा (4 इच × 9 इच) भी भेजना चाहिए। तद विद्यालय<br>द्वारा उसे ग्रावेदन-पत्र भेजा जा सकेगा।                                                                                                                                                     |
|     | (11) | म्रावेदन-पत्र भरने भौर भेजने की प्रसासी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1.   | मावेदर पत्र प्रवेशार्थी स्वयं के हस्तलेख में भरेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 2.   | म्रस्पट्ट या भवठनीय लिखावट होने पर धावेदन पत्र ग्रस्वीकार योग्य होगा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 3.   | स्रोवेदन-पत्र मे चाही गई सभी स्रावश्यक सूचनाए भरी बाए धीर कोई तथ्य छिपाने<br>की चेप्टा न की जाए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 4    | योग्यता, गृह जिला छादि की सूचनाथी के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण-पत्र तथा फ्रक<br>तालिकाश्रो की सत्याणित प्रतिविषिया ध्रवस्य सत्यन की जाए क्योंकि उनके बिना<br>छावेदन-पत्र पर विचार नहीं होगा।                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 5    | प्रवेशार्थी को ध्यान रखना चाहिए कि प्रशिक्षण विद्यालय में यदि उसका प्रारंभिक चयन<br>हो जाता है तो वहा प्रवेश के समय उसे प्रपत्ने सभी मृत-प्रमाण पत्री (यह जिल सवर्था,<br>शिक्षा सरवर्षी प्रवृत्ति, प्रध्यापन सेवा सस्वन्धी, वाति सस्वन्धी, सैनिक भागित होने<br>सवर्षा, राजनीतिक पीहित सस्वन्धी जो भी उसके लिए कस्ती हो और मूल ग्रह<br>सांपिकाक्षी की प्रधानाचार्य से जांच करानी होशी, प्रस्थया उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा। |
|     | 6.   | प्रवेशार्थी को घपना प्रावेदन पन भरकर सर्वधित प्रशिक्षसम् विद्यालय में 15 मई या<br>उससे पहले प्रस्तुत करना होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 7    | साबेदन-पत्र के साथ प्रवेशार्थी नो अपना पता तिला एक वडा रिजस्टर्ड तिफाण दो<br>रुपये प्रवास पीस के टिक्ट लगा हुआ भी सलम करना होगा विसमे उसे उसके<br>प्रारंटिमक वयन, विद्यालय में उपस्थित होने की मुचना तथा झन्य जरूरी सुचनाएं दो<br>आ सके । वेमा जिफाण सलम न करने पर मान किया बाएगा कि प्रवेशार्थी को प्रति-<br>साए में प्रवेश की कोई रुचि नहीं हैं और उसे कोई मुचना नहीं भेजी जाएगी।                                         |
|     | 8.   | प्रशिक्षण विद्यालय में बावेदन-पत्र व्यक्तिकः प्रस्तुत करने पर प्रवेशार्थी उसी समय<br>उसकी प्राप्ति रसीद से सकेगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 9.   | वर्षि प्रावेदन-पन डाक से भेजा जाए तो प्रवेद्यार्थी को चाहिए कि वह उसने निर्धारित<br>रसीद वाले प्रकापर प्रयास्थान धपना पता लिखे, धौर उस पर पच्चीस पेंस का डाक<br>दिन्द लगा है। वाची खेंब प्रशिक्षण निवालय से प्रावेदन-पन प्राप्ति की रसीद बुक<br>पोस्ट से प्राप्त हो खेंक्यी।                                                                                                                                                |
|     | 10.  | डाक से भेजे गए बाबेदन-पत्र बदि प्रशिक्षण विद्यालय में 15 मई के बाद प्राप्त होंगे ती<br>उन पर विचार नहीं होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

टिप्पसी:— वो प्रवेशार्थी उसी वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सबमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा में बैठा है, उसका स्रावेदन पत्र कोई बोर्ड के परीक्षा परिस्ताम की पोपसा जिसि के दसवें दिन तक किन्तु मुख्य वरियता सूची के प्रकाशन तिथि से एक दिन पूर्व तक प्रान्त किया चा सकेसा सौर वंस प्रावेदन-पत्रों को प्रशिक्षण विद्यालय में यसस्यान सन्वर्गत की कार्यवाही (इन्टरनिंग) हेत सीम्मिस्त किया जा सकेसा।

- 11. यदि परिशिष्ट-। मे बताये धनुनार प्रवेशार्थी के ग्रह जिले के लिए निर्धारित प्रधिक्षण विद्यालय में घांबेदन-पन प्रस्तुत नहीं किया गया और उसे गतत विद्यालय को भेज दिया त्या होते तर उस पर दिया नहीं किया आएगा । गतत धांबेदन पत्र प्राप्त होने पर यदा होते पर यदा होते पर प्राप्त को प्रवेशार्थी को तसी के सत्तम निष्काफ मे रखकर लीटा दिया जाएगा ।
- 12. प्रावेदन-पर प्रस्तुत करने के बाद प्रवेदार्थी को 15 जून तक प्रशिक्षरण विद्यालय में या प्रस्तर कोई पूदताख महो करनी बाहिए किन्तु यदि 25 जून तक भी उसे कोई सूचना म मिले तो सोधे सर्वधित प्रचिक्षण विद्यालय से सम्बद्ध करना चाहिए।
  - 12. शिक्षक प्रशिक्षरा विद्यालय में काबेदन-पत्र की प्राप्ति के बाद कार्यवाही:--
  - (1) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय मे प्राप्त धावेदन-पत्र को प्रजीयन तथा भक्त रजिस्टर मे दर्ज कर निवा जाए।
  - (2) उसी समय उस झावेदन-पन के साय प्रमाख-पनो व शक तालिकाओ आदि तथा भावसी स्वना के लिपाफे की आच भी कर भी आए !
  - (3) पंजीयन तथा रजिस्टर का प्रारूप निम्नाकित रहेगा:-

#### पंजीयन तथा ग्रंकन रजिस्टर

| क्रम संस्था<br>(पजीयन | वरीयताः<br>समाक | नाम | पिता का<br>नाम | गृह<br>जिला |            |                      | वगं                                                                                       |       |                 |
|-----------------------|-----------------|-----|----------------|-------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| संस्था)               |                 |     |                | <b>লিলা</b> | जन<br>जाति | भ्रमु.<br>जन<br>जाति | <ol> <li>राज<br/>पीडित<br/>के पुत्र</li> <li>मत राज.<br/>कर्म., के<br/>ग्राधित</li> </ol> | महिला | धन्य<br>सामान्य |
| 1                     | 2               | 3   | 4              | 5           | 6          | 7                    | 8                                                                                         | 9     | 10              |

## नियमान्सार योग्यता तथा शकन

| <u>អ</u> ៏មែ <b>ទ</b> |                      |        | ग्रापार              | सहबंधिक धक |           |       |     |                 |                  |
|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|------------|-----------|-------|-----|-----------------|------------------|
| च.मा.                 | प्राप्तोक<br>प्रतिशत | माध्य. | प्राप्ताक<br>प्रतिशत | मक         | एन सी मी. | स्का. | थेल | साहि.<br>प्रादि | रू<br>दुल<br>योग |
| - 11                  | 12                   | 13     | 14                   | 15         | 16        | 17    | 18  | 19              | 20               |

| 74]       | र                       | जस्थान शिक्षा नियम स्रवि           | हता [                                        | प्रशिक्षण संस्था  |  |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--|
|           | _                       |                                    | •                                            |                   |  |
| (16       | 5) छात्रावास            |                                    |                                              |                   |  |
|           |                         |                                    | स की व्यवस्था है,तोव                         | हाके प्रशिक्षार्थ |  |
|           |                         | का नियमानुसार लाभ उ                |                                              |                   |  |
|           | (॥) छात्रावास           | <b>शुल्क केवल छा</b> नावास         | म रहने वाले प्रशिक्षणार्थि                   | ग्यो से ही लिय    |  |
|           | जाएमा ।                 |                                    |                                              |                   |  |
|           | (m) छात्रावास           | ते बाहर रहने वाले प्रत्ये          | क प्रशिक्षार्थी के द्वारा प्रध               | ानाचार्यको एक     |  |
|           |                         |                                    | प्रशिक्षण विद्यालय के सम                     |                   |  |
|           | द्यायाजन भ              | नियमित रूप मे भाग शेर              | ा ग्रीर छात्रावास के बाहर                    | रहने के कारए      |  |
|           | बह उन का                | पक्रमो म धनुपस्थित नही             | रहेगा और न किसी कार्यक                       | म से मनुपस्थित    |  |
|           | रहने की ब               | नुज्ञामायेगा। इस प्रमार            | गपत्र पर परिक्षार्थी के पित                  | ा/ग्रभिवावक वे    |  |
|           | हस्ताक्षर भं            | ो यपेक्षित होगे ।                  |                                              |                   |  |
|           | ,                       | (परिशिष्ट-। विलो                   | पित )                                        |                   |  |
|           |                         | परिशिष्ट-2                         |                                              |                   |  |
|           | सह शिक्षा शि            | क प्रशिक्षण विद्यालयों मे          | । जिलेवार सीटो की संख्या                     |                   |  |
| कम स      | शिक्षक प्रशिक्ष         |                                    | राबार सीटो का प्रावटन                        | कुल सीडें         |  |
| 1         | शि प्र विद्यालय         | पूगलरोड नीकानेर                    | बीकानेर-35, सीकर 20                          | 55                |  |
| 2         |                         | पूर्वराठ नाकानर<br>श्रमवर          | धलवर-85                                      | 85                |  |
| 3         | **                      | भरतपुर                             | भरतपुर-60, घोलपुर-3                          | 0 90              |  |
| 4         | **                      | गीनेर (जयपुर)                      | जयपुर-                                       | 120               |  |
| 5         | ,,                      | करोली (सवाई मा)                    | सवाईमाधोपुर                                  | 75                |  |
| 6         | **                      | कुचामनसिटी (नागौर)                 | नागौर                                        | 75                |  |
| 7         | 99                      | ना-तामहल (कोटा)                    | कोटा-70, वू दी-25<br>उदयपुर                  | 95<br>110         |  |
| 8<br>9    | **                      | बेदला (उदयपुर)<br>मसूदा (मजमर)     | ग्रजमेर—                                     | 70                |  |
| 10        | **                      | नवलगढ (भू भूनू)                    | म् भूनू -60, सीकर-45                         | 105               |  |
| 11        |                         | श्रावपवत (सिरोही)                  | सिरोही-25, जालोर-40                          | 65                |  |
| 12        |                         | बाडमर                              | वाहमर-50                                     | 50                |  |
| 13        | ,,                      | जोधपुर                             | जोधपुर                                       | 60                |  |
| 14        | 19                      | फलौदी (जोधपुर)                     | बोधपुर-15, खुली-35                           | 50                |  |
| 15        | en                      | मालरापाटन(भालावाड<br>गढी (बासवाडा) | ) भानावाडा-40, खुली-1<br>बासवाडा-40, खुली-10 | 0 50<br>50        |  |
| 16<br>17  | **                      | शाहपुरा (भीलवाडा)                  | भीलवाडा-65, चित्तौड-(                        |                   |  |
| 18        | **                      | डू गरपुर                           | दू मरपुर-35, खुली-15                         | 50                |  |
| 19        | ,,                      | जैमलगर                             | जैसलगर0, खुली-30                             | 50                |  |
| 20        | 19                      | बगडी (पाली)                        | पाली-                                        | 60                |  |
| 21.       | **                      | चूह                                | चूरू-                                        | 55                |  |
| 22        | **                      | ग्रामात्यान वि पाठ समा<br>टोक      | या <sup>े</sup> गगानगर-85, खुली-:<br>टोक-    |                   |  |
| 23        | 17                      | CIN                                | cid-                                         | 70                |  |
|           | कास्पष्टीकरस            |                                    |                                              |                   |  |
| खुल       | री सीटो का तात्पूर्यं य | ह है कि उसके लिए गृह ि             | ाल के व∗धन में भावश्यकत                      | हो तो प्रवेश      |  |
| ग्रधिकारी | द्वारा शिथलन दिया       | जासकता है यदि किस                  | ों ने रापनी विशेष परिचित्र                   | ਕਰ ਤਿਆਂਕਿਸ        |  |
| _ाताथयो म | । आवदन कर दिया है       | प्रवश ग्राधकारी उसके प्रव          | न्रण से सतुष्ट हो ग्रौर निध                  | र्गिरत योग्यता    |  |
| । हो ।    |                         |                                    |                                              |                   |  |

परिशिष्ट 2 (ख) महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयो मे जिलावार सीटों की सस्या

|    |                                                                                                    | शक्षण विद्यालय  | सीटें | जिलानुसार ग्रावंटन                                              |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| 1. | रा. महिला बि. !                                                                                    | त्र. वि. जोघपुर | 75    | जोबपुर जैसलमेर बाडमेर सिरोही 16 4 12 8 जालीर नागीर पाली 8 15 12 |  |  |
| 2. | **                                                                                                 | <b>बीकानेर</b>  | 75    | बीकानेर गगानगर सीकर चूरू<br>9 22 18 13<br>फ्रुफ़्नु-13          |  |  |
| 3. | **                                                                                                 | उदयपुर          | 75    | भोलवाडा उदयपुर डूगरपुर<br>18 26 9<br>बासवाडा-9, चित्तीडगढ-13    |  |  |
| 4. | "                                                                                                  | जयपुर           | 75    | ग्रजमेर जयपुर ग्रलवर भरतपुर<br>15 27 15 12<br>घोलपुर-6          |  |  |
| 5. | ,,                                                                                                 | बू दी           | 75    | स. माधोपुर दूंदी कोटा टोक<br>21 11 21 11<br>भालावाड-11          |  |  |
|    | <ol> <li>सरस्वती ,, श्रवभेर</li> <li>रा. शि. प्र. वि.</li> <li>महापुरा (वयपुर) (सस्कृत)</li> </ol> |                 |       | पूरे राजस्थान के लिए 100 स्थान<br>पूरे राजस्थान के लिए          |  |  |
|    | रा शि प्र वि<br>टीकम निवास स्रवमेर (सल्प भाषा)                                                     |                 |       | 29                                                              |  |  |
|    | पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण<br>राजलदेसर (चूक्र)                                                       |                 |       | ,,1                                                             |  |  |

# परिशिष्ट-3

विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयी ने विशेष वर्गों के लिए धारक्षण स्थानो की सुविधा वर्ग-1 राज्य के सभी राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में इस वर्ग के लिए

वग-1 प्रनुमूचित जाति वग-11 प्रनुसचित जन जाति राज्य के सभा राजकाय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालया में इस वर्ग के लि 16% स्थान बारक्षित है भीर उनके लिए वरीयता सूची पृथक् से बनेगी।

 इस वर्ग के लिए राजकीय जिसक प्रशिक्षण विद्यालय गढ़ी (बासवाडा) तथा हु वरपुर में 50% स्थान प्रत्येक में झारश्वित है।

(2) क्षेप सभी क्षितक प्रशिक्षण विद्यालयों में इस वर्ग के लिए 12% ग्रारक्षित हैं।

(3) इनके लिए वरीयता सूची पृथक् से वनेगी।

क्रमाक प. 19-4 शिक्षा/ग्रप-1/78 दिनाक 21-5-1980

| 7,6]                   |                                                 | राजस्यान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                  | [प्रश्निक्षरा सस्या                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| वर्ग-III               |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                             |
| (1) राजनी।<br>के पुत्र | /पुत्री                                         | <ol> <li>इनके लिए प्रत्येक राजकीय शिक्ष<br/>वंसा आवेदन-पत्र झाए तो 2 स्था</li> <li>यदि राजनीतिक पीढित का पुत्र/प्<br/>मा समान्य प्रशासन विभाग का<br/>शावेदन करे।</li> </ol> | न सुरक्षित हैं।                                             |
|                        | (                                               | <ol> <li>मदि मृत राज्य कर्मचारी का ग्रावि<br/>श्रावेदन करे ।</li> </ol>                                                                                                     | श्रवहो तो वैसे प्रमाण-पत्र के साय                           |
| বিভা                   | लयो मे प्रवेश क                                 | रते समय निम्न बातो का ध्यान रखा                                                                                                                                             | जाए1                                                        |
| (1)                    |                                                 | त के लिए 16 प्रतिशत मनुमूचित जन                                                                                                                                             |                                                             |
| (2)                    | धनुसार सभी ।<br>केस्थान पर 2                    | के प्रादेश कमारू ए. 18 (4) प्रिः<br>तामान्य विक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयो<br>5 प्रतिशत स्थान झारक्षित रहेंगे। इ<br>। तदनुसार संशोधन कर लें।                                   | मे महिलाझी के लिए 10 प्रतिशत                                |
| (3)                    | धावदित स्थानं<br>इनको सामान्य<br>श्रेषी मे धाने | एव राजनैतिक पीडितो के लिए दो-दो<br>। के ग्रलावा होगे । भगर इन स्थानो<br>सूची मे से न भरा जाए । राजनैतिक<br>वाले पाकाधियों के लिए न्यूनतम योग्<br>धीं उपलब्ध न हो तो ।       | पर उक्त भाशार्थीनहीं मिलेतो<br>चीडित तथा भूतपूर्व सैनिको की |
| (4)                    | विकलाको के वि<br>जाये।                          | नए3 प्रतिशतु स्थानी का भारक्षण्                                                                                                                                             | । ब्रावटित स्थानो मे से ही किया                             |
| (5)                    | पत्नी के लिए।<br>हो उनकी वरी                    | वारियो पर सीचे भ्राधितो में से की:<br>व्यानो का भ्रारक्षण नहीं है। इस प्रक<br>व्या भ्रत्य से निर्धारित योग्यता के भर्<br>। भ्रावटित स्थानों के भ्रत्यावा होये।              | ार के जितने भी स्नावेदन-पत्र प्राप्त                        |
|                        |                                                 | परिशिष्ट-4                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                        | राजस्य                                          | ान मे ग्रनुसुचित जाति/जन जाति की                                                                                                                                            | मान्य सुची²                                                 |
| धनस                    | चित जाति                                        | J4                                                                                                                                                                          | <b>16</b> ***                                               |
| 1.                     | ग्रादि धर्मी                                    |                                                                                                                                                                             |                                                             |
| 2.                     |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                             |
| 3.<br>4.               |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                             |
| 4.<br>5.               |                                                 | nt                                                                                                                                                                          |                                                             |
| 6.                     | वाजगर                                           | ••                                                                                                                                                                          |                                                             |
| 1. शिवर                | T/গিস/বী/188                                    | 05/143/82-83 दिनाक 28-7-82।                                                                                                                                                 | l                                                           |
| 2. गजट                 | ग्राफ इडियाभा<br>7–77 से।                       | ग-II खण्ड-1 विनाक 20 सितम्बर,                                                                                                                                               | 1976 भाग-राजस्थान प्रभावी                                   |

8. बासफोर/बसफोड्

बावरी 9.

10. बारगी/बार्गी/बिरगी

11. बावरिया 12. वैदिया/वैरिया

13. WIE

भगी/पूरा/महतर/श्रीलगाना/क्सी/मलकाना/हसाखोर/लालवेगी/वास्मीकि/वास्मिकी/ 14. कौरार/जातमली

विवक्तियह 15. 16.

बोला समार/भोभी/जाटिया/नाटव/जाटन/मोची/रेवा/रौहोदास/रैगर/राडगर/रामदासिया/ 17. ग्रसद्व/ग्रासैदी/चमाडिया/चाम्मर/चामगर/हरस्यया/हराली/खासपा/माचीगर/मीचीगर∕ मादार/माडिन/तैलनुमोची/कामतीमोची/रानगर/रोहित/सामगर/

18. चाहास

19. डाबगर 20. घानक/धानुकी

21. भानकिया

22. घोबी

23. ढोली 24. जीम

25. nosar 26. गरान्ना/गाचा

गरा/गरूचा/गुरहा/गारोहा 27.

गावरिया 28.

29. गोधी 30. जीनगर

31. कालबेलिया/सफेरा

32. भाभव/कापडिया 33. करजर/कजर

34. कापडिया/सासी 35. खानगर

36. ਚਟਿਕ

37. कोली/कोरी 38. कुचबद/कुचवन्द

39. कोरिया 40. मदारी/वाजीवर

41. महर/तराल/इ गमेगू

42. महावशी/वंड/दंड/वकर/भारू वंकर 43. मजहबी

44. भग/भतंग/मिनिमाडिंग

```
राजस्थान शिक्षा नियम सहिता
                                                          [प्राज्ञक्षम् सस्या
      भग गारोडी/मग मास्टी
45.
      मेच/मेघवाल/मघवाल/मेघवार
 46.
 47.
      मेहर
 48.
      नट
      पासी
 49.
 50.
      रावल
      सालवी
 51.
 52. सासी
 53. सुतिया/सुतिया
  54. सरमगी
  55. सरारा
  56. थोशी/नावा
  57. सिगीबाला
  58. सीरगर/तीरबांदा
       दुरी
  59.
  धनुसूचित जनजाति
        भील/भीत-परासिया/दोली भील/डूंगरी भील/दूंगरी गरासिया/मेवासी भील/रावस
    ١.
        भील/टाडवी भील/मागलिया/भीलाला/पावरा/दासवा/दासवां
       भील मीएा
    2.
        इमोर/डामरिया
    3.
        दानका/टाइबी/तेतरिया/बालबी
        गरासिया (राजपूत गरासिया को छोडकर)
    5.
        काठोशी/कटकारी/बोर काठोडी/बोर कटकारी/सोन काठोडी/सोन कटकारी
    6.
         कोकता/कोकनी/कुकना
    7.
        कोली योर/टोकरे कोली कौतचा कोलघा
    8.
    9. मीला
        नायक बानायक चीलीवाला नायक कपाड़िया नायक/मोटा नायक/नाना नायक
    10.
    11. पटेलिया
         वेहरिया/सेहट्या/सेहारिया ॥
    12.
                               वरिशिष्ट-5
                  गह जिसे के प्रमाशीकरण हेतु प्रमाखवर्ती के प्रारूप
                                  1-(1)
    यदि प्रवेशार्थी के पिता/पति को शैवास्त कर्मचारी होने के कारण निवास जिले से बाहर दूसरे
जिले में रहना पड़ रहा हो तो।
     प्रमाणित किया जाता है कि यी/सुथी/श्रीभती के पिता/पित श्री ------------------जी कि
मुल निवासी गाव/जिला/मोहल्ला-----महर्--के वार्ड नस्वर-----महान
तम्बर.....विसार
```

गह

कार्यालय जो कि (स्थान)

जिला में स्थित है पद पर दिनाक

~सन

से कार्यरत हैं।

हस्ताक्षर प्रमाणकर्ता पद व मोहर स्थान दिनाक

**रतिहस्ताक्षरित** जिला स्तरीय विभागीय ग्रधिकारी)

ाद व मोहर स्थान दिनाक

(1) सेवारत कमचारी से यहां तात्पर्य है राजस्थान राज्य के किसी भी सरकारी विभाग, स्वायत्त्रणासी सस्था निगम, श्रीक्षोगिक प्रतिष्ठान, केन्द्रीय सेवा म रत नमचारी ।

के प्रसम म ही माय होगा। (2) इस प्रमाख्यत्र का प्रयोजन प्रवेश नियम के बिन्द

(3) यह प्रमाण्यत्र प्रवेशार्थी के पिता/पति के सेवारत कमचारी हाने की स्थिति में विभाग या कार्यालय के निकटतम नियत्रण प्रशिकारी (जो कि उसे बेतन का भूगतान करता हो) बारा किया जा सकता है।

(4) यदि वह नियन्त्रम् अधिकारी सक्षम न हो तो प्रमास्प्रत को उस विभाग/कार्यालय के जिला स्तरीय मधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाना चाहिए ।

(u)-(u)

यदि प्रवेशायों के पिता/पति सेवारत कर्मवारी न होकर अन्य कार्य व्यवसायी स्वलव उद्योगकर्ता ज्यापारी मावि हो सो

मुल जिले से बाहर प्रभ्य जिले में निवास का प्रमाण पत्र

प्रार्थी श्री/श्रीमती के शपय पत्र के धाधार पर जिसे कि उसने मेरे न्यायालय म प्रस्तुत किया है यह प्रमाणित विया जाता है कि उक्त प्रार्थी श्री/श्रीमती पत्र/ पुती निवासी (गाव/मोहल्ला) तहसील/शहर

वाड नम्बर मकरन नस्बर जिला राजस्थान का स्थायी निवासी है। वतमान मे काय/व्यापार/व्यवसाय/नौकरी के काररा । सदम म (गाव/मोहल्ला)

(तहसील/शहर) के वाड नम्बर मकान नम्बर

जिता राजस्थान में मन माह से रह रहा हू। वप यह प्रमाण पत्र बाज दिनाक माह सत्र को मरे हस्ताक्षर

तया न्यायालय की मुहर से प्रसारित किया गया।

दिनाक स्यान

हस्ताक्षर नगर दण्डनायक/प्रथम श्रीशी मजिस्टेंट व्यायालय की मोहर के साथ

(1)-(111)

राजस्थान के किसी जिले का बोनाफाइड निवासी होने के प्रमाण पत्र का प्रारूप

भार्यी श्री/श्रीमती के इस न्यायालय म प्रस्तुत किए गए श्रापथ पत्र । राजस्व मधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमास्म पत्र के ग्राधार पर यह प्रमास्मित किया जाता है कि श्री/श्रीमती प्य/प्त्री श्री निवासी (गांव/मोहरूला) वहसील/शहर

मकान नम्बर जिला राजस्थान का स्थायी निवासी (बोनाफाइड रजिडन्ट) है ग्रीर काय/व्यापार/ध्यवसाय/नौकरी के सन्दम म वह उसका परिवाक

जिस के स्थान पर भी रहता है।

| [08   | राजस्थान भिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                  | [प्रशिक्षण संस्थाएं                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       | यह प्रमाण्यत्र साज दिनांकमाह                                                                                                                                | "सन्""" को मेरे हस्वाक्षर                |
| तथा व | न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।                                                                                                                    |                                          |
|       |                                                                                                                                                             | हस्ताक्षर प्रथम श्रेणी जिला              |
|       | 4410 3+81 6184 4058                                                                                                                                         | मजिस्ट्रेट न्यायालय की                   |
| दिनां | F **** **** ****                                                                                                                                            | मोहर सहित                                |
| वासे  | झनुसूचित जाति/जनजाति के शाक्षार्थी द्वारा अपने स्वत्व<br>प्रमासुपत्र का प्रारूप                                                                             | के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किये जाने      |
| 1.    | प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी:******<br>जाति************************************                                                             |                                          |
|       | है, भारतीय सविधान (धनुमूचित जाति) ब्रादेश 1950 (उ<br>पर परिवर्तित सूची के धनुसार एक मान्य धनुमूचित जाति                                                     | ा/अनजाति का/की है।                       |
| 2.    | धी/श्रीमती/कुमारी********* मीर उसका परिवार स<br>जिला****** में निवास करता है।                                                                               | ाधारखतया ग्राम/नगरःःःःःः                 |
| स्थान | 140001X 3000 0400 5400                                                                                                                                      | हस्ताक्षर व पद                           |
| दिनां | P 2004 221 2100 0400                                                                                                                                        | (कार्यालय की मोहर के साथ)                |
|       | उक्त प्रमाणपत्र निम्नोकित श्रीपकारियों डारा ह                                                                                                               | ी दियाचा सकेगा                           |
| 1.    | जिला दण्डनायक/प्रतिरिक्त जिला दण्डनायक/जिलाधीश<br>जिलाधीश/प्रयम श्रेषी वृत्तिका प्राही दण्डनायक/नवर<br>ताल्लुका दण्डनायक/एकजीवयुटिय दण्डनायक/प्रतिरिक्त सङ् | दण्डनायक/उप मण्डल दण्डनायक/              |
| 2.    | राजस्व ग्रमिकारी जो तहसीलदार के स्तर से कम न हो                                                                                                             |                                          |
| 3.    | क्षेत्र का उपक्षेत्रीय ग्राधिकारी जहां ग्राधार्थी का उसक<br>करता है।                                                                                        | म परिवार साधारशताया निवास                |
|       | (प्रथम भ्रेणी दण्डनायक के स्तर से कम का नही होना प                                                                                                          | ाहिए)                                    |
|       | (3)                                                                                                                                                         |                                          |
|       | राजनीतिक पौड़ित के पुत्र/पुत्री के लिए प्रस्तुत किये जाने                                                                                                   | वाले प्रमासायक का प्रारूप                |
|       | राजस्थान सरकार                                                                                                                                              |                                          |
|       | सामान्य प्रशासन (भूप-2) विश                                                                                                                                 |                                          |
| क्रम  |                                                                                                                                                             | वयपुर, दिनोक                             |
|       | यह प्रमाणित किया जाता है कि थीपुत्र थी-                                                                                                                     | ······· निवासी ग्राम····                 |
|       | तिलको राजस्थान स्वतंत्रत<br>धान ग्रन्तगैत स्वतंत्रता सेनानी माना जाकर रू                                                                                    |                                          |
| प्राव | द्यान भारतगर स्वतंत्रसा चनाना नाना बाकर राज्याच्या स्वीकृतः।<br>इद क्रमांक                                                                                  | मासिक आजावन पन्छन इस विभाग               |
|       | विकास हेनानी है ।"                                                                                                                                          | PI 45 41 1 24                            |
| **(   | erre man a se                                                                                                                                               |                                          |
|       |                                                                                                                                                             | उप<br>शासन/सन्दिव                        |
|       |                                                                                                                                                             | शासन/साचव<br>सामान्य प्रशासन विभाग, राज् |
|       |                                                                                                                                                             | जयपर ।                                   |
|       |                                                                                                                                                             |                                          |

#### (4)

भूतपूर्व एवं वर्तमान सैनिकों पर सीघे माश्रित के लिए प्रमास-पत्र

|      | Nulla Automate                                           |                                                |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      | नाम्                                                     |                                                |
|      | Corr                                                     |                                                |
| 3.   | TT 7 0140 4444 4444 4444 4444 4444 4444 44               |                                                |
| 4.   |                                                          |                                                |
| 5.   |                                                          |                                                |
| 6.   | जातिः                                                    |                                                |
| 7.   | सेना में भर्ती की तिथि                                   |                                                |
| 8.   | Corforessessessessessessessessesses                      |                                                |
| 9.   | See S who at fraincement                                 |                                                |
| 0.   | ਜ਼ੜ ਕੀ ਸੀ ਸਦਸ ਰਿਹਿ                                       |                                                |
| 11.  | ल्या तना/पाक छाने सहित**********                         |                                                |
| 12.  | धाधित का नाम भाश्रित का उससे सम्बन्ध ****                | ***************************************        |
|      | यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना।               | एं सही हैं।                                    |
|      |                                                          | ग्राफिसर इन्चार्जमय पद व सील                   |
| বিদ  | P                                                        |                                                |
|      | (5)                                                      |                                                |
|      | ग्रथ्यापक के पुत्र/पुत्री होने पर प्रस्तुत किए           | जान वाल प्रमाण-पत्र का प्रारूप                 |
|      | प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती"            | के विता                                        |
| श्री |                                                          | मेके पद पर दिनीक                               |
|      | भेरे चधीन कार्यरत है/थे।                                 |                                                |
|      | श्रीको जन्मतिथि उनके सेवा                                | रेकार्ड के बनुसार """"" है स्रौर वे            |
| Q.   | ब्यापन सेवा मे दिनांकसे कार्यरत है                       | <i>वि</i> ।                                    |
|      | मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि श्री/सुश्री/श्री          | मतीश्री                                        |
| के   | पुत्र/पुत्री है थ्रीर उनके हस्ताक्षर को मैं नीचे प्रमानि | णुत करता हूं।                                  |
| 8    | स्ताक्षर प्रवेशार्थी                                     |                                                |
|      | दनानः                                                    | हस्ताक्षर प्रमास-पत्र दाता                     |
| Ę    | याम                                                      | विद्यालय/कार्यालय की स्पष्ट मोहर               |
|      |                                                          | दिनांक                                         |
|      | प्रति हस्ताक्षर                                          |                                                |
| ī    | हस्ताक्षर जिला शिक्षा मधिकारी                            |                                                |
|      | मोहर                                                     |                                                |
| _    | दिनाक                                                    |                                                |
|      | सेवारत होने की स्थित में है का प्रयोग करें।              | । सेवा निवृत्ति या दिवगत होने की स्थिति में धे |

सेवारत होने की स्थिति में है का प्रयोग करें। सेवा निवृत्ति या दिवगत होने की स्थिति में थे का यह प्रमाण राजकीय विद्यालयो/कार्यालयों के राजयत्रित प्रधानाध्यायक/प्रधानाचार्य या कार्या-तथाप्यक्ष दें तो प्रतिद्वत्वावार की आवश्यकता नहीं है। मगर यदि निजो सम्यता प्राप्त संस्था द्वारा यह पथावत समिति के विकास अधिकारी द्वारा दिवा जाय तो वह तभी स्थीकार योग्य होगा जब वह सम्बन्धित क्रिके के जिला खिला अधिकारी के हस्ताक्षरों के प्रतिहस्ताकारित है।



दिनाक 30 जून सन् तक इनका ब्रघ्यापन ब्रनुभव माह दिन है। वर्ष

तिहस्ताक्षर स्ताक्षर व पद की मोहर हुस्ताक्षर प्रधानाच्यापक व पद की मोहर हुस्ताक्षर प्रधानाच्यापक व पद की मोहर

रोट —प्रतिहस्ताक्षर राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयो के झतिरिक्त प्रण्य प्रध्यापका के तिये जिला शिक्षा स्रथिकारी के होये ।

## परिशिष्ट 6

# वरीयता निर्धारत करने हेतु ग्र क प्रदान करने का नियम

- (1) सबसे पहले झावेदन पन की जाल ग्रह जिला निर्वारण के नियमों के लनुसार की जाए, श्रीर उसके बाद यह जाल की जाए कि झावेदनकर्ता की वैक्षिक योग्यता नियमानुसार ठीक है तभी झावेदन पन वरीयता निर्वारण हेतु योग्य माना जाएगा।
- (2) वरीयता निर्वारण निम्नलिखित नियमो के अनुसार (1) मैक्षिक योग्यता (11) सह शैक्षिक योग्यता घौर (111) विशेष प्राथमिकता के लिए प्रदत्त प्राप्ताको के योग की प्रधिकता के प्राधार पर किया जाएगा ।

#### (3) शैक्षिक योग्यता सक

- 3) चू कि प्रवेश योग्यता राजस्थान माध्यिमक शिक्षा बोड की उच्च माध्यिमक परीक्षा या जस बोड द्वारा योग्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीख होना है, प्रत उसी गैंक्षिक योग्यता के सियं जैसी कि प्रवेश नियम 6 तथा उसके स्पष्टीकरे म निदिष्ट है, प्रक प्रवान कियं जाने वाहिए।
- प्रदान किय जान थाहिए।

  (II) प्रदानों की उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्राप्ताको का प्रतिवात निकाला जाए भीर उसे
  साल स्याही से स्रावेदन पत्र में तथा पत्रीयन रिकटर में निर्धारित कालम में दक्ष
  किया जाए।
- (III) जितने प्रतिशत प्राप्ताक प्रवेशार्थों के हो, उतने ही श्वक उसे दिये जाय जो कि उसके प्राप्तार प्रक होगे। प्रयाद यदि उसने 36% ग्रक प्राप्त किये हो तो प्राप्तार प्रक 36 हुए उसी उदह यदि उसके प्राप्तात का अति तरह यदि उसके प्राप्तात का किया कि उस के प्राप्तात का किया प्राप्त की एवं प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्राप्त प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की प्रयाद प्राप्त की प्रयाद की

### हिप्पएी

- (1) पैक्षिक योग्यता के प्राप्ताको के प्रतिश्वत निकानते समय उन विषयो के प्राप्ताको को छम्मिलित न किया जाय जिन्हे बोड, विश्वविद्यालय द्वारा थे एगे निर्धारण (विवीजन) के लिए मान्य न किया गया हो ।
- (11) यदि प्रवेशार्थी पूरक परोक्षा सं उत्तीस हो तो जिस विषय में वह पूरक परोक्षा के योग्य पीपित हुआ था उस विषय के उसके मुख्य परीक्षा के प्राप्ताक हटाकर उनकी अवह पूरक परीक्षा के प्राप्ताक लगाए जाए और तब उसका प्राप्ताक प्रतिगत निकासा जाए 1
- (11) यदि प्रमुपूषित बालि/जनजाति/महिला/राजनैतिक पीडित के पुत्र या पुत्री/सैनिक के प्राप्तितों के लिए जब प्रवण नियम 12(n) की स्थिति वने तथ उपरोक्ततया ही माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा के लिए प्रक प्रदान किये जाय 1

| B4]      |                  | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                      | [प्रशिक्षरण संस्थाए |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4)       | सह र्श           | क्षिक उपलब्धियों के खंक                                                                                                                                                                                                         |                     |
|          | प्रस्तुत         | क्त याधार ग्राको के ग्रसावा प्रवेशार्थी की सह वैक्षिक उपसन्धियों के<br>प्रमालपत्रों के ग्राघार पर जिस-जिस क्षेत्र में उसकी उपसन्धिया नियः<br>रार्णनम्न प्रकार से ग्राक दिए जाए :                                                |                     |
| (1)      | खेलकू            | द के लिए:                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|          | (ঘ)              | जिला स्तर/सस्या स्तर पर भाग खेने वाले                                                                                                                                                                                           | 1 धंक               |
|          | (리)              | जिसा स्तर पर विजेता/राज्य स्तर पर भाग लेने वाले                                                                                                                                                                                 | 2 घक                |
|          | (स)              | राज्य स्तर पर विजेता/राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले विजेता                                                                                                                                                                     | 3 झक                |
|          | नोट-             | —(1) के लिए सस्याप्रधान का (2) के लिए जिला जिला प्रधिकारी<br>लिए निदेशक का प्रमाशापत्र मान्य होगा।                                                                                                                              | कातया(3)के          |
| (iı)     | राष्ट्रं         | य केडेट कोर के लिए                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Ì        | (事)              | केंडेट रहे होने पर/वी प्रमास्त्रपत्र होने पर                                                                                                                                                                                    | 1 झक                |
|          | (জ)              | सार्जेण्ट रहे होने पर/सी प्रमास्मपत्र होने पर                                                                                                                                                                                   | 2 स क               |
|          | <b>(ग)</b>       | मण्डर माफीसर रहे होने पर                                                                                                                                                                                                        | 3 घक                |
|          | नोट-             | -तीनो ही प्रमाण्यत्र निदेशक, एन सी सी के ही मान्य होगे।                                                                                                                                                                         |                     |
| (111)    | स्का             | उट/गाईड के लिए                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|          | (布)              | द्वितीय श्रे सी स्काउट/गाईड रहे होने पर                                                                                                                                                                                         | 1 অ'ক               |
|          | (ৰ)              | प्रयम भे सी स्काउट/गाईड रहे होने पर                                                                                                                                                                                             | 2 झ क               |
|          | ( <b>ग</b> )     | राष्ट्रपति स्काउट/गाईड रहे होने पर                                                                                                                                                                                              | 3 झ क               |
|          | नोट-             | <ul> <li>(क) के लिए स्काउट मास्टर का प्रमाख्यत जो कि प्रधानाध्यापक द्वार<br/>हो तथा 2 थ 3 के लिए स्टेट द्वारा प्रदत्त प्रमाख पत्र मास्य हों</li> </ul>                                                                          |                     |
| (iv)     | साहि             | ्रियक/सास्कृतिक वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के लिए                                                                                                                                                                                   |                     |
|          | (布)              | जिला स्तर/सस्था स्तर पर भाग लेने वाले                                                                                                                                                                                           | 1 सक                |
|          | (ख)              | जिला स्तर पर विजेता/राज्य स्तर पर भाग लेने वाले                                                                                                                                                                                 | 2 য় শ              |
|          | (ग)              | राज्य स्तर पर विजेता/राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले                                                                                                                                                                            | 3 झक                |
|          | मोट:             | -एक के लिए सस्थाप्रधान का, दो लिए जिला शिक्षा ग्रधिकारी का त<br>निदेशक का प्रमाण-पत्र मान्य होगा।                                                                                                                               | थातीन के लिए        |
| (v)      |                  | प्रायमिकता के खंक -                                                                                                                                                                                                             |                     |
| होने     | द्याधा<br>पर प्र | र म क भीर सहर्यक्षिक योग्यता के म्राको के ग्रलावा निम्नलिखित प<br>देवार्थीको श्रतिरिक्त सुविदा के ग्रक प्रदान किए जायेथे।                                                                                                       | ात्रता प्रमाणित     |
| <b>-</b> | (ক)              | उन प्रध्यापक/प्रध्यापिकाधों के पुत्र/पुनियों को वो राजस्थान राज्य<br>राजस्थान की पथायत क्षमितियों में कार्यरत हैं घथवा धनुदानर<br>कार्यरत हैं धौर जिनकी नियुक्ति का विभागीय धनुमीदन है तथा जिन्ह<br>निरन्तर सेवा पूर्ण करती है— | ाप्त सम्धा में      |

- (स) उपरोक्त (1) से प्राने वाले प्राच्यापक/पाच्यापिकामो यदि धावेदन के समय तक प्रयवा प्रवेत सत्र की 1 जुताई तक सेवा निवृत्त हो चुके हैं प्रयवा 5 वर्ष की सेवा के परचात् उनका देहात हो चुका है—
- नोट:-उपरोक्त (क) (ख) में घाने वाले घष्पापक/घष्पापिकाघो यदि प्रावेदन की गर्तो में से जो भी प्रवेशार्थी के प्रध्यापक पिता/गाता पर तानू होती हो उनके सम्बन्ध में उस धाशप का प्रमाख-नम जिला शिक्षा व्यक्तिरी का हो मान्य होगा ! अनुदान प्राप्त सम्या का प्रध्यापक/प्रध्यापिना हो तो सस्या प्रधान के उस धाशच के प्रमाख-नम को जिला शिक्षा प्रपिकारी हारा प्राप्त हस्तावरित घोर प्रमाखित किया जाना चाहिये!
- (vi) उपरोक्त तीन में बताए गए झाधार म को में प्रवेषार्थी द्वारा प्राप्त उपरोक्त 4 व 5 के प्राप्तांकों को जोड़ा जाए।
- (vii) इस प्रकार के योग ले जो कुल प्राप्ताक बनेंगे वे उस प्रवेशार्थी की वरीयता के निर्धारित म क बनेंगे । उदाहरण के लिए यदि किसी प्रवेशार्थी के संधिक योग्यता में 49% म क प्राप्ताक हों तो उसके माधार म क 49 हुए । यदि वह सहसीरिक योग्यतामों के सत्र में प्रमास: 2, 0, 0, 1 (कुल 3) म्र'क माध्त करें भीर उपरोक्त थे (क) वो वोटि में भी हो मीर वहा जै म क मीर अपत करे तो उस प्रवेशार्थी के बरीयता निर्धारक मक होये- 49-1-3-1-3-55
- (viii) जिस प्रवेशार्थी के उपरोक्त तथा प्राप्त वरीयता निर्धारक पंक सर्वाधिक प्रक होंगे उसे वरीयता कम में सबसे ऊपर रक्षा जायेगा और कमधाः कम अ क वालों को कमबाः नीचे रक्षा जायेगा । इस प्रकार से प्रवेश हेतु चयन की वरीयता सुविधा यनेगी ।

# बी. एड. प्रशिक्षण ने प्रवेश के नियम<sup>1</sup>

- (1) ये नियम मैक्षिक सत्र 1981-82 से प्रभावशाली होते ।
- (2) चयन का मानवण्ड
  - (1) बी. एड. के प्रवेश के लिए जितने भी अर्थनापत्र प्राप्त होने उन्हें स्नातक स्वरीय परीक्षा में प्राप्ताकों के प्रतिश्वत के हिसाब से बरीयता प्रमुक्तार त्रम दिया जायेगा। यदि कोई कप्राप्तामी प्राप्तनातक स्वरीय परीक्षा उत्तीर्ण है ता उन्हें दो प्रतिगत म क बरीयता त्रम के निर्धारण से स्विक दिये वाही। परन्तु जिन प्रम्याचियों ने स्नातक मेरि/या प्रपिस्नातक स्वरीय परीक्षा में 40 / स क्ष म क प्राप्त किये हैं उनके प्रार्थना-पत्र पर प्रवेश हैत कोई विवार नहीं क्या जायेगा।
  - (u) उपरोक्त (i) के अनुसार बरीयता के त्रम म अन्यावियों की सूची बनाई जायेंगी और उनके आगे शान्ताकों का प्रतिशत लिखा आयेगा उनम निस्नानुसार केंडिट म क मीर

दिये जार्थेने :

#### प्रतिशत प्रक

- (घ) (३) मधिस्नातक परीक्षा मे प्रथम श्रे ग्री प्राप्त करने पर
  - प्रधिस्मातक परीक्षा में दितीय श्रेणी प्राप्त करने पर
  - (घ) मधिस्नावक परीक्षा न तृतीय श्रेणी प्राप्त करने पर
     (म) हायर सैकण्डरी या समयक परीक्षा म प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर
     2
- एफ-12(17) शिक्षा-1/81 दिनाक 16-7-1981 ।

| 36]                                                                                                                                                    |                                                                                                        | राजस्या                                                                  | न शिक्षा नियम सहिता                                                                      |             | [प्रशिक्षर                  | , सस्थाए         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                        | (द)<br>(क)                                                                                             | प्राथमिक शिक्षक प्र                                                      | समकक्ष परीक्षा में द्वितीय<br>शिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण व                                  | हरने पर     | करने पर                     | 1                |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | (ন্ন)                                                                                                  |                                                                          | वृत्तियो मे प्रतिनिधित्व व<br>वैद्यालय स्तर पर                                           | हरने पर     |                             | 1 2              |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | <ul><li>(ग) राजकीय/मान्यता प्राप्त या श्रद्धं सरकारी सस्वाक्षो मे श्रद्धापन<br/>श्रनुभव पर .</li></ul> |                                                                          |                                                                                          |             |                             |                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                        | (m) 🛚 वर्षे पर•तु                                                        | त्र से कम पर<br>दो वर्ष से कम<br>, तीन वर्ष से कम<br>, चार वर्ष से कम                    |             |                             | D<br>1<br>2<br>3 |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                          | पाच वर्ष से कम                                                                           |             |                             | 4                |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                        | (vi) 5 वर्षयाइ                                                           | ससे ग्राधक                                                                               |             |                             | 5                |  |  |  |
|                                                                                                                                                        | त्र माना जावे<br>कका अर्थेय<br>अध्यायियो व<br>कारी द्वारा वि<br>कर्मेचारी है<br>तेना चाहिए।            | ह है कि<br>देसका<br>त्याहुमा<br>वहायह                                    |                                                                                          |             |                             |                  |  |  |  |
| पद                                                                                                                                                     | fa                                                                                                     | धालय का नाम                                                              | राजकीय या गैर<br>राजकीय मान्यता<br>प्राप्त                                               | कव से       | कब तक                       | कुल<br>समय       |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 2                                                                        | 3                                                                                        | 4           | 5                           | 6                |  |  |  |
| कुल प्रध्यापन भनुभव मई के घन्त नक न्यूनतथ 10 महीने लगातार<br>श्रध्यापन अनुभव सेवारत घष्यावक के लिए होना झावश्वक है।<br>खावेदक के पूर्ण हस्ताक्षर व पता |                                                                                                        |                                                                          |                                                                                          |             |                             |                  |  |  |  |
| श्रध्यापन ।                                                                                                                                            | प्रनुभव ः                                                                                              |                                                                          | लिए होना आवश्यक है।                                                                      | ग्रावेदक के |                             |                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                        | श्च                                                                      | तिए होना श्रावश्यक है।<br>यापन श्रनुभव प्रमाण पत्र                                       | ग्रावेदक के |                             |                  |  |  |  |
| त्रम<br>(1)                                                                                                                                            | ाणित वि<br>श्री/श्<br>दिन।                                                                             | द्यह<br>क्या जाता है कि<br>धीमती/कुमारी<br>क से सह                       | तिए होना ग्रावश्यक है।<br>न्यापन चनुभव प्रभाए पत्र<br>पति/पिता<br>न्यापक पद पर काम कर स् | ग्रावेदक के | पूर्ण हस्ताक्षर<br>इस विद्य | : ब पता          |  |  |  |
| त्रम<br>(1)                                                                                                                                            | ाणित वि<br>श्री/१<br>दिन।                                                                              | क्या जाता है कि<br>श्रीमती/कुगारी °<br>क — से यह<br>। शिक्षा/भूष 1/83 ति | तिए होना ग्रावश्यक है।<br>न्यापन चनुभव प्रभाए पत्र<br>पति/पिता<br>न्यापक पद पर काम कर स् | ग्रावेदक के | पूर्ण हस्ताक्षर<br>इस विद्य | : ब पता          |  |  |  |



| 88]                       | राजस्यान शिक्षा नियम सहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                            | [प्रशिक्षण सस्वाए                                                                                                  |                                                                                                      |                                                           |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| स्पव्टोक<br>(<br>स्पव्टोक | स) राजस्थान राज्य में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरका कर्म वारी के पुत, पुत्री, पित, पत्नी, स्वा भाई व राए :—यदि कोई श्वति वैद्यिक्त साधार पर सेना : वह शे. एड प्रशिवस्य नेना पाहता है तो उ धारसरण के लिए पात्र माना वावे । यह सक्त क्षाक एफ 12(17)शिद्या/1/81 दिनाक 3/3) राजस्थान के स्थाई निवासी की पत्नी/विषया पानले में प्रथम श्रेणी के प्रजिट्ट का प्रमाण-पराम के प्रथम श्रेणी के प्रजिट्ट का प्रमाण-पराम के स्था है निवासी की पत्नी/विषया पानले में प्रथम श्रेणी के प्रजिट्ट का प्रमाण-पराम के स्था है निवासी की पत्नी/विषया में ही बयी न हो, प्रभिज्ञावक नहीं माना जा स (3) शिक्षा-2/74 दिनाक 1-1-1975 जो मिक/स/22291/42/73-74 दिनाक 3-2-7 राजस्थान के सभी शिवक प्रशिक्षण महाविचालयों में बंधि स्था 1983-84 से नि | सगी व<br>से सेवा ।<br>से भी इन्<br>ग्रेषिन सन्<br>पुत्री<br>प्रमुखीन परन्तु<br>कता। (<br>शिक्षा नि<br>हिस्सा | हिन । निवृत्त कर । स 5 प्रतिशः न 1982-8 , 1982. । (विवाहित करना होग् माँ को चाहे राज्य सरका चरिकालय द्वा जारी किया | देया जाता<br>त कोटे के<br>3 से लागू<br>या विधा<br>।।<br>वह राजकं<br>रक्षा पत्र<br>रसा शिविर<br>गया।) | है और<br>झन्तर्गत<br>होगा।<br>वा) ऐसे<br>पिम सेव<br>एफ 13 |  |  |
| ऋग स                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              | विषयवार सीटो का मानटन                                                                                              |                                                                                                      |                                                           |  |  |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कला<br>3                                                                                                     | ৰায়্যিত্ব<br>4                                                                                                    | বিলান<br>5                                                                                           | জুন<br>6                                                  |  |  |
| 1.                        | रा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108                                                                                                          | 18                                                                                                                 | 54                                                                                                   | 180                                                       |  |  |
| 2.                        | रा. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भजमेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78                                                                                                           | 12                                                                                                                 | 45                                                                                                   | 135                                                       |  |  |
| 3.                        | शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विद्याभवन उदयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193                                                                                                          | 22                                                                                                                 | 35                                                                                                   | 250                                                       |  |  |
| 4.                        | भी महेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर<br>शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गांधी विद्यामंदिर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170                                                                                                          | 25                                                                                                                 | 45                                                                                                   | 240                                                       |  |  |
| ٥.                        | सरवारशहर (चूरू)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                                                                                                          | 30                                                                                                                 | 60                                                                                                   | 240                                                       |  |  |
| 6.                        | नेहरू शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्रामीस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                           |  |  |
| ٠.                        | विद्यापीठ, सगरिया (श्री गगानगर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105                                                                                                          | _                                                                                                                  | 15                                                                                                   | 120                                                       |  |  |
| 7.                        | शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ढवोक (उदयपुर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150                                                                                                          | 40                                                                                                                 | 60                                                                                                   | 250                                                       |  |  |
| 8.                        | जवाहरसाल नेहरू शि. प्रशि. महाविद्यालय, कोटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72                                                                                                           | 12                                                                                                                 | 36                                                                                                   | 120                                                       |  |  |
| 9.                        | नेहरू शि प्र. महाविधालय, हिण्डोनसिटी (स.माधोपुर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                                                                                                          | _                                                                                                                  |                                                                                                      | 120                                                       |  |  |
| 10.                       | गाधी थि. प्र. महाविद्यालय, गुलावपुरा (भीलवाडा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72                                                                                                           | 36                                                                                                                 | 12                                                                                                   | 120                                                       |  |  |
| 11.                       | एस. एस. जी पारीक शि. ध. महाविद्यालय, जयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105                                                                                                          |                                                                                                                    | 15                                                                                                   | 120                                                       |  |  |
| 12.                       | हितनारिस्ती को-प्रापरेटिव महिला मि. प्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                           |  |  |
|                           | महाविद्यालय, बीटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90                                                                                                           |                                                                                                                    | 30                                                                                                   | 120                                                       |  |  |
| 13                        | जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मलवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                                                                                                           |                                                                                                                    | 40                                                                                                   | 120                                                       |  |  |
| 14.                       | जियासाल प्रिथक प्रविद्यास महाविद्यालय, धजमेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80                                                                                                           |                                                                                                                    | 40                                                                                                   | 120                                                       |  |  |
| 15.                       | वनस्थली शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वनस्थली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                           |  |  |
|                           | (टोक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                                                                                           |                                                                                                                    | 30                                                                                                   | 80                                                        |  |  |
| 16.                       | श्री वजरण शिक्षक प्रशिधास महाविद्यालय, ढीव<br>(भरतपुर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                                                                                                           | _                                                                                                                  | 40                                                                                                   | 120                                                       |  |  |
| 1.                        | चिवरा/निप्र/ए/सी/18954/160/82 दिनाक 9-6-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 983 1                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                           |  |  |

| रशिक्षण संस्थाए] राजस्था                                                                                          | न शिक्षा नियम साहता                           |                                             | 1                      | .57        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------|
| 17. जी. एल बिहाणी थि. प्र. महाविद                                                                                 | गलय, श्री गगानगर 72                           | 12                                          | 36 1                   | 20         |
| 18. थी गोपीकृष्ण पीरायल शि. प्र. म                                                                                | हाविद्यालय, बगड 55                            | 25                                          | 40 1                   | 20         |
| 19. राजस्थान जि. प्र. विद्यापीठ शाहुप                                                                             | रा वाग, थामेर रोड,                            |                                             |                        |            |
| जयपुर                                                                                                             | 60                                            |                                             |                        | 50         |
| 20. श्रीहरिभक्त महिलाशि। प्रन्महा                                                                                 | विद्यालय, हद्द्धी                             |                                             |                        |            |
| (धजमेर)                                                                                                           | 120                                           | _                                           | 5                      | 29         |
| 21. श्री बालमदिर महिला शिक्षा प्रका                                                                               | शन महाविद्यालय,                               |                                             |                        |            |
| जयपुर                                                                                                             | 120                                           | _                                           | - 1                    | 20         |
| 22. थी मार्गेविद्यापीठ महिला शि. प्र.                                                                             | महाविद्यालय,                                  |                                             |                        |            |
| मुसावद                                                                                                            | 75                                            |                                             | 45 1                   | 2:         |
| 23. निम्बार्क शि. प्र. महाविद्यालयः र                                                                             | इदयपुर 60                                     |                                             | -                      | 6%         |
| 24. भावमं विद्यामन्दिर शिक्षा महावि                                                                               |                                               |                                             |                        |            |
| जयपुर                                                                                                             | 72                                            | 12                                          | 36 1                   | 25         |
| 25. दिधमिथि शिक्षा महाविद्यालय, श्रं                                                                              |                                               | 12                                          | 36 1                   | 25         |
| 26. निम्बार्कशि.प्र. महाविद्यालय, र                                                                               |                                               | आ साम्त्री                                  | €9 €€                  |            |
| 27. राजस्थान विद्यापीठ शाहपुरा बा                                                                                 |                                               | शा मान्त्री                                 | VI ATE                 |            |
| 28. राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय,                                                                                  |                                               |                                             |                        |            |
| जयपुर                                                                                                             | शि                                            | क्षा मार्ग्य                                | W 275                  |            |
| 29. क्षेत्रीय महाविद्यालय, भाजभेर                                                                                 | <b>रु</b> ल                                   | स्पान ३५०                                   |                        |            |
| शाजस्थान के सेवारत प्रध्या                                                                                        | पको के लिए ग्रीध्मकालीन एवं                   | garage &                                    |                        |            |
| वी. एड. ग्रीव्मकालीन पत्राचार                                                                                     | गरवञ्चम ये सेवारत ग्रह्मान्डी                 | *****                                       | Ä .                    |            |
| एव प्रदेश सम्बन्धी निम्नावित निर्देश प्र                                                                          | मारित किंग्रे जाते हैं। <sup>1</sup>          | 11 may 12 2 2 3 1                           | وكون مواسم الذ         | -          |
| सर सामान में काचन सम्बद्ध के                                                                                      | mus <b>au</b> è musés em al                   | F                                           |                        |            |
| । शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धजमेर                                                                             | जानाचन माजनाताचा उता अ<br>जिकानेक एक शेवीक एक | भिन्ना हुई हुई                              | 177.85                 | <b>:</b> * |
| राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से म                                                                                | ,मानगर ९५ सनाय महू।।<br>स्थाना पाध्य टें।डे   | वदारा, इरका                                 | يم چ سرا څ             | r          |
| योग्यता                                                                                                           | 11-101-11-11 (2)                              |                                             |                        |            |
|                                                                                                                   |                                               | _                                           |                        |            |
| इस पाठ्यत्रम में वह धध्यापक s                                                                                     | विश्व पान का भाधकारी होया                     | TO TO. F.                                   | ر میزید                |            |
| इस पाठ्यत्रम म वह घट्यायक आ<br>कम से कम दो प्रिपयो में स्नातक उपा<br>या इससे पूर्व नियुक्त हमा हो तथा ि           | ष 1904 या इसस पूर्व द्रन                      | マデア ママル                                     | - /                    |            |
| का संक्षेत्र दो प्रियम में स्वातक उपा<br>या इससे पूर्व नियुक्त हुमा हो सथा कि<br>तक होने के बाद 5 वर्ष का मध्यापन |                                               | أشرق ملمان بس                               | م جهرت<br>رصاد باز هرا | •          |
| •                                                                                                                 |                                               |                                             |                        | उन्हे      |
| . En arrana it who are                                                                                            | PTM ITT                                       |                                             |                        | 3,6        |
|                                                                                                                   | ध्यवा<br>प्राचित्राची वट सम्बद्ध              |                                             |                        | न बाई      |
| क्ष पाठ्यप्रम म प्रवश पान का<br>से कम दो विषयों में स्वातक हो किसी                                                | प्रधिकारी वह प्रध्याक्त करून                  |                                             | ·                      | न बाई      |
| इस पाठ्यप्रम म प्रवस पान का<br>से कम हो विषयों में स्वातक हो किनी<br>•• मनुभव रखता हो ग्रोर इस पाठ्यप्रम          | प्रधिकारी वह प्रध्याक्त करून                  | - 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | === =                  | न बाई      |

राजस्थान ज़िला निवस सहिता

there areard

139

स । जिसकी

देव पार्व्यक्रम में प्रवश्न नाग कर है। दिव स्ट च विकास Name of the State 2. प. 19(24) शिक्षा/य प-1/73 दिनाइ /

1

स कम हा विषया भ लातक है। एक स्मार्थिय में प्रवेश के समय 45 के सम्ब

इत पाठ्यक्रम म प्रवेश पाने का मधिराशे वह हर्ने

901 राजस्थान शिक्षा नियम सहिता त्रिशिक्षरण सस्या म स्नातक हो और उस किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय म अधिस्नातक होने के बाद कम से क 3 वर्षका ग्रध्यापन ग्रनेभव हा। प्रथवा वह ग्रध्यापक जो राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सचालित सीनियर टीचर सिटिफिकेट (एर

टी सी ) परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जैस जे टी सी , पी टी सी स्नातक/ब्रधिस्नातक हो बौर उस राजस्थान के किसी राजकीय प्रचायत समिति/मान्यता प्राप विद्यालय म कम से कम पाच वर्ष का पढाने का अनुभव हो ।

टिप्प्ली-11 प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम राज शिप्त म धनभर

वीकानेर 2

पाठ्यक्रम की श्रवधि श्राठ साठ सप्ताह के दो सत्र ग्रीमावकाश के समय तथा छ। सप्ताह वे

श्रवधि

प्रायु सीमा

प्रवेश की प्रक्रिया

2

क्षेत्रीय शिक्षा म**्यजमर** श्री महेश शिप्र म जोघपुर

दोनो ग्रीवमावकाशो के बीच 6 सप्ताह की होगी । यह पाठयकम प्रतिवर्ष 20 मई स प्रारम्भ होगा ।

परिपत्र सङ्ग्रा शिविरा/शित्र/सी/18889/विशेष/73 दिनाक 18 4 1974 मे वी एड ग्रीप्सा कालीन पत्राचार पाठ्यक्रम न प्रवेश के समय सवारत ग्रध्यापक की आग्र सीमा 45 वर्ष से प्रधिव

रखी गई थी। राज्य सरकार के आदेश सक्या एक 19 (24) शिक्षा-1/74 दिनाक 15 4-80 वे धनसार सेवारत की एड प्रशिक्षण पत्राचार पाठ्यकम म धन्य सर्ते पूरी करने पर यदि धन्यर्थी सेवा-रत अध्यापक की आयु 45 वर्ष से कम भी हो तो उन्हें पत्राचार पाठयकम न प्रवेश दिया जा सकता

है. किन्त प्रदेश म प्राथमिकता ऐस बध्यापको को दी जायेगी जिनकी बायू 45 वर्ष से प्रधिक हो।

इस पाठ्यतम म प्रवंश के लिए निर्धारित आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा प्रधिकारी (छात्र सस्याए) से प्राप्त कर प्रेपित करना हागा निन्तु आवेदन पत्र प्रेपित करत समय इस बात का विज्ञाय च्यान रखे कि राजकीय शिक्षक प्रशि राग महाविद्यालय, बीकानेर/धजनर म गृहविज्ञान, सस्कृत तथा विज्ञान विषय उपलब्ध नहीं है। गुहविज्ञान व संस्कृत विषय श्री महेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोधपुर म उपलब्ध है जिसक बारे म विभाग द्वारा यलग से भादेश प्रसारित किए जा रहे हैं। विज्ञान एव वाशिज्य विषयों के निए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय ग्रजमेर म सविधा है।

निर्धारित विपय

ब ग्रेजी, हिन्दी, भूगोल, सामा क्षान, नार

हिन्दी, सामा ज्ञान, इतिहास, नाग शास्त्र

ंच प्रेजी, वाश्यिज्य, संस्कृत पृष्ठ विज्ञान ।

शास्त्र, इतिहास ।

मर्थशास्त्र, संस्कृत !

विज्ञान, वाशिज्य कृपि।

15 मार्च के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्री को स्वीकार नहीं किया जायगा । इस पाठयतम म राज्य सरकार के ब्रावेशानुसार अनुसूचित जाति तथा धनुसूचित जनजाति के संवारत ग्रह्मायको/ग्रह्मायिकाओं के लिए त्रमंत्र 17 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत स्थान ग्रारक्षित हागे जिनका चयन सीथ निदेशालय के निर्देशन म होगा। इन स्थानो के निए प्राप्त प्रार्थनान्पत्रों नी शितिरा/शिप्र/सी/18889/46/76 दिनाक 22-2-77 ।

चिविरा/चित्र/सी/18912/66/74 दिनाक 7-6-1980

च कर तथा उन्ह नियमानुसार वरिष्ठता ऋग मे जमा कर निर्धारित सक्ष्मा मे सम्बन्धित त्रिना क्षा प्रिपकारी (छात्र/छानायां/उपनिदेशक/सयुक्त निदेशक (महिला) सीधे प्रधानाचार्य, शिक्षक यक्षण महाविद्यालय, बीकानेर को भेजेंगे तथा साथ ही उनकी एक सुची निदेशालय को भेजेंगे ।

- (1) किसी जिले की छात्र सस्याधों में यदि कोई महिला ख्रष्यापिका हो तो उस जिले के प्रावटित स्थानों में सामान्य वरिष्ठता कम म प्रतिनिधुक्ति की जावेगी और यदि किसी छात्र सस्यापों में पुरूष प्रष्यापक हो तो उसकी प्रतिनिधुक्ति भी इसी प्रकार सामान्य यरिष्ठता के कम में की जावेगी।
- (11) 15 मार्च तक (अनुसूचित जाित तथा जन जाित के सम्याधियों के स्रितिस्ता) स्राय वर्ग से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का वरिष्ठात के साधार पर प्रत्याधियों का विला तिक्षा प्रिषकारी (स्थान सत्याद)/जिला त्रिक्षा प्रिषकारी (स्थान सत्याद)/जिला त्रिक्षा प्रिषकारी (स्थान सत्याद)/जिला त्रिक्षा प्राप्तकारी (स्थान सत्याद) त्रिक्षा प्रपत्त के कि लिए तिर्मारित त्यानों के प्रमुत्ता चयन कर मुख्य मुखी व उतने ही प्रत्याक्षियों की धारितत सूची उक्त निर्धारित निममों के प्रमर्थत वताकर दिनाक 29 मार्च तक सवस्यित स्वीकृति स्रिपकारी सर्वीयत कि स्थान प्रशिक्षालय महाविद्यालय के प्रपानाचार्यों को प्रेचेंत व प्रत्याक्षी को भी सूचित करेंते कि दोनों मुधी के प्रत्येक प्रविक्षाणों महाविद्यालय म दिनाक 20 मुख्य सूची के जिलते प्रशिक्षालय विद्यालय के स्वत्यालय स्व
  - (m) यदि प्रावटित स्वांनो के लिए जिले की मुख्य सूची व प्रारक्षित सूची के प्रश्याशियों को लेने के बाद अत्याची उपलब्ध न हो तो किसी जिले की महिला सबवा पुढ़व सीट दूसरे जिले के महिला या पुढ़व सूची (प्रश्याक्रियों) से उसी दिन प्रधानाचार्य भर सकेंगे। विनाक 20 मई के बाद किसी को प्रशेष नहीं दिशा वायेगा।

|     | महाविद्यालय का नाम                           | 3   | ल स्थान |
|-----|----------------------------------------------|-----|---------|
| (1) | राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर |     | 120     |
| (2) | राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ग्रजमेर |     | 120     |
| (3) | क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, प्रजमेर        |     | 60      |
|     |                                              |     |         |
|     |                                              | कुल | 300     |

(19) प्राधानाचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, प्रजमेर द्वारा निर्धारित तिथि तक उन्हें प्रावेदन-पत्र स्वीकृति प्रधिकारी मत वर्ष की भाति प्रयोधित करेंचे। निदेशालय में कोई प्रावेदन-पत्र नहीं भेजे जायेंग। जेजीय शिक्षा महाविद्यालय, प्रजमेर म राजस्थान के समित्र के से सेवारत कृषि/विज्ञान/वाशिष्य के स्नातक व प्रधिस्तातक प्रवेश लेये विज्ञान के सेवारत कृषि/विज्ञान/वाशिष्य के स्नातक व प्रधिस्तातक प्रवेश लेये विज्ञान के प्रवेश विद्या व्ययेगा। इसे में भी प्रमुख्यित जाति/वनजाति क प्रारक्षण 17% व 11% के हिमाब से रहेगा। विज्ञान पूर्वि प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, प्रजमेर द्वारा की आदेगी।

म स्नातक हो भौर उसे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय म अधिस्नातक होने के बाद कम से 3 वर्षका भ्रष्याः पन स्रनुभव हा।

भ्रयवा वह ग्रध्यापक जो राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सीनियर टीचर सर्टिफिकेट ( टी सी ) परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीरण जैस जे टी सी , पी टी

स्नातक/ग्रधिस्नातक हो ग्रीर उसे राजस्थान के किसी राजकीय प्रचायत समिति/मान्यता प्र विद्यालय म कम से कम पाच वर्ष का पढाने का अनुभव हो। हिप्पणी--- 11 प्रशिक्षण महाविधालय का नाम

1 राज शिप्र म धनमेर

2 वीकानेर

क्षेत्रीय शिक्षा म अजमेर

श्री महत्त्व शिप्र म जोधपर

ធនមែ पाठयक्रम की ग्रवधि बाठ बाठ सप्ताह के दो सन ग्रीमावकाश के समय तथा छ सप्ताह दोना ग्रीटमावकाको के बीच 6 सप्ताह की होगी । यह पाठ्यकम प्रतिवर्ष 20 मई से प्रारम्भ होगा

प्राय सीमा

प्रवेश की प्रक्रिया

विशय ध्यान रखें कि राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर/प्रजमर म गृहविज्ञान, सस्कृ तथा विज्ञान विषय उपनब्ध नहीं है। गृहविज्ञान व संस्कृत विषय श्री महेश शिक्षक प्रशिक्ष

🗏 ग्रेजी, हिन्दी, भूगोल, सामा श्रान, न शास्त्र, इतिहास ।

हि-दी, सामा ज्ञान, इतिहास, नाग शा धर्यशास्त्र, संस्कृत । विज्ञान, वास्मिज्य, कृपि ।

निर्घारित विपय

ब ग्रेजी, वाणिज्य, संस्कृत शृह विज्ञान

परिपन सक्या शिविरा/शिम्न/सी/18889/विशेष/73 दिनाक 18 4 1974 मे वी एड ग्रीप कालीन पत्राचार पाठ्यकम म प्रवेश के समय सेवारत प्रध्यापक की आग्र सीमा 45 वप से प्रवि

रखी गई थी। राज्य सरकार के आदेश सख्या एफ 19 (24) शिक्षा-1/74 दिनाक 15 4-80 धनमार सवारत की एड प्रशिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रम म अन्य सते पूरी करने पर यदि सभ्यर्थी सेव

रत ब्रध्यापक की ब्रायू 45 वर्ष सकन भी हो तो उन्हें पनाचार पाठयकन न प्रवेश दिया जा सक है किन्तु प्रवश म प्राथमिकता ऐसे अध्यापको की दी जायेगी जिनकी बायु 45 वर्ष स अधिक हो। इस पाठ्यत्रम म प्रवश के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिका

महाविद्यालय ओधपुर म उपलब्ध है जिसक बारे म विभाग द्वारा अलग से प्रादेश प्रसारित किए रहे हैं। विज्ञान एव वास्पिज्य विषयों के निए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय प्रजमेर में सुविधा है 15 माच के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्रा की स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस पाठ्यत्रम म राज्य सरकार के झादेशानुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

(छात्र संस्थाए) से प्राप्त कर प्रेपित करना होगा किन्तु आवेदन पत्र प्रेपित करत समय इस बात

सेवारत ग्रध्यापको/श्रध्यापिकाश्रो के लिए त्रमश्र 17 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत स्थान ग्रारक्षि हाये जिनका चयन सीय निदेशालय के निर्देशन म होगा। इन स्थानो के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रो व

शिक्तिरा/शिप्र/सी/18889/46/76 दिनाक 22-2-77। शिविरा/शिप्र/मी/18912/66/74 दिनाक 7-6-1980

जाच कर तथा उन्ह नियमानुसार बरिस्ठता कम मे जमा कर निर्धारित सहरा मे सम्बन्धित तिला विक्षा प्रियक्तारी (छात्र/छात्रायो/उपनिदेशक/सञ्जुक निदेशक (महिला) सीधे प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रक्रियाग सरावितास्त्व, बोकारेर को भेजेंगे तथा साथ ही उनको एक सूची निदेशालय को भेजेंगे ।

- (1) किसी जिले की छान सरवायों में यदि कोई महिला घरवापिका हो तो उस जिले के बाबटित स्थानों में सामान्य विष्ठिता कम् म प्रतिनिधुक्ति की जावेगी मीर यदि किसी छात्रा सरवायों में पुरुष प्रध्यापक हो तो उसकी प्रतिनिधुक्ति भी इसी प्रकार सामान्य विष्ठता के क्या में की जावेगी।
- (1) 15 मार्च तक (प्रमुपूरित जाित तथा जन जाित के प्रस्थाियों के प्रतिरिक्त) प्रस्थ वर्ष से प्राप्त प्रार्थना-पत्री का वरिष्ठता के प्राप्त प्रत्यावियों का जिला शिक्षा प्रिकारी (खात्र मस्याप )जिला शिक्षा प्राधिकारी कि तिर्वार तथा कर पुरुष पूची व उतने ही प्रत्यावियों को बाराधित सूची उत्तर निर्मारित नियमों के प्रत्यावियों को बाराधित सूची उत्तर निर्मारित नियमों के प्रत्यावियों को बाराधित सूची उत्तर निर्मारित नियमों के प्रत्याविया महावियालय के प्रयामाचारों को भेजिल व प्रत्यावियालय के प्रयामाचारों को भेजिल व प्रत्यावियालय के प्रत्यावियालय के प्रत्यावियालय के दिनाक 20 महें तक उपस्थित हो जाते। दिनाक 20 महें तक उपस्थित प्रक्रित करित के सुत्य पूची के जितने प्रतिवारणार्थी महावियालय में नहीं पढु वेगे तो उतने ही प्रत्यावी बार्यकार मुची में हे लिये जार्में।
  - (111) यदि प्रावटित स्थानो के लिए जिले की मुख्य मूची व धारितित मूची के प्रत्याशियों को लेने के बाद प्रत्याशियों उपलब्ध न हो तो किसी जिले की महिला अथवा पुरुष सीट दुसरे जिले के महिला या पुरुष सुची (प्रत्याशियों) से उसी दिन प्रधानाशार्थ भर सकेंगे । दिनाक 20 मई के बाद किसी को प्रवेश नही दिग्रा जावेगा ।

|     | महाविद्यालय का नाम                            | 35             | ल स्थान |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| (1) | राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर  |                | 120     |
| (2) | राजकीय शिक्षक प्रशिक्षता महाविद्यालय, प्रजमेर |                | 120     |
| (3) | क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्रजमेर         |                | 60      |
|     |                                               |                |         |
|     |                                               | <del>कुल</del> | 300     |

<sup>(</sup>iv) प्रावाजावार्य, क्षेत्रीय विक्षा यहाविद्यालय, प्रव्यंपर द्वारा निर्धारित तिथि तक उन्हें प्रावेदन-पत्र स्वीकृति प्रधिकारी यत वर्ष की माति प्रवेधित करेंगे। निदेशालय म कोई प्रावेदन-पत्र नहीं भेजे जायेथे। वेत्रीय विक्षा पहाविद्यालय, प्रजमेर मे राजस्थान के सभी जिलों के वेत्रारत कृषि/विज्ञान/वािष्ण्य के स्तावक प्रधिकात्तव प्रवेश संये जिल्ला में की प्रवेश दिया जायेगा। इसी से भी अनुभूषित जाति/जनवािक प्रवेश पर्याप्त कार्या । १ की अनुभूषित जाति/जनवािक प्रावेश । जिलकी पूर्व प्रधानावार्य, क्षेत्रीय विक्षा महािविज्ञालय, प्रवर्ण द गिर्क हे विवाब वे रहेगा। जिलकी पूर्व प्रधानावार्य, क्षेत्रीय विक्षा महािवज्ञालय, प्रवर्ण द गरि की जाविग्री।

| 92]                                |                    | राजस्थान शि                      | क्षा नियम सहिता                                                            |                          | [प्रशिक्षरण संस्थाए                              |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| (v)                                | विद्यालय, बीक      | गनेर व ग्रजभेर मे स              | विस्नातक के लिए र<br>यानो का विवरण वि<br>भहाविद्यालय, प्रज                 | नेम्न प्रकार है          | प्तक प्रशिक्षण महा-<br>!—                        |
| जिला                               |                    | सामान्य<br>। शि श्रधिकारी        |                                                                            | हुस्य प्रत्याशी          |                                                  |
|                                    |                    | ताश ग्राधकारा<br>स प्रतिनियुक्त) | ध जाति/ग्र जनज<br>पत्र प्राधानाचार्य र<br>जाये, जो इनम से<br>सनुसुचित जाति | तिशिष्ठिमहा<br>पृष्ठकेशन | 'बोकानेरको भेजे<br>पुसार चयन करेंगे)             |
| 1                                  |                    | 2                                | 3                                                                          | 4                        |                                                  |
| <b>उदयपुर</b>                      |                    | 8                                | 3                                                                          | 2                        |                                                  |
| भीलवाडा                            |                    | 5                                | 2                                                                          | 2                        |                                                  |
| चित्तीडगढ                          |                    | 5                                | 2                                                                          | 2                        |                                                  |
| बासवाडा                            |                    | 3                                | 2 2                                                                        | 2 2                      |                                                  |
| डू गरपुर                           |                    | 2<br>6                           | 3                                                                          | 2                        |                                                  |
| कोटा                               |                    | 3                                | 1                                                                          | 1                        |                                                  |
| भालावाड                            |                    | 2                                | ì                                                                          | 1                        |                                                  |
| वू दी                              |                    | 10                               | 4                                                                          | 3                        |                                                  |
| जयपुर<br>टोक                       |                    | 3                                | i                                                                          | 1                        |                                                  |
| भजमेर                              |                    | 10                               | 4                                                                          | 3                        |                                                  |
| सवाई माधी<br>उपयुंक्त स<br>जिलो की | मस्त (पु)          | 6                                | 2                                                                          | i                        |                                                  |
| सस्याम्रो भ                        |                    | 4                                | 1                                                                          | 1                        | प्रधानाचायं राज                                  |
| शिक्षको क                          | लिमे               | 3                                |                                                                            |                          | णि प्र महा-<br>विद्यालय<br>बीकानेर द्वारा<br>चयन |
| राजकी                              | ाय शिक्षक प्रशिक्ष | ए महाविद्यालय, १                 | प्रजमेर के लिए महि                                                         | ता प्रत्याशियो           | का विवरण                                         |
| जिलेकान                            | I#                 | सामा<br>(सर्वाधत जिला            |                                                                            | चित जाति/ध               | नुसूचित जनजाति<br>। म प्रार्थनापत्र              |
|                                    |                    | ध्रवावत ।जना<br>ध्रविकारी) द्वा  |                                                                            |                          | प्रमुखनापन<br>प्रमुविद्यालय                      |
|                                    |                    | प्रतिनियुक्ति                    |                                                                            |                          | त्र म ।वद्यालय<br>आयेगे जो इनम                   |
|                                    |                    |                                  |                                                                            |                          | चयन करेगे)                                       |
| 1                                  |                    | 2                                |                                                                            | 3                        |                                                  |
| जिला गिक्ष<br>(छात्रा) ब           | ा घषिकारी<br>जमेर¹ |                                  |                                                                            |                          |                                                  |
| (।) टाह                            |                    | 1                                |                                                                            |                          |                                                  |
| ा. शिवि                            | रा/शिप्र/सी/189    | 18/62/81/वी एड                   | पना दिनका 27-                                                              | 5-1982                   |                                                  |

| प्रशिक्षस्य संस्थाए]                                                                                                  | राजस्थान शिक्षा नि                                                                       | यम सहिता                    |                 | [93                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                                                                                                     | 2                                                                                        |                             | 3               |                                                                      |  |
| (2) ग्रजमेर<br>(3) जयपुर<br>(4) सवाई माघोपुर                                                                          | 2<br>2<br>1                                                                              |                             |                 |                                                                      |  |
|                                                                                                                       | कुल: 6                                                                                   |                             |                 |                                                                      |  |
| जिला शिक्षा ग्रधिकारी<br>(छात्रा) कोटा<br>(1) कोटा<br>(2) बूल्दी                                                      | I<br>1                                                                                   |                             | 1               | 1                                                                    |  |
| (3) মালাবাই                                                                                                           | पुल : 3                                                                                  |                             |                 |                                                                      |  |
| उप निदेशक (महिला)<br>उदयपुर <sup>1</sup>                                                                              |                                                                                          |                             |                 |                                                                      |  |
| <ol> <li>(1) उदयपुर</li> <li>(2) वासनाका</li> <li>(3) कू गरपुर</li> <li>(4) जिल्लोकगढ</li> <li>(5) भीलवाडा</li> </ol> | पांची जिलों में से वरिष्ठत<br>प्राचार पर चार महिला<br>अध्यापिकाओं का चयन क<br>लिया करें। |                             | 3               | 3                                                                    |  |
| सयुक्त निदेशक (महिला)<br>(1) जयपुर                                                                                    | 3                                                                                        |                             | 1               | 1                                                                    |  |
| राजकीय शिक्षक प्रा                                                                                                    | शिक्षरा महाविद्यालय, बीकानेर                                                             | के लिये पु                  | व्य प्रस्याशियो | का विवरस                                                             |  |
| जिलेकानाम                                                                                                             | शिमान्य<br>(प्रतिनियुक्ति करने हेतू)                                                     | (निम्नोकित<br>शिक्षक प्र. १ | महाविद्यालय,    | वित जनजाति<br>सर्थेना-पत्र राजः<br>बीकानेरको भेजें<br>ह प्रमुसार घयन |  |
| 1                                                                                                                     | 2                                                                                        | 3                           | 4               |                                                                      |  |
| बीकानेर                                                                                                               | 4                                                                                        | 2                           | 1               |                                                                      |  |
| श्री गगानगर                                                                                                           | 6                                                                                        | 3                           | 2               |                                                                      |  |
| चूरू<br>जोधपुर                                                                                                        | 4<br>5                                                                                   | 2                           | 1<br>2          |                                                                      |  |
|                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                 |                                                                      |  |
| 1. भिविरा/भिप्र/सी/                                                                                                   | <ol> <li>तिविरा/सिप्र/सी/18937/56/74 पत्राचार दिनाक 18-10-1979 ।</li> </ol>              |                             |                 |                                                                      |  |

| 94]                                                                                                                                                                         | राजस्थान शिक्षा                                                         | नियम सहिता                            |                                           | [प्रशिक्ष स्। सस्याप्                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                           | 2                                                                       | 3                                     | 4                                         |                                                                             |
| पाली<br>चिरोही<br>जालोर<br>बाडमेर<br>जैसलमेर<br>नागोर<br>सीकर<br>सलबर<br>फुन्फुन्<br>भरतपुर<br>खपरोक्त समस्त (पु)<br>जिलो की निजी (म.)<br>सहस्य मे कार्यरत<br>शिकको के लिये | 5<br>2<br>2<br>3<br>2<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>7<br>7                | 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1             | 2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>E | प्रधानाषायं राज-<br>विश्वक प्रविवल्य<br>महाविद्यालय,<br>बोजिन्द हारा<br>चयन |
|                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                       |                                           |                                                                             |
| जिलेकानाम                                                                                                                                                                   | सामान्य<br>(प्रतिनियुक्त करने हेतु<br>संबंधित शिक्षा<br>प्रधिकारी)<br>2 | (निम्नाकित संस्थ<br>श्र. महा वि., बीर | ामे प्रा<br>कानेर व                       | पूजित जनजाति<br>पैना-पत्र राजः शिः<br>हो भेजे जायेगे जो<br>नार चयन करेगे    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                       |                                           |                                                                             |
| जि. चि. स. (छात्रा),<br>बीकानेर<br>(1) बीकानेर<br>(2) श्री गंगानंगर<br>(3) फुरफुन्                                                                                          | 1  <br>1  <br>1                                                         | 2                                     |                                           | 1                                                                           |
| संयुक्त निर्देशक (महिला),<br>जयपुर<br>(1) प्रलवर<br>(2) भरतपुर<br>(3) सीकर<br>(4) मृत्मुनू                                                                                  | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                   | 3                                     |                                           | 2                                                                           |

| प्रशिक्षण संस्थाए]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राजस्यान शिक्षा नियम सहि                                                                                                                                                      | at                                                            | [95                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                             |                                                               | 3                                               |  |
| उप निदेशक (महिला),<br>जोधपुर<br>(1) जोधपुर<br>(2) बेसलमर<br>(3) बाहमेर<br>(4) नागोर<br>(5) पाली<br>(6) सिरोड़ी<br>(7) जासीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                         | 3                                                             | 2                                               |  |
| सविधत जिला जिला स्रिथकारी (छात्र/छात्रा)/उप विदेशक/स्युक्त निदेशक (महिला) प्रमुस्चित<br>जाति तथा प्रमुद्धचित जनजाति के निये निर्धारित स्थानो को छोडकर शेप प्रावटित स्थानो के निये<br>प्रपने प्रपने स्तर पर प्रतिनिष्ठींक करेंगे तथा उतने ही आरक्षित व्यक्तियों की सूची (प्रव्यापक)<br>प्रथमित्रकारी की) प्रकाशित कर शिवक प्रविक्षण महाविशासय, बीकानेर/अजनेर को जेनें।<br>किन्तु प्रमुक्षित जाति/जनजाति के लिये श्राच्यापक/प्रध्यापिकाधों की प्रतिनिप्नुक्ति वे स्वय नहीं<br>करें। वे इन स्थानों के लिये विषयता के क्रम से निर्धारित सस्या मे प्रार्थना-पत्र राजकीय विश्वक<br>प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर को 29 पार्च के पूर्व ही अधेषित करेंगे तथा उनकी सूची निदे-<br>णालय को निक्त प्रयक्षेत्र में केवेंगे:— |                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                 |  |
| स कानाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | का श्रनुद्धिवत जाति/ जन्म नियु<br>जनजाति का तिथि तिरि<br>विवरस्य                                                                                                              | थ प्रमुक्त<br>भ्रम्य समकक्ष<br>परीक्षा पास<br>करने का<br>वर्ष | परीक्षा कम<br>पास<br>करमे<br>का वर्ष<br>एव विषय |  |
| जात/जनजाति के प्रत्या।<br>निदेशक/संयुक्त निदेशक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ीय शिक्षक प्रशिद्धाल महाविद्यालय, व्र<br>श्वेयों में से चयनित प्रार्थना-पथ जो<br>प्राहिता) से प्राप्त होंगे, उनमें से यह<br>न कर सम्बन्धित श्विद्या ब्रिपिकारों को<br>पृष्ट्य | ं जिला शिक्षा ग्रा<br>गमस्थव जिलेबार                          | धे (छात्र/छाता)/उप<br>प्रतितिधित्व देते द्या    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                             | .116.41                                                       | 414                                             |  |

धनु

वीकानेर महाविद्यालय के लिए भजमेर महाविद्यालय के लिये

जाति

15

14

20

धनु जन-

10

10

20

जाति

भनु

जाति

4

4

0

31

31

**ग्र**नु जन-

जाति

2

3

4

6] राजस्थान शिक्षा नियम सहिता त्रिशिक्षण सस्याः राज्य के सभी जिलों की निजी सस्यामों के सेवारत मध्यापक/मध्यापिकामो मधने मावेदन प पने सस्या प्रधान से अप्रपित कराकर सीधे ही प्रधानाचाय राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कानेर के पास 15 माच तक मेजेंगे। प्रधानाचाय राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कानेर राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राप्ताको की वरीयता के ग्राधार पर राजकी ॥क्षक प्रशिक्षरा महाविद्यालय चीकानेर/ग्रजमेर के लिये निर्धारित जिलो व सीटो के धनसार चय ात ग्राश थियो की ग्रलग ग्रलग सुची प्रकाशित करेंगे व श्राशायियो को भी सचित करगे। कि धानाचाय उक्त सची प्रकाशित करने के यब अनुसचित जाति/अनुसचित जनजाति के उक्त निर्धार तिज्ञत से बाददित स्थानों में से स्थानों के बारक्षण का ब्रवश्य ध्यान रखें। सभए शुल्क प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से शिक्षणा मृत्क के बलावा कुल 250/- रुपये पत्राचार पाठयकम गुल वया जावेगा। इसकी प्रथम किस्त 150/- रुपये प्रथम ग्रीव्मकासीन सत्र प्रारम्भ होने के प्रव सरी किस्त 100/- रुपये दूसरे ग्रीप्मकालीन प्रशिक्षरण के पूब जी जावेगी। ग्र य शहक महाविद्याल नियमानुसार वसूल किये जावेंगे। जब तक ग्रन्य मादेश प्रसारित न हा तब तक ये मादेश प्रभाषी होगे। बी एड (प्रवकाशकालिक - पत्राचारिक) पाठयकम मे प्रतिनियुक्ति हेत् आवेदन पत्र1 1 नाम पद तथा सस्थाका नाम 2 जन तिथि (सेवा पुस्तिका के धनुसार) 3 राजकीय सेवा ने प्रथम नियुक्ति का दिनाक 4 (देतन म्य खला के उल्लेख सहित) इस समय मिल रहा वतन तथा बतन ग्रू खला 5 (ग्र) सम्बद्धित बतन भूखलाका वग 6 वरिष्ठता सख्या (ग्रा) वरिष्ठता सख्या बतमान म प्रधिकृत योग्यताए (उत्तीरण परीक्षाम्रो के प्रमाण-स्वरूप प्रमाणपत्री कं 7 सत्यापित प्रतिलिपिया साथ मे लगायें) धोग्यता का नाम परीक्षा का थ एी विषय बाइ ग्रा प्रप्ताक क नाम (धनिवाय) विश्वविद्यालय प्रतिशत तथा वकिल्पक) (क) शक्षिक 1 2 3 -) शिविरा/शिप्र/सी/19214/235/74 पत्राचार दिनाक 22 2 77 ।

(ख) स्यवसायिक

1 2

3

4

8 सम्बन्धित महाविद्यालय का नाम जिसम प्रवेश चाहता है।

प्रथम विकल्प द्वितीय विकल्प तृतीय विकल्प

प्रशिक्षण पाठयकम का नाम

10 प्रतिनियक्ति की स्थिति म प्रशिक्षण में सम्मिनित होने

हेतु पूरा उद्यतता है या नही

[ब.डु-8 की न्यित्तो निश्चित प्रतिनिमुक्ति तथा/ग्रयवा किसी महाविदालय विशय के बारे न कोई गरण्टी नहीं दी जा सकती है। पात्रता, वरिष्ठता, विषयो का मन ग्रादि कई वातो की पुरिवृत्ति इस सम्बन्ध म किसी निएव की ग्रावारित व्यपेकाय है।

स्थान तारीख

धावेदक के हस्ताक्षर

पताः

मैं प्रमाशित करता हूं कि इस सावेदन से विश्वत तथ्यों की जाच मरे द्वारा प्रावदक क उप जब्ध सेवाभिकेस से करली गई ग्रीर तदमुक्तार वे सही है।

दिनाक प्रतिहस्ताभरकर्ता क हस्ताक्षर

सस्या प्रधान के ह (मोहर सहित)

(यदि सस्या प्रधान राजपत्रित घषिकारी न हो)

भी महेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर वो एड प्रवकाशकालीन धनावार पाठ्यक्रम मे प्रवेश!

श्री महेण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यात्रव, जोषपुर के निष् उक्त प्रक्षिक्षण म प्रवेश हेतु गाव्य वरकार के पत्राक एक 19(24)/युव-1/73 दिनम्क 25-4-74 के धन्तमत झावदित 60 स्वाना के क्य म निम्म निर्देश प्रशास्ति किये जात है। यह प्रशिक्षण स्वय के श्वय पर होगा। भोग्यता —

- (1) विश्वविद्यानय के नियमानुसार विद्यालयी सध्यापन के दो विषय होना झावश्यक है।
- (2) इस पाठयकम में बहु प्रध्यापक प्रवश्च पाने का घषिकारी हागा को स्नातक (सभी विषया के या पिथस्नातक विज्ञान विषय के धलावा) हो तथा 5 वय का शिक्षाल प्रमुभव रखता हो।
- (3) वह प्रध्यापक प्रवक्ष पान का व्यक्तिरी होना वो राजस्वान क्रिमा विभाग द्वारा मवासित गीनिवर टीचर सर्टेक्टिन्ट (एस टी सी ) परीक्षा उत्ताए स्नातन वा व्यक्तिस्तातक हो धौर उने राजस्वान के किसा राजकीय/प्रचायत मामित/मायता प्राप्त विद्यालय म कम स कम 5 वय का ब्रध्यापन अनुभव हो ।

स्थान ---

थी महेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जीवपूर के लिए कुल 60 स्थान घावटित किये जात है। इसम ॥ ये जी, वाणिज्य, ग्रह विज्ञान एवं संस्कृत विषय के सेवारत ग्रध्यापक ही प्रवेश प्राप्त कर मक्रग । मान्यता प्राप्त विद्यानयों कं अध्यापक/अध्यापिकाए इसम प्रवेश नहीं पा सक्गी । केवल राजकीय विद्यालय या पचायत समिति के अध्यापक ही प्रवेश पाने के अधिकारी होने।

1-ग्रेड ग्रम्यापक व ग्रम्यापिकाओं के प्रत्येक मण्डल के लिए दो स्थान के हिसाब से कुल 12 स्थान निस्ताकित मण्डल अधिकारियों को स्वीकृति हेत ग्रावटित किये जाते हैं --

सयक्त निदेशक शिक्षा विभाग, जयपूर (4) सयुक्त निदेशक (महिला), अयपूर (2) उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, उदयपुर (5) उपनिदेशक (महिला) उदयपुर

(3) उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, जाधपुर (6) खपनिदेशक (महिला), जोधपुर II व III प्रेड के वे दम जिला शिक्षा अधिकारी जिल्हे दो-दो स्थान आ वटित हैं निम्न प्रकार

(1) जिला शिक्षा श्रविकारी (छात्र संस्थाए), उदयपुर (2) कोटा (3) जयपुर प्रथम

(4) जयपुर दितीय (5) श्री गमानगर (6) जोधपुर (7) ग्रलवर (8) फु फुनू (9) सीकर (10) झजमर।

II व III ग्रेंड के 17 जिला शिक्षा प्रधिकारी जिल्हे एक एक स्थान आग्दटित है वे निस्त प्रकार है —

(1) भीलवाडा (2) चित्तौडगढ (3) वासवाडा (4) ड्रगरपुर (5) फालावाड (6) ब्रन्दी (7) टोक (8) करोली (सवाई माधोपुर) (9) बीकानेर (10) चूरू (11) पाली (12) सिरोही

(13) जानीर (14) बाडमर (15) जैसलमर (16) नागीर (17) भरतपुर । ll व lli ग्रेड की अध्यापिकाम्रो के लिए 11 स्थान आवटित किये जाते है जिनका विवरण

निम्त प्रकार स जिला शिक्षा ग्रधिकारिया (छात्राए) के नाम ग्रामे ग्र कित है — जिला शिक्षा ग्रधिकारी (छाता संस्थाए), दीकानेर = 3 निना शिक्षा अधिकारी (छात्रा सस्याए). कोटा = 4

जिला शिना प्रधिकारी (छात्रा सस्याए), ग्रज्मेर == 4

सविधत जिला/मण्डल अधिकारी श्री महेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर स प्राप्त माबदन पत्र के ग्राधार पर बावेदन पत्र नामाकित करा कर वितरण करेगे।

जिला/मण्डन अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 माच होगी भीर 15 माच तक प्राप्त बाबदन पत्रों के बाबार पर सम्बन्धित ब्रधिकारी मुख्य सूची व ब्रारक्षित

सची वरिष्ठता अनुनार तैवार करेंगे। जिला/मण्डन अधिकारियो द्वारा मुख्य व आरक्षित सूची प्रवाशित करन की ग्रन्तिम तिथि 29 मार्थ होगी। उनके द्वारा बनाई गई मुख्य सुची एव ब्रारक्षित सची म म कित समस्त प्रशिक्षशार्थियां को यह सुचित किया जावेगा कि ने दिनाक 20 मई की

श्री महेश शि वन प्रशिक्षसा महाविद्यालय, जोधपुर म उपस्थित हो जाय । जिला/मण्डल की मुस्य सबी में से 20 मई तक कोई उपस्थित न हो तो आरक्षित सुवी में से लिए जायेंगे। यदि ग्रावटित स्थानो के निए मुरूप सूची व ग्रारक्षित सूची क प्रत्याशियो को लेने के बाद

प्रत्याची उपलब्ध न हाता किमी भी जिल की महिला अथवा पृष्ट सीट इसरे जिले के महिला या \_\_पुरुष मुची (प्रत्याशियो) ≣ प्रधानाचाय नर सकग ।

तक्षण भुत्कः

शिक्षण गुल्क जोधपुर विश्वविद्यालग द्वारा निर्धारित निधमानुसार वसूल की जावेगी।

ोट: — कृपमा स्थानों की पूर्ति की अनुपालना दृढता से की जाये। जब तक अन्य आदेश प्रसारित न हो तब तक ये आदेश प्रभावी होगे।

ग्रीव्यकालीन सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम<sup>1</sup>

िषधा की उन्तित के लिये यह भावस्यक है कि शिक्षा क्षेत्र में हो रही प्रगति से शिक्षक परिवित रह भोर उसी प्रनुक्य धपने शिक्षण कार्यक्रम ने मित लागें । इसी कारण सेवारत शिक्षकों के प्रीक्षण का कार्यत्रम विभाग द्वारा निर्यापत क्य से हीता है। हर ग्रीप्मकाल मे प्रशिक्षण के लिए शिविर आयोजित किये जाते है और श्रम्य धक्काओं में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। उन कार्यत्रम की सुचार रूप से चलाने के लिये निन्न म्रादेश प्रधारित किये जाते हैंं:—

गैशिक उन्मति के लिये सेवारत प्रविक्षण कार्यक्रम बहुत मावस्यक है घीर ऐसी व्यवस्था की जानी वाहिंग्र कि याच वर्ष में प्रत्येक सम्मापक एक बार ग्रीष्मकालीन ग्रिविर में भाग ले सकें।

1. पूर्व तैयारी (एडवांस प्रिपरेशन)

प्रशिक्षण कार्यत्रमो की श्रामोजना की श्रीयम तैयारी की जानी चाहिए।

(क) निदेशक के उत्तरदायित्व मे धाने वाले सभी कार्य

(स) प्रयोगशाला उपकरण व सन्दर्भ पुस्तको की व्यवस्था

(ग) दैनिक घीर कालाम के धनुसार धध्यापन योजना

(घ) प्रशिक्षण काल की पाठ्यवर्चा ।

 विविद के कार्य का सम्पूर्ण विवरण व उसकी पद्धित का निर्धारित झायोजन श्रीभकरण करेगा !

- 3. मायोजना करने वाले झिककरण को प्रतिक्षण पाठ्यचर्चा शिविर धयवा कार्यगोध्ठी मारम्भ होने के कम से कम सीन माह पूर्व तैवार कर इस कार्यालय को पनुमोदनार्य भेज देनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रतिक्षणार्थियों को पाठ्यन्त की मोटी क्य-रेखा एक माह पूर्व को घड्या मिन बाक वाकि वे पूर्व तैवारी से सम्मिलित हो इसी प्रकार प्रस्य भिकरणों द्वारा प्रामीजिन पार्यगोध्यियों में विभागिय प्रतिकरणों द्वारा प्रामीजिन पार्यगोध्यियों में विभागिय प्रतिकरणों द्वारा प्रामीजिन पार्यगोध्यियों ने विभागिय प्रतिकरणों द्वारा प्रामीजिन के काम से कम से कम तीन माह पूर्व प्राप्त होने पर दी जा सकेगी.
  - 4. निम्नलिखित सस्यानी द्वारा प्रायोजित वार्यक्रम विभाग द्वारा धनुवादित निये जाते है:-

(1) राज्य शिक्षा सस्यान, उदयपुर

(2) राज्य विज्ञान जिल्ला संस्थान, उदयपुर(3) राज्य भाषा णिलाण संस्थान, श्रजमेर

(4) राज्य शैक्षिक व व्यावसाधिक निर्देशन वेन्द्र, बीशानेर

(5) राज्य शंक्षिक मूल्याक्त केन्द्र, ग्रज्योर

(6) राजस्थान के जिल्लक प्रशिक्षण महाविद्यासय/विद्यालय (7) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोर्ड, मजमेर

(8) ग्रभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र

(9) विश्वविद्यालय प्रनुदान प्रायोग पीर

(10) राष्ट्रीय मंत्रिक धनुमधान एव प्रशिक्षण परिषद्, नई दिहमी । नोट—। से 5 घव राज्य मेश्विक धनुमधान व प्रशिक्षण मुख्यान थे भुमाहित हुँ। गए हैं ।

1. লিবিমালিম/ए/21836/42/67 হিলাক 27-12-67 1

राज्य र मिनकरणा नी प्रतिक्षण पाठव वर्षा घोत्र स्वायत्तवामी मिनकरणा द्वारा धायोदित वायत्रमा म नाग तेन का निश्चय इस कायात्त्व द्वारा ही होगा। इसतिल राजकीय व प्राय प्रति वरणा की सारी योजना इस नायत्रिय रा श्ली घरुच्छत के खण्ड 3 क प्रनुकार प्राप्त हो जाती चाहिए। जो नायत्रम विभाग द्वारा घनुमोदित हाकर विभागीय वसक्वर म प्रकाशित नही होते उनम नाग उन प निय इस कार्यात्रय नी युव प्रत्मति प्रायक्षण है।

- 5 निदेशक परामण व स दस्य व्यक्तिया की नियुक्ति भी शिविर के एक माह पूच हो जानी चाहिए। बार्यानिक च चतुच अणी नमपारी की नियुक्ति किविर निदेशक द्वारा ग्रीर सन्दम्य व्यक्ति परामण व निदेशक की नियुक्ति इस कार्यान्य द्वारा की जायेगी।
- 5 जिस्ति या कायगोष्ट्री भ भाग उन बाल प्रस्थापको को नियमल प्राधिकारी समय से पूत्र कायमुक्त करंग ताकि निवर प्रारम्भ होने कं एक दिन पूत्र वे बहा उपस्थित हो सकें। कायमुक्ति पत्र म व प्रधायक कं या प्राक्षिमक प्रवक्षात्र का विवरण भी दगः।

# प्रतिनियुक्ति

1001

- (1) सिरिट म धह्यापका का प्रतिनियुक्ति ध्ययना धनिस्यापित करते समय प्रियकारी ग्रह्मापका की योग्यता व मुत्रभव पर पूरा ध्यान रखते । ग्रीमनानीन विविधों के तिय वे ही प्रध्यापका स्वाप्तस्यापित या प्रतिनियुक्त दिय जायन जिन्होंने सर्वाधित विश्वय पढान हा मोर्ग पिद्र ने पान वार्षे म इसी विषय क ग्रीमतानी जिविर म प्रतिकास प्राप्त न दिया हो । विषया से सस्यपित व्यक्ति किसी भी बना म प्रतिनियुक्त नहा किये जाने चाहिय । प्रतिनियुक्ति की धाना मायोजन के जितनी पूर्व नत्री आए उत्तमा ही धन्दा रहना पर जु एक साह पूर्व तो नविषन सम्यापक क पास पह च हो जानी चाहिये।
- (2) एक बार प्रतिनियुक्त हो जाने क बाद सामा यतया घाना निरस्त नहीं की जायेगी। यदि बहुन ही प्रावश्यक हा तो प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी ऐसा करने पर दु उनके स्थान पर इसरे की प्रतिनियुक्ति प्रावश्यक है ग्रीर वह भी प्रायोजन क नगभग 20 दिन पूज ताकि वे भी पूरी सपारी से सम्मिलित हा सक।
- (3) शिविर के निये तृतीय व द्वितीय अस्त्री के अन्यापकों की प्रतिनिमुक्ति विद्यालय निरीक्षक (प्रव जिना तिक्षा अधिकारी) करने । वाकी की नियुक्तिया इस कार्योच्य द्वारा को आयेगी । जिबिर क स्थाना का स्थावटन इस वार्योचय द्वारा प्रतिनिमुक्ति अधिकारियों का समय संपूत्र भेज दिया जावना । इस प्राचार पर विद्याचय निरीक्षक प्रतिनमुक्ति की सावा प्रसारित करेंगे (सुविधा के तिये प्रवस सन्याक है )

प्रपत्र सनग्रह ।

प्रणिक्षण निविश म यथा समय उपस्थित बहुत प्रावस्थक है। विविर प्रारम्भ होने के दूतरै

निन उपस्थित का विवरण प्रायोगन प्रावकरण विद्यान्य निरीक्षक उप निदेशक ग्रीर इस कार्यालय

का भेजा जाना चाहिये। (प्रपत्र 2 पर) अनुपस्थित प्रच्यापको के विरुद्ध प्रतिनिमुक्ति ग्राविकारी

यावस्यक अनुसासनस्मक क यवाही करेंग्।

### 3 शिविर प्रधिकारियों क काय धौर कतथः—--

 पराममद और म दम्य व्यक्तिया को शिविर खारम्भ होने के दो दिन पून पहुनग ग्रावश्यक है ताकि वे मन्यान काय की अच्छी तरह व्यवस्था कर मके । शिविर खादि प्रवास प्रमात उनकी उपस्थिति ग्रानिवास है।

2 निदेशक का शिक्षाण अविध के पूरे समय तक शिविर भ उपलब्ध होना धावस्यक है। "उह दनिक कायकम म नम से नम एक बार ना भोजन शिविराधियों के साथ करना चाहिए। शिविर प्रधिकारी निम्न कार्यक्रम के लिये उत्तरदामी हैं:—

## (म) निदेशक

- पुस्तकालय की व्यवस्था ।
- प्रमोगशाला व ग्रावस्थक ग्रीक्षक उपकर्शो की उपलब्धि।
- प्रशिक्षणार्थियो के ग्रावास व भोजन की व्यवस्था ।
- 4. वित्तं व त्रय ।
- 5. परामगंद की सलाह से समय विवरण ।
- 6. ग्रमुशासन ।
- 7. सामुदायिक जीवन खेल भादि।
- कार्यालिवक कर्मचारी व चतुर्थ श्रे स्मी कर्मचारी ।
- 9. शिविराधियो द्वारा ग्रध्यापन के लिये कक्षा (क्षात्र) की व्यवस्था ।
- 10. प्रशिक्षणाधियो का माकस्मिक मनकाश (जहा बहुत ही मानश्यक हो)।
- परीक्षा भीर चलाकन (साइक्लो-स्टाई) सामग्री की व्यवस्या ।
   प्रिवित की क्यवस्था से संस्कृतियत ग्रन्थ कार्य ।

#### (व) परामशंद--

- सन्दर्भ ध्यक्तियो की घपनी वार्ताझी, प्रदर्शन पाठी झादि की प्रस्तुति मे उचित निर्देशन देवा ।
- 2. सन्दर्भ्यं व्यक्तियो में (स्वयं के सहित) शैक्षिक कार्यं का समुचित विभाजन करता ।
- समय विभाग के धनुसार कार्यक्रम को क्रियान्वित करता ।
   सन्दर्भ्य व्यक्तियों के प्रथ्यापन कार्य का प्रथलोकन करता और उसमे उषित सुधार लाने
- के लिए उन्हें समय-समय पर उचित परासमें देता।

  5. प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षिक कठिनाइयों का आकृतन कर उनके निशरण का प्रयास
- करना। 6. परीक्षा का परख-पत्र तैयार करवाता।
- 7. शिविर का विवरण तैयार करना।
- 8. मैधकिए मान्यकतामो के बनुसार शिविर निदेशको को उचित पराममें देना !
- समय-समय पर कार्य कक्ष-मण्डल की बैठको का आयोजन कर किये गये कार्य का मूल्या-कल करना और उसके प्रकाश से आये क कार्यक्रम का स्थोचित रूप देना।
- 10 शिविर से सम्बन्धित ग्रन्य शैक्षिक कार्य ।

#### 2. संदर्भ स्पत्ति

- परामर्शदा द्वारा निर्देशित वार्वाभो एवं प्रदर्शनपाठो की रूपरेखा तैयार करना ।
- 2. भावटित कालाश में सम्बन्धित वर्ग या सवर्ग को बार्ता देना ।
- सम्बन्धित कक्षा को परामर्श्वदा द्वारा दिए गए प्रदर्शन पाठ पदाना ।
- 4. पपने वर्ग से सम्बन्धित प्रशिक्षणाचियों के लिखित कार्य की जान करना।
- कार्यक्रम के सम्बन्ध में परामर्श्वदा के द्वारा दिये गर्म अन्य कार्यों को भली प्रकार सम्पादित करता ।

## 3 वित्त, भोजन व आवास—

 शिविर के मश्री सम्बन्धित व्यक्तियों को रकम का गुगतान श्रीव्रम रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

| 102] | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [प्रशिक्षण सस्वाए                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2)  | जहा प्राज्ञा दी नाय विनित्र में भाग लेने वालों के निये धन की<br>की जाय । मंदि निधि उपलब्ध न हो तो विद्यालय निरीक्षक<br>करेंगे। यदि विद्यालय निरीक्षक को ही स्वीकृति देनी हो तो ने प्र<br>में धन ग्रेय हो या न हो ।                                                                                                                                                                                                              | इसको शीघ्र व्यवस्था                                                                                                      |
| (3)  | शिविराधियों के ग्रानास व भोजन की व्यवस्था शिविर निदेशक ह<br>साथ भोजन व ग्रावास शिविर को सफलता व सामाजिक जीवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| (4)  | राज्य द्वारा सचालित कार्यभोष्टियो व शिविर मे भाग सेने व<br>भोजन च निवास व्यवस्था राजकीय व्यय पर की वह ही दैनिक<br>मिलेगा। जहर राजकीय व्यय पर व्यवस्था नहीं वहां दैनिक सत्ता<br>बावेगा। जो निविर या मीस्ट्या विभाग द्वारा प्रायोजित नहीं है<br>मति से भाग सेने वालों को यात्रा व दैनिक भत्ता उन्ही ग्रमिकरर<br>जो उन्हें ग्रायोजित कर रही हैं। उनमें भाग सेने वालों को निभ्नता उत्ती स्ववस्था में दिया जांग्या व्यवस्था स्वास्था | भत्ते का 1/4 हिस्सा<br>नियम के अनुसार दिया<br>हूँ उनमे विभागीय अनु-<br>हो द्वारा दिया जायेगा<br>हारा द्वारा यात्रा/दैनिक |
| (5)  | चितिर में भाग लेने वाले धच्यापको को नियत्रक सधिकारी उत<br>भगतान करेगे जितनी कि पूरी सर्वाध के नियमानुसार दैनिक भन्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |

देता चाहिए।

4. धूस्पोक्त
(1) विवित्र काल में प्रशिक्षणाधियों का मुत्याकन किया जाना चाहिए। प्रच्छा व स्थिपूर्ण कार्य करने वालो की पहचान की जानी चाहिए और ग्रस्थित करने वाले प्रीर प्रध्यापकी चित्र ज्ञायों के पहचान की जानी चाहिए और ग्रस्थित करने वाले प्रीर प्रध्यापकी चित्र ज्ञायापकी चित्र ज्ञायापकी चित्र ज्ञायापकी चित्र ज्ञायापकी चित्र ज्ञायापकी के वारे में विस्तृत ज्ञानकारी शिविर निदेशक, विद्यालय निरोधक व निमुक्त प्रथिकारी को देगे। सम्बन्धित प्रथिकारी उस पर प्रागे कार्यवाही करेंगे।

भगे हो। नियनक क्रिकारी चिवित को समान्ति के बाद सीप्रतिशीघ्र (लगभग एक माह) यात्रा व दैनिक भन्ता दिल कोधायिकारी को भेज देने चाहे उस मद में घन हो या न हो। यदि मद में घन न हो तो कोधायार में दिल भेजने के साथाय दह कार्यों लग्द को प्रतिरिक्त धन की माग का प्रार्थना-पत्र भेजना प्रनिवार्य है। विद्यालय में उप-क्रिस्त होने के पन्नह दिल के सम्बर प्रध्यापक को यात्रा भन्ता दिल प्रवास प्रदर्श कर स

प्रकार के प्रध्यापकों के बारे में बिस्तृत जानकारी विविर निरेशक, विशालय निरीक्षक व नियुक्ति प्रधिकारी को देगे। सम्बन्धित प्रधिकारी उस पर प्रधान कार्यवाही करेंगे।

(2) प्रधिकार किविरों की समाध्ति पर प्रधासनिक व मौक्षिक सम्पूर्ण कार्य का भी मुख्याकन कि उपकरण सम्बन्धित आधीलन प्रधिकारी तियार करें और विविराधीं व सम्बन्धित प्रधिकारी इसका मुख्याकन करेंगे। प्रतिवेदन में इसका उत्तरेख होना चाहिए जिससे कमिया दूर हो सके और भविष्य में सुधार के नियं प्रधायक्षक सामग्री उपलब्ध हो सके। विविर के प्रारम्भ से ही प्रधिक्षशाधियों का गीरिक मुख्याकन किया जाना चाहिले और कल्प में नी ताकि उपलब्ध हो सके।

मूत्याकन किया जाना चाहिये धौर धन्त में भी ताकि उपसब्धि झात हो सके।
उपाजित अवकाश-(1) अनुच्छेद 1 के खण्ड 4 में विश्वत अभिकरशो द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभागीय
आज्ञा से श्रीध्मकातीन अवकाश में भाग कैने पर सभी अवकाशभोगी अधिकारियाँ अध्यापकों को राजस्थान सेवा नियम जान 1 के नियम 92 (आ) के अनुसार उपाजित
अवकाश का लाम मिलेगा। शिविर निदेशक, परामर्थद व सदस्य व्यक्ति जिन्हे मानदेग

मिलता है, उपाजित भवकाश के मधिकारी नही होगे।

5

प्रशिक्षण संस्थाणी

- शिविर निदेशक प्रत्येक शिविरायीं को उपस्थिति प्रमास पत्र बैंगे जिसमे शिविरकाल मे लिए तये ग्राकस्मिक या ग्रन्थ ग्रवकाश का भी उल्लेख होगा। वे प्राथमिक व माध्य-मिक ग्राला के ग्रध्यापको का समेकित (कन्सोलिडेटिड) विवरण सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक (अब जिला शिक्षा अधिकारी) को भेजेंगे जिसके आधार पर विद्यालय निरीक्षक उपाचित ग्रवकाल की ग्राज्ञा प्रसारित करेंगे।
- धनवर्ती कार्यः ---
  - (1) प्रत्येक प्रशिक्षण कार्येकम की सक्षिप्त रूपरेखा, ब्रध्यापक और प्रधानाध्यापक की इस सम्बन्ध में धतुवर्ती कार्य के लिए अपेक्षाओं व सुविधाओं का विवरण धायोजन अभि-करता द्वारा तैयार निया जाकर हर प्रशिक्षणार्थी व उससे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक व विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण समाप्ति पर भेजा जाना चाहिये।
    - प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति पर अनुवर्ती कार्य बहुत आवश्यक है-(2)
      - स्थानान्तरण व नियक्ति के समय प्रशिक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिये। ग्रह्मापको को प्रशिक्षण की विधि काम म साने की पूरी सुविधाए दी जानी (ৰ) चाहिये।
        - (स) उप निदेशक, विद्यालय निरीक्षक, विद्यालय उप निरीक्षक भौर ग्रन्थ पर्यवेक्षको को समय समय पर देखते रहना चाहिये कि प्रशिक्षण का ठीक से उपयोग हो
      - रहा है और उन्हें मार्ग-दर्शन भौर स्विधार्ये उपसम्ध कराती चाहिये। परिवीक्षण कार्यक्रम में भागीजन करने वाले सस्वानी की भी सम्मिलित होना
      - चाहिये। (ध) मावश्यक उपकरशो के क्रय की समय पर ब्यवस्था करनी चाहिये ग्रीर उनकी ठीक से देखभाल होनी चाहिये।

#### विविध ---

- शिविर का उद्घाटन भीर समापन कार्यक्रम में समय नष्ट होता है अत. ये भीपचारिक (1) कार्यक्रम मानीजित नहीं किये जाने चाहिये। प्रथम दिवस ही शिविर मारम्भ होते ही प्रशिक्षण कार्यकम प्रारम्भ हो जाना चाहिये। विभाग द्वारा सवासित कार्यगोध्दी श्रीर प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिनियुक्त किये जाने पर
- उस प्रवधि में के बीच प्रशिक्षणार्थियों को किनी दमरी कार्यगोध्ही से भाग लेने की प्राज्ञा नहीं दी जायेगी । किसी इसरी कार्य गोध्डी के लिए स्वय किये हुए प्रमुखन्ध स्वतः ही निरस्त समक्षे जाय।
- सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः घोषित भवशाच मे ही होना चाहिये ताकि (3) विद्यालय में सामान्य कार्यक्रम में कोई बाधा न पड़े। यदि संत्र के बीच में ग्रायोजन की प्रावश्यकता हो तो विभाग की पूर्वाज्ञा प्राप्त करनी ग्रावश्यक है।
- वादिक मोपनीय प्रतिवेदन में पृति करने वाले ग्रधिकारी संस्वन्धित प्रध्यापक के प्रशि-(4) सल का दिवरल व्यावसायिक उन्नति के मन्तर्गत तिसंगे ।
- प्रशिक्षणाधियो का जिविर में अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। अनुशासन (5) भग करने वानो के प्रति धनुसासनारमक कार्यवाही की जानी चाहिये।
- (6) शिविर का अनुशासन व अन्य प्रशासनिक व्यवस्था का निदेशक के बाद सीधा सम्बन्ध विद्यालय निरीक्षक से है। वे ही मिविर निदेशक की शकाओं का समाधान करेंगे भीर

| 104]     |                                                                                                 | राजस्थान शिक्ष                                                                                                                       | ा नियम सहिता                                                   | [2                                                                       | शिक्षरण संस्थाए                                                    |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|          | ग्रन्थवस्या होने पर इसकी जाच कर उचित व्यवस्या करेंगे घौर इस कार्यातय को भी<br>इसकी सूचना देंगे। |                                                                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                    |  |
| (7)      | निर्भर है। निर्र<br>करेगे और निदेश<br>करण को भेजेंगे<br>उचित व्यवस्था                           | फलतापूर्वक उपयोग<br>क्षक, उप निरीक्षक<br>क व परामशैंद से र<br>ग्रीर अनुच्छेद कै<br>हरेंगे। विद्यालय वे<br>रुरण भीर इस कार्या<br>से । | ह व उप निदेश<br>सम्बन्धस्थापितः<br>के खण्ड 2 के<br>निरीक्षण भा | क सेवारत कार्यक<br>कर अपने अनुभव<br>अनुसार अनुवर्ती-<br>भनेख में वे इसका | मो का निरीक्षण<br>भायोजन ममि-<br>कार्यक्रम के लिए<br>उल्लेख करेंग। |  |
| (8)      | ग्रीर एक सप्ताह<br>को भेजेंगे तथा इ                                                             | शक प्रशिक्षरण की स<br>के भीतर मायोजना<br>सी प्रकार मायोजन<br>गम्ति के एक माह मे                                                      | । भ्रभिकरण, वि<br>। भ्रभिकरण भी                                | द्यालय निरीक्षक भी<br>सम्पूर्णकार्यक्रम                                  | र इस कार्यालय                                                      |  |
|          |                                                                                                 | जिला निरीक्षणाल                                                                                                                      | <del>,</del>                                                   | ****                                                                     |                                                                    |  |
|          |                                                                                                 | ŧ                                                                                                                                    | নে                                                             |                                                                          |                                                                    |  |
|          |                                                                                                 | •••प्रशिक्षस सिविर                                                                                                                   | मे प्रति नियुत्त                                               | अध्यापको कावि                                                            | बरण                                                                |  |
| क्रस. ना | म ग्रघ्यापक पद                                                                                  | श्राला मोम्पता                                                                                                                       | पिछले तीन<br>वर्षों का<br>ग्रध्यापन कार्य<br>कक्षाए विषय       | पिछले पाच वर्षी<br>मे यह प्रशिक्षण<br>प्राप्त किया ग्रयवा<br>नहीं        |                                                                    |  |
| 1        | 2 3                                                                                             | 4 5                                                                                                                                  | 6                                                              | 7                                                                        | 8                                                                  |  |
|          |                                                                                                 | ****************                                                                                                                     | 'ग्रीष्मकालीन वि                                               | ग्रविर                                                                   |                                                                    |  |
|          |                                                                                                 | स्थान                                                                                                                                | ******************                                             | ****                                                                     |                                                                    |  |
|          |                                                                                                 | उपस्थित शिवि                                                                                                                         | रावियो की मूच                                                  | दी<br>                                                                   |                                                                    |  |
| कस न     | ाम झध्यापक पद                                                                                   | स्थान वेतन श्रे                                                                                                                      | णी कार्यमुक्ति<br>दिनाक                                        | शिविर मे उपरि                                                            | त्यति ग्रन्य<br>— विवरण                                            |  |
|          |                                                                                                 |                                                                                                                                      | दिवाक                                                          | समय वि                                                                   | —— विवरण<br>स्नाक                                                  |  |
| 1        | 2 3                                                                                             | 4 5                                                                                                                                  | 6                                                              | 7                                                                        | 8 9                                                                |  |
|          |                                                                                                 | ग्रनुपस्थित शि                                                                                                                       | वरायियो की सूच                                                 | गी                                                                       |                                                                    |  |
| क स      | नाम ग्रध्यापक                                                                                   | पद                                                                                                                                   | स्थान                                                          | नियुक्ति पः                                                              | त मे ऋम सस्या                                                      |  |
| 1        | 1                                                                                               | 3                                                                                                                                    | 4                                                              |                                                                          | 5                                                                  |  |

### शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रसार सेवा कार्य<sup>1</sup>

- (1) कार्य प्रलाक्त प्रत्यक जिल्लक प्रशिक्षण विद्यालय प्रपत्नी प्रपत्नी प्रायोगिक सानाधा के समुप्रयत्न हुतु काय कर और वहा के शिक्षकों को प्रपत्ने काय को उपत करने म सहायक हो। इस प्रकार शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के स्तर पर सभी मानवीय भीर भौतिक साधन प्रादि सुविधा क धनुसार इन कार्यों क लिए उपयोग म लाये जातें।
  - जहा जिक्षा प्रसार सेवा केन्द्र कोले गये है वहा एक सम-वयक का प्रतिरिक्त पद होता है। यह सम-वयक जिक्षा प्रवार सवा काय म वहल करन का जिम्मा उठाता है। वह कार्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के मागदणन म करता है। ऐसे विद्यालय का प्रधानाध्यापक रूस केन्द्र का मानदिनवेशक होता है। विज्ञ विद्यालया म वह के द्र को ना जा चुका है वहा के धनुदेशक, जिपिक धीर चतुण श्रीणी क कमचारी सभी इस वेन्द्र को उदी प्रकार जिक्षा सेवा प्रसार कार्य म सहायक होने क विन्मेदार है, जसे व उन विद्यालयों म जिम्मेदार हैं जहां ऐसे केन्द्र सभी तक नहीं खुले हैं। ऐसे केन्द्रों को विद्यालयों के भीतिक शाधनी क उपयोग का भी दूरी तरह प्रधिकार है। केन्द्र के द्वारा तैयार की गई योजना की कार्योन्वित म सभी आवश्यकतानुसार सहयोग करेंगे। शिक्षण प्रधिक्षण विद्यालय के बाहर के कार्य समस्यक को दूरे करते है।
  - (2) विद्यालयो का सेवा प्रसार कार्य के सिल् चयन विश्वक प्रतिक्षण विद्यालय का विशा सबा प्रसार केन्द्र सपन कावजनों के नवासन क नित् प्रणिक्षण विद्यालय के प्रास पास की सरीब 10 प्राथमिक एव उच्च प्रायमिक विद्यालयों का चवन करता है। इस चयन मं प्राथमिकवा उन विद्यालयों को दी आवे जिससे प्रियक अच्छा सहयोग मिल पाना निश्चत हो। इस दृष्टि से यह भी जरूरी नहीं है कि यह विद्यालय शिक्षक प्रविक्षण विद्यालय के प्रभीन नी दूरी म ही हो। एक केन्द्र विभिन्न दिकाया म उपयुक्तता की दृष्टि के प्रशास के प्रभीन नी दूरी म ही हो। एक केन्द्र विभिन्न दिकाया म उपयुक्तता की दृष्टि से प्रभीन की साथ प्रवास के प्रभीन की विद्यालयों को भी अपने वाहर के विद्यालयों को भी उन्हें प्रायत विद्यालयों को माग दर्शन देने म कभी नहीं प्रायत विद्यालयों को माग दर्शन देने म कभी नहीं प्रायत ।
  - (3) परामग्रेदाशी समिति की रचना भीर कार्य यह समिति प्रत्यक शिक्षा सदा प्रसार केन्द्र की होगी। इस समिति म मीटे रूप स निम्न सदस्य होग —
    - (क) जिला शिक्षा अधिकारी/वरिष्ठ उप जिला शिक्षा शिकारी
    - (स) सर्वधित उप जिला शिक्षा प्रधिकारी
    - (ग) भवर उप जिला शिक्षा श्रविकारी और जिल्ला सवा प्रसार श्रविकारी
    - (प) स्थानीय माध्यमिन/उच्च माध्यमिक विद्यानय क प्रधानीध्यापक प्रौर प्रधानाध्यापक
    - (F) उच्च प्राथमिक विद्यालया के प्रधान (एक प्रधानाध्यापक ग्रीर एक प्रधानाध्यापका)

श्वितरा शिप्त/वी/19005/44/67-68 दिनाव 11 जून, 1968 ।

जिला शिक्षा अधिकारी इसके अध्यक्ष होने । उम बैठक से केन्द्र दारा तैयार किया गया ग्रीर राजस्थान शिक्षा सस्थान की राग से ग्रतिम रूप से दिया गया ग्रामामी सन का कार्यंत्रम, स्वीज्ल सर्य एवं बलमान सत्र के कार्जी का प्रतिवेदन प्रवगति हेत प्रेपित बिया जावेगा । इस बैठक में सबधित जिला शिक्षा धर्धिकारी या उप जिला शिक्षा ध्वधिकारी (वरिष्ठ), उप जिला शिक्षा अधिकारी, अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी ग्रीर शिक्षा प्रसार अधिकारी को श्रानिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा । यद्यपि इस र्धठक को मामत्रित करने के पूर्व उपरोक्त मधिकारियो और मुख्यत: जिला शिक्षा

ग्रधिनारी की सुविधा की दृष्टि में रखा जावेगा । परन्तु किन्दी बनियतित स्थितियों के कारण वे उपस्थित न हो सकेंगे तो अपना प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार स्वीकृत कार्यत्रम, केन्द्र के लिए, जिला किशा श्रधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यत्रम माने जायेंगे । इस स्वीकृति के पश्चात केन्द्र के मानद निदेशक केन्द्र के धन्तर्गत शामिल विद्यालय के शिक्षकों की संगोध्टियों ब्रादि के कार्यक्रम के धनुसार व्यवस्था करेगा और जिला शिक्षा ग्राधिकारी सर्वावत ग्राधिकारियो एव शिक्षको के वैनिक भत्ते व यात्रा व्यय के चकारे की व्यवस्था करेगा। एक बार जब कार्यत्रम स्वीकार हो जायेगा तो उससे सम्बद्ध विभिन्न पक्षो पर अलग अलग स्वीकृति प्राप्त करने की भावश्यकता नहीं होगी।

परामभौदात्री समिति की बैठक प्रत्येक सत्र के बन्त में धामत्रित की जावेगी।

राजस्यान शिक्षा निषम सहिता

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं मानद निदेशक

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के सभी अनदेशक

प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान (प्रधानाध्यापक 2, प्रधानाध्यापिका 2)

विविक्षसम् सस्यार

स्वीकत कार्यक्रम की एक प्रति राज्य शिक्षा संस्थान (घव राज्य शैक्षिक घनुसंघान व प्रशिक्षरा सस्थान) को एव परामग्रंदात्री ममिति के प्रश्येक सदस्य के पास रेकार्ड हेत भेजी जाया करेगी। जिला सेवा प्रसार केन्द्र के ग्रीर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयी के ग्रम्य सदस्यों का

(4) जलरदायित्वः

मानव निदेशक --- मानद निदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सम्पूर्ख (略)

भायंक्रम को गति प्रदान करे। इस उद्देश्य से वह निम्न कार्य करेगा :-

केन्द्र के कार्य सचासन हेतु एक स्वतन कमरे की व्यवस्था करना । (1) केन्द्र के कार्यक्रम की रूपरेखा को पूर्णतया देने हेत् समन्वयक को मार्ग दर्जन (2)

देना और उसके यूते के बाहर के कार्य को खुद पूरा करना। (3) समन्वयक के क्षेत्रीय कार्य का निरीक्षण ।

1061

(घ)

(छ)

(র) (হা)

समन्वयक १

सारे सत्र में कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यालय का समन्वयक सार जाकर निरीक्षण करेगा । शिक्षको को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देगा ।

की, बजट के विद्यालय में प्राप्त होते ही समन्वयक को प्रवगति देगा।

निरोक्षण प्रतिवेदन निद्यालयो की पिनका मे खुद ग्रक्तित करेगा। समन्वयक को दिये जाने के सुकाव मत केन्द्र पर इस हेतु बताई गई पजिका

में ग्रावित करेगा। शिक्षक प्रशिक्षसम् विद्यालय के बजट में केन्द्र के लिए निर्धारित धनराशि अससे उस बन के उपयोग के सिए प्रस्ताव प्राप्त करेगा। इन प्रस्तावों में यदि हेर-फेर करना हो तो समन्वयक की राय से परिवर्तन करना पडना भीर सर्वे के सिए उसके प्राधकार को स्वीकृति देवा ग्रन्थया सर्वाधत भिषकारियों से स्वीकृति प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।

- (6) केन्द्र से सबंघ पत्र सीधे समन्वयक को देगा जिससे उन पर शिवनम्य कार्यवाही हो सके।
- (7) विश्वक प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पर जो भी मानवीय और भीतिक साधन उपलब्ध हैं उनका लाज केन्द्र की झावस्यवता के झनुसार मिलता रहे। इसकी व्यवस्था करेबा (विद्यालय और केन्द्र में भेदभाव की भावना न पैदा हो इस हेतु सभी समय प्रयत्न करेवा)।
- (8) समन्वयक शिक्षक प्रशिक्षण की समस्वाधों से लगातार सम्पर्क में रहे इस हेतु मानद निदेशक उडके लिए सप्ताह में कम से कम तीन भीर प्रियक म प्रियक छः कालाश की शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के समय विभागवक में व्यवस्था करेगा। यह ध्यवस्था विद्यालय समय के शुरू के या प्रस्त के कालाशों में इंड प्रकार की जायेगी कि समन्वयक का परिवीक्षण कार्य हेतु बाहर जाने में सहायक हो।
  - (9) समन्वयक्त का सेवा प्रसार कार्य एव विधालय को मार्गदर्शन निविच्न चलता रहे इसकी जिम्मेदारी खुद उठायेगा । विदालय मे किसी प्रमुदेशक के धभाव मे उसका कार्य धन्य अनुदेशको से सेवा तथा समन्वयक्त को शिक्षा सेवा प्रसार कार्य करते रहने की पूरी-चूरी सुविधा देगा ।
  - (10) प्रति वर्ष सन के धन्त ने परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलावेगा ग्रीर समस्वयक द्वारा प्रस्तुत सन के कार्य के प्रतिवेदन व घाषानी वर्ष की योजना को समिति द्वारा स्वीकार करावेगा।
  - (11) मानद निदेशक "त्युज लेटर" निकालने की व्यवस्था करेगा मीर उसके केन्द्र के कार्यकमों से प्रत्य केन्द्रों को भी स्वयंत रखेगा।
  - (12) केन्द्र के कार्यों की सफलताम्रो एव ग्रसफलताम्रो के लिए स्वय को भी भ्रपने स्तर के अनुवार भाषीदार मानेगा।
- (क) समध्वयक: समन्वयक का जिम्मा है कि वह केन्द्रों के कार्यफ्रमी को कार्या-न्वित करे। इस उट्टेंक्य से वह निम्निसिखित दायित्वों को बहुन करेगा:
  - (1) केन्द्र से सम्बद्ध विद्यालयों की धावस्थकताओं घोर सुभायों को दृष्टि म रखते हुए कार्यवसी की स्थरेखा तैवार करना धोर मानद निदेशक की राय से फेर दबक करना घोर राज्य खेंकिक धनुस्रपान एव प्रशिक्षण संस्थान में इन योजनाओं को धन्तिम स्थ देने के लिए प्रामित्रत कार्य-मोप्ठी में उसे धन्तिय स्थ देना।
  - (2) विद्यासयो का निक्चिन योजना के प्रनुवार परिवीक्ष्ण करना। प्रत्येक वार में प्रत्येक निवानन में आकर जो कार्य किया गया है उसका विवरण उस विद्यालय की पतिका में ध कित करना घीर उसकी दूसरी प्रति केन्द्र के रेकार्ड में सुरक्षित रखना विषये केन्द्र के निरीक्षण के समय उन्हें प्रस्तुत किया वा सके।

# ग्रध्याय 10

#### छात्रावास

# भोट:—इस प्रध्याय के नियम 1 व 3 केवल सार्वजनिक प्रवन्य की सस्याधी पर ही लागू होते हैं। ख्रात्रावास की स्थापना

- (1) जहा शिक्षण सस्याए हैं वहा जिन छात्रों के प्रपत्ते घर नहीं हैं वहा यदि माग हो। इन छात्रों को शिक्षण सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए जहां भी सम्भव होगा विभाग सार्वजिन प्रवश्य की सस्यायों के साथ छात्रावास की व्यवस्था करेगा।
  - (2) सामान्य नीति के अनुसार छात्रावास साधारखतया निम्न सस्यामो से सलग्न रहेगे :
    - (1) महाविद्यालय

٦

- (2) उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय
- (3) उष्च प्राथमिक विद्यालय
- (4) प्रशिक्षण विद्यालय
- (5) विजिष्ट विद्यालय ।
- (3) भवन : जहा पर राजकीय मचन उपलब्ध नहीं हो बहा पर खानावास किराये के मका में स्थापित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मुविधायें, मोहत्ला तथा सस्था से दूरी को ध्यान एखते हुए किसी योग्य मकान का चयन किया जाना थाहिए।
- (4) निवास की शर्ते : सत्या के प्रयान द्वारा उनको मुक्त नहीं किये जाने की त्यिति मे सक्ष्यात्रों को निम्न मे से किसी एक परिस्थिति म धनस्य रहना पढेगा :
  - (ध) माता-पिता के साथ
  - (ब) स्वीकृत ग्रभिभावक के साथ
  - (स) विभाग ढारा स्वीकृत किसी छात्रावास मे
    - जो छात्र उपरोक्त में से किसी भी धर्व के अनुसार नहीं रह रहे होगे उन्हें सस् से हटाया जा सकता है तथा यह तथ्य छात्र रिजस्टर में भी अकित किया जावेगा
- (5) द्ववस्था तथा देख-रेख: छात्रावाती की व्यवस्था के लिए सस्था का प्रधात उत्तरदाः है तथा प्रधीक्षक प्रथवा अधीक्षको की निमुक्ति करने से यह अपने दायित्व से मुक्त नही होगा।
- (6) प्रत्येक छात्रावास, यही निवास करने वाले एक अधीराक के प्रधीन रहेगा जो कि सदिष् सहस्या के स्टाफ का एक सदस्य होगा । यदि क्लिंग एक ही छात्रावास से निवास करने वाले छात्रो । सह्या 60 से प्रधिक हो जावे तो प्रध्यापकों में से एक सहायक अधीक्षक की नियुक्ति की जा चाहिये ।
- (7) छात्रावास प्रधीक्षक सस्या के प्रधान द्वारा सामान्यतया दो वपं तथा विशिष्ट रूप तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा।
  - (8) संस्था के प्रधान के निर्देशन में छात्रावास अधीक्षक का सामान्य कर्तव्य उसकी सीपे हुं सो के प्रभिभावक का कार्य करना, उनके साथ रहुमा, उन पर नियमस्य रखता, उनके कार्य तथ

नोरजन की देखरेख करना, उनके निवास की व्यवस्था देखना तथा वह सब करना जो कि उनके गिरीरिक, नैतिक तया मानसिक उत्थान तथा उनकी प्रसन्नता के लिये यह कर सके, होगा। इस मान्य कार्य के म्रतावा प्रधीशक की विषेष तीर पर निम्न कार्य भी करने पड़ेये —

- (क) छात्रो मे अनुशासन तथा नैतिकता को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होना ।
- (ल) छाप्रावास नियमो का पालन करना तथा ऐसी मनुषामनहीनता प्रथवा नैतिक स्तर की पिराबट का मस्या के प्रधान के घ्यान में लाना, जिसके लिए वह स्वय कुछ नहीं कर सके।
- (ग) विभाग द्वारा निर्धारित उचित रिजस्टर तथा प्रभिलेख रखना ।
- (भ) छात्रावास से सम्बन्धित समस्त बकाया रकम की उन्हें प्रतिमाह सूचना देना तथा उनसे बसूल की गई रकम के लिए रसीद देना।
- वीमारी व ग्रम्बच्छता कं सब मामको की सुबना देना तथा छात्रावास के विधित्सा ग्रीयकारी भीर छात्रो के मध्य मध्यत्व का कार्य करना।
- (च) छात्रो मे बकाया रकम की बमूलो करने के लिए उत्तरदायी होना तथा समस्त ग्राय व अयय का हिसाब रखना।
- (छ) छात्रो की भोजन व्यवस्था की देखरेल करना।
- (ज) छात्रावास के बतुर्थ शें शों कर्मचारियो पर नियत्रण रखना तथा प्रवने सतीय के लिए यह देखना कि रसोईघर, भोजन कक्ष, निवास कक्ष, वौचालय प्रादि सब स्वच्छ स्वास्थ्य-कारक रिवति भें हैं।
  - (क्र) निर्धारित पण्टो में छ। तो की ग्रध्ययन व्यवस्था को देखना।
  - (ङा) छात्रावास में खेलों में आग लेना तथा खेल के मैदान में छात्रों के माचरण पर नियत्रण रखना।
  - (त) सस्था के प्रधान द्वारा वताये हुए ग्रन्य समस्त कार्य करना ।
  - (ध) छात्रों के सहयोग से सांस्कृतिक, खेलकूद तथा मनोरजन सम्बन्धी प्रवृत्तिया तथा प्रति-योगिताये, राष्ट्रीय पदो का आयोजन झादि की व्यवस्था करना।
    - मोड : जिन छात्रावास म सहायक प्रधीक्षक होते, वहा उपरोक्त कर्तव्यों के पालन में वह प्रधीक्षक से सहयोग करेगा।
- (9) चिक्तिस सेवा: नियमित चिकित्स सेवा के लिए प्रावधान किया जावेगा। जहा समय हो सके किसी प्रच्छी रिवित के हवादार कमरे में रोगियों के लिए चिकित्सा वस बनाया जावेगा।
- (10) यदि सम्भव हो तो प्रस्तेक छात्रावास में एक ऐसा कक्ष होगा जहा पर समाचार पत्र पत्रिकाए रखी रहेगी।
- (10) प्रवेश : छात्रावास मे छात्री को प्रवेश सस्था के प्रधान की स्वीकृति से ही मिल सक्ता प्रम्यमा नहीं । सस्या का प्रधान किसी भी प्रवेशार्थी को कारण बताये विना प्रवेश से मना भी कर सकता है ।
- (12) चेचक का टीका लगाये दिना तथा मान्यता प्राप्त सस्था ने छात्र हुये दिना किसी भी छात्र को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । यदि कोई छात्रावास किसी सस्या विशेष से सम्बद्ध है तो सम्बन्धित सस्या के छात्र के अतावा दिनी क्षत्य को उस छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।
- (13) निषम : छात्रावास में भावरेल के लिए निम्न विषयों पर सम्बन्धित सस्या के प्रधान द्वारा विस्तृत निषम बनाय जा सकते हैं।
  - (ग्र) भोजन की व्यवस्या।

| 20]         | राजस्थान विक्षा नियम सहिता                                                                            | [पुस्तकालय           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|             | (3) ानगर परिषद के दो मनोनीत प्रतिनिधि जो स्वय नगरपरिषद के                                             |                      |
|             | सदस्य होने चाहिय                                                                                      | सदस्य                |
|             | (4) पाठक/सदस्यो द्वारा मनोनीत दो सदस्य                                                                |                      |
|             | (5) पुस्तकालयाध्यक्ष पदेन सचित्र होगा                                                                 | ,,                   |
| (111)       | क्षेत्रीय पुस्तकालय उप समिति (सदस्य सं. 11)                                                           |                      |
|             | (1) उप निदेशक शिक्षा विभाग                                                                            | समिति ग्रध्यक्ष      |
|             | (2) जिला प्रिक्षा अधिकारी                                                                             | सदस्य                |
|             | (3) उच्चतर स्तर के स्थानीय राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य                                            |                      |
|             | (पुरुष-1, महिला-1)                                                                                    | *1                   |
|             | <ul> <li>(4) नगर परिषद् के दो मनोनीत प्रतिनिधि जो स्वय नगर परिषद्<br/>के सदस्य होने चाहिये</li> </ul> |                      |
|             | क सदस्य हान चाह्य<br>(5) पाठक/सदस्य                                                                   | ,,                   |
|             | (5) থাকেগ্ৰহণ<br>(6) জিলা                                                                             | **                   |
|             | (7) पुस्तकालय                                                                                         | **                   |
| (2)         | इन समितियों के सदस्य दो वर्ष तक अपने पद पर कार्य करते रहेगे अशा                                       | ा<br>वें कि ने शारीस |
|             | मनोनीत सदस्य कितनी ही बार पुनः मनोनीत किया जा सकता है।                                                | 3 141 4 94114        |
| (3)         | समिति के सदस्य जो त्याग पत्र देना चाहे उन्हें त्याग पत्र देने के कारएां                               | ो से बध्यक्ष को      |
|             | ाना चाहिए जो कि निर्वाचन द्वारा या अन्य दिये गये नियमो के अनुसार                                      | रिक्तस्थानको         |
|             | ए प्रावश्यक कार्यवाही करेगा।                                                                          |                      |
|             | ि बिना मान्य कारएों के समिति की लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित<br>।त देने को बाष्य किया जायेगा।       | रहने से सदस्य        |
| (5)         | पुस्तकालय समिति का साधारणात्या कार्य इस प्रकार से होगा :                                              |                      |
| (1)         | निदेशक शिक्षा विभाग को पेश करने के लिये वार्षिक वजट पर विचार                                          | करनाएव उस            |
| ,           | पर धपनी सहमति प्रकट करना ।                                                                            | •                    |
| (11)        | पुस्तकालय के लिये पुस्तकों, पत्रिकार्ये तथा समाचार पत्रो का खयन करन                                   | TT :                 |
| (111)       | अन्दा देने वाले एव आगन्तुको के सुकावो और शिकायतो पर विचार क                                           | रना ।                |
| (17)        | पुस्तकालम में स्थामी या घरथामी प्रयोग के लिये किलाबो एवं ग्रन्य वस्तु<br>स्वीकृति या कस्वीकृति करना । | बो की मागकी          |
| (v)         |                                                                                                       | तो की सभावा।         |
|             | ) निदेशक शिक्षा विभाग की स्वीकृति से सस्या के कार्य का वापिक प्रतिवे                                  |                      |
|             | )<br>प्रतकालय के सम्पूर्ण कार्यों पर सामान्य रूप से नियरानी व देख-रेख र                               |                      |
|             | ॥) भ्रमुदान महर्ग करना ।                                                                              | 4.11                 |
|             | ) किसी विशेष कार्य के लिये यदि ग्रावश्यकता हो तो उसके सदस्यों की                                      | गक जग संग्रिति       |
| (12         | बनाना ।                                                                                               | दक्ष वन वानाव        |
|             | पुस्तकालय के लाभार्य निरेशक शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर<br>निर्देशों का समिति पालन करेगी।          |                      |
|             | ) श्रमामिक रूप से समिति की एक बैठक हुया करेगी जिसमे त्रमानु                                           | सार सचिव द्वारा      |
| समय-सम<br>! | य पर ग्रत्प महत्व के छाटे-छोटे मामलो पर विचार किया जायेगा।                                            |                      |
|             |                                                                                                       |                      |

- (7) साधारस्त्रतया समिति के सदस्यों को चनकी बंठक होने से एक सप्ताह पूर्व मूचित किया जावेगा ।
- (8) प्रध्यक्ष की स्वेच्छा से या ग्रामिति के कम से कम 5 सदस्यो से लिखित प्रावश्यकता प्राप्त हो जाने पर समिति की प्रसाघारण, समा बुलाई जा समती है। ये ग्रदस्य प्रपने लिखित रूप में उस उद्देश्य का वर्णन करेंगे जिसके लिये वे बैठक करना चाहते है।
- (9) पिछले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये समिति की बैठक प्रमें ल माह में होगी तथा प्रियम वर्ष के लिए बजट प्रस्तावो पर विचार करने के लिए करीब प्रगन्त माह के प्रतिम सप्ताह में होगी। किसी प्रन्य विषय पर भी विचार किया जा सकता है।
- (10) चार सदस्थों के उपस्थित होने पर समिति का कोरम पूरा हो जायगा। यदि समिति की बैठक के निश्चित समय से 15 मिनट के भीतर कोरम पूरा नहीं होता है तो यह एक विशिष्ट तिथि सक स्विगत कर दी जायेगी तथा स्थागत बैठक म बिना कोरभ के ही वार्य किया जा नकता है।
- (11) समिति की बैठक को प्रध्यक्षता प्रध्यक्ष या उसकी धनुपस्थित में उपाध्यक्ष करेगा। दोनों की धनुपहिष्यति में सदस्य प्रपंते न से किसी एक सदस्य को बैठक की प्रध्यक्षता के लिए चुनेंगे।
- (12) सभी प्रथम बहुमत के ज्ञाचार पर तय किये जाये में तथा जनमत बराबर हो तो प्रध्यक्ष
- का मत निर्णायक मत होगा।
  (13) यदि कोई सदस्य किसी विषय को समिति के विचारार्थ रखना चाहता है तो वह उसके
  तिए बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम दस रोज पूर्व सचिव को उसकी लिखित में सूचना देगा।
- (14) बैठक की कार्य बाही नो इस उद्देश्य से बनाई गई एक पुस्तक में दर्ज किया जायेगा तथा दुसरी बैठक में उसे स्थोक़त किया जायेगा।
- (15) जब कोई विशेष बैठक बुलाने का समय न हो तो प्रावश्यक मामलो का निपटारा प्राप्यक्ष इरार किया जा सकता है तथा शीष्ट्रातिकीश्च सुविधा के श्रेनुसार मामला समिति के सम्मुख रक्षा जायेगा।
  - (16) पुस्तनालय के सामान्य तिरीक्षण का तथा सीमिति के प्रस्ताव पारित करने का उत्तरदायित्व प्रस्थक्ष पर होगा। वह निदेशक शिक्षा विभाग से पत्र अवहार करने में कडी का काम करेगा।
- (17) पुस्तकालयाध्यक्ष सचिव के रूप में समिति एवं उप समिति की बैठक बुलामेगा तथा समस्त कार्य स्वयम् करेगा।
  - (18) कार्यकारिली समिति पुस्तको, समाधार पत्रो एव पत्रिकामो के घपन मे सलाह देने के लिये एक उप समिति गठित करेती।
- (19) उप समिति सयोजन एवं समिति द्वारा दो वर्ष के लिए मनोनीत सदस्यों से बनेगी। परतक्तनान्याध्यक्ष उप समिति का पदेन सचिव रहेगा।

पुस्तकालय नियम सतने का समय

- सेत्रीय पुस्तकालय (मय जिला पुस्तकालय कोटा के) रोजाता 12 पण्टे नक मुले रहों । (गिमयों में छ: बजे प्रातः से नाय 8 जंडे, गरियों में 8.30 प्रातः से 7 वर्ज साय)
- (2) जिला पुल्तनालय राजाला झाठ पण्ट तक मुले रहुँग। यस्यो ने प्रात: 7 यत्रे से 11 वल्ले तक साप 5 जने से 9 वले तक. सहियों मे प्रात: 8 बने से दोषहर के 12 वले तक एव साय 4 बले से 8 जने तक.

| 22]           | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [पुस्तकालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) খল        | पुस्तकालय सवा के अधीन पुस्तके जमा कराने के केन्द्र दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | । घण्टो तक खुले रहेगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | विजे से 7 बजे तक तथा सर्दियों म साय 4 स 6 बजे तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (4) रवि       | त्रार एव राजपत्रित ग्रवकाशा म क्षेत्रीय एव जिला पुस्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ालय दो घण्टै तक सुबह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | या मंप्रात धाठ बजे से दस बजे तक तथा सर्दियों मंप्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| क) चल पुस्तका | तय उसी रूप म रिववार एव ग्रन्य राजपितत ग्रवकाशा मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भी कार्यं करते रहेगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (5) % म       | सङ्या ग्रवंकाश का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दिनों की सहया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1             | गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2             | होली (छारण्डी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3             | महावीर जयन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4             | इदुलिक्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5             | स्वतन्त्रता दिवस (15 ग्रनस्त)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6             | गाधी जयन्ती (2 सन्दूबर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7             | दशहरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8             | दोपावली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9             | गुरनामक जन्म दिवस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10            | क्रिसमिस है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मगलवार        | एव ग्रन्य राजपत्रित ग्रवकामो को पुस्तकालय के केवल वाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नालय कक्ष दो घण्टेके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| लए खुल रहगत   | कि पाठक वाचनालय सुविधा का साभ उठा सकें।1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | सबस्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | क्षेत्रीय पुस्तकालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (ফ)           | राजकीय शार्वजनिक पृस्तकालयो म सदस्यो से सदस्या जिला/दहसीस पुस्तकालयो म कप्रका 10/-, 5/- एव सी जाती है। इस नियम की सावजनिक पुस्तकालयो ने कि को हित को इंग्लिम्स रात्त हुए क्लिये वर्ष 1981-82 से पूजाता है प्रव प्रतिमृति राशि सने के स्थान पर घव केवस का प्रावमान होगा। इस व्यक्तिगत प्रतिमृति हेतु साथ मुद्रासाय पर पदस्थापित कियो भी कार्याच्यानगरपासिक प्राप्त सस्या/वचायत समिति का प्रसावजनिक स्थायो राजकीई ग्रन्य स्थायो नियासी निवसी व्यक्तिगत प्रतिमृति वे साम प्रताय स्थायो नियासी निवसी व्यक्तिगत प्रतिमृति वे साम प्रताय स्थायो निवसी व्यक्तिगत प्रतिमृति वे साम प्रताय प्रताय प्रत्य स्थायो निवसी व्यक्तिगत हो साम प्रताय पर उसे साम्यानिकरण होया। जो करण नही करायोग उनकी सदस्यता स्थायो हो सामाय हो 15 सात्र के कम अन्य गरीन के को सदस्यता नि शुक्त प्रकार को जमानत के बमा कराने की सामयपरता नही मारा पिता या सरस्य स्थाय प्रताकात के सदस्य नहीं प्रताय सा सरस्य स्थाय प्रताकात के सदस्य नहीं प्रताय से साम्या प्रता या सरस्य स्थाय प्रताकात के सदस्य नहीं प्रताय से ती सम्या के धम्यल हारा सिकारित किया गया | 5/- की नकद प्रतिमृति ं दिकाल एक पाठकों के ं दिकाल एक पाठकों के ं केपण समाप्त किया । ''व्यक्तिपात प्रतिभूति' व्यक्ति पुस्तकालयों के ग्लायाक प्रस्तकालयों के ग्लायाक प्रस्तकालयों के ग्लायाक प्रस्तकालयों के ग्लायाक प्रस्तकालयों के का स्वस्य बनाया जा वे स्वस्य अनाया जो वे स्वस्य अनाया जो वे स्वस्य अनाया जो वे स्वस्य अन्याया जो वे स्वस्य अन्याया जो वे स्वस्य अन्याया जो वे स्वस्य अन्याया जो वे स्वस्य कि द्रन वच्चों के वे स्वीर परित वह दच्चा |
|               | विविध/2738/वो 2/81-82 दिनाक 8-4-1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ८ सशि/लेखा,   | एक-1219/81-82/3 दिनाक 5-5-1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### जिला पुस्तकालय

(7) (ग्र.) सदस्यता बिला किसी प्रकार के चन्दे के नि शुक्त होगी। लेकिन सदस्य बनने वाले को जमानत के रूप म 5/- जमा कराने होंगे जो सदस्यता त्याग पर लोटाये जाने गोम्य होंगे या इतने चपत तक की राज्य या नगरपालिका के किसी स्थायी कमचारी की व्यक्तियात जमानत दिलानी परेगी। प्रत्येक सदस्य एक बार म एक पुस्तक निकलवा सकेगा।

नोट -- यव उपरोक्त (6) (ध) क धनुसार।

 (व) 15 साल से कम उन्न वाले बज्बों के लिए वही नियम नागू हाने जो क्षेत्रीय पुस्तकालय म उनके सदस्य बनाने के लिए लागू होते हैं।

## तहसील पुस्तकालय

(8) जिला पुस्तकालया के ही निवम लागू हाने ।

# चल पुस्तक जमा केन्द्र

- (9) सरपन, पटनारी या राजकीय शाना के सध्यापक द्वारा सिफारिस किया गया कोई भी व्यक्ति विना चन्दा दिय एव नकद जमानत जमा कराये पुस्तकालय का सदस्य हो सकता है। सदस्य एक बार म एक ही पुस्तक निकलवा सकेवा।
- (10) किसी भी एक पुस्तकालय के (क्षेत्रीय, जिला एव तहसील बादि) सदस्य के रूप म प्रिकट होने क लिए एक ब्यक्ति को नामाकन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करन पडेंगे। जो कि पुस्तकालय स एक आनाः देकर प्राप्त किया जा सकेगा।
- (11) सदस्य को अपना निवास स्थान परिवर्तन करने पर एक सप्ताह मे सूचित कर दना चाहिये।

#### विजेयाधिकारी

- (12) प्रत्येक सदस्य को, जैसी भी परिस्थिति हो एक या दो उधार दिकट दिय जायगे जिनके द्वारा यह एक बार म ही एक या दो पुस्तक उधार ले सकेना।
- (13) बांडक टिकट वेचल 12 मास तक ही मान्य होया तथा नामाकन प्रपन अरने पर एवं मई जानत देने पर नया दिया वा सकता है, वे अपित बिन्होंने पहुन ही जमानत की घनराशि जमा करावी है वे मपनी पहले वाली सदस्य सक्या छोड सकत है जिसक लिए जमानत पहल जमा कराई गई थीं।
  - (14) जमा वार्षिस प्राप्त करने के लिए एक माह की पूर्व सूचना दी जावेगी ।
- (15) यदि कोई सदस्य 12 मास पश्चात् धयनी सदस्यता का फिर से नवीनीकरण नहीं करा पाता है तथा इस मदस्यता की अविध समाप्त होने के पश्चात् यदि तीन माह म प्रवनी जमानत वापिस निकरवाने म धसमर्थ रहता है तो तसकी अमानत की धनराश्चि पुस्तकालय म जक्त हो लावेगी।
- (16) एक सदस्य को पुस्तक, टिकट के बदले मही, उधार दी आहेगी जा कि सहस्य को पुस्तक वापिस जमा कराते समय लीटा दो आहेगी। जब वह पुस्तक उचित तिथि पर नहीं लौटाई आती है तम वह टिकट उछ उछी समय दिया जादेगा जब कि वह देर स लीटाने का दण्ड जमा कराते।
  - (17) सदस्य की घोर से बकाया पुस्तकें तथा सभी अनामा रकमें एव सदस्यता टिकट जब तक जमा नहीं चरा दिये जाते हैं तब तक उसे अपनी जमानत की घनराशि नहीं लौटाई जा सनती है।

(19) यदि विसी सदस्य का टिकट स्त्रो जाता है तो वह उसकी लिखित मुचना पूरत-कालयाध्यक्ष की देगा तथा निर्धारित प्रपत्र में जमानत का बोड भरेगा एवं पुस्तक दवारा चाहे गये टिकट के लिए पचास पैसा जमा करायेगा । उधार की शर्ते (20) पुस्तकालय (केवल प्रसम बाली पुस्तको के श्रतिरिक्त) खुली पद्धति ग्रपनायेगा । कोई

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

टिकट का खो जाना (18) टिक्ट प्राप्तकर्ता उस अकित पुस्तक के लिए उत्तरदायी होना । पुस्तकालय

1241

भी पाठक खुले हुए खण्डो म से किसी भी पुस्तक की पढ़ने हेतू निकाल सकता है या उस निकालने हेत उधार देने वाले काउण्टर पर ले जा सकता है। पाठक खण्डों में पुस्तकों की ध्रदला बदली नहीं करेंगे वरन उन्हें काउण्टर लेखक के पास ही छोड देंगे।

(21) पुस्तके उधार देने का काउण्टर पुस्तकालय बन्द करने से ग्राधा घण्टा पूर्व ही बन्द कर टिया जायेगा । (22) प्रत्येक सदस्य को पुस्तकालय से पुस्तकों लाने व ले जाने का प्रदन्ध स्वयं को करना

चाहिए । (23) काउण्टर को छोडने से पूर्व सदस्य उसको दी गई पुस्तक की सन्छी दशा से प्रपने भ्रापको सत्व्द करेगा, यदि वह मञ्छी दशा म नहीं है तो इस तच्य से शीछ ही पुस्तकालयाध्यक्ष को ग्रवगत करायेगा, ग्रन्थया उसे एक नई पुस्तक द्वारा बदलने का उत्तरदायित्व उस पर हो सकता है।

(24) यदि पुस्तक नध्ट हो गई या लो गई तो सदस्य या तो दूसरी प्रति लौटायेगा या इसके बदले में पुस्तक की कीमन पुस्तकालय में जमा करा देगा। ऐसी दशा में यदि वह पुस्तक या पुस्तके जिन्ह बदला जाना है, उस समय घत्राप्य हो तो पुस्तवालयाध्यक्ष घपने निख्यानुसार सदस्य से ऐसी पुस्तको के मूल्य से 5% अधिक मूल्य जमा कराने के लिए कह सकता है।

(25) यदि एक भ्य खला की एक पुस्तक तथ्ट हो गई हो, खो गई हो तो सबधित सदस्य से पूर्ण सेट बदलबाया जा सकता है या उसका मूल्य बसूल किया जा सकता है।

लोई गई पुस्तक का मुख्य पुस्तकालय में शीझ जमा करा दिया जावेगा।

(27) खोई हुई पुम्तक का मुल्य जो सदस्य से बसूल किया गया है उसे लौटाया जा सकता है यदि वह पुस्तक मूल्य राशि जमा कराने से 45 दिन की सबिध के भीतर जमा करा दी जाती है तथा

पुस्तकालबाध्यक्ष को उनकी दशा स सतीप है।

(28) सामयिक प्रकाशन, शब्दकोष, निर्देशिकार्ये ग्रादि रचनाये जिनकी कि पृति किया जाना कठिन प्रतीत हो ग्रन्य कोई रचना जिसे पुस्तकालयाध्यक्ष सदर्भ पुस्तक कह सकता हो, उसे घर के लिए नहीं दिया जायेगा । (29) सदस्यो को पुस्तकालयो की पुस्तके बीच ही मे उधार देने या टिकटो के प्रयोग के

ग्रिपिकारी का स्थानान्तर करने की स्वीकृति नहीं है। दोषी पाये जाने वाले व्यक्तित को पुस्तकालय से पस्तक उधार प्राप्त करने से मना कर दिया जायेगा ।

(30) पुस्तकालय की पुस्तक यदि विभाग के काम के लिए चाही गई हो तो वह विभाग के

उत्तरदायी प्रधिकारी द्वारा मांग करने पर दी जा सबेशी जिसमें यह स्पष्ट किया जायेगा कि वह उस सवधित विभाग के वार्थ के लिए ही चाही गई है। ऐसी पुस्तकें बीछातिबीझ वापिस लौटा देती चाहिए। इस प्रकार दी गई पुस्तक यदि स्त्रो गई, मुम हो गई हो तो पुस्तक सेवे वाले विभाग द्वारा ्उसकी कीमत दी जावेगी या पुस्तक मगाकर जमा करानी होगी।

- (31) सभी पुस्तकें जो उधार दी गई हैं (उधार देने की तारीख की हटाकर या जमा कराने की तारीख के छुद्टी वाले दिन की हटाकर) उधार देने के दिन से 14 दिन की घवधि के भीवर जमा
- करवा दी जायेगी।

  (32) यदि बकाया पुस्तक निर्धारित समय के कुछ अतर से तीन बार स्मरण कराये जाने पर भी जमा नहीं कराई जाती है तो दोषी पाठक को पुस्तकें उचार सेने के अधिकार से विचित कर दिया जायेगा तथा ऐसी किसी सुचना के जारी न करने का कोई लाभ उठाने का वह दावा नहीं कर सहना है।
- (33) उधार दी गई पुस्तको को वापिस मगवाया जा सकता है तथा पुस्तकालयाष्यक्ष के निर्माय से उसका देना किसी भी भमय रहद किया जा सकता है। यदि पुस्तक निर्धारित समय पर नहीं लीटाई जाती है हो उस पर प्रति पस्तक प्रति दिन 25 पैसे दण्ड दिया जा सकता है।
- (34) यदि पुस्तक उचित समय पर जमा नहीं कराई जाती है तो प्रति पुस्तक प्रति दिन 10 पैसे के हिसाब से दण्ड मुस्क प्रथम सप्ताइ ने वसूल किया जायेगा तथा इसके परबाद के दिनों का बीत पैसे प्रति दिन प्रति पुस्सक वसूल किया जायेगा 1 15 वर्ष से कम के पाठकों के लिए यह शुस्क प्राचा तिया जायेगा।
  - (35) पुस्तकालपाध्यक्ष को उचित मामकों में पुस्तक देर से लौटाने पर दण्ड माफ करने का भिषकार होगा। यह कृतिक बहुत कम तथा विशेष मामकों में प्रयोग में लाई जायेगी।
- (36) पुस्तकालयाध्यक्ष के निर्णुयानुसार निम्न भर्तों के माधार पर उसी पुस्तक को पुनः वयार दिया जा सकता है:
  - (म) यदि उधार को अवधि समाप्त होने के पूर्व उस पुस्तक को फिर से निकलवाने के लिए पस्तकालयाच्यक्ष से प्रार्थना की गई हो ।
  - (य) इतने समय मे अन्य पाठक ने उस पुस्तक के लिए प्रतिवेदन नहीं किया हो ।
  - (स) उसी पुस्तक को दो बार से अधिक उधार नहीं दिया जा सकता । दूसरी बार पुस्तक निकलवाते समय उसको परतकालयाम्यक्ष की दिखानी चाहिये ।
- (37) एक सदस्य जिसकी तरफ कोई दण्ड मुक्क या रकम वकाया न हो तो जब सक बहु प्रपना बकाया पन जमा नहीं करायेगा उस समय तक न तो उसे कोई पुस्तक ही उधार दी जायेगी सवा न वह प्रपनी जमानत की धनदाक्षि ही प्राप्त कर सुकेश।
- (38) यदि एक खदस्य किसी नुकसान या हानि की पूरा करने म ध्रुधमर्थ हो जाता है या विश्व किया पर का जमा कराने में ध्रुसक कौटाने में प्रसमर्थ हो जाता है या धरने बकाया धर्म का जमा कराने में ध्रुसक हता है भीर यदि नियमानुसार उसे मुचना दे. दी गई है तो ऐसी परिस्थित में पुस्तक को अधिकार है कि बहु ऐसे सब बकायों को पहले सुससी नेक्ट जमा पनराशि से काट मनता है तथा यदि यह रकम बकाया धर्म की वमूली के लिये प्रधर्मांच है तो वह सेप म्हूल नो ऐसे मामनी के प्रस्ता के बमूल करने में लागू होने वाले लाजूनों के प्रस्ताना के ध्रुस्तान करने से लागू होने वाले लाजूनों के प्रस्ताना के ध्रुस्तान करने से लागू होने वाले लाजूनों के प्रस्ताना से ध्रुस्तान करने से लागू होने वाले लाजूनों के प्रस्तान स्तान करने से स्तान स्तान होने से से स्तान स्तान करने से स्तान स्तान करने से सर्वान स्तान करने से सर्वान स्तान करने से सर्वान स्तान करने से सर्वान स्तान स्तान करने से सर्वान स्तान - (39) पुस्तकालम मे प्रवेश करते ममय व्यक्ति सर्व प्रथम द्वार पित्रना मे प्रपता नाम, पर्व जाने गोग्य प्रशरो म लिखेगा तथा इनके द्वारा पुस्तकालयाष्ट्रक्ष को पुस्तकालय मे प्रतिदिन प्रवेश पर्व वालो के प्रावश्च एकप्रित करने में सहायता देगा।

# ग्रध्याय 12

### सेवा में नियुक्ति तथा सेवा की शतों से सम्बन्धित नियम

- :--(भ) ये नियम, सेवा से सम्बन्धित सरकारी नियमो स्वया धादेशो. जिसमे कि निम्निसित भी सम्मिलित हैं, के पूरक हैं :
  - (1) राजस्थान सेवा निवम,
  - (2) राजस्थान झसैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियम्त्रण, पुनविचार) नियम,
  - (3) प्रधिकारियों की शक्तियों की सूची,
  - (4) इसी प्रकार के भन्य नियम व धारेण ।
  - वे नियम केवल सरकार द्वारा संघालित सस्याम्रो पर सागू होये ।
    - (1) नियुक्ति—राजपित पदो पर समस्त सोधी भर्ती से नियुक्तिया राज्य लोक सेवा प्रायोग की सिफारिस पर सरकार हारा की जाती है। परोमित विभागीय प्रथम समिति हारा होती है जिसके लिए स्वयं से नियम जैने हुए हैं।
    - (2) नियुक्ति तथा पदीप्रति है स्वयंत्र प्रति क्षेत्र व उसके समीनस्य प्रिमित्रारी उन सब मालियो का प्रयोग कर सकेंगे जो कि उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत घरिकारियो की सुझे के घन्तर्गत मिली हैं।
    - (3) नियुक्ति के लिए समस्त प्रायंगा-पत्र नियुक्तिकत्तां घिषकारी की योग्यता, प्रायु तथा भिवास से सम्बन्धित झावश्यक कागआत के साथ निर्धारित प्रपत्र में देते होते । जो पहले से ही सरकारी सेवा में हों, उन्हें प्रपत्ता प्रार्थनापत्र विधिवत प्रतासी से भिजवाना चाहिये ।
    - (4) 16 वर्ष से क्य तथा 30 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति सामान्यतया विभाग मे नीकरी करने के सिथे उपयुक्त नहीं माना अविगा।
      - मोड :-इस वारे में विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
    - (5) मध्यावको की भर्ती में, प्रशिक्षित व अनुभवी अध्यापको को यदि वे सम्य प्रकार से योध्य हो, प्राथमिकता दी जावेगी । खेलकुद तथा ग्रन्थ सामाजिक अवृत्तियों में भाग तिया जाना प्रतिरिक्त योध्यता होगी । माध्यमिक ध्रयवा समकक्ष योध्यता से नीचे की योध्यता रखने वासे को प्रध्यापक नियुक्त मही किया जावेगा ।
    - (6) किसी प्रत्याणी को नियुक्ति आदेण देने पर यदि वह बिना उचित आपार के कार्यभार प्रहुख नहीं करे तो उसी बिभाग में नियुक्ति से बिनत तब तक रखा अविमा अब सक कि नियुक्ति अधिकारी उचित समग्री।
    - (7) पदीग्नति देने के लिए निम्निनर्देशक सिद्धान्त घ्यान मे रखे जावें :
      - (i) नियम के रूप मे पदीश्रति किसी वेतन श्रृंखला मे वरिष्ठता मौर कार्य-कुशलता पर निर्मंद होगी।
        - कुश्रवता पर निर्भर होगी।
          (तीट: वरिष्ठता सहयोग्यता ध्रथवा केवल योग्यता के भाषार पर परोन्नति
          विभिन्न सेवा नियमों के भाषार पर दी अविगी।)

- (n) किसी रिक्त स्थान पर परोजित के लिए कोई भी तब तक प्रधिकारी नहीं होगा जब तक वह उस पर निवृक्ति के लिए योग्यता नहीं रखता हो, साथ में विदालय ग्रथवा कार्यालय जहां पर वह स्थान रिक्त हा, की ग्रावश्यकतर का भी ध्यान रखना होगा ।
- (1st) ऐसी पदोश्वति जिसमें किसी ग्रन्स विद्यालय में स्थानान्तराए पर जाना पढे, सामान्यतया सत्र के मध्य में नहीं दी जानी चाहिये।
- (١٧) प्रध्यापको के किसी त्री वर्ष में दिक्त स्थानो पर स्थायी नियुक्ति करने म पूर्व नियुक्ति अधिकारी सीक्षी भर्ती अथवा परोधित से भरे जान याते पदो का निश्चय करेगा और तद्मुसार सेवा नियमो अथवा राज्य सरणार द्वारा बारी आदेशों के प्रमुखार स्थायी नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगा।
- (8) (1) नियुक्ति के सिवे प्रश्वािश्वयों का चुनाव उनकी निम्त बातो पर विधार करन के बाद किया जायेया—
  - (ग्र) श्रंक्षिणिक योग्यता(व) शारीरिक क्षमता
  - (स) चरित्र (द) यायु
  - (य) व्यक्तित्व (क) शैक्षणिक प्रनुभव
  - (ग) कीडा कौशल
  - (ii) किसो भी स्थायी पद के लिए मीधी वर्ती से चयन किये गये प्रत्याशी को सर्वेत्रयम दो वर्ष के परिवीक्षा काल के लिए नियुक्त किया जावेगा।
  - (9) (1) वरिष्ठता की मुची निम्नानुसार रखी आवेगी:
    - (क) जिलाबार किन्ट लिपिक तथा तृतीय वेतन शृ'खला के भ्रष्यापक ।
    - (ড়) मण्डलवार वरिष्ठ लिपिक भीर द्वितीय वेतन श्रु खला ग्रम्मापक तथा कार्यालय सहायक ।
    - (प) राज्यवार द्वि. वे. शृंखला, प्रथम वेतन शृंखला, प्रथाना-प्यापक माध्यमिक उच्च माध्यमिक और उच्च पर तथा कार्याचन यहायक व द्वसे उच्च मत्रालयिक कर्मवारियों के पदा की !
    - (n) सर्वावत ग्राधिकारी प्रध्यतन मुची रखेगे।
  - (10) प्रशासन : प्रशासनिक पदो तथा ऐसे पदो पर जिनके कराँच्य म निरोक्षण भी शामिल है, नियुक्त अधिकारियों को हिन्दी का शान होना चाहिये। मिद वे राजस्थानी के परिचित हैं प्रथा जिस क्षेत्र म उन्ह काम करना है, वहा की स्थानीय बोली को समग्र सकते हैं, तो यह उनके लिए वटे उपयोग नी सात होगी।
  - (11) निरीक्षण करने वाले प्रीपकारी के रूप में कियी भी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जायेगी जिलने स्नीकृत श्रीवावण नहीं विया हा प्रथवा जिसके पाम प्रशासन व प्रध्यापन का प्रनुभव नहीं हो ।
  - (12) म्यांत्रगत पत्रिकार्य : प्रयने प्रधीनस्य राजपत्रित प्रधिकारियो को व्यक्तिगत पत्रि-वार्षे निदेशक रखेगा तथा उसके प्रधीन प्रधिकारी प्रपत्ने प्रधीनस्य समस्त प्रधिक वारियो को व्यक्तिगत पत्रिका रखेंचे ।

| 130]               | राजस्थान श्रिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [सेवा सवधित नियम                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (13)               | मस्या का प्रधान प्रपने प्रधीन कमेंचारियो की व्यक्तिमत<br>उत्तरदायी होगा तथा यही बात कार्यालय के प्रधान पर<br>के लिये लागू होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (14)               | निरीक्षण करने वाले प्रधिवारियों के लिये यह उपयोगी<br>दौरान एक गापनीय नोट बुक रपें जिसम सिक्षान टिप्पर<br>लखन कर वाद म प्रधीनस्य वर्भवारियों की व्यक्तिय<br>जावे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ग़ी लिख लें जिससे मभि                                                                                                                                                                                                                                       |
| (15)               | इन पिजकामा मे प्रविष्टिया काफी सावधानी तथा सोव<br>बाहिए बयोकि वह एक स्थाई मिजनस रहेगा जो कि स<br>संवाकाल को प्रभावित वरेगा। प्रविष्टिया, नीतिक ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | म्बन्धित झधिकारी के पूरे                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | हुए काम को करने के बारे म योग्यता उसका चातुर्य व<br>व प्रवासिनक समता, सामान्य व व्यवसायिक ज्ञान, भ<br>भीर दौरा करने वाल प्रविकारी की बाहर काम करने<br>रिक्त सहिष्णुता, मादि के बारे म सामान्यतया होनी चा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्वभाव, ग्रायोजनात्मक<br>पा सम्बन्धी उपलब्धिया<br>की योग्यता तथा शारी-                                                                                                                                                                                      |
| (16)               | गोधनीय प्रतिवेदन जो धपिकारी/वर्मवारी प्रवासित व<br>है वे धपने वार्षिक कार्य मुत्यांकन प्रतिवेदन 10 प्रप्रेत तक<br>कारी को दग। प्रतिवेदन धिकारी प्रतिवेदन घर क<br>प्रिष्कारी को भेगें। समीक्षक प्रविवारी धपने उच्च<br>वार्षिक कार्य मुत्यांकन प्रतिवेदन रहे कार्य हैं 15 जुन तर<br>प्रध्यापन म कार्यरत स्टाफ के लिए वार्षिक कार्य मु<br>कन्ने घोर भेजने का प्रसन्त विभागित विचा मध्य<br>मुत्यांकन प्रतिवेदन 15 प्रमस्त तक प्रतिवेदक धिकार<br>20 सितम्बर तक प्रतिवेदक प्रिकारी के ये देश। स<br>20 समुवाद तक प्रतिवेदक प्रतिवेदक प्रथिकारों के ये<br>विदे कोई कर्मवारी/प्रिषकारी घरने वार्षिक कार्य मुत्यांकन<br>समय प्रसनुत नहीं करे तो प्रतिवेदक प्रधिकारी इनके | न्यानियों से काम कर रहे<br>ह अरकर प्रतिवेदन प्रधि-<br>रद 15 मई तक समीक्षक<br>क्षित्रारी को जहां कि<br>ह भिजवां देगे 15<br>त्याकन प्रतिवेदन प्रस्तुत<br>18 वे प्रपने वाधिय नार्य<br>री को प्रस्तुत करेंगे जो<br>मोशकक प्रदिकारी की<br>प्रपन्न भरकर निर्मारित |
| (17)               | प्रतिवेदन निर्मारित प्रथम में दिया जाना चाहिए तथा मा<br>निसने वाले मधिकारी के द्वारा धपने स्वय के हाथ से मि<br>प्रतिवेदन जिन्ह भी भेजा माना है रिजन्टढें डाक से भिष्ठ<br>जाना चाहिये। निरोद्याप करने वान प्रधिकारों के बारे<br>स्वया व उत्तमता पर सम्मति प्रकट की जानी चार्मकार्य विभाग द्वारा निर्मारित मानदण्डो का उत्सेख वि<br>यदि उसमे स्थान कम हो तो भिरित्स पन्न जोड़ दिये ज                                                                                                                                                                                                                                                                             | लती जानी चाहिये यह<br>भारियो के नाम से भेजां<br>में उसकी निरीक्षरा की<br>ह्ये। विहित मानदण्ड के<br>त्या जाना चाहिये भीर                                                                                                                                     |
| <b>श्वव्हीकररा</b> | बाद उत्तर रनान कर्य हा जा जातारता वृत्त आंड दिव ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ान चाहिय ।                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (1)                | राज्य सरकार ने पत्राक गफ-4(32) शिक्षा-2/76 विभिन्न पत्री पर नाम करने वाले स्रध्यापको/स्रधिकारियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | 9) कार्मिक/एसीग्रार/73 दिनाक 30 मार्च, 1976।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | 9) कार्मिक/एसीम्रार/73 दिनाक 22 जनवरी, 1977।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| े एक 13(4          | 8) कार्मिक/क-4/गो थ /77 दिनाक 16 जुलाई, 80 ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |

दण्ड निर्धारित किये हैं। इन मानदण्डो का प्रसारए। निदेशालय, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा के परिपत्र मध्या शिविरा/सस्या,स्पेशल/1/11226/डी/82 दिनाक 11-5-1982 द्वारा किया गया है धौर ये मानदण्ड शिविरा-जुलाई, 1982 में भी प्रकासित किये गये है।

(11) शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियो/मधिकारियो एवं विभिन्न पदो के वाधिक कार्य मुद्याकत प्रपत्र हेतु विहित मानवण्ड निर्धारित किये गये है इन विहित मानवण्ड निर्धारित किये गये है इन विहित मानवण्डी में तामकन वृद्धि की उपलिक्ष्यि का प्रतिवेदनों में उत्तेश्वत नहीं क्या जाता है । नामकन वृद्धि की उपलिक्ष्यि का प्रतिवेदनों में उत्तेश्वत नहीं क्या जाता है । नामकन वृद्धि राष्ट्रीय महत्व का प्रतियान है और राज्य सरकार इस प्रमियान की उपलिक्ष्यि पर बहुत वल दे रही है । यदा इस सम्बन्ध्य में सम्बन्धित लोक सेवक/प्रिकतार्थ की मामकन वृद्धि उपलिक्ष्य को विश्वेपतः प्राक्ता जाता नितानत मावयक है ।

वाणिक कार्य मुल्याकन प्रतिवेदनों से श्रानिवार्यतः विहित मानदण्डों में नामाकन वृद्धि का उत्तरिक कर उस पर वर्ष भर की उपलिक्षिया दक्षिण हार्य हार्य प्रतिवेदक। समीक्षक श्रायकारी द्वारा इन विन्दुसी पर स्पन्टवया मुल्याकन कर प्रापनी टिप्पणी दी जावे । यदि कोई कंष्यापकाम्स्रियकारी प्रपत्न मतिवेदनों में इस विश्व का उत्तरिक नहीं करता है तो यह मान तिवा जावेमा कि उस सम्बापका/मिक्षकारी द्वारा इस अभियान के सन्तर्वेत वर्ष भर में कुछ भी उपलिक्ष मान्य नहीं की गई है। सम्बन्धिय प्रतिवेदक/समीकिक स्विकारी इस सम्बन्ध्य में उनसे स्पन्टीकरस्स भी प्राप्त कर जीविद तिस्तरिक स्वाप्त की ।

(18) इन प्रतिवेदनों में दी यह सम्मतिया, सम्बन्धित प्रधिकारियों की वयक्तिगत पितका/पनी में की गई समय समय की प्रविद्धियों पर माधारित होनी चाहिये तथा झावश्यकता पढ़ने पर प्रतिवेदन करने वाले प्रधिकारी को प्रपत्त दात की पुष्टि में प्रमाख भी देने चाहिये। जिस खिकारी ने सपने प्रधीनत्य प्रधिकारी.

शिविरा/संस्था/धी-1/11286/वी/81/दिनाक 26-6-1983 ।

मिविरा/सस्था/डी-1/1।286/वी/82/159 दिनाक 6-7-1983।

कर्मचारी का कार्य 3 महीने से ब्राधिक देख लिया है वे ही प्रतिवेदक ब्राधिकारी का कार्य कर सकते है धे

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

का कार्य कर सकते है <sup>31</sup>

सिवा संबंधित नियम

टीकरण

27

प्राय: यह देखा जाता है कि सेवा निनृत्त होने वाले प्रिषकारी प्रपने
प्रधीनस्य कर्मचारियो/श्रविकारियो के वार्षिक कार्य मूत्याकन शतिवेदन सेवा
निनृत्त के पूर्व उस वर्ष का नहीं भरते और सेवा निनृत्ति के वार्ष फिर नियमानुसार
वार्षिक कार्य मृत्याकन प्रतिवेदन अरने के पान प्रति हैं। ऐसी स्थिति में
उनके प्रधीनस्थ उन कर्मचारियो/श्रिषिकारियो का उस वर्ष का वार्षिक कार्य
मृत्याकन प्रनिवेदन नहीं भरा जाता है। वार्षिक कार्य भूत्याकन प्रतिवेदन सेवा
सम्बन्धो मामलों का एक महत्वपूर्ण प्रशिक्त है और इसके विना विभाग को
समय समय पर काकी कठिनाई का सामना करता प्रवता है।

इस विषय पर विचीर कर यह निर्णय तिया गया है कि तेवा निवृत्त होने वाले प्रिफ्तारो प्रपने प्रधीनस्य करंगिरियो/प्रिफ्तारियो का वार्गिक कार्ये मूल्यांकम प्रतिवेदन सेवा निवृत्ति से पूर्य भरेंगे यदि उस वित्तीय वर्य,प्रकारिमक वर्ष मे उन्हें कर्मचारियो/प्रधिकारियो के साथ काम करने का तीन माह से प्रविक्त का समय रहा हो। यदि सेवा निवृत्त होने वाले प्रधिकारी जनवरी से जुलाई ग्रास्त के धीच सेवा निवृत्त होने वाले हों तो प्रयोग प्रधीनस्य कर्मचारियो/ प्रधिकारियो से विवा परीक्षा परिशाम के प्रयु की पूर्वि करवा ने प्रोर उन्हें भ सर कर समीक्षक प्रधिकारी को अन्त दे। परीक्षा परिशाम प्राने पर कर्मचारी/ प्रधिकारी प्रवित्तिक क्य से इस प्रयु की पूर्वि कर प्रविवेदन के साथ जोड़ने के

यह भी निर्णुय किया गया है कि जो सेवा निक्त होने वाला प्रिषकारी उस वर्ष के कार्य मूल्याकत प्रतिवेदन प्रतिवेदक दिषकारी के रूप में भर कर नहीं देंगे तो उनका प्रदेश प्रभागणत्र जब निर्देशालय को भेजा जाब तो उस सम्य यह प्रविद्धि भी प्रतिदिक्त रूप से उससे यवश्य ही कि उक्त प्रविकारी ने उस वर्ष के सभी वाणिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन भर कर दे दिये हैं या नहीं।

(19) प्रतिवेदन करने वाले यधिकारी को प्रस्पन्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये तथा पक्ष में प्रथम निषक्ष में दी गई सम्मति का ग्रामार भी देना चाहिये। बहुत ही मम्भीर एन विरुद्ध प्रतिवेदन होने की स्थिति से, यह प्रावस्यक है है कि विपरीत सम्मति दिये गये कार्यों तथा प्रवृत्तियों का सक्षेत्र उदाहरण भी दिया जात्र ।

लिए समीक्षक भविकारी के पास भिजवा देंगे।

ादवा जाय ।
(20) ईमानदारी, परिधम तथा परिपूर्णता सादि सहित विभाग म उच्च कार्य किये
जाने की योग्यता ही वे सिद्धांत हैं जिन पर ही दिसी ग्राधिकारी की विशेष पदोप्रति दिये जाने की सिफारिस की जा सकती है ।

ग्रति दिये जाने को सिफारिस की जा सकती है ! विभिन्न प्रतिवेदक और समीक्षक व्यवकारी का विवरण परिक्षिष्ट में दिया जा रहा है !

एक 4 (13) कामिक/ए-1/79 दिवाक 24-9-1980। जिविशा/मस्या/टी-1/11284 (11)/83/83 दिवाक 11-4-83।

- (21) स्थानान्तरए : विभागीय कार्य के हित में स्थानान्तरए किए जायेंगे।
- (22) कार्य में अव्यवधान घीर शिक्षण सस्याधी में प्रशमता से वर्षने के लिए सामान्यत: प्रघ्यापको का स्थानान्तरण सत्र के बारस्य में ही किया जाना चाहिये जिससे प्रध्ययन में कोई हानि नहीं हो । सत्रभर में किए गए स्थानान्तरणों का उल्लेख स्थानान्तरणुकर्ती प्रधिकारी एक र्राजस्टर में रखेगा घीर उस पर प्रथमे हस्ताक्षर करेगा।

करेया।

राज्य सरकार का निर्हेख : प्राय: यह देखा जाता है कि जिक्षा विभाग के प्रध्याएकगए, कर्यचारीमए। एव प्रविकारीमए। प्रध्ये स्वानान्तराएं/पदस्थापन सम्बन्धी
सामसी को लेकर राज्य सरकार, वरिष्ठ प्रधिकारियों से स्वयक्तिक सम्पर्क करते
रहते है जिससे न केवल प्रविधिक कार्य में बाधा प्राती है, प्रिष्ठ प्रशासिक
स्ववन्या में भी व्यवधान उरप्य होता है और विद्यासयों के परीक्षा परिशासों में
पिरायट प्राती है। विश्वा विभाग में किसी भी कर्मचारी/पिषकारी को दासि कोई
कठिनाई हो तो वे प्रपना प्रतिवेदन छक्षम प्रधिकारी को डाक द्वारा प्रेपित कर,
जिससे उनके जयपुर पुक्यालय से बाहर प्रयाप जाने ने समने वाले समय एव
धन की भी बचत होगी तथा विद्यास्थि का भी तुकतान नही होगा। जिल्ला
स्तर पर से राज्य स्तर तक के सभी कायांवयों के बहा प्राविनों पर पूर्ण रूप से
भौर किया जाकर यथा सम्भव वाधित कार्यवाही की बावेगी। प्रत: किसी भी
कर्मचारी/प्रध्यापक/प्रधिकारी को तिजी रूप से स्वानान्तराए/पदस्थापन हेतु
भीतिक समय में किसी भी कार्यावय म कार्य से खुट्टी लेकर जाना उचित
नहीं है।

तब्तुसार भविष्य मे यदि कोई कथ्यापक/कर्षयारी एव प्रधिकारी स्थानाम्बरण् पदस्थापन हेतु यदि व्यक्तिशः उपस्थित हुए तो उनके विश्व प्रमुशासनात्मक कार्य-वाही की जावेगी । वेतन मुखतान, प्रदोमति, पैवन भादि मे देर या प्रनियमितता भादि मामलो के लिए यदा-कदा पूर्व अनुमति से छुट्टी सेकर मिलने हेतु व्यक्तिशः कार्यालयो मे सस्या क्षाकिकारी से सम्यक्त कर सकते।

- (23) चतुर्थं श्रेष्ठो कर्मचारियो का विशेष प्राप्तको को छोडकर स्थानान्तर नही किया जायेगा और फिर यदि स्थानान्तरस्य करना भी क्षी तो विशेष कारणो के होने पर फर सकेंगे।
- (24) किसी विशेष निर्देश के नहीं होने की स्थिति में, स्थानान्तरित प्रिषकारों को उससे वरिष्ठ प्रिषकारी द्वारा स्थानान्तरण की मुचना मिलने से एक सप्ताह की मुचीम में कार्मपुत्त कर दिया जाना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में इस सम्य क्षीमा के बाद कार्य मुक्ति व्यावश्यक होती देनका लिखित प्रतिवेदन प्रपने नियन्त्रित प्रिषक्ति को देना चाहिए प्रीर यह भी सिखा जाना चाहिए कि किस तिथि को उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकेगा।

राज्य सरकार का निर्मुख: उन सरकारी कर्मचारियों के विच्छ कठोर अनुपासनात्मक कार्य-वाही को बाय वो स्थानान्वरम्म आदेशों को अनुपालना से बचने के लिए प्रपती ह्यूटी से अनुपरियत रहते हैं के सम्बन्ध में कार्यिक विभाग के परियत स एक 9(24)कार्मिक/ए-3/75 दि. 26-7-1975 तथा एक 14(1) भ्रो एषड एम /युप-3/76 दिनाक 17-1-1976 की भ्रोर ष्यान भ्राकपित किया जाता है।

एफ-9(3)शिक्षा/युव-2/83 दिनाक 16-8-1983

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

सिवा सवधित नियम

काम म सत है। सामान्यतया इसके पश्चात उनसे और पत्र प्राप्त होत रहत है तथा विभाग/कार्यालय ब्रघ्यक्ष जनस डयूरी पर उपस्थित होने के लिए लिखते रहते है। बहुषा ऐसे व्यक्तियो से जो प्राधिकृत

चिकित्सा उपचारक नहीं है चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लेकर भेजे जाते हैं। इयुटी से प्रनूपस्थित रहना एक गम्भीर मामला है तथा जहां यह राजपत्रित प्रधिकारियों के विरुद्ध सिद्ध हो जाता है वहा कुछ मामलो म उन्हें सेवा से हटाया जाना समुचित शास्ति समका गया है। ग्रत ग्रापस ग्रनुरोध है कि ऐसे मामनो म दुढता से काम ने ।

यदि कोई कमचारी स्थानान्तरण बादेश की प्रत्याक्षा म अथवा प्रात्त हो जाने पर छुट्टि मजूर कराये विना पदस्थापन के स्थान से मायब हो जाता है, तो साधारणतया उसे मनुपहिषत रहन क कारण निलंबित कर देना चाहिए। विमारी के कुछ ऐसे मामल भी हो सकत है जिनमे संयोगवरा स्थाना तरण ग्रादेश के साथ साथ कमचारी प्रथवा उसके परिवार का कोई सदश्य प्रथवा उसके माता-विता बीमार हो परन्त ऐसे मामनो म कमचारी को अपने ग्रासन्न वरिष्ठ से मौलिक प्रनृज्ञा स लेनी चाहिए स्वय के सहकर्मी को अथवा किसी यन्य विभाग के सहकर्मी को मूचित कर देना चाहिए और यह सब तिस्तित में होना चाहिय। जब छुट्टी का प्रायना पत्र प्राधिकृत चिकित्सा श्रधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना ही डाक से प्रथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से भेजे जायहैंतो कमचारी को तुरन्त उसर दे देना चाहिए कि उसे किसी ऐसे सरकारी विकित्सा अधिकारी से विकित्सा प्रमाए। पत्र श्रेजना चाहिए को प्राधिकत चिकित्सा मधिकारी के समतुत्य रेंक का हो तथा उस स्थान पर स्थित ही जहा कमचारी ठहरा हथा

एक इसरे की तारी लो में साफ फरक नजर श्राता हो प्रयवा चिकित्सा प्रमाशा-पत्र बीमारी गुरू हाने की तारीख से एक सप्ताह से भी बाद की सफाई की जान के लिए चिकित्सा घयना घायुर्वेद विभाग के उच्बतर प्रधिकारियों को भेजा जाना चाहिए। इन प्राधिकारियों को उन मामलों म तुरन्त प्रनुशास-. निक कामवाही करनी चाहिए जहा प्रमास पत्र प्रथम दृष्टया ही गलत हो । बिना छुटी प्रमुपस्थित रहने क लिए अनुशासनिक कामवाही तुरन्त ही सस्थित कर दी जानी

हो । यदि पास पास की तारीक्षों में दिए गए आरोध्यता प्रमाण पत्रो तथा चिकित्सा प्रमाण पत्रों की

चाहिए तथा यदि झारीप सिद्ध हो जाता है तो साधारखतया दण्ड सेवा से हटाया जाता होना वाहिये।1 विभागीय निराम - ऐसा देखने ने बाया है कि शिक्षा विभाग के शिक्षक एव ग्रधिकारी/

कमचारी स्थाना तरण श्रादेश प्राप्त होने पर यदिव ह स्थात पस द नहीं बाता है तो ब्रवसाश पर क्ष जाते है और नवीन स्थान पर कायभार प्रहेशा नहीं करते। इस प्रकार की हरकतो स विभाग को एव सबधित विद्यालय को कठिनाई का सामना करना पडता है। ग्राष्ट्य की बात तो यह है कि इस प्रकार की अनुपस्थित को वेडी आसानी से नजर अदाज किया जाकर बाद में छुड़ी भी मजूर हो जाती है।

राजस्थान सेवा नियम 139 में यह प्रावधान है कि यदि कोई कमचारी खोईनिंग टाईम क समाप्त होन पर जब कामभार नवीन स्थान पर ग्रहुए। नहीं करता है एवं स्वेच्छा से ग्रनुपस्थित रहता है तो उसके इस व्यवहार को राजस्थान सेवा नियम 86 कं बन्तगत दुव्यवहार मान कर उसके विरुद्ध ग्रनुशासनात्मक कायवाही की जावे । ग्रत नियम के इस प्रावधान को ध्यान म रखते हए प 9(18) कामिक (क-3) 76 दिनाक 12 मई, 1976

134]

स्थातान्तराग के बाद यदि कोई व्यक्ति छुट्टी जाना चाहता है तो ऐसे मामलो में छुट्टी मजूर नहीं की जाकर, राजस्थान सेवा नियम की उक्त घारा के तहत उसके विरुद्ध सस्त कार्यवाही की जावे।

सभी स्थानान्तर करने वाले अधिकारी कृपया इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें प्रीर अविष्य में स्थानान्तरण प्रादेश में इस बात का उल्लेख कर लिया जावे कि स्थानान्तरण पर यथा समय कार्यभार प्रहण मही करने पर कर्मचारी के विरुद्ध प्रनुषासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

राज्य सरकार का निर्मयः —राज्य खरकार के ब्यान ने ब्राया है कि प्रध्यापको के स्थानान्त्ररस्म हो बाने के परचात कार्यमुक्त हो कर नवे पदस्थापन पर जाने के बबाय पुराने स्थान पर ही कार्य करते रहते है खबिक उनको कार्यमुक्त करने हेंतु अन्य अध्यापक उस स्थान पर बाकर कार्यभार सभान लेते हैं। ऐसी स्थिति में एक पद पर दो ब्राध्मापको को बेतन देना एवं दोनों अध्यापको को एक ही स्थान पर पक पद के ब्रति उपस्थिति ने ता नियमानुसार नहीं है।

भतः समस्त भव्यापको को निर्देश विश्वे जाते हैं कि उनके स्थानान्तरण होने पर सक्षम प्राधक्तरी द्वारा तुरन्त कार्य मुक्त होकर प्रपने नये पद का कार्यभार सभाल लें। सक्षम प्राधकारी भी स्थानान्तरण प्रादेश की पानना में सबस्ति प्रध्यापको की तुरन्त कार्यभुक्त करने के प्रादेश जारी करें तथा कार्यभुक्त होने के बाद उक्त स्थान से बेतन मुगतान तुरन्त बन्द करें।

उपरोक्त निर्वेशो की श्रवहेलना होने पर सबवित श्रष्ट्यापक को श्रनुपहिषत मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम श्रष्टिकारी द्वारा की जानी चाहिए।<sup>2</sup>

विभागीय निर्हेण्यः—प्रायः देखने से घाता है कि स्थानान्तरस्य धादेशो की पालना मे राज्य सरवार द्वारा जारी किये गये निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा जाता। या तो स्थानान्तरस्य प्रादेश प्राप्त होने पर कई प्राप्तकारी/कर्मचारी प्रचकाण पर चले जाते हैं या प्रपनी सुविधा से निर्मारित प्रविधि के बाद कार्यपुक्त होते हैं। यह समय समय पर प्रसारित राज्यादेशों की प्रवहेलना है।

राज्य सरकार के परिषप्त सक्या एक-2 (1) कार्मिक/प्-2/71 दिनाक 9-11-71 द्वारा यह ग्रादेग दिये में कि जिन धिषकारियां/कर्मवारियों का स्थानान्तरण हो जाता है उन्हें प्रादेश की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर धवश्य कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए ग्रीर जिन्हें मीगकाल देय नहीं होता है उन्हें तीन दिन के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए।

नियमक प्रविकारियों से प्रपेक्षा की जाती है कि इन घादेशों की पालना करावें तथा पालना मही करने पर सवधित प्रविकारी/जभेवारी के विरुद्ध नियमानुसार प्रतुमासनारमक कार्यवाही करें 18

- (25) स्थानान्तरण के समय कार्यभार सभावने वार्षे प्रियकारी को रिजस्टर व प्रमिलेख का निर्देशियण कर लेना साहिए तथा यह पता सपा स्ताना चाहिए कि वे विष्णूण तथा प्रतिक तिथि तक नैयार है। उसे सम्या ने रखी जान वाली मुंची छ सभोने हुए कर्नीचर, पुस्तके, रिजस्टर, यन प्रार्थिक मिलान कर लेना साहिए। उसे यह भी देवना चाहिए कि नक्ट रक्षम कैंग्र बुक में को हुई प्रियिट्या से मिलती है स्वया नहीं। यदि उस सस्या में स्वायी और पर कोई प्रयिम राशि रहती हो जनका भी चार्ज सभात सेथे। प्रयार उसकी कोई चीव नहीं मिले तो उसे प्रन तथ्य का कार्यभाव समान्त के प्रनिवेदन में उस्तेख करना चाहिए। यह प्रतिवेदन कार्यपुक्त होने वाले व चार्ज लेने वाने दोनो स्विकारियो द्वारा हस्तानान्तरिय होना चाहिए।
- (25) नार्यभार सभालने थे ग्रानावस्यक रूप से देर नहीं होनी चाहिए क्योंक जाने वाला व पाने वाला, दोनों प्रियकारी एक हो यद पर साथ-साथ काम पर नहीं माने जा सकते।
- शिविस/सस्या/ई 211472/78/13 दिनाक 19-4-1978 ।
- ছেক-৪ (156) গিল্লা-2/79 বিবাক 24-10-1981 /
   গিলিবা/নিজ/দেলি (কামিক)/প্ৰিবেপ/৪3 বিবাক 19-10-83 /

| 120]                                                                                     | राणस्थान (सदा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विवय वार्वाः                                                                                                                                                             | किया सवायत गायम                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्य त न<br>हो जाते<br>है । वह<br>है । इस<br>हुए ग्रा<br>चाहिए<br>भार<br>स्थाना<br>राजस्थ | राज्य सरकार का निर्ह्यच—विभागीय प्रधिक<br>उरण पर जाने बाले कमवारी/प्रविक्त ते/।<br>१ परन्युं उस गद स मुक्त होने वाला व्यक्ति<br>१ प्रवकाग के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करता<br>ग प्रकार की स्थिति म यपेशित कायवाही<br>देवा भी किये हैं। स्थानान्तरण पर धाने<br>धोर इसकी प्रवीक्षा नहीं करनी चाहिये<br>सम्भवनाये। ज्यो हो स्थानान्तरण पर स<br>स्तरित व्यक्ति प्रपत्ने धाप ही पद भार है<br>। स जब न्यायालय म भी विचार किया । | प्रधापक कार्यभार<br>ह जानवृक्षकर कार्य<br>है अथवा किसी अन<br>स्पष्ट है और राज्य<br>वाले व्यक्ति को तुर<br>क स्थानान्तरित ब<br>प्राने बाला व्यक्ति<br>है मुक्त हो जाता है | सम्भानने के लिए उपस्थित<br>भार सम्मालने में देरी करता<br>य स्थान की प्रस्थान कर जाता<br>सरकार से इसे स्पष्ट करते<br>एन ही कार्यभार सम्भाल लेना<br>बिक स्थय धाकर ही उस काय<br>कार्य सम्भाल लेता है तब<br>। इस स्थिति पर माननीय |
| किसी<br>निर्णंय<br>कारणं<br>कनिष्य<br>पर कु                                              | प्रत लेख है कि भोक्य म स्थानान्तर स्व पर<br>प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए धीर<br>को देखते हुए धायके द्वारा तुरन्त है कायव<br>किमानीय निर्मय —प्राय देखने में धाया है<br>है से जब बह धपने यह से कनिष्ठ धायकों है<br>इ. का चयन सही नहीं करपाते हैं। ऐसी दिवा<br>प्रभाव भी पडता है जिसका परिएाम शिक्षा<br>है। धत निर्मय विशे जाते हैं कि क्या<br>सरहसान्तर्य करना पडे तो वह निम्म                                           | राज्य सरकार के भा<br>हिंग करनी चाहिए।<br>कि भिष्कारीमसा को<br>को कार्यभार स्थान<br>ति म भ्रसन्तोप होत<br>हो भीर कमचारियो<br>भी किसी मुधिका                               | दिश तथा उच्च स्थायालय के  भि व्यानान्तरणं/भ्रवकाश या प्रस्थ  स्वारं करता है ती भ्रपने स  ही है प्रपितु कायकुशस्ता  द खानों को मुगतान करना  री को किसी भी कारण्वस                                                              |
| क्रस                                                                                     | थारित पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | वान्तरण किस                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                        | निदेशक, राज्य भी अनुसन्धान व प्रशि<br>सस्थान, उदयपुर १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मधिकारी क<br>संयुक्त निदेश                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.                                                                                       | प्रधानाचार्यं, राज शिक्षक प्रश्चि महा-<br>विद्यालय/विद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          | क्षार्यं/उप प्रधानाचाय न होने की<br>।फेसर/शिक्षक प्रश्नि विद्यालयो<br>ऽतम उपलब्ध प्रधानाचार्य                                                                                                                                 |
| 3                                                                                        | सयुक्त निदेशक (पृश्य/महिला)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (2) सयुक्त, निदे                                                                                                                                                         | र कार्यरत ग्रन्थ स प (पुम)<br>श्रक स्नातकाधिकारी उपलब्ध<br>पर जिला शिक्षा ग्रधिकारी<br>ता)                                                                                                                                    |
| 4                                                                                        | उपनिदेशक (पुरुष/महिला)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जिला शिक्षा<br>जपनका न                                                                                                                                                   | बिधकारी (पुरुष/महिला) ।<br>होने पर वरिण्ठतम प्रधानाचाय ।                                                                                                                                                                      |
| 5                                                                                        | जिला शिक्षा श्रविकारी (पुरुष/महिला)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मुस्यालय प                                                                                                                                                               | शन पर वारण्डतम प्रधानस्था ।<br>र वरिष्ठतम प्रधीनस्थ प्रधाना-<br>मकक्ष पद (पुरुष/महिला)                                                                                                                                        |
| 6                                                                                        | प्रधानाधार्य (पुरप/महिला)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          | तनाच्यापक/प्रधानाच्यापिका ।                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                        | एफ 17 (127) श्विक्षा/ग्रुप-2/81 दिनाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26-7-1982                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |

ग्रतिरिक्त जिला शिक्षा ग्रधिकारी

सहायक प्रधानाध्यापक न हाने की स्थिति मे उस स्थान पर कायरत वरिष्ठतम प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या।

प्रधानास्त्रवाह्मपानास्त्रा । उस स्थान पर चपलन्ध प्रधानासार्य (वरिष्टतम) उपलन्ध न होने की स्थिति म कार्यालय ये कार्यरत उप जिला शिक्षा प्रधानारी ।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका उच्च मध्यमिक विद्यालय (पु.म.)

- विद्यालय म कार्येरत सहायक प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका । विद्यालय मे सहायक प्रधानाध्यापक नहीं होने की स्थिति म वरिष्ठतम स्कूल व्याख्याता ।
- (2) पारी प्रभारी वरिष्ठतम स्कूल व्यास्याता। वरिष्ठतम ग्रध्यापक।
- प्रधानाच्यापक/प्रधानाध्यापिका माध्यमिक (बद्यालय (पुरुष/महिला)
  - (27) स्थानान्तरण की कायवाही पूरी होने पर कार्य इस्तान्तरण प्रतिवेदन शीघ्र भेज देना चाहिए।
  - (28) यदि किसी विद्यालय ग्रम्यना कार्यालय के किसी कमैचारी का किसी प्रस्य स्थान पर स्थित स्कूल ग्रम्यना कार्यालय म स्थाना-तरस्य हो जावे तो उस स्कूल ग्रम्यना कार्यालय का प्रभान निर्मारित प्रपत्न में उस कमेचारी के सम्बन्ध म ग्रान्तिय देतन प्रमाना प्रमास्य पर सैपार करेगा तथा ग्राव्यक जाच के बार देवे बिना किसी विकास के उस स्कूल ग्रम्यना कार्यालय के प्रधान को भेज बेगा जहा पर कि स्थाना-तरित कमचारी जोने बाता हो। उसे प्रभिकारी की सेवा पुस्तिका भी पूरी कर उसे उसकी नई जगह के उच्चा-धिकारी की भेज दी जानी चाहिय ।
    - (29) यदि किसी पदाधिकारी का स्थाना-तरणु स्वय की प्रार्थना पर प्रथवा दण्ड के परिख्यानस्वरूप हुमा हो तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का यात्रा व्यय नहीं मिलेगा।
    - (30) भवकास—सरकारी कमचारी के बाकरियक अवकास के सलावा मन्य सच प्रकार के अवकास के लिए निर्धारित प्रयत्न में अपना प्रार्थनापत्र धवकास पर जाने को तिथि से लगभग 6 सप्ताह पूर्व धपने नियन्त्रण अधिकारी को देना चाहिए।
    - (31) यदि वह प्रियक्तारी जिस अवकाश के लिए प्रायनायत्र दिया गया हो प्रवताश स्वीकार करने के लिए सक्षम नही होगे तो वह उस प्रार्थनायन की जिना प्रावस्थक विलम्ब के प्रयने से उच्चाधिकारिया की भेज देशे ।
      - (32) बीमारी के लिए ली जाने वाली खुट्टी के प्रार्थना-पत्र के साथ उचित चिकित्सा प्रमाखपत्र भी साना चाहिए।
    - (33) प्राकृष्टिमक प्रवकाण प्रयवा स्वीकृत छुट्टियो या लम्बे ध्रवकाश के दिनो म प्रवना मुख्यालय छोडने के लिए प्रायनापत्र सामान्यतया लगभन एन सप्ताह प्रियम ही दे दना चाहिए उसमे वापिस लौटने की तिबि का भी उल्लेख हाना चाहिए। भीटनाइकाइ

<sup>1</sup> मिविसा/सस्या/वी 111/82 स्पे दिनाक 21-12-82 ।

ग्रथवा लम्बे ग्रवकाश के दिनों का उस कमचारी का पता भी सम्बन्धित ग्रधिकारी को लिखा हम्रा रखना चाहिए। राज्य सरकार का निराय-विद्यालयों म काम करने वाले कर्मचारियो/ब्रधिकारियों के लिए 15 दिन का ग्राकिस्मक ग्रवकाश 1 जलाई से 30 जुन तक गिना जाता है। इस ग्रविध में विद्यालयों से कार्यालयो या कार्यालयो स विद्यालयो म जाने वाले कमचारियो/ग्रविकारियो के लिये ग्राकस्मिक ग्रवकाश का स्वत्व नये स्थान पर इस प्रकार रहेगा<sup>1</sup> सीन माह या इससे कम की सेवा पर-तीन दिन तीन माह से अधिक की सेवा पर . -- सात दिन (34) कोई भी प्रधिकारी सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपने कार्य से धनुपस्थित नही रहेगा। धपने कायक्षेत्र स बाहर विना उचित स्वीकृति के व्यतीत किये गये समय के लिए कोई भी पदाधिकारी वेतन ध्रयवा भले को पाने का प्रधिकारी नहीं होगा। विभागीय निर्लय— निरेशालय क ध्यान म बाया है कि माध्यमिक/उच्छ माध्यमिक विद्यालयों क प्रधानाचाय/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाए अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम अधिनारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं करत हैं। ऐसा कदना राजस्थान सवा नियम के विपरीत होने से प्रनुशासन-हीनता म माना जाता है। मत यह सभी के घ्यान म लाया जाता है कि प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिकाए मनकाश म प्रस्थान करने से पूर्व जिला शिक्षा ग्राधिकारी (छात/छाता) से लिखित ग्रमुमति प्राप्त करने । जिला शिक्षा प्रधिकारी (छात्र/छात्रा) ग्रवकाश क कारण को व्यान म रखते हए तरात मनकाश पर प्रस्थान करने की बनुमति ब्रथना बस्वीकृति जैसी भी स्थित हा प्रसारित करेंगे। दो माह से प्रधिक समय के लिए ग्रवकांश पर प्रस्थान करने की धनुमति प्रसारित करने के साथ साथ जिला शिक्षा ग्रधिकारी निदेशालय की तार द्वारा यह भी सुचित करने कि अमुक प्रधानाच्यापक/प्रधानाच्यापिका को ग्रमक तिथि से भम्क ग्रवधि के लिए भवकाश पर प्रस्थान करने की भनूमति दे दी गई है। उपय क सचना प्राप्त होने पर ही निदेशालय द्वारा उस विद्यालय म ध्रम्य प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका की व्यवस्था करना सम्भव होगा । इसके विवरीत यदि विमी विद्यालय म प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका का पद उपर्यंक्त सुचना क प्रभाव म दो माह स अधिक समय के अवकाश काल म रिक्त रहा हो तो विभागीय जाच के उप-रात होग्री व्यक्ति को दण्ड देने की प्रक्रिया सपनाई अवेगी । (35) उन समस्त मामला म जहा पर कि बवकाश की अवधि एक सप्ताह से अधिक हो प्रार्थी को उस अवधि न अपने तारकाशिक उच्चाधिकारी को रिपोर्ट करनी चाहिये । विभागीय निराय ऐसा देखने म आया है कि कुछ सस्थाए /कार्यालय के प्रधान उन ग्रध्यापका/ कमचारियों का काय पर लगने से मना कर देते हैं जो एक नम्बे अवकाश/बीमारी अथवा अस्य अव-कान के बाद नाथ पर उपस्थित होत हैं यह समक्ष कर कि जब तक सक्षम अधिकारी का अवकाश प्रवरशा निर्णीत नहीं हा जाता है भयवा जब तक उनका स्थानान्तरस्य धादेश प्राप्त नहीं किया जाता

उन्ह कायभार सभावन की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार करने से कार्यभार सभावने में देरी हो जाती हैं भौर कई विसमतिया हो जाती हैं। यत म ऐसे कर्मचारी न्यायालय में जहां ग्रीर

एक 1 (49) वित्त नियम/68 दिनाक 14-11-70। विविदा/मस्पापन/बी-1/6924 दिनाक 22-10-1973।

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

सिवा संबंधित नियम

138]

जिस समय के लिए उन्होंने कार्यभार नहीं करने दिया उस समय का बेतन प्राप्त करत हैं यद्यपि उम भवधि म उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता ।

ऐसे भी उदाहरण सामने आये है कि जब प्रधानाध्यापक या कार्यालयाध्यक्ष ने उच्चाधिकारी के स्पष्ट ग्रादेश होने के बावजूद भी उन्ह कार्यग्रहण नहीं करने दिया, यह ग्रवाछनीय काय ही नहीं परन्त ग्रवज्ञा ग्रीर ग्रनुशासनहीनता की श्री सी म ग्राता है।

सभी सस्यामा के प्रधान गाँर क्षत्रीय ग्रधिकारिया की निर्देश दिये जात है कि जब भी कोई ग्रध्यापक/मत्रालियक कर्मवारी लम्बे ग्रवकाश/स्थानान्तरण के बाद कार्यभार सभावन क लिए उपस्थित हो तो उन्हें कार्यभार सभालने दिया जाय चाहे उनक विरद्ध कोई कायवाही उच्च प्रधि क री को प्रस्ताबित की गई हो जो ग्रवकाश की स्वीकृति, स्थानान्तरसा या स्थानान्तरसा के निरस्त करने के बारे में या ग्रन्य स्थिति जैसी भी हो।1

- (36) यदि किसी अधिकारी के प्राकृत्मिक प्रवकाश पर होन पर जनसवा को काई हानि होती हो तो उसके लिए अवकाश पर जान बाला/अवकाश स्वीकृत करने वाला दाना ही
- उत्तरदायी हागे। (37) (म) सस्या क किसी प्रधान स्रयवा प्रध्यापक को ग्रीध्मावकाश म स्रपन सामान्य कतन्त्रा के ध्रन्तर्गत किय गय किसी कार्य के एवज म कोई घतिरिक्त ध्रवकाश पान का प्रधिकार नही मिल सक्ता, जब तक कि समक्ष प्रधिकारी की स्वीकृति प्रयवा
  - उसके विशेष बादेशों के बधीन उस खट्टी मनाने से रोक नहीं लिया गया हा। उपरोक्त प्रावधान के प्रनुसार, भविष्य म निम्न नियमो का पालन करना चाहिए।
    - मत्यावश्यक कार्य के लिए एक विद्यालय म केवल एक ही प्रध्यापक को ऐस श्रवकाश में रोकना चाहिये तथा प्रारम्भ होत के लगभग दो माह पूर्व उस
      - मध्यापक का नाम सक्षम ग्रधिकारी को भेज दिया जाना चाहिय ताकि उसे जसके बदले म प्रीडिसज दी जा मके। यह सावश्यक नहीं है कि सामान्य प्रशासनिक कार्य के लिए प्रधानाध्यापक 2
      - को स्वय को ही ग्रीष्मावकाश म रुकना चाहिए किन्तु किन्ही विशेष कारण से सम्बन्धित प्रधानाध्यापक अपनी उपस्थिति ग्रावश्यक समस्ता हो तो उसे कारणो का वर्णन करना चाहिए तथा ग्रीव्मावकाश प्रारम्भ होन स दा माह पून ही उसे उस अवधि म काय करन की अनुमति सक्षम प्रधि-कारी स प्राप्त कर लेनी चाहिए।
    - यदि प्रधानाध्यापक की, इस अवकाश म रोका जावे तो फिर किसी धन्य 3 ग्रध्यापक को रोकना ग्रावश्यक नही है।
    - विद्यालय का लिपिक वर्ग लम्बे ग्रवनाश पाने का ग्रधिकारी नहीं हाने स 4

ग्रीप्मा म भी ग्रपना काय जारी रखवा ।

विभागीय निर्एंव<sup>3</sup> राजपत्रित ग्रविकारियो को श्रीय्मायकाश म कार्य करन के बदले ग्रवमाश का स्वत्व---

ऐसा देखने म माया है कि राजपत्रित मधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय प्रयक्षा उसम बाद कई वर्षों पूर्व का प्रवकाश स्वत्व प्रवकाश लेवा म जाडने क लिए निद्यानय का लिखत है ग्रीर ऐमे मामल भी बाये हैं जब 1980 के बाद संवानिवृत्त हाने वाले स्विकारी न 1950 म ग्रीध्मावकाश म रोके जाने के बदले स्वत्व ना लाभ जोडने की प्रार्थना नी है। ग्रवकाश स्वत्व दने क बार म

शिवरा/विधि/29686/73 वी दिनाक 10 5-73 । 1

कमाक शिविरा/सस्या/ए-6/45602/82 दिनाव 3-12-82 । 2

(1) राजपित अधिकारियों का दिनाक 31-12-74 का श्रवकाश स्वस्य का लेखा महालेखाकार. जयपूर के कार्यालय द्वारा सथारित होता था। मत: दिनाक

ग्राधिकारी का उपाजित ग्रवकाश के स्वत्य का मामला बकाया हो तो उसे सक्षम

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

सिवा सबधित नियम

31-12-74 के पूर्व का स्वत्व अब देने के वारे में किसी झाबेदन पर इस कार्या-भय द्वारा कोई ब्यान नहीं दिया जायेगा । यदि कोई राजपनित ग्रीमकारी जिसे सक्षम अधिरारी के बादेश द्वारा दिनाक 31-12-74 के पूर्व ग्रीव्मावकाश मे रोका गया था भीर थव चाहता है तो उसे महालेखाकार द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तत करना होगा कि दिनाक 31-12-74 से पूर्व इस प्रकार का प्रवकाश स्वत्व उनके दारा अभिलेख में पूर्व में नहीं जोडा गया है। इसके अभाव में दिनाक 31-12-74 के पूर्व मे मामलो पर कोई कार्यवाही सम्मव नही होगी। दिनाक 1-1-75 से दिनाक 1-1-83 तक के मामलों से सदि किसी राजपत्रित (2)

समस्त मामले पर विचार कर निम्न निर्णय लिये गये हैं :---

1401

ध्यविकारी के आदेश राजस्थान सेवा नियम 94(ए) के अनुसार आदेश की प्रति क्रीर जसकी पालना का प्रमाग सहित ग्रंपने जस निवन्नग ग्रंधिकारी की आवेदन प्रस्तत करना चाहिए जिनके पास उनका ग्रवकाश का सेखा संभारित होता है। हिताक 1-1-75 से 1-1-83 की धवधि के मामले यदि किसी राजपतित (3)

क्रिकारी (कार्यालग्राध्यक्ष) ने अपने नियत्रमा अधिकारी के ब्रादेश से ग्रीध्मावकाश मे काम किया है परन्तु उसके लिए समक्ष अधिकारी प्रयांतु निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा के रोकने की स्वीकृति नही है तो ऐसे मामलों में जिस नियंत्रण अधिकारी के आदेश से काम किया है उनकी ग्रमिशसा सहित ऐसे प्रकरशा दिनाक 31-3-83 तक निदेशालय को प्राप्त हो आने चाहिये ताकि राजस्थान सेवा नियम 94(ए) के अनुसार यहा से रोकने की पृष्टि की जा सके। नियत्रण श्रधिकारी जिन्होंने उक्त कार्यालयाध्यक्ष ग्रधिकारी की रोका है वे उसे श्रविकारी के रोकने की आवश्यकता, कार्य की माता, कार्यालय में कार्यरत

कमंचारी/प्रधिकारियों की सख्या, कार्य नहीं हो सकते की स्थित का विवरण। उक्त अवधि में किसी प्रकार से अवकाश/अनुपस्थित रहने का विवरण और उनके दारा निये गये कार्य के प्रमाण सहित मामला यहा भेजे । दिनाक 31-3-83 के बाद प्राप्त होने वाले ऐसे प्रकरणों पर इस कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

भविष्य में विसी कार्यालयाध्यक्ष राजपनित ग्रधिकारी को यदि नियत्रण ग्रधि-(4) कारी ग्रीष्मावकाण में किसी भी कार्य के लिए रोकना चाहेगा तो इस कार्यालय की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। जो मामले वे इस कार्यालय को भेजेंगे उसमे अधिकारी को रोकने की आवश्यकता. कार्य की मात्रा, वर्तमान

बातो का सल्लेख करेगा।

में कार्यरत कर्मचारियो/ग्रविकारियों की संस्था और उनके द्वारा यह कार्य सम्पादित नहीं हो सकने की स्थिति का विवरश, कार्य सम्पन्न होने की समय सीमा ब्रादि

- (38) सस्या तथा कार्यांनयों के प्रधानों को अपने कर्मनारियों की सेवा पुस्तिकार्षे रखने की व्यवस्था करनी चाहिए।
  - (39) स्वायी निवृक्ति पर कार्यं करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका उसकी निवृक्ति प्रयवा उसके स्वायीकरण की तिथि से तीन माह के भीतर तैवार कर लेनी चाहिए।
  - (40) प्रत्येक पराधिकारी की खेबा पुस्तिका उसके तास्कालिक उच्चाधिकारी के नियत्रए में रहेगी जो कि उसको ठीक प्रकार के रखने के लिए उत्तरदाधी होगा ।
  - (41) विशेष ग्राकस्मिक ग्रवकाश1:
    - (1) राजकीय विद्यालयो एव महाविद्यालयो से कार्य करते वाले प्रध्यावको को एक गॅलिक सन मे प्रकारिक कार्य के लिए प्रियक्तम 15 दिन का विशेष प्राकृतिसक प्रवकाश दिया जा सकता है। प्रकारिक कार्यों मे निम्नलिखित कार्य प्रिम्मलित होथे:—
      - (2) (य) राजस्थान के विश्वविद्यालयों और राजस्थान माध्यिमिक शिक्षा बोर्ड की बैठकों में भाग लेना । इन प्रियकरणों के लिए निरीक्षक के रूप में किए गए कार्य भी विम्मिलत होंगे वखर्त कि निरीक्षण कार्य के लिए मानवेय या कोई एक कृत्त राशि नहीं दी गई हो और केवल साधारण यात्रा भत्ता और दैनिक भक्ता हो दिया वया हो ।
        - (व) विश्वविद्यालय/राजस्थान भाष्यिमिक विक्षा बोर्ड/विभाग द्वारा प्रायोजित प्रायोगिक परीक्षाए खेना ।
        - (स) राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से अकादिमक प्रवृत्तियों के सेमीनार कार्य गोष्ठी सम्मेलन (राज्य स्त्ररीय या प्रक्षित्र भारतीय स्तरीय) में भाग लेना ।
        - (६) सगोष्ठी मं पत्रवाचन करना या राज्य सरकार प्रध्यापको की विशेष श्रेषी श्रवका विषय के श्रध्यापक संगठनो द्वारा बुलाये यये सम्मेलन में सकादिमक विचार करना ।
        - (3) उपरोक्त अनुच्छेद 2 के (द) में दिए गए कार्य के लिए विशेष आंकिस्मक अवकाश निम्न सतों पर ही दिया जायेगा:
          - (ध) जबकि किसी विशेष को ली/विषय के प्रध्यापको के सगठन द्वारा सम्मेलन प्रायोजित किया गया हो जैसे व्याच्याता स्कूल शिक्षा सगठन, उद्योग शिक्षक सगठन तो विशेष प्राकत्मिक प्रवकाश ऐमे सम्मेलनो में भाग लेने वाले विशेष को ली प्रथवा विषय के प्रच्यापको को ही मिलेगा न कि प्रस्थ प्रध्यापको को ।
            - (व) यदि एक ही ध्रेशी/विषय के एक से प्रिषक सबठन हो ध्रीप वे कोई विचार गोध्ठी उस विषय में प्रायोजित करे तो दो दिन से प्रियंक प्राक्तिपक प्रवकाश इन बैठको, सेमीनारों में भाग लेने के लिए एक समय में नहीं दिया जायेगा।
          - (स) किसी विशेष प्रध्यापक को एक ग्रकादिमक सप्त में चार दिन से प्रधिक का विशेष ग्राकस्मिक अवकाश नहीं दिया जायेगा।
- एक. 1(12) एक हो. (ग्रूप-2)/83 दिनाक 1-4-1983

उपरोक्त 2 (द) में वर्शित कार्यों के लिए विशेष धाकिस्मक धवकाश महा-'विद्यालय मध्यापको को निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा भीर विद्यालयो में काम करने वाले भ्रष्यापको को निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्वीकृत किया जायेगा । (5) उपरोक्त सकादमिक कार्य के लिए 15 दिन के प्राकृत्मिक ग्रवकाश के प्रतिरिक्त जैसा कि धनुच्छेद 1 में विशित है, ध्रधिकतम 10 दिन का एक क्लेण्डर वर्ष में धानस्मिक ग्रवकाण राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय सगठनी के कार्यकारिशों के सदस्यों की श्रतिरिक्त रूप से दिया जा सकेगा। जैसा कि विश्त विभाग के बादेश संस्था एक 1 (36) एक बी/प प-2/78 दिनाक 7-11-78 मे विशित है।

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

30 नवस्वर के बाद शैक्षिक सत्र में कोई विशेष धाकरिमक प्रवकाश नहीं

सिवा सम्बन्धित नियम

- उपरोक्त सारे मादेश राज्य सरकार द्वारा जारी निम्नतिखित बादेशों के मतिश्रमण में दिये गये हैं:
  - एफ. 18(12) शिक्षा/52 दिनाक 13-10-53 (1)

दिया जायेगा ।

142]

- एफ 1(78) एफ डी (नियम)/67 दिनाक 13-12-67 (u)
- एफ 1(3) बिस (नियम)/69 दिनाक 30-10-71 (111)
- एक 1(56) वित्त (नियम)/72 दिनाक 21-12-72 (14)
- एफ, 1(61) वित्त (नियम)/75 दिनाक 30-1-73 (v) विभागीय निर्णय-1राज्य सरकार ने मादेश सस्या एफ. 1 (12) एफ डी./ग्रूप-2/83 दिनाक

1-4-83 द्वारा शिक्षा विभाग में काम करने वाले अध्यापको को सकादमिक कार्य के लिए विशेष माकस्मिक भवकाश देने के लिए जारी किया है। ये मादेश शिविरा-पत्रिका के मई-जून, 1983 के धक मे भी प्रकाशित हुए हैं। जो प्रध्यापक विश्व विभाग के इस आदेशों के अन्तर्गत विशेष आकस्मिक प्रवकाश लेंगे उनका क्षेत्वा प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष/सस्या प्रधान द्वारा सध्यायकवार रखा जायेगा और प्राहिट को मायश्यकता पडने पर मन्य ग्रभिलेखो की तरह ही जान के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।

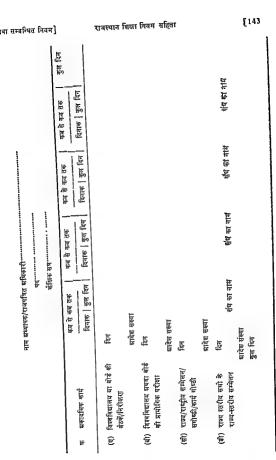

| क कार्य मूल्यकिन हेतु सक्षम                                                                                             |                                              | Cond were seeing and the |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| प्रसा विभाष (प्रावमिक एव साम्बसिक शिक्षा) राजस्यान कायँरत क्रायिकारियों/कसैचारियों के वार्यिक कार्य भूरपंकिन हेतु सक्षम | प्रसिवेदक एव समीक्षक प्रथिकारियों का वियर्षा |                          |
| क एव साब                                                                                                                |                                              |                          |
| (प्राथमि                                                                                                                |                                              |                          |
| . चिभाव                                                                                                                 |                                              |                          |
|                                                                                                                         |                                              | Į                        |

|     | ग्निक्षा विभाग (प्राथमिक एव म                                               | ाध्यमिक शिक्षा) राजस्यान कार्यरत          | ाराता विभाग (प्राथमिक एव साम्यमिक पिता) राजस्यान कार्यत अधिकारियों क्रिनारियों के बार्षिक कार्य भूत्यकिन हेतु सक्षम<br> | ह कार्य सूल्यक्ति हेतु सक्षम                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             | Midden of this war                        |                                                                                                                         |                                                             |
| E   | पद का विवर्श                                                                | प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता<br>भषिकारी        | समोक्षक द्राधिकारी                                                                                                      | जिसके पास बापिक काम मृत्य<br>प्रतिवेदन सुरक्षित रखे जावेंगे |
| _   | 64                                                                          | 6                                         | 4                                                                                                                       | 8                                                           |
| L   | शालाप्रधान प्राथि एव इनके<br>सबीनस्य कार्यरत हु वे भ्रुखला                  | मनर छप जिला मिछा<br>मधिकारी               | सम्बन्धित उप जिला शिक्षा<br>प्रविकारी                                                                                   | जिला शिक्षा प्रधिकारी कार्याल                               |
| -01 | क मुख्यापक/प्रथ्यापक।<br>उक्स प्राथमिक विद्यालया मे<br>कायरत हु वे भ्यः जला | प्रधानाच्यापक उ. ज्ञा<br>विद्यासय         | उप जिला त्रिक्षा प्रधिकारी                                                                                              | =                                                           |
| _   | म्बद्यापक्षं,प्रध्यापक्षा<br>प्रथानग्रध्यापकः, उच्च प्राथमिक                | डप जिला शिक्षा प्रपिकारी                  | . मतिरिक्त जिल्लाम मयया<br>जिल्लाम                                                                                      | सम्बन्धित मण्डल प्रसिकारी                                   |
|     | ाबद्यालय<br>प्रवर् उप जिला शिक्षा प्रधिकारी<br>एक सिक्षा समार स्रिक्सारी    | प्रतिरिक्त जिथि पा/उप<br>जिल्लाम प्रविकास | जिला शिक्षा द्वधिकारी                                                                                                   | कार्यालय निदेशक प्राथमिक<br>साध्यमिक शिक्षा, बीकानेर        |
|     | द्य जिला मि अ                                                               | मतिरस्त वि गि घ /वि गि<br>मधिकारी         | मण्डल मधिकारी                                                                                                           | •                                                           |
|     | भतिरिक्त जिथि भ                                                             | जि शिक्षा भषिकारी                         | मण्डल भविकारी                                                                                                           | राज्य सरकार                                                 |

ם

निदेशक, प्राथ एव माध्य शिक्षा

मण्डल श्राधिकारी

जि शिक्षा प्रधिकारी

वर्षिक उप जिला क्षिक्षा ग्राधिकारी

राज्य सरकार राजस्थान

निदेशक, प्रा गव माध्य पि राज

सम्बन्धित मण्डल ग्राधिकारी

8 जिला शिक्षा प्रधिकारी

शिविरा/सस्या/डी-1/11286 (ए) 79 दिनाक 18 8 81 ।

याकम

|    | 1                                                                                         |                                                     |                                           | 5                                                                                                                                             | Ę          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                           | 3                                                   | 4                                         |                                                                                                                                               | क्षस       |
| -  | 2                                                                                         | निदेशक, प्राथ एव माध्य                              | मिह्ना सचिव राजस्यान, जयपुर               | राज्य सर्कार                                                                                                                                  | सस्याः     |
| 6  | म्पटल स्थापनार                                                                            | शिक्षा राजस्थान                                     |                                           |                                                                                                                                               | ₹]         |
| 10 | विधिष्ट सस्याए यथा शिक्षा निदेशालय                                                        | य<br>भनुसाय भ्रधिकारी                               | ग्रुप श्रधिकारी                           | निदेशासय                                                                                                                                      |            |
|    | (प्र) स्टाक यथा व भार में लिए<br>कार्यालय सहायक प्रादि के लिए<br>(स) प्रमुक्षाण प्रिकारी  |                                                     | निदेशक प्राएव साध्य सिक्षा<br>राजस्थान    | प्रधानाचाय के वेहत श्रष्ट खरता के पदा<br>की इर का सूत्र प्रतिवेदन राज्य<br>सरकार एवं प्रधानाचाय के नीचे के<br>सरकार एवं प्रधानाचाय के सीचे के | राज्       |
|    | Į                                                                                         | निदेशक प्राएव मा पिक्षा                             | मिक्षा सचिव                               | पुढो की मिदयालम वमारत<br>राज्य सुरकार                                                                                                         | स्थान पि   |
|    | (स) पूप सानित्यर<br>(ष) प्राम्नुलिपिक सेट दिलीय एव                                        | राज बीकानेर<br>सम्बन्धित प्रपिकारी/पूप<br>प्रपिकारी | मिदेशक, प्राथ एव साध्य गिक्षा<br>राजस्थान |                                                                                                                                               | ाक्षा नियम |
| 11 | प्रथम थढ<br>मण्डल कार्यालय<br>(म्) स्टाक यथा/क लि, व लि,<br>=- म मादि झधीदाक सादि         | सम्बन्धित उप जिला सिधा<br>प्रथिकारी                 | सम्बन्धित मण्डल मधिकारी                   | क कि के लिए जिला गिशा प्रधि-<br>कारी/य सि के लिए मण्डल कृषि-<br>कारी का अस्य पाणुलिपिक के                                                     | सहिता      |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     | मण्डल मधिकारी                                       | निदेशन, प्राथ एव माध्य                    | क्तिए निव्यालय<br>निदेशालय                                                                                                                    | `          |
|    | (ब) मागुलिएक                                                                              | मण्डल प्रधिकारी                                     | मिता, राजस्यान<br>,,                      | निदेशालय रनेमा                                                                                                                                |            |
| 12 | (स) उप जिला शिकारी कार्यालय<br>जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय<br>(प्र) स्टाक क लि, व लि, की | उप जिला शिक्षा प्रधिकारी                            | क च                                       | क सिकेसिए जिया प्र/यसि<br>के लिए मण्डल प्रधिकारी/कास<br>केस्टा दिहेशास्त्र                                                                    | [14        |
| 4  | स द्यपीशक प्राथि<br>(छ) द्याशिलिकि                                                        | जि शिक्षा प्रविकारी                                 | मध्दल मधिकारी                             | क एउट्ट गर्भ                                                                                                                                  | 5          |

| १४६]                                                                                                    | ना गिक्षा<br>ए मण्डल<br>के निए<br>। श्रुखना                                                                                 | ालप<br>को निस्ति कि का तथा<br>प्राथनारी व नि को रखे<br>प्रश्निता की जिल्ला की प्राथन<br>प्रश्निता की निस्तालय | के जिए जि मि म,<br>जिए सम्मित्त भण्डल<br>, का स के जिए<br>।                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>निदेशालय<br>निदेशालय सथारस्स् क्षोगा।                                                              |                                                                                                                             | जन्म<br>मण्डल<br>सिक्स                                                                                        | क ति के तिए जि कि क,<br>य ति के तिए सम्मन्तित मध्य<br>घरिकारी, का के लिए<br>निदेशालय<br>निदेशालय                                                                                          |
| 4<br>मण्डल ग्राविकारी<br>मण्डल ग्राविकारी<br>सम्बन्धित मण्डल श्राविकारी                                 | मतिरिक्त जि वि म /जिस।<br>सिसा मपिकारी                                                                                      | सस्यात्यत वरदम भाषकार।<br>जिल्ला शिक्षा भाषकारो/भ्रतिक<br>रिक्त विक्रिस                                       | भविरिक्त जिल्हा किथा<br>भविकारी<br>जिल्हा म                                                                                                                                               |
| # #<br>gg *                                                                                             | प्रतिरंक्त जिला प्रिंश भ्रषि प्र<br>प्रथानाध्यापक (खबधित) भ्रा थि                                                           |                                                                                                               | ड<br>उप जिल्ला प्रमिकारी<br>प्रतिरक्ति जिल्लाम्<br>प्रतिरक्ति जिल्लाम्                                                                                                                    |
| 2<br>(स) चप वि वि विरच्छ चप<br>कि वि विवस्तरी<br>(द) वेशिक प्रकाञ्च विवस्तरी<br>प्रमानाप्यापक या पिखालय | मार्थिक विदातक म कावरत तृतीय<br>वेतन श्रृक्षण[दितोम देतन श्रृक्षला<br>सम्पापक तथा क लि व व ति<br>प्रमानायातक जच्च मार्गामान | な き ほ                                                                                                         | स्वितेश्व ने कार्यत्व<br>कार्यात्वयं कार्यत्व<br>(1) स्टाक्ट स्पया कृति, कृत्व स्व<br>मार्टि<br>(2) उप जिला स्वत्यात्वात्वी<br>(3) जिला प्रसार मधिकारी<br>इप जिला सिता सधिकारी कार्यात्वय |
| 7 2 2                                                                                                   | 15                                                                                                                          | 16                                                                                                            | 81                                                                                                                                                                                        |

| शिक्ष | ए र                 | सस्याए]                                        |                             |                     | राजस्थान शि                                                             | क्षा नियम स                              | हिंवा                                                         |            | [147                                                        |
|-------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | क लिक निए जिपि व नि | म सिए मण्डन प्राथकारा, भा प<br>के सिए निदेशालय | सुगतार<br>सुत्रम् सरमार     | निदमालय             | क सिक्ति कि जिस्सा विति<br>के निष्मण्डल स्रोधनारी का स<br>कसिए निदेशालय | न्दिवासिय<br>राज्य सरदगर                 | कतिकतिए जिपिया<br>॥सिकतिए सण्डलप्रधिनारी<br>सास्कतिए सिद्धालय | निदशानय    | क तिके लिए जिति पा तथा<br>॥ सिक लिए मण्डल प्रषिनारी         |
| *     |                     | विसिध                                          | जिथि प<br>मध्दल प्रधिनारी   | जिला पिया प्रविकारी | निसा गिरा प्रपिकारी                                                     | विसा विशा प्रधिकारी<br>सज्य सरकार        | तियान                                                         | तिदेशन     | प्तिए व ध्या व प्रतिवदता<br>पर समीक्षा निदेशालय करेगा       |
|       | 8                   | उप जिसि                                        | उपकि कि ।<br>स्थान किसा मिस | प्रधानाषाय          | प्र दि म कापरत<br>प्रधानाषाम                                            | प्रधानाचाम<br>निदेशक प्रांष एवँ          | प्रधानाचाप                                                    | प्रधानाचाय | प्रदानाचाय                                                  |
| ಟ     | l "                 | स्टाफ प्रया क सि, व लि                         |                             | श्रद्धाक<br>सहायक   |                                                                         | प्रादि)<br>(2) कृतिष्ठ व्यक्ष्यता<br>(2) | एव शारीरिक<br>मरत<br>क लि, व लि                               |            | प्रधानाचाय संशीत सस्यान म कायरत<br>रहान<br>(1) कनिट्ट लिपिक |
|       | 1                   | -                                              |                             | 19                  | 20                                                                      |                                          | 73 73                                                         |            | 24                                                          |

| 14  | 8]                                                                                                    | राज                                                                                                                    | स्यान                                                                               | शिक्षा वि                                                   | नेयम स                          | हिवा                                                                                                    |                                                                 | [प्रशिक्ष                                                                     | ए। सस्याए                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$  | तु. वे. ज्यंसना के सिए जि. जि.<br>घ/डि. वे. ज्यं के लिए मण्डल<br>धपिकारी, क. ब्या. के लिए<br>निदेशालय | राज्य सरकार<br>धामलेख भी सर्थारत निदेशास्य<br>ही करेगा। प्रा मा. घिला तथा<br>उपरोक्त के प्रतिरिक्त स्टाफ<br>सर्गावार   | राज्य सरकार                                                                         | राज्य सरकार                                                 | :                               | -                                                                                                       | ŧ.                                                              | :                                                                             |                                                                                            |
| 4   | 4                                                                                                     | राज्य सरकार<br>क, व्या /सम्र/डप प्रधानाचार्यं/<br>का स प्रतिवेदनो पर समीक्षा<br>निदे पर समीक्षा प्रधानाचार्यं<br>करेगा | क्षिता सिंब                                                                         | शिक्षा निदेशक                                               | :                               | 66                                                                                                      | 2                                                               | 2                                                                             | \$                                                                                         |
| 3   |                                                                                                       | निरेशक<br>प्रधानाचार्ये साहुत पन्तिक स्कूल                                                                             | निदेशक, प्राथ एव मा. शि.                                                            | निदे, राज्य गीक्षक भनुसपान<br>एव प्रणिक्षाम् सस्यान, उदयपुर |                                 | 2                                                                                                       | ŧ                                                               | 2                                                                             | £                                                                                          |
| 2   | (३) कापालय सहायक<br>(४) ह वे. श्र बलता (५) दि वे श्रु<br>(६) कनिषठ व्याक्याता मादि                    | प्रपाताचारंसाङ्क पिल्लाकस्कृत<br>स्टाफः मुलि, युरितः व्याप्तः, पुरु<br>वे ध्रु, मुच्या, सहायक्ष प्रपाय                 | निदेशक, राज्य गीकिक झनुसन्धान एव निदेशक, प्राथ एव मा. शि.<br>प्रियास सस्थान, खदधनुर | माप विशाभ                                                   | समालक, विज्ञान एव गागुर (प्रभाय | उप सवासक, मनावेता झावार,<br>(प्रभाग-3) मूद्याकन इकाई, ग्रीक्षिक<br>एवं क्यावसापिक निर्देशन सहित, उदयपुर | उप सवातक, शिक्षक प्रशि एव पता-<br>वार पाठ्नकम (प्रभाग4), उदयपुर | उप संचालक, श्रीक्षक प्रशासन वृद्धि<br>वीक्षाए एव मागोजन (प्रभाम-5),<br>उदमपुर | प्रोचोगिकी ब्राधिकारी, वंशिक पोद्योगिकी<br>(प्रभाग-6ए) ए-51/2 सिलकनथर,<br>बाति पथ, जयपुर-4 |
| ورا |                                                                                                       | 35.                                                                                                                    | . 26                                                                                | 27                                                          | 28.                             | 53                                                                                                      | 30,                                                             | 31.                                                                           | 32                                                                                         |

एव प्रशिक्षण सर्थान, उदयपुर निदेशक, रा. ग्रीक्षक प्रतु.

राज्य मीक्षिक सनुसवान एव प्रशिक्षण सस्यान, उदयपुर के कार्यालय में कायरत स्टाफ पथा क. लि., य. लि.,

37.

सम्बन्धित सचालक उप

समात्रक

प्रशिशता सस्यान, अदमपुर के विभिन्न प्रभागी में कार्यरत

स्टाक ब्या., लि. झादि

(2) निदे रा. ग्रीशिक भनु एवं

का. स., स्टेनो झादि

कार्यात्तय संस्था/प्रधान

(1) ग्रेड प्रथम/दितीय एव तृतीय

पुरतकालमाध्यध

जि. जि. मिषकारी

(2) जिला एव तहसील मुख्यन्तयो

पर कार्यरत पुस्तकालपाब्पक्ष

उप प्रायोजना प्रधिकारी

भायन्तिय स्टाफः यथा क. जि.,

य. सि., उप जि. सि. पि. (2) चप प्रयोजना मधिकारी

जिला शिक्षा प्रविकारी,

उप प्रायोजना प्रियकारी, गिधा

36.

प्रभारी प्रधिकारी, प्रभोषचारिक विका

35,

ਸ-8), ਚਵਧਰੂਵ विभाग, जयपुर

मग्रेजी, हिन्दी एव मन्य भाषामी

34.

सहित) गांपीनगर मार्ग, जयपुर

2

सहायक निदेशक, खबय दुश्य शिक्षा, स्वालक, भाषा धान्ययन (प्रभाव-7)

d

मजमेर (प्रभाग-6वी)

जयपुर सम्बन्धित खण्ड

# शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना

- राज्य मे स्थित समस्त शिक्षा संस्थार्थे उनमे दिये जाने वाले शिक्षरण के स्तर एव स्वरूप नुसार निम्नानुसार वर्गीकृत की जावेगी।
  - (1) (क) स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
    - (ख) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय ।
    - (ग) उच्च प्रायमिक विद्यालय।
    - (घ) प्राथमिक विद्यालय। (क) व्यक्तिक विकास
    - (ङ) पूर्व प्राथमिक विद्यालय ।
  - (1) शिक्षक प्रशिक्षम् सस्थाए :
    - (भ) वे सस्थाए जो कि स्नातक तथा स्नावकोत्तर स्वर का प्रशिक्षण देती हो यथा एस, एड, व बी. एड ।
    - (ब) प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण सस्थाए ।
  - (111) प्राप्य विद्या सस्थाए ।
  - (iv) तकनीकी व व्यावसायिक संस्थाए ।
- (v) विफाय्ट सस्याएँ।
  (2) स्नातक तथा स्नातकोत्तर विचासय धीर एम एड, वी एड के लिए सिक्षक प्रविक्षस्य प्रायो को साम्यता विस्वविद्यासय हारा प्रदान को जाती है, स्वतः एतदवे प्रायंनापत्र तत्सम्बन्धित सो के स्नतार विवास को ही दिया जाना चाहिए। उच्च माध्यितक निष्यां में के सन्तार विचाय को ही दिया जाना चाहिए। उच्च माध्यितक निष्यां में के सन्तार विचाय को ही दिया जाना चाहिए। उच्च माध्यितक निष्यां में माध्यित के स्वायो के स्वायो के स्वयं के स्व
- मान्यता मार्च्यामक शिक्षा बोर्ड प्रदान करता है।

  (3) पूर्ववर्ती नियम सक्या 2 ने उस्सिखित सस्याभी तथा उन सस्याभी जिनको कि मान्यता दी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, को छोडकर वाकी सस्याभी को मान्यता विभाग प्रदान ता है तथा वह मान्यता विभागीय भ्रषिकारियों द्वारा नियमों के भनुसार निम्नसिखित सर्ती पर तको जावेसी—
  - (1) वह सस्या एक उपयोगी शैक्षाणुक उद्देश्य की पूर्ति करती है तया विभाग द्वारा निर्धारित भवता स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण देती है।
  - (11) छात्री को सस्या पाठ्यकम की विविधता को दृष्टि में रखते हुए छात्रों के मानसिक, नैतिक मीर मारीरिक विकास के लिए न्यूनतम सुविधाए प्रदान करने के लिए सस्था के पास यथार्थ प्राधिक साधन हो।
  - (III) धर्म, जाति, नस्ल व वश पर शाधारित नेदमाव के बिना सबको प्रवेश दिया जाता है।
  - (1v) व्यवस्थापक सहमत है कि वे संस्था की कार्यकुशसता को बढाने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये यथे नियम व निर्देशों का पालन करेंगे ।
  - (v) (क) प्रवन्य समिति मे 15 से प्रविक सदस्य नहीं होने तथा उसके दो तिहाई से प्रविक सदस्य किसी विजिष्ट समुदाय, जाति ध्यथा वर्ग के भी नहीं होंगे !
    - (ख) इस समिति में निम्निविखित सम्मिलित होगे '---
      - (1) सदस्यों में एक तिहाई दानदाताम्रो तथा नियमित रूप से चन्दा देने वालों में से होंगे।

- (u) सदस्यों में कम से कम एक सदस्य ग्रच्यापकों में से प्रतिनिधि होगा।
- (111) एक सदस्य छात्रों के अभिभातकों में से होगा।
- (iv) शिक्षा विमान का एक प्रतिनिधि होगा ।
- (v) छात्रो का भी एक प्रतिनिधि लिया बाय । छात्र ससद का प्रधानमन्त्री कार्यकारिए। समिति वा पदेन सदस्य होगा ।
- (य) प्रवन्ध समिति म निम्नलिखित पदाधिकारी होगे:—
  - (1) য়ঘাল ---
  - (॥) उवाध्यक्ष -- दा (इनम से एक व्यवस्थापक का कार्य करेगा

एक

- (॥) कोपाध्यक्ष -
- (IV) सचिव एक (प्रधानाध्यापक)
- (v) सचिव के प्रतिरिक्त अन्य पदाधिकारी दानदाताग्रो म से होगे।
- (च) प्रनुदान न लेने वाली सस्याम्रो के लिए प्रवन्ध समिति म 15 से प्रधिक सदस्य नहीं होने । उनमें शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि होगा ।
- (vi) उस सस्था की प्रवत्थ समिति का गठन सचालक द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा उसम बाद मे उसकी स्वीकृति के जिना कोई परिचर्तन गहीं होगा। यदि सचालक की राय मे स्वीकृति रोक वी जानी चाहिए तो वह आदेव प्राप्ट करने के लिए उस मामले को सरकार के पास भेजेगा। सरकार उस मामले पर, यदि सम्बन्धित सस्था चाहे तो उसके प्रतिनिधि की बात सुनकर अपना धावेश देगी।
  - (vii) प्रयन्ध समिति के सदस्यों ये किया गया प्रत्येक परिवर्तन विभाग को सूचित किया जावेगा।
  - (viii) विद्यालय के भीतरी और वाहरी कार्य के लिए उचित भवन व खेल के मैदान यमे हुए है प्रीर उनका प्रयोग गौकािएक कार्य के लिए ही सीमित है। वे किसी भी हालत म सन्प्रदाय तथा राजनीतिक गतिविधियों के लिए काम म नहीं लिया जायेगा।
  - (x) विभाग द्वारा निविध्य धावश्यकवाची के अनुसार पुस्तके, फर्नीवर तथा दूसरा सामान सस्या मे मौत्रूद है।
  - (x) छात्रों की सारीरिक शिक्षा, मनोरजन, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रावधान किया जाता है।
  - (xi) व्यवस्थावको के लिए यह आवश्यक होगा कि वे सवा के निर्धारित नियम, जिनम वेतन, छुट्टी, येंसन, प्रविच्य निधि आदि के बारे में सर्तें निर्धारित करेंचे। प्रत्येक प्रध्यापक को नियुक्ति के समय दन सव नियमी की एक प्रति प्रियनो चाहिए सवा उसे विद्यालय में सेवा करने के लिए एक प्रतृत-ष करना पदेगा। प्रमृतन्य में सम्य बातों के मलावा यह प्रावमान भी होना चाहिए कि किसी कमेंचारी का पदच्युत करने पर, नीक्री से स्टाने पर प्रथमा उसका बेतन नम करने पर वह सक्षम प्रधिमारी को पुनविचार की प्रायमा कर सकेगा।

निजी क्षेत्र की संस्था के कमैचारियों का एक नियारित प्रपट पर उनके नाम भादि ना उल्लेख नर प्रति वर्ष संस्था के प्रधान द्वारा सक्षम मधिकारी ना नेत्रा जावेगा। (xii) सस्या प्रपने कर्मवारियों के लिए वे ही वेतन मूखला निर्धारित करेगी जो कि उसी योध्यता वाले कर्मवारियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत है। सक्षम प्रधिकारी द्वारा उनमें मामूनी परिवर्तन करने की धनुमति दी जा सकती है।

154]

- (xiii) संस्वा के समस्त कमंचारियों को भविष्य निधि के मुशतान किये जाने का प्रावधान किया जानेका। सम्बन्धित कर्मचारी धपने मासिक बेतन की 64% पनराणि सस्या में जमा करायें विसके कि बताबन का यह सस्या द्वारा भी जमा किया जानेवा। यह रक्तम सरकारी विक्यूरिटीज ध्वयता धम्य प्रकार के कार्य (जिसमें कि बैंक में जमा कराना भी सम्मित्तत है) को कि मक्षण प्राविकारी उनिव समझे, में सरगाई जावेगी। प्रत्येक कमंचारी की मनिष्य निधि का विवरण प्रतिवर्ध निर्धारित प्रयम पर भर कर सक्षम प्रशिकारी जो प्रविच किया समझ प्रशिकारी जमा प्रमाण कर्मचारी की प्रविच्य निर्धारित प्रयम पर
- (xiv) शिक्षक वर्ग में किया गया प्रत्येक परिवर्तन, कारणो सहित सरकार को मूचित किया जावेगा।
- जावनाः। (xv) किसी जाति विशेष के लिए दी जाने वाली शिक्षा में छात्रो ग्रयदा ग्रध्यापको का
- उपस्थित होना मावश्यक नहीं है। (xvi) सस्या में की जाने वाली सामुहिक प्रार्थनाएं जातिगत मध्या विवादाग्रस्त नहीं होगी।
- (xvii) विभाग की पर्वे स्वीकृति विना काई नई कक्षा अथवा सैन्सन नहीं खोला जावेगा !
- (xviii) त्रत्येक कला घयवा सैक्शन में छात्रों की श्रधिकतम संस्या विभाग द्वारा निर्धारित प्रक से प्रधिक नहीं होंगी।
  - (xix) विभाग द्वारा चाही गई मूचनायें तुरन्त तथा नियमित रूप से भेजी जाती है।
- (xx) सस्या एव उसका समस्त समिलेख हिसाब प्रादि निरीक्षण किये जाने तथा सचालक द्वारा प्रभिक्रत व्यक्तियो द्वारा प्राविट किये जाने के लिए प्रस्तुत है।
- (xx1) प्रध्यापको व छानो के एक सस्या से दूमरी सस्या में स्यानास्तरए। के लिए विभाग द्वारा बनाये हुए नियम भ्रथवा विभिन्न संस्थाधों के ब्रावसी सम्बन्धों के संचालन हेतु बनाये यह नियमों का सस्या पालन करती है।

(XXII) सस्या का सामान्य वातावरण वच्चो की शिक्षा के लिए महायक है !

- (4) निदेशक चाहे तो मान्यता चाहने वाली किसी सस्या को उपरोक्त शर्तों में से एक प्रथम भ्रियक का पालन करने से सकारण मुक्त कर सकता हैं।
- (5) सस्या को प्रदान की गई मान्यता यदि उनको प्रदान करने के एक वर्ष के भीतर-भीतर समजा उपयोग नहीं किया गया तो निरस्त समजी जायेगी।
- (6) यदि फिक्षा निदेशक सतुष्ट हो कि वह सस्या शिक्षा के लिए उचित परिस्थितियों में सुविधा प्रदान नहीं कर रही है तो वे उस सस्या की मान्यता अस्थाई तीर से निलम्बित या स्थाई तीर पर वापस कर सकते हैं।
- (7) जिस सस्या की मान्यता वायम ते ती गई हो. उसे यह मुविधा तब तक पून: नहीं मोटाई जावेगी अब तक कि निदेशक को सतीय नहीं हा जावे कि वे सब किमया, बिनके कि कारण में मान्यता छीन ती मई थी, दूर कर दी गई है तथा सन्य सब प्रकार से सस्या निर्धारित गर्तों को पूरा करती हैं!
  - . (8) यदि कोई मान्यता प्राप्त सस्या ग्रपना प्रस्तित्व समाप्त कर देती है या किसी ग्रग्य स्थान र स्थानान्तित्व हा आवी है प्रथवा भई प्रवन्षक समिति का गठन हो जाता है तो उस सस्या की

मान्यता निरस्त हो जावेमी तथा भविष्य के सिए मान्यता के प्रका ने सिए उसे नई सस्या माना जावेगा यदि परिवर्तन निदेशक की स्वीकृति के बिना हुया हो।

(9) मान्यता एक भैक्षाणिक सत्र के प्रारम्भ से ही दी बावेगी प्रयांत् । जुलाई से इसके लिए प्रार्थनान्य 31 प्रकट्टबर से पूर्व निर्धारित प्रथम से मान्यता प्रदान करने के लिए प्रिषकृत प्रधिकारी को टेटेना प्रार्थित ।

(10) मान्यता हेतु भविकारियों का विवरण निदेशक, प्राथमित एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर तथा उसके येथीनस्य अधिकारियों द्वारा निम्न प्रनार से निजी शिक्षण सध्याओं को प्रस्थान हो अधिसी :4

| 1.4 |                                            |        |                                           |
|-----|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| क स | सक्षम ग्रधिकारी                            |        | प्रवृति/सस्था प्रकार                      |
| (1) | निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा        | (1)    | मोटेसरी                                   |
|     |                                            | (n)    | शोध सस्थान                                |
|     |                                            | (111)  | यूक बधीर विद्यालय                         |
|     |                                            | (11)   | वज्ञाचस् विद्यालय                         |
|     |                                            | ( v)   | सभीत सस्यायें                             |
|     |                                            | (v1)   | एम टी सी. तया शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय   |
|     |                                            | (vu)   | भन्य                                      |
| (2) | उप-निदेशक, समाज शिक्षा                     | (1)    | प्रौढ शिक्षा                              |
|     |                                            | (11)   | पुस्तकालय एव बाचनालय                      |
| (3) | निरीक्षक, शारीरिक शिक्षा (निदेशालय)        | (1)    | वसक्ष                                     |
|     |                                            | (n)    | व्यायामशासा तथा ग्रन्य खेल ग्रीर शारी रिक |
|     |                                            |        | शिक्षा सम्बन्धी प्रवृतिया ।               |
| (4) | जिला शिक्षा ग्रथिकारी (महिला सहित)/        | (1)    | उच्च प्राथमिक विद्यालय <sup>2</sup>       |
|     | वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा श्रधिकारी            | (11.)  |                                           |
|     | (महिला)                                    | (111)  | बालबाडी                                   |
| নিজ | ी सस्यामी के मान्यता निरोक्षण हेन्रु सुभाव | 1.3    |                                           |
|     |                                            |        | कार्यालय मे 28 फरवरी तक मान्यता हेतु      |
|     | (1) ((1)4) () (4)() (4)() (4)()            | 1/1 db | जानायन य कर अरत्रा तक नान्त्रा हैंते      |

- (1) संस्थामा स जिला जिला प्रार्थनारी के कार्योत्तय में 28 फरवरी तक मान्यता है प्रार्थना पन पहुष जाने चाहिये।
- (2) उनकी जाम जिला विक्षा प्रविकारी कार्योक्षय में 31 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए प्रीर निरीक्षण के लिए समिति गठित की जानी चाहिए।
- (3) 30 प्रप्रेल से पूर्व सस्यामा का निरीक्षण किया आकर प्रतिवेदन जिला शिक्षा मिषकारी कार्यांचय में पहुंच आता चाहिते। सम्बन्धित सस्यामों को निर्णय की सूचना 30 मप्रेल तक रिजस्टई ए. बी द्वारा थी बाए ।
- (4) मान्यता शर्वों नो किमयों की पूर्वि हेतु निजी सस्याधों भो दो माह का समय दिया जाए जिससे कि पूर्वि होने के पश्चात् प्रमुपासना प्रतिवेदन 30 जून तक प्रावश्यक रूप से प्राप्त हो जाए।
- शिविरा/प्रायमिक/डो/19626/स्पेशल/73 दिनाक 16-4-1974
- एक 13(28) जिसा/मूप-1/77 दिनाक 17-10-77
- शिवरा/प्रायमिक/डी/19626/स्पेशल/73 दिनाक 16-4-74

- ,
- (5) नतीन सस्याम्रो के निरीक्षण हेतु जो समिति गठित की जाए उसमे एक लेखाकार कं ग्रानिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए ।
  - (6) प्रथम निरीक्षण के समय ही सस्या से सम्बन्धित मभी शतों को सम्मिलित कर लिय जाए भ्रौर किसी भी स्थिति में हर समय नई-नई शर्ते नही लगाई जाए ।
- (7) निश्ची सस्यायों ने मान्यता हेतु जो व्यावेदन पत्र व्याए उनमें स्टाफ के नाम प्रीर योग्यत सम्बन्धी सचना स्वष्ट दी जाए !
- (8) आरों के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार करने हेतु एक पृथक् समिति बनाई जाए तापि परी समीक्षा की जा सके।
- पूरा समाक्षा का तक। (9) निजी सन्याक्षी को समय पर मान्यता हेतु जो समय सारिणी ग्रीर विधिया नवीन सन्याग्री के लिए प्रस्ताविन की गईँ है वे ही नवीनीकरण के लिए भी रखी जाए।
- (10) सस्यापर पञ्जीनाए सक्षम प्रधिकारी कार्यालय म खोली जाए जिनमें सस्या का निरीक्षण प्रतिवेदन एव प्रभ्य म्रावश्यक पण रखें आए।
- (11) समय-समय पर विजिट तथा अवानक निरीक्षण किया जाए एव उसका मिलेख रखां जाए ।
- आए ।
  (12) सस्कृत पाठताला/महाविद्यालय को निम्न स्तर की "सस्याओं को मान्यता निरीक्षक
  सस्वत पाठकाला द्वारा दी जायेगी ।

ऐसी सस्थाए जो शिक्षा की विशेष योजना के ग्रन्तर्गत स्थापित हो और ग्रपना स्वय

- पाट्यकम चलाये उन्हें राज्य सरकार सीचे ही उनकी प्रार्थना पर सपने द्वारा निर्धारित कर्ती के स्राधार पर मान्यता दे कस्ती हैं। 12. उन समस्त सस्यायों जिनकों कि इन निषयों के प्रचलन से पूर्व ही राजस्थान शिक्षा विभाग स्रवया देशी रियाशकों के जिला विभागों द्वारा मान्यता मिल चली. नो उनके वर्तमान स्तर
- सक इन नियमों के ग्रम्तान भी भाग्यता प्राप्त समक्षा जावेगा। यदि उनका स्तर बढाया गया हो, ग्रद्भवा नई कक्षा लोनी गई हो तो उसे इन नियमों के श्रम्तग्वेत प्राप्तता प्राप्त करनी पड़ेगी। 13. जब तक कि विशेष प्रादेश नहीं हो, प्रमास्य सस्थायों के छात्र वे सब सबिधार्ये प्राप्त
- 13. जन तक कि विशेष छादेश नहीं हो. प्रमान्य सस्याधों के छान ने मन सुविधार्में प्राप्त करन के प्रिविकारी नहीं होने, जो कि विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सस्याधों के छात्रों को मिलती हैं।
  14. मान्देसरी की मान्यता के लिए निम्मिलिखत शर्ते पुरी होनी चाहिए 1
  - (1) भवन-ग्रुवतम वो हॉल जो प्रत्येक 400 वर्ष फिट से कम नहीं हो। प्रधानाध्यापिका के लिए एक रुपरा, जानी ने लिए विश्वास युद्ध जो 400 वर्ष फिट से कम नहीं हो।
    - भीसतन रुप से प्रत्येक छात्र के लिए विद्यालय में 20 वर्गफिट का स्थान होता चाहिए।
      (॥) जिल के मैदान भीर कंगीचा—विद्यालय में एक छोटा बंधीचा भीर लेल को मैदान,
      प्रभाधन वी व्यवस्था सहित होना चाहिए।
  - (III) छात्र श्रष्टमाधक धनुपात 20: । बाह्मीय है और 50% पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त होने बाहिए। पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त ग्रष्टमाध्यक सेंसे हो मिलते जाए शेष ग्रष्टमा-पक भी पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण प्राप्त लिये जाने चाहिये ।
  - प्रध्यापको की सेवा बर्ते वेतन और वेतन शृक्षता विभाग द्वारा निर्धारित वेतन शृक्षता के समान होनी वाहिए ।
  - (v) विभागीय नियम के अनुसार व्यवस्था समिति गठित होनी चाहिए।

- (vi) प्रत्येक पूर्व प्राथमिक विद्यालय के लिए 5 हजार रुपये का सुरक्षित कीप होना चाहिए।
- (vn) विदालय के लिए तत्काल दो हजार रुपये के उपकरण घोर फर्नीचर क्य किया जाना चाहिये । स्थायी मान्यता प्राप्त होने तक यह सामान 5000 रुपये का हो जाना चाहिये । इस पर घनुदान नहीं माना जायेगा ।
- (vni) पूर्व प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के लिए बीर्ड का गठन शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा ग्रीर इस बीर्ड की सिकारिश पर ही मान्यता प्रदान की जायेगी।

### निर्देश-भाग्य विद्यालयों का नियमन :1

राज्य सरकार के प्यान पं लाया गया है कि कुछ प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर या ग्रम्य उच्च स्तर की माग्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष ग्रावेदन पत्र प्रस्तुत करना पहता है। इस सम्बन्ध में यह निर्मूष निया गया है कि अविष्य में जब किसी प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर में प्रशंभत करने की माग्यता प्रदान को लाये तो सिद्धालयः यह माग्यता करता 6,7 एवं 8 के लिए मानी जायेगी तथा ऐवं विद्यालयों को भविष्य में पुनः पुनः प्राधना पत्र देने की प्राव्यक्त महि होगी, किन्दु जिला विद्यालयों को भविष्य में पुनः पुनः प्राधना पत्र देने की प्राव्यक्त महि होगी, किन्दु जिला विद्यालयों होगी, किन्दु जिला विद्यालयों होगी के प्रत्यक सन्तर के माह दिसम्बर उक्त विद्यालय का निरीक्षण करवा लिया जाय ग्रीर जनवरी के भन्त तक सम्बन्धित विद्यालय को यह पुन्ता दे दी जाये कि श्रावामी सन के निष् उसकी माग्यता बढाई है प्रपद्म नहीं। माग्यना न वडाई नोने की स्थिति में सस्या को यह स्वष्ट निर्देश दिया जाना चाहिये तथा बहा वाल में स्वर्थ की साथ के प्राप्त के पास के श्रम्य विद्यालयों में प्रवेश देने का प्रवन्ध विद्यालयों से श्रवेश देने का प्रवन्ध विद्यालयों है हारा किया बात

- 2. प्रव तक प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में कमीप्रत करने की स्थीकृति सथा मान्यता देने का कार्य संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, शिक्षा (पृद्धप एव सहिला) विभाग द्वारा किया चाता है किंगु प्रव यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में (खब 1977-78 से) यह कार्य जिला शिक्षा प्रथिकारी/उप जिला शिक्षा ध्रथिकारी (कत्या शालाये) द्वारा किया जायेगा।
- 3. विद्यालय क्रमोधत हेतु मान्यता प्रदान करते स्थय ऐसा सबन पर्याप्त माना जाना चाहिए मिसमें कि विद्यालय दो पारियों मं भी मुचार रूप से चल सके। सहरों में दिखालय का स्वय का मबन न हो भीर अगर किराये का भी उपयुक्त भवन हो तो विभाग को मान्यता प्रदान करने में कोई प्रावृत्ति नहीं होनी चाहिये।
- 4. जिला णिक्षा अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि प्रविक्षित प्रष्यापक उपलब्ध हो तो विकालय मे अप्रशिक्षित अध्यापको गा नियुक्ति न दी जाये। सच्या के लिए प्रशिक्षित प्रध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, इस प्रकार का प्रमाश पत्र तस्या अधिकारी, जिला नियोजन प्रिषिकारी से प्राप्त करके प्रध्यापको को नियुक्त करने से पूर्व इसे जिला शिक्षा अधिकारी को प्रीयत करेंगे।
- 5. मान्यता प्राप्त सर्थाघो के लिए क्रध्यावको का चयन करते समय जो विभागीय प्रति-निधि चयन मिसिनि का तस्य होगा बहु चयन की कार्यवाही की विलिल रिपोर्ट जिला मिक्षा प्रिय-कारी की प्रस्तुत करेगा। यदि वह चयन की किसी प्रक्रिया से महम्पत न हा तो उसे चाहिये कि वह कारण सहित प्रसद्धमित की टिप्पणी चयन को कार्यवाही के तोट पर लिल दें।
- 6. माम्यता प्राप्त सस्याओं के लिए नये अध्यापको को नियुक्ति देने से पूर्व शिक्षा विभाग की अनुमति प्राप्त करनी धानवार्थ होगी । इस हेतु बरिस्ट अध्यापक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन समुक्त निदेशक तथा डितीय एव तृतीय अरिंग के अध्यापको की नियुक्ति का अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिलाधिकारी (कन्या शालाये) के स्तर पर किया जायेगा । इसमे यह

कमाक चित्रिश/बा/सी/19626/20/77 दिनाक 27-10-77

 प्रत्येक जिला विधाधिकारी प्रतिवर्ष छात्री की ऐसी सस्यायें जिन्हे मान्यता प्राप्ति के बाद कार्य करते हुए पान वर्ष सथा छात्राम्री की ऐसी सस्यायें जिन्हें मान्यता प्राप्ति के बाद कार्य करते हुए तीन वर्ष हो गये हो, उन्हे अनुदान सुची पर लेने की अनुशसा निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा की प्रति वर्ष दिसम्बर के प्रमत नक कर दें।

8. इस वर्ष राज्य सरकार ने 1960-70 तक प्रारम्भ की हुई खात्र शालायें. 1973-74 तक प्रारम्भ की हुई छात्रा शालायों को अनुवान सूची पर लिया है किन्तु भारतायों ना निरीक्षण न होने के कारण सची में नहीं लिया जा सका। बत: जिला शिक्षाधिकारी बाद ऐसी सहयाओं की सय पर्या विवरता के राज्य सरकार को धगस्त के घन्त तक धवश्य भिजवा है। यह देखने मे बाया है कि प्रायः जिला शिक्षाधिकारी ऐसे विद्यालयों का निरीक्षरा नहीं

करते/करवाते जी कि मान्यता प्राप्त होते हैं। यह धनुचित है। भविष्य मे जिला शिक्षाधिकारी प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय का निरीक्षण कम से कम दो वर्ष में एक बार धवश्य करेंगे/करवामेंगे श्रीर सस्या द्वारा मान्यता की शर्ते पूरी न करने की स्थिति मे उनकी मान्यता रह करने की कार्यवाही करेंगे। 10. राज्य सरकार के व्यान से धाया है कि प्राय: धनेक सहायता प्राप्त विद्यालय छात्रकीय

की झलग कैंगबुक नहीं रखते और आत्रकोप की राशि का जिन प्रवृतियों के लिए यह एकत्रित की आती है, उसका प्रत्य कार्यों से उपयोग किया जाता है । यह प्रजुवित है । प्रतः जिला शिक्षाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्रकीय की कंशवक अलग रखी जाये भीर छात्रों से प्राप्त राशि जिस प्रवृत्ति के हेतु प्राप्त की गई, उसी प्रवृति हेत खर्च की जाये।

# ग्रध्याय 14

#### विभागीय परोक्षायँ

- (1) विभागीय वरोक्षायें पत्रीयक विभागीय परीक्षा के नियन्त्रण मे है जिसकी सहागतायें इय पत्रीयक तथा सन्य प्रावस्थक विभिन्न वर्ग एवं कर्मवारी कार्य करते हैं। वह निदेशक शिक्षा किभाग के निरीक्षणाधीन इन परीक्षायों को लेने के प्रति उत्तरवागी हैं।
  - (2) वर्तमान मे निम्न विभागीय वरीक्षायें ली जाती है :
    - वतमान म निर्मा विभागाव परावाच या गाउँ। व
    - (1) प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा (1) पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा
    - (m) उद्योग शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा
    - (iv) शारीरिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा
    - (१४) शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा परीक्षा
    - (vi) सगीत परीक्षायें (ब) सगीत भूपरा (ब) सगीत प्रभाकर
  - नोट: प्रव सस्कृत भीर प्रायुर्वेद परीक्षा राजस्थान माध्यमिक श्विक्षा बोर्ड भीर राजस्थान विश्वे विद्यालय द्वारा की जाती है।
    - (3) विभिन्न परीक्षाक्रों के मुक्तों की सूची परिशिष्ट-9 में दी गई है (वर्तमान में लागू)
    - (4) बारीरिक शिक्षा प्रमारा पत्र और डिप्लोमा मे कोई पूरक परीक्षा नहीं होती है।
    - (5) (प्र) परीक्षा गुल्क किसी भी आधार पर वाविस नहीं किया जावेगा।
      - (व) काई विद्यार्थी यदि विवेध क्षेत्रारी के कारख इस परीक्षा मे नहीं बैठ सकता हो, जिसके लिए वह प्रिकट किया गया है या की गई है, तो आगामी वर्ष मे केवल परीक्षा गुरूक का भौधाई गुरूक जमा करा कर उस परीक्षा मे वह बैठ सकेगा वसर्ते कि
        - (1) वह परीक्षा भारम्भ होने की तिथि से 15 दिन के भीतर पर्जीयक के पास अपना मुक्क झानामी वर्ष की परीक्षा से बैठने के हेतु सुरक्षित रखने हेतु आवेदन पत्र देवे ।
        - (n) इस मावेदन के साथ राजकीय विकित्सा अधिकारी का रोग प्रमाणपत्र सलम्न किया जाने जिसमे उसकी नीमारी का वर्णन हो ।
    - (6) प्रश्तपत्र बनाने वाले परीक्षक, परिख्याम की तूची तैवार करने वाले व्यक्तियो की नियुक्ति निवेसक के द्वारा समितित तीन व्यक्तियों की समिति की सिफारिक पर निवेशक द्वारा की जावेगी।
      - (7) (1) कैं-ब्रो का नितरण जहाँ छात्र उम्मीदवार 100 होंगे या छात्राए उम्मीदवार 50 होंगी वहा एक केन्द्र स्वापित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों की जगह का भुनाव करते समय याताबात के खायन तथा ब्रावास कर्मवारीयण फरनीचर प्रादि की सुविधा की प्याप्त में रखा जायेगा।

 उन बालाखों के प्रधानाध्यापक जहां परीक्षा केन्द्र स्वापित किये जायेंगे, परीक्षा केन्द्र के परीक्षा अधीक्षक होगे। 160] राजस्थान शिक्षा नियम सहिता विभागीय परीक्षावें

(III) केन्द्र ग्रंघीक्षक के कर्त्त व्य एवं ग्रंघिकार निदशक शिक्षा विभाग की ग्रंगित से. पजीयक विभागीय परीक्षा द्वारा प्रसारित एक विवरस पत्र म दिये हुये हागे।

विभिन्न विभागीय परीक्षाए लेने की तिथि पत्रीयक द्वारा निश्चित तथा प्रकाशित कर (8)

- टी जावेगी।
- (9) विभिन्न परीक्षात्रो का पाठ्यक्रम व ब्रध्ययन क्रम समय समय पर विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- (10) विभिन्न विभागीय परीक्षात्रा म जम्मीदवारी को उत्तीर्श करने हेतु सामान्य नियम निम्न प्रकार हागे किन्तु जब कभी मावश्यकता हो तो निदेशक मपने निख्यानुसार इन नियमो में संशोधन या दुछ छुट कर सकताहै।

(11) (11) प्रायमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा तथा पूर्व प्रायमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उपस्थिति नियम 19831

> चित्रिवरा/पविप/प्र/म/464/51/77 दिनाक 16-8-77 द्वारा प्रसारित नियमो को सशोधित एव परिवर्तित करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा, 1983 की मुख्य तथा उसक माने की परीक्षामी के निए मनले किसी मादेश मधवा नियम प्रसारण की स्थिति आने तक निम्नाकित परीक्षा तथा उपस्थिति नियम इनकी प्रसारण तिथि से लागू किये जात हैं

सम्पूर्ण वरीक्षा से उत्तीलता - सम्पूर्ण वरीक्षा में केवल उन्ही वरीक्षाविया को उत्तीर्स किया जायेगा जो सैदान्तिक. कियात्मक (कक्षा शिक्षण), प्राथागिक काय एव समुदाय के साथ कार्य म प्रलय-प्रलग स्पष्टत उत्तीसा

होगे। 1984 एव उससे मारी की प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष परीक्षा से (গ্ন) सैदान्तिक पक्ष म प्रत्यक विषय/प्रश्नपत्र के सन्तराहन, बाह्यांकन, इस विषय/प्रश्नपत्र के योगाक तथा समस्त विषया के बृहद योगाक म प्रयक-प्रथक 33 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्शाक रहेगा प्रथम वर्ष के ततीय एव चतथ प्रश्नपत्र के प्रत्येक भाग म झलग ग्रलग न्यनतम उत्तीर्णा क रहगे।

तीह -केदल शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वय परीक्षा 1983, म वियत वय की भाति सैद्धान्तिक पक्ष म प्रत्येक विषय/प्रश्नपत्र के अन्तराकन, बाह्याकन उनके योगाक में न्यूनतम उसीएर्शक प्रथक प्रथक 25 प्रतिकत ही रहन तथा उनके योगाक म एवं समस्त प्रश्नवत्रा के वृहद योगाक म न्यूनतम उत्तीर्गा क 33 प्रतिशत रहता।

- त्रियात्मक परीक्षा के अन्तरांकन, बाह्यायन एव उनक योगांक म ·यूनतम उत्तीर्णाक पृथक पृथक 33% रहेगे। प्रथम वप की त्रियात्मक परीक्षा म मौपचारिक तथा धनीवचारिक शिक्षा म अयह-पृथक इसी प्रकार (भन्तराजन, बाह्याकन व उनके योगाक म पृथक-पुषक) न्यूनतम उत्तीर्णाक 33% प्राप्त करते हुए उत्तीरा हाना भावस्यक होगा ।
- (स) प्रायोगिक काय के प्रत्येक पक्ष म, समुदाय के साथ काय एव नैतिक निक्षा म पूर्वक पूर्वक 33% न्यूनतम उत्तीर्गा क रहत ।

#### (n) श्रेणी निर्धारण:

सैढान्तिक एव नियासमक परीक्षा (कक्षा शिक्षाए) मे प्रथम-वर्ष व द्वितीय वर्ष के सम्मिलित प्राप्ताको के बाधार पर निम्नानुसार पृथक-पृथक श्रेणी निर्धारित की आवेगी।

(1) 33 प्रतिशत अथवा उससे अधिक लेकिन 45 प्रतिशत सं कम प्रक

प्राप्त करने पर--- ततीय श्रेणी।

(2) 45 प्रतिशत यथवा उससे ग्रमिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम प्रक प्राप्त करने पर – दिलीय स्टेगी ।

(3) 60 प्रतिशत मयवा उससे (মেখিক খক সাংস কংন पर—प्रथम श्रीसो।

प्रथम वर्ष में कोई श्रेंगी नहीं दी जायेगी।

#### (m) केवल सैद्धान्तिक परीक्षा मे बनुत्तीएं, बनुपस्थित रहने पर-

- क्रियात्मक पक्ष (कक्षा विक्राता), प्रायोगिक कार्य, समुदाय के साथ कार्य व भौतिक विक्रा म स्पष्टत उत्तीस किन्तु—
  - (क) सैडास्तिक पक्ष मे प्रस्तवत्रों के बाह्याकत तथा दो स प्रधिक प्रश्नवत्रों के प्रस्तवत्रक में प्रमृत्ति हों। धनुपत्थित (जो पूरक पोग्य नहीं है) परीक्षार्थी प्रमृत्ति हों पोषित होंमें। ऐसे परीक्षार्थी भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप म प्रपत्ती मुक्य परीक्षा म सैडान्तिक पक्ष को समस्त विषयो/प्रश्नवत्रों की पुन परीक्षा दे सकेंगे। प्रश्नवराकन म प्रमृत्ती होंने की स्थिति मे समस्त प्रयम्पा के प्रग्तवराकन की पुन कभी पूर्ति करनी होंगे तथी उसे उपरोक्षानुसार प्रामामी परीक्षा म सम्मिनित किया जावेगा।
  - (ख) मैद्धान्तक पक्ष म समस्त प्रश्तपत्रा के बाह्याकृत में उत्तीर्श किन्तु एक प्रथया दो प्रश्नपत्रों के ग्रतराकृत में मनुत्तीर्श्व/ग्रनुपहिष्यत हो तो उस-
    - (1) प्रथम वर्षे की स्थिति मे दितीय वर्षे स प्रोतिश कर दिया जायेगा एव दितीय वर्षे के साथ वास्तित प्रतराकत की कभी पूर्ति करके प्रतराकत दिसम्बर माह तक वजीयक कार्यालय को प्राप्त होने पर ही परीक्षा मे क्रिम्मिलित किया जायगा।
    - (2) द्वितीय वर्ष की स्थिति म परीक्षार्थी का परिणाम रोक लिया जायेगा एव दो साह ध्यवम 40 कार्य दिवस के पुत. प्रशिक्षरण पत्रवात प्रतशकन की कमी पूर्ति करने व पत्रीयक को सक प्राप्त हान पर ही परिणाम भोषित किया जायेगा।
    - (ग) यदि एसा कोई परीक्षार्थी लगातार तीन मुख्य परीक्षाम्रो तक भी बंसा न रर सकेया उत्तीर्णुता प्राप्त न कर सकेती उसका उक्त प्रश्मिष्ठाणु भीर परीक्षा (प्रथम/द्वितीय वर्ष को भरे हो) स्वत निरस्त हो जायगी।
- (iv) कियात्मक परीक्षा (क्क्षा शिक्षाण्) मे अनुसीर्णं, अनुपिस्थत रहते पर
  - तैद्धान्तिक पक्ष, प्रायोविक काय, समुदाय क साथ कार्य एव नैतिक शिशा म स्पष्टत उत्तीर्ण किन्तु नियासक पदा (कक्षा शिक्षण के बाह्याकन त्रा/प्रध्या ग्रन्तरायन म मनुतीर्ण, मनुपस्यत परीक्षार्थी को बन्ततीर्ण पाधित विचा जावगा।

(स) यदि वह परीक्षार्थी प्रथमवर्ष के भौपचारिक शिक्षण मं धनुतीर्श हो तो उसे हितीय वर्ष म प्रवेश न दिया जाये बस्कि चनत वय (पुवतता परीक्षार्थी के रूप मे उस तीन माह की श्रवधि का त्रियात्मक पक्ष (श्र तराकन तथा बाह्यांकन दाना) का नियमित परीक्षार्थियों के साथ सस्था म पूनराम्यास कराया जाय। उसकी

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

विभागीय परीक्षाये

162]

त्रियात्मक (बाहय) परीक्षा अगली मुख्य परीक्षा के साथ होगी जिसके लिए उसे पृथक स आवेदनपत्र भरना होगा । सस्था द्वारा नियमित छात्रो के साथ ही उस पुर्ववर्ती परीक्षार्थी के भी सम्पूर्ण कियात्मक ग्रातराकन प्रजीवक की भिजवाये जायेंगे होर उसकी जियात्मक परीक्षा नये सिरेस होगी एवं ये ही प्राप्ताक श्रेणी निर्धारता म नय जोडे जायंगे। (ग) यदि वह परीक्षार्थी द्वितीयवर्ष का है तो उसे ऊपर (1)(ल) की तरह सस्था मे हितीयवर्षं मे नये सिरे से कियात्यक पक्ष का (ध सरका एव बाहयांकन दोनों)

पुनराम्बास करना होगा और नये सिरे से बावेदनपत्र भरकर पुन सम्प्रण किया-स्मक परीक्षा देनी होगी। यदि ऐसी कोई वरीक्षाओं लगातार तीन मुख्य परीक्षाची तक भी वैसान कर सके या उत्तीर्णता प्राप्त न कर सके तो उसका उक्त प्रशिक्षण धौर परीक्षा (प्रथम प्रथवा दितीय

वर्व जो भी हो) स्वत निरस्त हो जायेगी। केवन कियात्मक पून परीक्षा देने वाले छात्रों को धलग से बावेदनपत्र भरना होगा धीर

जनकी उस सम्बन्धी ब कतालिका म केवल कियात्मक परीक्षा के सक ही प्रविष्ट किय जायग ।

 (+) मामोनिक कार्य तथा समुदाय के साथ कार्य एव नीतक शिक्षा से प्रनृत्तीर्य होने पर प्रायोगिक कार्य समुदाय के साथ काय व नैतिक शिक्षा के श्राकों को स्न क्तालिका मे पथक पथक दक्षायें जायेंगे तथा उसम उत्तीर्शांतथा अनुत्तीरा का भी उल्लेख किया कारोगा । प्रमास पत्रो म ग्रेडिंग (याम्यता स्तर) न देकर कथल उत्तीरमंता का उल्लख

किया आयेगा । श्रदि कोई परीक्षार्थी प्रथमवर्षं मं सैद्धातिक पक्ष व निधात्मक पक्ष (कक्षा श्रिक्षण) मे (2) स्पट्टत उत्तीरण हो किन्तु प्रायोगिक काय के निसी पक्ष अथवा समुदाय के साथ काय या नैतिक शिक्षा मे निर्धारित न्यूनतम उत्ती एक प्राप्त न कर सके तो उस सम्बद्धित पक्ष. कार्य जिसम कि वह धनुत्तीएाँ रहा है, उसकी कमी द्विनीयवर्य के प्रशिक्षण के साथ ध्रविकतम दिसम्बर माह तक पूरी करनी होगी। सम्बन्धित सस्या प्रधान उसके द्वारा क्यि गये कार्य का प्रमासीकरण व कमी पूर्ति का प्रमाण पत्र तथा नये सिरे से प्राप्त भ तरावन पत्रीयक कार्यालय को उसके तरन्त पश्चात प्रेयित करेगे। यदि छात्र प्रायो-

पिक कार्य के क्लिंग पक्ष म निर्धारित न्यूनतम उत्तीरणक फिर भी प्रान्त न कर सक तो ऐसी स्थिति म उसक द्वितीयवय का साबदनपत्र स्वीकार नहीं किया जायगा। इसके प्रथमवर्ष की झ क्लासिका भी उक्त कभी पूर्ति करने के पश्चात् ही जारी की जायगी व परिस्ताम भी कभी पूर्ति करने की तिथि से प्रभावी होगा।

- (3) (क) यदि ऐसा कोई परीक्षार्था द्वितीयवय का हो तो उसका द्वितीयवर्य का परीक्षा परिख्याम तव तक कोपित नहीं किया जायगा जब तक नी यह सम्ब्री धर प्रायो सिक काय सम्बर्धा समुदाय के साथ काय में कभी पूर्ति कर निर्धारित न्युनतम उत्तीर्थ्यक प्राप्त न करते । इनका परिख्याम प्रथम वय क परीक्षायियों की मानि ही सम्या प्रथम वय क परीक्षायियों की मानि ही सम्या प्रथम वा का प्रमाख्य प्रमाख्य प्रयो व्यक्ति स्था प्रयोग हो स्था प्रथम व्यक्ति स्था जायगा प्रया व नमे सिर्फ से प्रथम द्वारा होने के परवाल् हो भाषित किया जायेगा।
  - (ख) सस्था प्रधान धौर परोक्षार्थी की स्वय की जिम्मदारी होनी कि वह परोक्षार्थी माह तक या स्वय्टत 40 काय दिवसे तक सस्था म पुन उपस्थित देकर प्रपन काय की कमी पूर्ति करत कीर कमी पूर्ति का प्रमाण पन पजीयक कार्यालय को कमी पूर्ति होते हो पित्रज्ञा दिया बाय। कमी पूर्ति का प्रमाण पत्र प्रक सिहत परिलाम घोषला को लिखि से तीन वय की भीतर न प्राप्त हो तो उस परीक्षार्थी का उसकार प्रवाह परिलाम घोषला को लिखि से तीन वय की भीतर न प्राप्त हो तो उस परीक्षार्थी का उसकार प्रवाह का विवास का प्रवाह का व्यवस्था ।

## (VI) पुरक योग्य

- (1) पूरक योग्य उसी परीक्षार्थी को घोषित किया जायेगा जो सद्धातिक पक्ष ने केवल एक विषय, प्रमन्त्रण के बाह्याकन में अनुतीर्छ, अनुतिस्तर हो तथा उस प्रमन्त्रण के अनुतारित होता उस प्रमन्त्रण के अनुतारिक वाह्यायान व अन्तराकन सैद्धान्तिन वृहर योगाल ने की क्रियासक परीक्षा (कर्का विकास) प्रायोगिक नाय समुदाय के साथ काय संतिक विकास मध्यप्रता उत्तीस हो।
- (2) प्रथम वर्ष के तृतीय तथा चतुर्ष प्रकापत्री म जिस भाग के प्रकापत्र ने बाह्ययाकृत म परीक्षार्थी मनुत्तीर्स ह्यवता सनुत्रस्थित रहता है कवल उसी भाग म उस पुरक याग्य घोषित किया जायमा न कि सम्पृत्स प्रकापत्र म यदि काई छात्र इन प्रकापत्रो क दाना भागो ॥ मनुत्तीर्स रहता है तो उस उन दोनो भागा म पुरक योग्य घोषित किया जायेगा।
- (3) (क) पूरक परीक्षा ग्रोग्य ग्रीपित परीक्षाधियों को पूरक विषय म उत्तीर्गता प्राप्त करने हेतु दो नवातार प्रवर्धर प्राप्त हागे पहला सम्भवत निनम्बर प्रवर्द्धर म प्राया जित पूरक परीक्षा म और दूनरा प्रवर्गी मुख्य परीक्षा के ताथ सम्भवत मई म । ऐसा परीक्षार्थ गर्द पूरक के दो यवसर म पुन अनुतीर्ग हो गया तो वह उन परीक्षा के सेद्धातिक पक्ष म रस्त प्रतुतीर्ग माना आयमा ।
  (स) ऐम परीक्षाधियों को पूरक के दो यवसरों क ग्राविंग्स मूबवर्ती न रूप म प्रिप्ट
  - (स) ऐम परीकाधियों को पूरक के दो धवनरों क बितिरिक्त पूबवर्ती व रूप म प्रिनिष्ट होन के निए केवन दो ही नगातार प्रवसर प्राप्त होग ।
  - (ग) चाहे विश्वी भी कारण स इन ग्रवसरा का नाम न उठा सकते के परिणाभा नी जिम्मदारी परीक्षार्थी की होगी ।
  - (प) पूरक परीक्षा का जावदन पन भरहर परीक्षा म न बँठन पर इस सम्बन्ध म गुल्ब का कोई भावी झारखेखा नहीं होया ।
  - (4) यदि पूरन याग्य परीक्षाधी प्रथम वर्ष का हा ता।

| 164  पाजस्थान शिक्षा नियम महिता [विमाणीय परीक्षां   (क) उस द्वितीयवय प्रशिक्षक म अस्यार्ड प्रवेक्ष की स्वीकृति इस प्रत पर दो जा सक्<br>है कि प्रथमवय की बुरक परीक्षा के प्रथम अवसर म अनुतीस या प्रमुपिय<br>रहने पर उसका द्वितीयवय प्रशिक्षण का अस्थाद प्रवेस स्वत निरस्त हो जायगा   (स) उसे द्वितीयवय परीक्षा मे तब तक प्रवेश नही निलेगा जब तक वह प्रथमवय व<br>पूरक परीक्षा म उत्तीस्त्रता प्राप्त न करते ।   (पा) स्वान्य योग्यता गस्तित नम्ब थी नियम को लोधित किया जाता है ।   (पा) प्रत्रोत स्के हुए परीक्षा परिस्तामो एव नियम विस्त्र प्रवेश की निरस्तीकरण ग्रादि   (1) जिन परीक्षाधियों का परीक्षा परिस्ताम किसी कारस से रिवा जावेगा श्रीर तब स्वीपित होने के लीन वय के गीवर नियदाने का अवसर दे दिया जावेगा श्रीर तब स्वीपित होने के लीन वय के गीवर नियदाने का अवसर दे दिया जावेगा श्रीर तब स्वीपित होने के लीन वय के गीवर नियदाने का अवसर दे दिया जावेगा श्रीर तब स्वीपित होने के लीन वय के गीवर नियदाने का अवसर दे दिया जावेगा श्रीर तब स्व | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| है कि प्रथमनय की बूरक परीक्षा के प्रथम प्रयस्त में धनुतीए या प्रनुपत्ति रहने पर उसका दितीयत्व प्रशिक्षण का प्रस्थाद प्रवेश स्वत निरस्त हो जागगा (स) उसे दितीयत्व परीक्षण का प्रस्थाद प्रवेश स्वत निरस्त हो जागगा (स) उसे दितीयत्व परीक्षा में उत्तीशता प्राप्त न करते।  (१)।) प्रतिव य योग्यता मिलत परीक्षा प्राप्त न करते।  प्रतिवाग योग्यता मिलत नम्ब ची नियम को सोवित किया जाता है।  (१)।। प्रतित एके हुए परीक्षा परिखानो एव नियम विश्व प्रवेश की निरस्तीकरण प्रादि  (1) जिन परीक्षाधियों का परीक्षा परिखान किसी कारण से रोक निया जाते उन्ह परिखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1<br>1<br>1<br>1      |
| प्रनिवास योख्यता मिलत मम्ब थी नियम को लोधित किया जाता है।  (भा।) प्रतीत एके हुए परीक्षा परिखालो एव नियम विरुद्ध प्रवेश की निरस्तीकरण प्रादि  (1) जिन परीक्षाधियों का परीक्षा परिखाल किसी कारण से रोक लिया जावे उन्ह परिखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ì                     |
| (भा।) श्रत्रोत एके हुए परीक्षा परिखानो एव नियम विरुद्ध प्रवेश की निरस्तीकरण प्रादि (1) जिन परीक्षाधियो का परीक्षा परिखाम किसी कारण से रोक लिया जावे उन्ह परिखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ì                     |
| (1) जिन परीक्षाधियों का परीक्षा परिणाम किसी कारण से रोक लिया जाने उन्ह परिणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ì                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ì                     |
| सतोपजनक पूर्ति का प्रमास न मिलने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| (2) यदि कोई छात्र परीक्षा में नियम विरुद्ध प्रविष्ट हो जाय तो उसकी परीक्षा को निय<br>विरुद्ध घोषित करके उसे निरस्त कर दिया जावेगा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ſ                     |
| (3) जिन परीक्षाधियों को प्रथम वर्ष स रही कसी पूर्ति डितीयवर प्रशिक्षण के साथ पूर<br>करने की छूट दी गई है (यथा स्थान दिस्त यथ प्रावधान के प्रनुद्धार) उस प्रथमवर के<br>प्रकाशिकत सम्बन्धित कसी पूर्ति करने के पत्रवाद ही जारों की जायगी व परिणा<br>भी कभी पूर्ति करन नी तिथि स प्रभावी होया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ĭ                     |
| (IX) चपस्मिति नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| <ol> <li>सामा य उपस्थित का नियम स्थाई झादेश 22/66 म परिवतन सहित 75 प्रतिशत हं<br/>यथावत रहेगा ।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     |
| (2) निर्धारित 75 प्रतिवात से कम उपस्थिति होने की स्थिति म बसे परीक्षायियों को निम्ना<br>मुसार छूट दी जा सकेगी —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| <ul> <li>प्रधानाचाय यदि योग्य समक तो तीन प्रतिशत तक की छूट दे सकने भीर पत्री</li> <li>यक को छूट देने की सकारण सूचना तुरन्त देंगे।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| (क्ष) यदि किसी परीक्षार्थी की उपस्थिति बीमारी के कारण कम होतो है तो सबिधर<br>बिला शिक्षा ऋषिकारी चिक्तिक प्रमाण पत्र के प्राथार पर छ प्रतिश्रुत कर<br>छुट स्वीकृत कर सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| (ग) इसक बाद भी दो प्रतियत तक की छूट देने का प्रियकार प्रजीवक के पास सुर<br>ित रहेगा। प्रजीयक यह छूट उसी स्थिति मे देगे जबिक प्रधानाचाय द्वारा छाः<br>के हित मे उपयुक्त प्रभिषेपा की गई हो और वह सतोपजनक हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| (3) दिसी भी स्थिति म पूरी छूट का लाम देने के बाद 64 प्रतिश्वत से कम उपस्थिति क<br>नोई मामका पञ्जीयक कार्याक्षय को सर्दाश्रत न किया जाय बल्कि उसे सस्था स्तर प<br>ही परीक्षा से बचित होने की सुचना देदी जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| (4) उपस्थिति की गरानासत्र म दो बार की आयेगी —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| (व) एक ममस्त मयवां कशाए प्रारम्भ होने के प्रथम दिन स फरवरों के प्रत तब<br>पहनी बार उपस्थिति वस्तुना करके छात्रों की बास्तविक उपस्थिति की सूचन<br>माच के प्रथम सप्ताह म पत्रीयक कायानय को नेजी जावेती !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |

- (ख) उपस्थित की दूसरी गएना एक धगस्त ध्रमवा कक्षाए प्रारम्भ होने के प्रथम दिन से 15 घनेन अपना वैद्यातिक परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व तक के समय की, की जाय । उपरोक्त नियम 9(2) के (क) तथा (ख) के प्रथीन छूट देने के बाद और (अ) के प्रथीन किएतिय करने के बाद भी 64 प्रतिकात के क्षा उपरिचित्त वाले परीक्षाणों को तकाल ही संद्यातिक परीक्षा से विचत कर दिया जाय, अले ही पजीयक कार्यात्म के उसे नामाकन मानदित हो गया हो । विचत करने की सूचना तार से पजीयक कार्यात्म की भेजी जाय । वैसे विचत एसा की जिजासक परीक्षा भी यदि उसने देदी हो तो वह स्वतः निरस्त हो लागेशी ।
  - (ग) दूसरी उपस्थित की सूचना 16 झप्रेल झयवा उपस्थित की गणना के प्रतिम दिल दियम के दूसरे दिल हर हामल में निर्धारित प्रपत्र में पत्रीयक कार्यालय के लिए प्याना कर यी जानी चाहिए ।
- (प) स्वित कारी कार्यावन प्रधानाचार्य 64 प्रतिश्रत से कम उपस्थित वाले परीक्षार्थी को परीक्षार्थी को परीक्षार्थी को परीक्षार्थी को परीक्षा में सिम्मित्स करने तो उनके विरुद्ध धनुकासनासमक कार्यवाही की स्थित बनेशी शौर उसकी परीक्षा नितम 8(2) के प्रन्तर्थत स्वतः निरस्त ही जायेशी ।

### (ti) (व) संगीत परीक्षाएं:

निदेशक प्राथमिक एव भाष्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति पूर्वक समीत सस्मामी में भग्नांचीत प्रवेश, विक्षण काल, स्थानीय परीक्षा तथा धन्य सम्बन्धित नियम जारी किये जाते हैं 1

ये तियम जुलाई, 1977 से प्रभावी होगे।

### 1. सत्र की प्रविधः

- (1) सत्र की भवधि ! जुलाई से 15 नई तक (धन्य विद्यालयो की भाति) रहेगी ।
- (॥) त्रियारमक परीक्षा माह सप्रेल के अन्त में होगी।
- (iii) सैदान्तिक परीक्षा मई के प्रथम सप्ताह में होगी !

#### 2. प्रवेश की प्रस्तिम तिथि

- सस्यामी स प्रवेश की श्रन्तिम तिथि 31 जुलाई होगी।
- इसके बाद 15 अगस्त तक निदेशक महोदय की पूर्व स्वीकृति पूर्वक अपवाद स्वरूप ही प्रवेश दिये जा सकेंगे।

(उपरोक्त विन्तु । व 2 के उम में शिक्षा निदेशालय के परिषय क्रमाक शिविरा/माध्यमिक बी-1/22736/123/76-77 दिनाक 20-3-77 भी जारी किया जा चुका है)

#### 3. प्रवेश नियम

- (1) कीई विद्यार्थी यदि विभाषीय समीत मूच्या समीत प्रभाकर या समीत निषुण के सम-कक्ष मान्य परीक्षा धन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तरीय हो एव उसी स्वर की विभा-गीय परीक्षा में माम्मितित होना चाहे तो उसे उस परीक्षा के अनितम वर्ष में (नियनित/ स्वयादी) परीक्षाओं के रूप में) सम्मितित किया वा सकता है।
  - मोट : समकक्षता मुनी बाद में ग्रनम से प्रकाणित की जायेगी ।
  - यदि कोई बरीसार्थी किसी विभाषीय सगीत परीक्षा उत्तीर्ग्ग हो, किन्तु अरेकी मुधार हेतु पुनः उसी परीक्षा में सम्मिनित होना चाहे तो उसे अरेग्डी मुधार हेतु पुनः उमी

<sup>ि</sup> गिरिया/पविष्/प्र/द/637/76-77/33-34 दिनोक्त 22-6-77 ।

परीक्षा का सबसर दिया जा सकता है किन्तु उस परीक्षार्थी का पहुता परिह्यान प्रदेश से पूर्व ही निरस्त होमा और नया परिह्यान ही मान्य होगा, ऐसी पोपहा छात्र में प्रावेदन पत्र के साथ देनी होगी और उक्त परीक्षा के धपने मूल प्रमाहापत्र तरा मूल सक्तालिकाए भी बावेदन पत्र के साथ ही प्रजीयक कार्यांत्रय को समर्थित कर देनी होगी।

- (111) यदि कोई विद्यार्थी विभागीय समीत परीक्षा क्लिसी एक विषय में उत्तीएं है मीर वह पुनः उसी परीक्षा के किसी क्रन्य विषय में उत्तीर्थ करना चाहे (अंसे गायन में उत्तीर्थ परीक्षार्थी सितार व तवला या अन्य किसी विषय में सम्मित्तत होना चाहे) तो उसे सैसा प्रवत्तर दिया जा सकेगा। मगर स्वयपाठी परीक्षार्थी के लिए ऐता कोई प्रावधान मही होगा।
  - नीट:-(1) यह नियम तभी प्रभावी होगा जब पाठ्यक्रम से सुधार होकर सगीत भूपण के पाठ्यक्रम में प्रथम दो वर्षों तक एक मुख्य व एक गीए। विषय रखें आए गे और तृतीय वर्षे से मुख्य विषय केवल एक ही रखा जाकर दूसरी बार प्रवित्तिक परीक्षा उडी विषय में देने की प्रमुमित देने का प्रावधान किया जाएगा जिसे कि वह पढ़िले दो वर्षों में यक कुका है।
    - (ii) पाठ्यक्रम मे परिवर्तन की सूचना पहुचने के बाद ही सस्याम्रो को इस पर ग्रमल करना चाहिए ।
- (1v) बी. ए. समीत सहित उत्तीर्ण परीक्षार्थों को जेंस्रे प्रभाकर द्वितीय वर्ष मे प्रवेश दिया जा सकता है वेंसे ही एम. ए. सगीत सहित उत्तीर्ण परीक्षार्थों को निपुण द्वितीय वर्ष मे प्रवेश दिया जा सकता है ।
- (v) बी. ए. समीत सहित उत्तीर्ण परीकाधी को नियमित परीकाधी के रूप मे जैसे प्रभाकर दितीय वर्ष मे प्रवेश दिया जाता है बेसे ही थी. ए. समीत सहित उत्तीर्ण स्वयमाठी परीकाधी भी (नियमित की भाति) प्रभाकर प्रथम वर्ष के स्थान पर प्रभाकर दितीय वर्ष मे प्रकेश प्राप्त कर सकता है।
- (vi) सतीत भूवण परीक्षा में एक वर्ष के ब्रध्यापन प्रनुभव मयवा ब्रस्थास सबधी निसी वरिष्ठ क्रध्यापक या सस्या प्रधान के प्रमाण-पत्र के ब्राधार पर सिम्मिन्त होने वाले स्वयपाठी परीक्षावियों को उसके साथ-ताब न्यूनतम गैश्रियिक योग्यता किसी राजकीय विद्यालय स्पदा किसा विशाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय के ब्राठवी कक्षा की परीक्षा उत्तरी गुँ होता स्नावश्यक होगा ।
- (vii) भ्रयस तुतीय वर्ष में स्वयपाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को नियमित की भारत ऐन्डिक विषय संगीत सहित संकेण्यरी परीक्षा उसी विषय में उत्तरीस होना बावस्थक है जिस विषय की परीक्षा में यह प्रवेश प्राप्त करना वाहता है।

उत्तीर्ग होना आवश्यक है जिस विषय की परीक्षा में वह प्रवेश प्राप्त करना वाहता 4. संस्थाप्री का कार्यकाल, समय विभाजन एवं कालाश

 सस्तामा का कावकातः चन्य प्रनामण पूच काताव
 समस्त समीत सरवाग्री का कार्यकाल, पाच घटे प्रतिदिन होगा । कार्यकाल के मध्य 30 मिनट का विद्यान होगा । परीक्षावार कालाश विभाजन निम्न प्रकार से होगा तथा प्रत्येक कालाश 45 मिनट का होगा:—

परीक्षा समीत भूपरा (प्रथम वर्षे से तृतीय वर्ष) समीत प्रभाकर (प्रथम वर्षे व हितीय वर्षे) समीत निपुरा (प्रथम वर्षे व हितीय वर्षे) न्यूनसम कालांश प्रति दिन

2 कालाश

3 কালায়

4 कालाश

इस निर्धारित कालाशो मे उपस्थित रहने पर ही उस दिन की उपस्थिति लगाई जाएगी।

स्थानीय परीक्षाभ्रो के नियम :

समस्त समीत सस्याओं की स्थानीय परीक्षाओं में एकस्पता रहें इस हेतु स्थानीय समीत भूपए। प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के नियम निम्नानुसार होये :—

# प्रश्नपत्र पूर्णांक व न्यूनतम उत्तीर्णाक

- (1) भूषण तृतीय वर्ष की परीक्षा की माति ही रहेगे।
- (2) स्यानीय परीक्षा मे पूरक परीक्षा नहीं होगी।
- (3) कोई कृपाक नहीं होगा।
- (4) विद्यालयी नियमो की भाति वर्ष मे दो टैस्ट (पहला सक्टूबर माह मे लघा दूसरा मार्च मे) तथा एक खढ़ वार्षिक परीक्षा (जनवरी माह मे) व एक वार्षिक परीक्षा (मई माह) मे होगी।
  - (5) पूर्णांको का श्रधिभार निम्नानुसार होगा:--

वापिक 50%

घड वर्गिक 30%

- दो टैस्ट 20%
  (6) सस्या उत्तीर्ण खात्रों को बाकायदा सकतालिका जारी करेगी जिन्हें विभागीय परीक्षा के
- म्रावेदन-पत्र के साथ लगाया जाए।
  (7) परीक्षा के स्थानीय परीक्षा का वार्षिक परिस्ताम घीषित होते ही छात्र बार वर्ष वार पृथक् पृथक् परिस्ताम स्वना पत्रीयक कार्याक्षय को निम्नलिखित प्रपत्र ने प्रेमित की

कंस. नामाक परीक्षार्थी का नाम पिता का नाम सगीत विषय परिएाम 1 2 3 4 5 6

#### पाठ्यक्रम सबंधी ऋस्पव्यताएं :

- सगीत प्रभाकर (गायन) द्वितीय वर्ष प्रायोगिक के पाठ्यकम के साथ मिकत वाक्य "पिछले गाठयकम सहित" को विसोगित समभा जाए।
- (2) पाठ्यक्रम की पृष्ठ मस्या 25 मे पैरा न. 4 मे नीचे से तीसरी पक्तित मे मितिम शब्द "विद" यह धनावश्यक रूप से टक्स्ण की बलती के कारए। म कित है जिसे विलोधित समर्भें।
- (3) पार्यक्रम के पृष्ठ सक्या 42 में बिन्दु क. में उत्सेखित "कलाकारों की जीविनयों प्रेरीधत है। "जीविनयों" यह मन्द टकन की नृष्टि से रह गया है जिसे सम्मिलित किया जाए।

#### 7. झन्य नियम :

वर्तमान नियम 15 (5) के वाक्य तीन में 'नियमित'' की जबह "पूर्ववर्ती" पढ़ा जाए । संगीत परीक्षाएं संगीत मूचए उत्तीर्लं नियम :

- संदातिक एव प्रायोगिक परीक्षा मे प्रत्येक मे पृथक्-पृथक् 36 प्रतिनत म्यूनसम उत्तीरणीक मिनवार्य है ।
  - क्षियात्मक मे 40 प्रतिवत न्यूनतम उत्तीर्णाक है।

(2) शारीरिक प्रक्रियाए 50 % (3) पाठय प्रक्रिया एव ग्राफिसिएटिंग 50 %

रावना ॥ व पराक्षाए

राजस्थान । संद्रा शनवन चाहता

- सैद्धातिक विषय के लिए निर्घारित प्रश्नपत्र म भी न्युनतम 30 प्रतिशत ग्रक प्राप्त करना परीक्षा म उत्तील होने के निए ग्रावश्यक है। सफल विद्यार्थियो की श्रेशी निम्नलिखित प्रक प्राप्त करत क ग्राधार पर निश्चित की जावेगी
  - उपयुक्त न्यूनतम प्राप्ति ग्रयवा 50 ॰ से कम तृतीय श्रेंगी। (1)
  - (2) 50% ग्रयमा ग्रधिक लेकिन 60% से कम द्वितीय थें गी। (3) 60% ग्रयवाग्रधिक प्रथम श्रेणी।
  - (4) 75% মুখুৰা মুখিক विशिष्ट योग्यता श्रेगी ।
- प्रत्याशी को वार्षिक परीक्षा म प्रवेश की अनुमति उसी समय प्रदान की जावेगी जब वह निम्न-निखित ग्रावश्यक नियमा की पूर्ति करेगा पत्रीयक विभागीत परीशायें बीकानर द्वारा निर्घारित ग्रावश्यक उपस्थिति नी पृति
  - करना ग्रनिवाय है। (व) ग्रान्तरिक परीक्षा के तीनो भागो म न्यूनतम ग्रमा का प्रतिशत प्राप्त करना ग्रावश्यक है। प्रान्तरिक परीक्षामो का प्रतिशत वार्षिक परीक्षा क निए निर्धारिक प्रको के प्रति-
  - शत के समान होगा।
  - (स) परीक्षा बाड/सस्या भ्रतिम परिक्लाम का समुचित तथा परिमित करने के लिए एक परिमित समिति का गठन कर सकती है। परीक्षा क तीनो भागा म अनुत्तील होने वाल प्रत्याशी का अग्रिम वार्षिक परीक्षा के तीनो

भागी संबदना सनिवाय होगा। परीक्षा के प्रथम या नृतीय दोनो भागों में अनुत्तीशा होने वाले प्रत्याशी की सिफ उन्हीं भागा ग परीक्षा देनी होगी जिनम वह अनुत्तीश हमा है। परीक्षा के द्वितीय भाग म मनुत्तील होन वाल प्रत्याशी को प्रायोगिक काय की सभी प्रक्रियाग्री

का परीक्षण देना होगा।

दितीय प्रथवा नृतीय ग्रयवा दोनो भागो म अनुत्तीए। होने वाल प्रत्याश्री को सन के किसी भी एक दम म मा तरिक परीक्षण देन हुतु सस्या म प्रवश लना मनिवाय होगा।

- (12) संस्कृत एव ब्रायुर्वेद वरीक्षायें ब्रध्ययन हेतु पाठयत्रम प्रवेश पाने हेतु योग्यता उलील करने के लिए नियम आदि अलग स जारी किय गये पाठयत्रम के अनुसार हात जो साध्यमिक शिशा बोध व राजस्मान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विद्या जावगा ।
- (13) सभी परीक्षात्रों क प्रत्यक प्रश्नपत्र क स्थान समय दिनाक ग्रादि का पूरा कायक्रम पत्रीयक द्वारा परीक्षा प्रारम्भ हाने के एक माह पून घापित कर दिया जावेगा ।
- (14) सभी परीक्षामों के लिए बघ्ययन जम व पाठयत्रम प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्रों की सस्या तथा प्रत्यक विषय या प्रश्नपत्र के निए निर्धारित बंक तथा विश्वष नियम एव निर्देश जिनका उल्लख इस कोड क प्रावधाना म नहीं किया गया है व सब निदंशक द्वारा जारी किय जायगे यदि वे पहल इस रूप म प्रकाणित नहीं किय गय हा जैमा कि वह चाहता है।
- (15) (1) भावूनिक भारतीय भाषाम्रा म दिव यथे प्रश्नपत्रो का उत्तर सम्बर्धित भाषाम्रा

म ही दिया जावगा। कंवन किसी विशय प्रश्न या प्रश्न कं अंश मंया जब तक

परीक्षक द्वारा ग्रन्य भाषा का प्रयोग नही चाहा गया हो तो वहा उस भाषा का प्रयोग किया जावेगा।

- (2) विदेशी भाषा के प्रक्रमण्य का उत्तर सविषत भाषा में दिया जायेगा। यदि परीक्षक द्वारा अन्य भाषा में उत्तर वास्त्रित हो तो उस भाषा में ही दिया जायेगा।
- (3) बाकी विषयों के प्रश्तपत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जावेगा।
- (16) जो प्रत्यार्थीया उस्मीदवार राजकीय विशवक प्रविध्वस्य सस्वामो मे छात्र के रूप में प्रतिक्ट होने वे शिक्षक प्रविधास से प्रविद्ध किये जाविने यदि उन्होंने परीक्षा सम्बन्धी पाड्यनम पूर्ण कर लिया है तथा उन परीक्षाक्षों के पाड्यक्त के धनुमार निर्धारित व्यवहारिक कार्यपूर्ण कर विद्या है।
- (17) सस्कृत बायुर्वेदिक परीक्षाओं के छानों का प्रवेश इन परीक्षाओं हेतु निर्धारित पाठ्य-प्रमानुसार किया जावेगा।
  (18) पंजीयक द्वारा शी जाने वाक्षी क्रान्य परीक्षाओं के लिए प्रवेश समय समय पर आरी
- किये गये इस सहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसन्द-होगा ।
- (19) मुख्य परीक्षक, प्रश्नपत्र बनाने वाले, परीक्षक, टेबूलेटर्स चैक्स तथा परीक्षा केन्द्रों के प्रशिक्षकों का पारिश्रमिक निदेशक द्वारा निश्चित किया जावेगा।
- (20) परीक्षायें लेते समय उसकी उचित गोपनीयता, दक्षता धादि की प्रोप्त रिजस्ट्रार की विशेष क्य से सतर्क रहना पडेगा। प्रश्नपत्र बनाने वाले परीक्षक टेबूलेटसे धादि के नामो की प्रत्यात गोपनीयता रखती पडेंगो तथा प्रमन्पत्र रिजस्ट्रार पिछल हारा थेले वाने चाहिये। प्रयोगक पा एक उप पत्रीपक प्रे में पूर्ण शोधन हेतु रहेगा जितसे कि उसकी गोपनीयता रह सके। सभी परीक्षा पत्रक्षत्र पार्ष पत्रकार कि पास पुरिक्त रहेगे जब तक कि वे सम्बन्धित कर्ने पार बीमायुक्त डाक पासंत द्वारा नहीं केल दिये जाते हैं। पत्रीयक के पासंत हारा नहीं नेज दिये जाते हैं। पत्रीयक के लिए ऐसे प्रश्नपत्रों की छपवाने के लिए टेक्टर सामत्रिए करना प्रावस्यक नहीं होगा नयोकि प्रकारानों का स्वना पूर्ण करेगा प्रजीयक के जिन्मे रहेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में सपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए वह पूर्ण स्वन्नन है।

विभागीय परीक्षाणी से सन्विश्व क्रिय विषय में जिसका ऊत्तर वर्णन क्या गया है रिजस्ट्रार को निरेशक से मार्ग प्रदर्शन एवं निर्देशन प्राप्त करना चाहिये तथा उसे सभी धादेशी का पालन करना चाहिये जी निरेशक डारा समय समय पर जारी क्रिये गये हो।

# ग्रध्याय 15

#### सस्कृत एद आयुर्वेद शिक्षा

- वर्गीकरए राजस्थान म बतमान सस्कृत सस्याम्रो को सामान्यत निम्न वर्गो म विभान जित किया जा सकता है.
  - (म) प्रवेशिका तथा उपाध्याय स्तर तक पाठ्यक्रम की शालायें ।
  - (व) शास्त्री एव ग्राचाय परीक्षामा के लिय उम्मीदवारों को भ्रष्ययन कराने वाले संस्कृत विद्यालय ।
- (2) नियम्रण केवल सस्कृत विद्यालय जयपुर, सलवर एव उदयपुर के मृतिरिक्त सभी श्रिक्षण सस्थाये विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं तथा सस्कृत पाठशाक्षा के निरीक्षक द्वारा उनका प्रवन्ध किया जाता है। निरीक्षक को उप निरीक्षका द्वारा सहायता दी जाती है।
- (3) संस्कृत महाविद्यायल जयपुर, उदयपुर एव घलवर सीथ सरकार के घ्रधीन कार्य करते है तथा सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान से उनका सीथा पत्र व्यवहार रहता है।

नोट अब सस्कृत जिक्षा के लिए जलग से निदेशालय स्थापित हो गया है !

(4) किसी भी सस्कृत सस्याम कोई भी शुल्क बसूल नहीं किया जाता है तथा गरीब एवं प्रोच्च छात्रों को छात्रवित्त सहायता के रूप मं वी जाती है।

(5) प्रमृत शिक्षांस्त स्वाधों के जो समय, घवकाश एवं छुट्टिया रहती हैं वे सभी इन संस्कृत संस्थामों म रहती। समय अधिकारी द्वारा जब कोई प्रादेश नहीं विधा जाता है तब तक कोई परि-वतन नहीं किया जा सनता है।

(6) पत्रीयक निम्न परीक्षायें लेना है

प्रवीतिना, उपाध्याय, सास्त्री तथा सायाय। प्रवेशिका के सध्ययन का पार्ट्यक्रम दस वर्ष का हाता है। एक व्यक्ति के प्रवेशिका परीक्षा उत्तरीएं कर केने पर उसे उपाध्याय परीक्षा उत्तरीएं करने हेतु दो वर्ण तक सम्प्रयन करना पढ़ेगा तथा इस प्रकार को सास्त्री परीक्षा म प्रविद्य होगा उसे उपाध्याय उत्तरीएं करने के पत्त्राय दो वर्ष तक सध्ययन करना पढ़ेगा। एक शास्त्री को सावाय परीक्षा म प्रवेश होने से पूर्व 3 वर्ष तक प्रध्ययन करना पढ़ेगा। एक शास्त्री को सावाय परीक्षा म प्रवेश होने से पूर्व 3 वर्ष तक प्रध्ययन करना पढ़ेगा। एक शास्त्री को सावाय परीक्षा म प्रवेश होने से पूर्व 3 वर्ष तक प्रध्ययन करना वर्ष का स्वाप्त करना होता स्वीत्राय होना स्वित्राय है।

नोड प्रवेशिका, उपाध्याय की परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोड प्रौर इसस उच्च परीक्षा राजस्थान विश्व विद्यालय डारा सी जाती है। प्रध्ययन प्रविध माध्यमिक जिक्षा

वाड मीर राजस्थान विश्वविद्यालय डारा निर्धारित है ! (?) सभी सस्कृत संस्थामी भीर सभी संस्कृत परीक्षामी हेतु एक सामृहिक पाठ्यक्रम एवं

ग्राध्ययन तैयार क्या गया है । प्रवेशिका उत्तील करने म श्रवेजी का ग्रावश्यक तथा उपाध्याय एव

प्तारनी परीक्षा म एष्टिस्क विषय रखा है। घारनी स्तर तक हिन्दी ग्रावश्यक है। नोड उपरोक्त सरकृत परीक्षामा म बध्ययन त्रम इन दोनो मिनकरणा द्वारा नि गरित किया जायमा भीर उसी के अनुसार मध्ययन हामा।

(8) राजस्थान म मायुर्वेदिक कालेज, मायुर्वेदिक मध्ययन, सभीक्षक के नियत्रण म कार्य हैं।

नोट . प्रव प्रायुरीद विभाग ग्रलग स स्थापित हा चुका है ।

- (9) पजीयक निम्न ग्रायुर्वेदिक परीक्षायें लेता है :
  - (1) भिपन्वर (भायुर्वेद शास्त्री) (2) भिषमाचार्य (ब्रायुर्वेदाचार्य)
  - नोट : प्रत्न ग्रायुर्वेद परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा सी जाती है।

(10) उपरोक्त परीक्षाओं के श्रध्ययन का संग्रहीत पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है

सथा भिष्याचार्यं व भिष्यवर की परीक्षाक्षी में बैठने के लिये कम से कम कमश्च: 2 और 4 वर्ष है।

नोट : प्रब ग्रवधि राजस्थान विश्वविद्यासय द्वारा निर्धारित की जाती है । (11) भियश्वर परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये निम्न परीक्षामी को मान्यता प्रदान की गई है:

(1) सस्कृत कालेज बनारस से मध्यमा परीक्षा

- (2) बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय से मध्यमा
- (3) पजाब से विशास्ट (4) बगाल से तीर्थ परीक्षा
- (5) जयपुर की उपाध्याव
- (6) मैदिक जिसम ऐच्छिक विषय संस्कृत रहा हो ।
- नीट : प्रवेश के लिए मान्यता राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होती है।
- (12) किसी भी राजकीय ब्रायुर्वेदिक कालेज में शिक्षरण शुरूक वसूल नहीं किया जाता है तथा गरीब एव योग्य व्यक्तियो की सहायतार्थ छात्रवृति ही जाती है।

(13) बायुर्वेंद कालेज के साथ ध्रस्पताल, प्रवर्शन तथा घम्यास झादि ब्यावहारिक ज्ञान प्राप्ति

हेतु सलग्न है तथा परीक्षायें व्यवहारिक तथा सैद्वातिक वोनो रूपो में ली जाती है।

# ग्रध्याय 16

# स्वास्थ्य जारीरिक शिक्षा तथा अन्य सहश्रेक्षरिएक प्रवक्तिया

- (1) खेल शिक्षा का अभिन्न अ ग है और सही नागरिका के निर्माण के लिए जिससे 1
- शरीर व मन का अचित निकास हो इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक सस्या का प्रधान खेलकृद क धायोजन के लिए मृहयात्या उत्तरदायी है भौर उस यह देखना चाहिए कि छात्रो तथा अध्यापको द्वारा उनमे बधेस्ट विच

भाग लेने के लिए कहना चाहिए। (1) विद्यालय म घष्ययनरत प्रत्येक बालक बालिका धनिवाय रूप से सप्ताह म कम स्पद्धीकररा स कम दो दिन खेलों में भागल। 1

#### (2) उपस्थिति<sup>2</sup> स्पद्यीकरण

(事)

शिक्षा कालांश में यूनतम 75% होनी चाहिए। जिन छात्र छाक्षाधी की 75% से उपस्थित कम हो उ है वार्षिक परीक्षा म सम्मिलित नही होना चाहिये। (ख) निर्धारित प्रतिशत से कम उपस्थिति होने की स्थिति मे प्रक्रिया इस प्रकार

भारीरिक दृष्टि से योग्य सभी छात्र/छात्राख्री की उपस्थिति शारीरिक

सी जाती है। जहां तक सम्भव हो प्रत्येक छात्र को खेलकृद म नियमित रूप स

- रहेगी 60% उपस्थित होने पर (शेय 15 / की क्षमा स्वीकृति) जिला शिक्षा m
  - द्राधिकारी देगा पर त इस स्वीकृति के लिए सस्था प्रधान द्वारा श्रीभवसित त्राथनापत्र जिसा ग्रीधकारी के पास भेजा जाना ग्राव इयक है। स्थीकृति के माधार हेतु दिये गये कारण पृथ्ट हाने चाहिए।
  - 50% उपस्थिति होने पर (शेप 25% की क्षमा स्वीकृति) वि इ (2) (1) पर दिये गये विवरणानुसार मण्डल श्रक्षिकारी देगे ।
  - ऐसे सभी छात्र/छात्राची की सकलित सूचना सम्बन्धित ग्रीधकारी (3) द्वारा प्रति वय 30 अप्रल तक निम्न परिपत्र में निदेशाल्य में भेज
- टी जाग्रेगी
- (क) छात्र/छात्राकानाम कक्षा
- (ख) शालाकानाम
- सब मे चपस्यित (ग) कितने प्रतिशत की क्षमा स्वीकृति की गई (**q**)
- कमी के कारण एवं तत्सम्बचित पूप्ट ग्राधार (事)

- (च) थारीरिक विद्या की कक्षा में 40 से 50 ख्राव/खात्रामी से प्रधिक सस्या नहीं होनी चाहिए। एक कुबल मध्यापक इतने छात्र/खात्रामी को ही भत्तीभाति पढ़ा सकता है यदि कक्षा नथी हो तो अच्छे योग्य छात्रों का सहयोय लिया जा सकता है। कक्षा में तथा कक्षा के बाहर प्रायीकि शिक्षा पृथ खेलकूद सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों में छात्र/छात्रामी का सिक्रव सहयोग प्राप्त किया जाता जाति ।
- (iii) बहुत तक कि लेतजूद की विविधता का प्रक्र है, यह पाठ्याला के स्तर तथा छारो की सक्या भीर प्राप्त धतराखि पर निमंद करेता। माध्यमिक शालाखो के लिए हाकी, फुटबाल, बालीबाल तथा बास्केट बाल उक्ति है जबिक प्राथमिक शालामी में बिना सर्चे के सेल तथा "खो-मो" को प्रोरशहन दिया जाना चाहिए।

विभागीय निर्लुय म्—बारोरिक विक्षा सम्यायको की भूमिका को पुनर्परिभागित करते हुए, रमस्त विद्यालय प्रथानो को निर्देशित विद्या जाता है कि वे बारोरिक विक्षा विदय को विद्यालयी सह्यक्त का स्रोत्रम स्नम मानते हुए, विद्यालय के समय विभागवक में इसे समुचित स्थान दें।

बारीरिक शिक्षा विषयान्तर्गत निम्नाकित गतिविधिया झाती हैं, जिनका कीशासगत शिक्षण इव विकास, विद्यालय मे सुलभ न्यूनतम विश्लीय एव श्रीतिक सायनो को पूष्टिगत रखते हुए, कक्षा-बार निर्भारित कासानो में समावेश किया जाना झनिवार्य समक्षा जाय :

- (1) विविध खेल एवं स्पोर्ट्स:
  - (क) बृहत क्षेत्र फुटबाल, हॉकी, फिकेट, बास्केटबाल, बॉलीबाल, टेबिलटेनिस, बंडमिटन, कबड्डी एव क्षो-क्षो ।
    - (ख) विविध सध् संगठनो के बनुरंजनात्मक खेल—िरले दौड एव देशी खेल झादि ।
- (2) एयलेडिक्स-- समस्त प्रकार के ट्रेक एव फील्ड प्रतियोगिताए यथा बीड, कूद एव फैक ।
- (3) जिल्लास्टिक एवं भार प्रशिक्षल—घाउण्ड वर्क, पैरेलल-बार, हार्ग्जिण्डलवार, बॉल्टिंग-होर्स, पामेलहोर्स, रोमन रिस्स, वैलेसिंग श्रीम सादा एव बैत का मसलम्ब एवं ग्रारीर सौध्वय ब्यायाम प्रशिक्षल खादि।
- (4) घोषचारिक विकासास्मक व्यायाम क्रियाए— विविध ध्यायाम प्रम्यास, पिरामिड मैचिंग, विजिम, बम्बल्स, बास, रिंग प्यत्न, ड्रिल, दण्ड वैठक एव कैसेस्थिनियस व्यायाम शिक्षण मादि।
- (5) यौगिक व्यामाम—सभी प्रकार के भागन एव सूर्य नमस्कार।
- (6) विविध द्वारमक कार्यकलाप-कृत्ती, जुडो, वाश्विम, लाठी, चम्बिया, तलवार, फेसिंग, काठी एव पट्टा खेलना ग्रादि ।
- (7) जल कीड़ायें—तंराकी, ड्राइविंग एव जीवन सुरक्षा ।
- (8) लवारमक कार्यकलाय-लोक एव सामाजिक नृत्य, समूहगान एव गीत व्यायाम प्रादि ।
- (9) कॅम्बिंग एवं आउटिंग्स—हाइकिंग, पिक्निक्स, अम्मण एव प्रकृति दर्शन मादि ।
- (10) साहसिक कार्यकलाय—पर्वतागोहण, वैशिक कोसे इन रॉकनलाइम्बिम, पर्वतीय पर-यात्राए, ट्रेंकिंग।

नागरिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षाण्-इस सम्बन्ध मे जिलाधीशो से प्रथवा ग्रन्थ स्थानीय ग्रामकरणों से जो निर्देशन प्रसारित हो. से सम्बद्ध करणीय कार्यवाही।

विद्यालय समयान्तर्गत कालांश निर्धारण :

शारीरिक शिक्षों से सम्बद्ध उपरोक्त गतिविधियों के कौशल का मूल शिक्षण कार्यत्रम हेतु विद्यालयीय समय विभाग चक में प्रदत्त कथा 5 से 8 तक तीन एव 9 से 11 तक दो कालाग प्रति सप्ताह रखे जाए । ग्रीष्म एव शीत ऋत के अनुकल श्रमशः पूर्वाद्धं (विद्यालय-समयान्तर्गत) एव उत्तराद्धं के कालाशों का निर्धारण इस विषय के शिक्षरण हेतु करते हुए एक शारीरिक शिक्षक को एक सस्ताह मे 24 से 27 कालाश दिये जाए तथा प्रतिदिन साय 4 30 बजे से 6 30 बजे तक का समय शारीरिक शिक्षक एवं ग्रन्य सेल अभिकृति वाले अध्यापको के पर्यवेक्षण एव निर्देशन में विविध बेली का ग्रन्थास गोजना सत्र पर्ययन्त किया जाय । दो पारी वाले विद्यालय भी उपर्युक्त सिद्धान्त को परिवालनीय मानते हए प्रात. या सायकालीन समय का उपयोग खेली के शवालन हेत प्रकाश व समय की सुविधानुसार घवश्य करें।

सार रूप में एक शारीरिक शिक्षक के लिए कालाशों का साप्ताहिक निर्धारण निम्नोक्तत्वा कियाजायः

- (क) परियोजना संचालन हेतु: विद्यालय समयाविध में : प्रतिसप्ताह 6 कालाश
- (ख) पर्बाद्ध एवं उत्तरार्व : कोशलगत निर्देशन कालाश : 24 कालाश प्रति सप्ताह विद्यालय समयावधि मे

प्रभ्यास कालाज विद्यालय 12 कालाश प्रति सप्ताह समयान्तर (विद्यालय समय के बाद)

42 कालाश प्रति सप्ताह

क्रीडागणों के नियमित उपयोग में ही उनकी देखरेख एवं मुधार संभव है, इस कयन की सार्वकता तभी है जब स्वय सस्या प्रधान एवं निरीक्षण प्रधिकारी जन सायकालीन श्रीडास्यास कमा का प्रवेवेक्षण करने का दायिस्व वहन करें एव शारीरिक शिक्षक भी अनिवार्यतः फीबागणो पर उपस्थित रह कर खेलों का सचालन करे।

कई बार विभिन्न स्तरों पर तिदेशालयीय निर्देशों में हुए इस उल्लेख—''शारीरिक शिक्षा ब्रध्यापको को सामान्य विषय शिक्षाण का कार्य न सीपा जाय" से यह प्रशिपाय सहज ही निकाल लिया जाता है कि शारीरिक शिक्षक को विद्यालय समय विभाग चक्र में कोई सामान्य विषय शिक्षरा कालाश नहीं दिया जाना है लेकिन इसे और स्पष्ट करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यालयों में 8 से कम प्रभाग (सैनशन) हो एव विद्यालय के शारीरिक शिक्षक हेत विद्यालय समया-विधि में प्रति सन्ताह निर्धारणीय 24 कालाशो का कार्यभार पूरा न होता हो, तो ऐसी स्थिति में सम्बद्ध विद्यालय प्रधान अपने विद्यालयीय भारीरिक शिक्षक की सेवाओं का लाभ सामान्य विषय प्रकार हेतु विक्षक की योग्यतानुसार से सकते हैं, तेकिन ऐसा भारीरिक शिक्षण काम को हानि पदुष्पाते हुए किसी भी स्थिति ये न किया जाय ।

बालको के स्वास्त्य, सामर्थ्य एव धनुरजन की दृष्टि से परिचलतीय परियोजनायें विद्यालयीय श्रीमान्तर्गत सन्तसंदनीय स्पर्धाए : प्रति सप्ताह एक/दो दिन स्पर्धाए

मुक्तहस्त सामृहिक व्यायाम प्रति सप्ताह एक दिन

स्वास्थ्य परीक्षण (3)

जुलाई तथा फरवरी मे एक बार धनदूबर मे

राष्ट्रीय शारीरिक सामध्ये परीक्षण (4)

कार्यक्रम (एन. पी एफ पी.)

राष्ट्रीय वर्षौ एव वार्षिकोस्सय पर सामहिक ब्यायाम प्रदशनो का आयाजन (5) : सर्गभे भारबार पडोसी सस्थाग्री से ग्रामन्त्रित मैच (6)

विद्यालय स्पोर्ट्स दिवस (7)

विद्यालगीय स्वास्थ्य, स्वच्छता एव (8) ध्यमदान कार्यत्रम

: सत्र में एक बार जनवरी में

सत्र में दा बार।

(9) खेल समाधार पट्ट का दैनिक उपयोग ; प्रतिदिन

ध्यापक ग्रंथ मे शारीरिक शिक्षा के ग्रन्तगंत स्वास्थ्य, सन्तुनित भोजन, ग्रन्दी ग्रभिवृत्तियो (बादतें), ब्राबादी शिक्षरा एव हाईजीन बादि पक्ष भी समाहित है। इनके ज्ञान एव भावररा म म्मिन्सि विकसित करने के लिए कक्षाबार प्रदत्त कालाशी में से कथा 8 तक पाठ्यनमानुसार एक कालाश प्रति सप्ताह निर्धारित किया आया बालको में बनुशासित अ्यवहार विकसित करने की दिष्टि से यह अनिवार्य है कि भारीरिक शिक्षरण एव खेलकुद गतिविधियों का सचालन प्रतिदिन नियमित रूप से शारीरिक शिक्षाण की देखरेख एव पर्यवेक्षण में सन पर्यन्त होता रहे। इसमे अन्य रुविशील प्रध्यापको का भी सहयोग लिया जा सकता है।

यह प्रावश्यक है कि विद्यालय में उपलब्ध साधन सुविधाओं को दृष्टिगत रख कर भारीरिक शिक्षा एवं वेलकूद की वाधिक योजना बनाई जाय एवं उसे विद्यालय की मुख वाधिक योजना मे भगीमत किया जाय।

- (iv) इन प्रवृक्तियों के धन की व्यवस्था हेतु इस कार्यं के लिए सरकार से मिले प्रमुदान की कमी पूरी करने के लिए समस्त शिक्षण सस्यायें कीडाशुल्क लेगी है। सस्या प्रधान का यह देखने का दायिस्य होगा कि उपरोक्त अनुदान का छात्रों की अधिकतम सख्या के लाभार्थ उचित रीति से उपयोग होता है।
- (v) इन लाभदायक प्रवृत्तियों को गति व प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, प्रध्यापकों को इन्हें प्रपने कर्तव्य का एक भाग समभना चाहिये और इनके प्रायोजन में सिक्रय सहयोग देना चाहिये तथा स्वयं की उनमें भाग लेगा चाहिये।

स्पट्टीकरएा:- शारीरिक शिक्षा कालाश एवं शारीरिक शिक्षा अध्यापक तथा एन. डी. एस. बाई का कार्यक्षेत्र :

- (1) शारीरिक शिक्षा के लिए निर्धारित कालाश का सामान्य विषय शिक्षा तथा पुस्तालय एव वाचनालय कार्य में उपयोग कदापि न किया जाय । संस्था प्रधान सारीरिक शिक्षा प्रकारको तया/मधवा एन. श्री एस. श्राई. से सामान्य विषय पढाने तथा पुस्तकालय एव वाचनालय का काम न तें और त ही अन्य अध्यापको के रिक्त कालाब भरने की दृष्टि से उसका उपयोग करें। स्वष्ट है कि सारीरिक शिक्षा अध्यापक तथा/अथवा एन डी. एस. चाई से बारीरिक शिक्षा कार्य के प्रतिरिक्त भ्रत्य और कोई कार्य न लिया जाय बल्कि उनसे योजना के भ्रत्यगत दिये गये बिन्द । से 11 तक क कार्यपूर्णकरावे जावें।
- ... (2) भारीरिक शिक्षा शिक्षक तथा/अथवा एन डी. एस. ग्राई प्रतिदिन प्रात. व साम विद्या-थियों को प्रपत्ती उपस्थिति में नियमित रूप से खेल-कूद का ग्रम्थास करायेथे। जिन विद्यालयों के पास स्वय के खेल मैदान नहीं हैं, उनके विद्याधियों को सम्बन्धित शारीरिक शिक्षा ग्रध्यापक तथा/ भववा एन. डी एस. माई. दूसरे विद्यालय के खेल के मैदानों म एक निश्चिन कार्य क्रमानुसार ग्रस्थास

मिविसा/मा जि /32727/ए/1/73 दिलाक 23-8-1923

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता स्वास्थ्य, सह-र्गक्षणिक प्रवित्ता

करायेंगे । मन्य विद्यालया के खेल मैदानो के उपयोग का नायकम उस विद्यालय प्रधान से विचार विभग्नं कर इस तरह निर्धारित किया जायेगा कि उस विद्यालय के छात्रा के क्षेत्रकद ग्रम्यास में नोई बाधा जल्पचन हो ।

(3) विद्यालयों म प्रत्येक कक्षा के निए शारीरिक शिक्षा कालाश वी निम्न प्रकार स समय विभाग चक्र में स्ववस्था की आए

> कक्षा 5 से 7 3 कालाश प्रति सप्ताह प्रति सनुभाग

कसा 10 से 11

2

- (4) इन कालाशो म जिला के कुछ प्रमुख बिग्द इस प्रकार होग । सम्बन्धित ग्रध्यापक इसकी विस्तृत रूपरेखा बिद्वार तैयार कर अगे
  - व्यक्तिमत स्वच्छता (1)
    - (क) गरीर की सफाई
    - (छ) कमरे की व्यवस्था (स) ग्रास-पास क परिवेश की स्वक्ताता
    - सामान्य छुबाछन के रोगो क सम्बन्ध म प्रिवण्टिव तथा ब्यीरेटिव शिक्षण ।
    - (3) दैनिक जीवन म शारीरिक स्वास्थ्य एव खेली का महत्व ।
    - (4) विभिन्न सेनो की जानकारी
      - (क) खेलों के प्रकार का नास
      - (ল) प्रक्रिया
      - (ग) नियम
    - (5) पोस्चज। राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय भावात्मक एकता की भावना का विकास । (6)
    - (7) पौष्टिक ब्राहार एवं इनका महत्व
      - (क) शरीर के लिए ब्रावश्यक विभिन्न पौष्टिक तस्त्र,
      - (a) विभिन्न लादा पदार्थों के पौष्टिक गुरा,
      - (ग) सत्तित भोजन,
      - (घ) पांचन किया प्रशाली ।
    - सुत्यस्थित वैनिक चर्या एव तबन्तर्गत अच्छे प्रजातान्त्रिक व्यवहार्गत परिवर्तन (8) का विकास
      - (क) सुव्यवस्थित दैनिक चर्या स्था हा ।
        - (ख) ग्रन्धी ग्रादतें एव व्यवहार
          - (1) स्वय के प्रति
          - (2) कुट्रम्ब के प्रति
            - (3) सहयोगियों के प्रति
            - (4) जाति एव राष्ट्र के प्रति
            - (5) नशीली वस्तुओं से बचाव एव इनसे सम्मावित हानिया विभिन्न प्रकार की नशीली वस्तृए
            - (6) सडक पर चलने के नियम
            - लाइन (वयू) आदि में खडे हीने का तरीका आदि । (7)

- (9) राष्ट्रीय मायन/राष्ट्र योत की जानकारी एव तद्नुसार व्यवहारगत प्रशिक्षरा
   ग्रादि ।
- (5) विभाग द्वारा वाला दिनक कायवम म जोड गय गा तिम कालाश म निम्न विन्दुयों के अनुसार सामूहिक कायवम रखे जाए। इस कालाश म कायकम सचानन हेतु शाला प्रधान द्वारा एक नियोजित योजना बनाई जाये जिसम झारीरिक शिक्षा अध्यापक एन डी एस आई तथा प्र म सभी अध्यापक का (दैनिक योजना क अनुसार) सहयोग तिया जाय।

कायभम के मुख्य क्षत्र इस प्रकार हैं—(सामूहिक से यहा तात्पय विभिन्न दलों से हैं जो इस कालाश हतु बनाये गये हैं) —

- (क) सामूहिक पीटी
  - (ल) सामूहिक माचपास्ट
  - (ग) राष्ट्र गीत का सामूहिक भ्रम्यास
  - (घ) खलो का सामृहिक ग्रम्यास
  - (च) इसी प्रकार क ब य शैक्षिक सह शैक्षिक एव सास्कृतिक कायक्रम
- (6) जिन शालाओं में बारीरिक विका बच्चायक तथा एन डी एस आई शाला समय के मितिरिक क्ल कर छा/श्रीआनांधों को अनुन्द पण्या बारीरिक विका साथ प्रविक्ति होने का काय करते हैं उह शाला समय के प्रारम्भिक स्थवा स्रतिय कालाशों में विद्यालय न उर्वास्थत रहने की सुरिक्षा दी लाये। सहस्या प्रधान द्वारा बारीरिक शिक्षा प्रच्यापक तथा/पण्या एन डी एस प्राई के प्रतिरक्ति काया प्रचार के विवास प्रचार को देखकर उपरोक्त मुनिया दी लाये।

#### (2) शारीरिक शिक्षा

- (1) माध्यमिक विद्यालयो म जबिक साधारएतवा पूरे समय काम करने वारे गारीरिक प्रशिक्षक होते हैं सन्य मस्याक्षी म प्रध्यापको म से ही एक इत ब्रवृत्तिया को देखता है। प्रध्यापक प्रशिक्षक प्रशिक्षण सस्वाक्षी के पाठमकम म सारीरिक विक्षा का महत्वपूर स्थान है जिससे कि प्रभने विद्यालयों म इन प्रवृत्तियों के धायोजन व प्रीरक्षाइन क लिए प्रशिक्षित प्रध्यापक मिन तर्के।
- (॥) निरीक्षण करने वाले प्रधिकारियों को ध्रयने निरीक्षण के समय देखना चाहिये कि गिक्षा के इन महत्वपूर्ण घर पर प्रावश्यक ध्यान दिया जाता है। घरने निरीक्षण काय के भाग के रूप प्रचारितिक प्रधिक्षण एव खेलकूद का प्रदक्षन देखना चाहिए।
- (III) बारीरिक तिक्षा के कुलल प्रावचान के लिए लारीरिक प्रतिक्षकों का शिक्षण प्रावश्यक है। ध्रत्युख राजस्थान में बारीरिक विक्षा के महाविद्यालय को स्थापना होन तक राज्य से बाहर स्वीकृत प्रतिक्षण पाठयकमों के लिए योग्य ध्रष्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
  - नोट झव राज्य से शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हो गई है स्रीर इसम शारीरिक शिक्षा प्रमाख पत्र व डिप्नोमा वी शिक्षा दी जाती है।
  - (١٧) प्रीब्मावकास भौर खुट्टियो म अल्पकानीन प्रशिक्षण स्थित और भारोरिक सिक्षा शिविर आयोजित किया जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षका के ज्ञान प्रीर व्यवहार को भवतन रखने के लिए प्रभीनंवन प्रशिक्षण प्रावक्यक है।
  - (४) प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयो भ शारीरिक शिक्षा को ग्रतिवाय रूप मे लागू वरन का प्रयत्न किया जाना चाहिए धौर इस उद्दृश्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक व मान्यमिक

विद्यालयों में बारीरिक विद्या को पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में रखा गया है। छानों में बारीरिक विकास के लिए स्वीकृत बारीरिक परीक्षा का भी ग्रायोजन किया जाना चाहिये।

स्पटीकरए!:—विद्यालयो मे शारीरिक शिक्षा कार्यतम को व्यवस्थित दग से चलाये जाने की दृष्टि से निम्नलिशित बादेश प्रशास्ति किये जाते हैं। ये बादेश राजस्थान के सभी उन्ह प्राथमिक, माध्यमिक एवं उन्ह माध्यमिक वातक/बालिका विद्या-सयो म तरस्त प्रभानी दाये।

विद्यालय की शारीरिक शिक्षा एवं खेलकद की वाधिक योजना :

सन के प्रारम्भ में जारीरिक शिक्षा सम्यापक तथा एन. डी एस. ग्राई शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की वार्षिक योजना बनायेंगे। योजना म निम्नलिखित विन्दुमों को प्रमुख रूप से समाहित किया जायेगा.

- (1) खेलकृद का वार्षिक पचाग (कैसेण्डर)
- (2) चिकित्सक द्वारा सभी छात्रों के स्वास्त्य को आफ व्यवस्था करता तथा जिन विद्यार्थियों को गोई शारीरिक दोप हो उससे छात्र/छात्रा तथा उसके प्रभिभावक की (उस दोप से) प्रवस्त कराना ।
- (3) विद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्राकी ऊ चाई व वजन छादि का छमिलेख रखना। यह आचसत्र में दो बार होनी चाहिय।
- (4) सस्या प्रधान को विद्यालय के दुस्तकालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद सबधी दुम्तको तथा पिकाओं को मगाने हतु मुची बनाकर देना।
- (5) छात्र/छात्राम्रो नी व्यक्तिगत एव विद्यालय की सामूहिक स्वच्छता में सहयोग देना ।
- (6) विद्यालय म अनुभासन व्यवस्था बनाये रखने मे सहयोग देना ।
- (7) क्षेत्रीय प्रतियोगिताये प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय की प्रन्तः कक्षा प्रयदा प्रन्तः सदन प्रतियोगिताए प्रायोजित कर प्रतियोगिताओं हेतु विभिन्न खेलों के लिए छात्रों को स्थितित कर उन्हें विवेध प्रतिक्षांण देना ।
- (8) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय स्वस्थता धीर (एन एफ. सी.) पाह्यप्रम की लागू करना । यह पाट्यश्रम कक्षा 5 से 11 तक के लिए निर्धारित है । इसका उद्देश्य विद्यार्थियों म सारीरिक गुँशनता, दुवता सहन्यन्नितता, साहम, प्रमुकानन एव देश प्रेम को विक्तित करना है । इस नार्यश्रम के साथ्य से खात्रा में अनतानित्रक सूत्यों के प्रति निरुद्ध उत्तरन करना भी धार्भाय है । इसके धन्वर्गत प्रत्यक कक्षा के लिये निम्नलिखत पातिविधिया प्रनिवार्यते । यूनाई व्याव्या :—
  - (1) भारीरिक सम्यास
  - (2) डिल एव मैचिंग
  - (3) संजिम
  - (4) जिमनास्टिक/लोक नृत्य
  - (5) प्रमुख सेल एव देशी सेल
  - (6) दौड/उद्यसकूद, विभिन्न शारीरिक दुशलता परीक्षा एव भ्रमए
  - (7) मलसम्भ

- (8) राष्ट्रीय बादशं, श्रेष्ठ नागरिकता एव राष्ट्रीय भावात्मक एकता सबधी गीत
- (9) विभिन्न बेलो मे प्रशिक्षरा
- (10) राष्ट्रीय शारीरिक कुंचलता श्रीसमान में भाग लेने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना तथा जाच व्यवस्थित रूप से श्रायाजित करना
- (11) प्रतिभावान छात्र/छात्रा खिलाडियो के विशेष ग्रम्यास की व्यवस्था करना
- (12) छात्रों को सामृहिक व्यायाम का अभ्यास कराना व समय समय पर प्रायोजित होने वाले समारोहो, पर्वो व उत्सवों के घवसर पर उनकी प्रवीचत कराना । इसके प्रन्तगंत छात्र/छाताओं को सप्ताह के निष्कत दिनो पर सामृहिक कायामा प्रवर्णन का प्रम्यास कराया जावे । इसमें जिन प्रम्यासों को प्रमुख वल दिया जायेगा, वे इस प्रकार हैं—कोभा परेक. ध्वजारोहण, मार्चपास्ट, बैण्ड प्ले, राष्ट्रीय मान, घ्यायाम प्रवर्णन तथा सेनिम, सलखम्म, लोक नृत्य, जिमनांस्टक, सामृहिक गान व षम्य सामृहिक पतिविधिया ।

उपपुँक्त बिन्दुमों के माभार पर जारीरिक शिक्षा म्रम्यापक तया/भ्रमया एन. डी एस माई. हारा निर्मित्र वार्षिक योजना को सस्या प्रभान विद्यालय योजना ने सिम्मलित करेंगे। सारीरिक शिक्षा सबधी बार्षिक योजना को विधिवत त्रियान्त्रित करने व उसके सफल सवालन के लिए सारी-रिक शिक्षा प्रध्यापक तथा/म्रथवा एन. डी. एस माई उत्तरदीयी माने जायेगे।

विभागीय निर्एय<sup>1</sup>: -- प्रतियोगिलाबों के सुक्यवस्थित बायोजन हेतु बावश्यक निर्देश :

 माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समस्त छात्र/छात्रा केतकूद प्रतियोगिताओं का सायोजन विभाग द्वारा तैवार की गई नियमावली एव मार्गर्दाक्का के साधार पर होगा ।

- (2) प्रावास ध्यवस्था:- सभी प्रतियोगितासों के सायोजक जब सम्भानी ह्याप/हानाभी के लिए प्रावास ध्यवस्था करें तब इस बात का ध्यान रखें कि दल नायक एवं दल प्रभारी प्रपनी प्रपनी दीमों के साथ उहरें। किसी भी तरह की दुलद घटना न हो इसका विशेष ध्यान रखें। छात्र/छानासों को दिना प्रभारी के सम्बद्धार रूप से बाहर जाने की स्वीकृति किसी भी स्थिति में न दी जाए। व स्वान एवं साथ प्रमान का स्वीकृति किसी भी स्थिति में न दी जाए। व स्वान एवं साथ एवं साथ एवं साथ स्वान के लिमित्त से प्रपने दल के छात/छात्रामामों को छोडकर कही इथर उपने नहीं जायें। सावास ध्यवस्था के लिए यह भी ध्यान रखा जावें कि बहा नसीली बस्तुसों के सेवन पर पूर्ण प्रतिवस्थ रहें।
- (3) प्रमुतासन:— दल नामक, बल प्रभारी एव प्रतियोगिता के सभागी लिलाडियों में पूर्ण प्रमुतासन बनाये रखने पर पूर्ण घ्यान दिया जाय । सभी कार्यत्रम निर्धारित समय पर सम्पादित हो, यह बाद भी स्वभावतः घ्यातव्य है । दल नायक एव दल प्रभारी खेल के समय में भैदान में ही उपस्थित रहेते । यदि निसी प्रमाद के प्रशिव घटना हुई तो उतना दायित्व उनहे मनीनीत करने बाले प्रमिकारी का होगा। ग्रतः दल नायक नी नियुक्ति के समय सविपत प्रिकारी इस बात का घ्यान रखें कि दल नायक/दल प्रभारी योग्य धनुभवी, उत्तरदायित्विन्छ तथा खेलकूद का पूर्ण ज्ञान रखने वाला हो।
- (4) सम्बद्धताः—जहा सेननूद प्रतियोगितार्थे मार्थाजित की जार्वे वहा प्रथन प्राप्ता एव खेल के मैदातों में पूर्णक्ष्येण सकाई रहे । किथान के च्यान से सावा प्रथा है कि नई बार जहां प्रतियोगि-तार्थे प्रायोजित होती है, यहा सपाई का पक्ष उपेक्षित रह यथा पाथा जाता है। जिसका सम्बद्ध प्रतियोगिता के मार्थोजन पर कुश्रभाव पडुता है
- (5) मार्च पास्ट एवं वेस-नूपा:—प्राय: देशा गवा है कि प्रतिवीधिताक्षी के उद्घाटन एवं समापन समारोह के समय की मार्च-पास्ट प्रदक्षित किया जाना है उनका स्तर बहुत ही निम्नकीटि का होना है। कुपता स्तके निए सबधित वरीक्षेत्रीय एवं बिना गिक्षा प्रधिनारीजन प्रपने स्तर पर

शिविसा/शा.शि /बी/32701/33/77 दिनाक 25-8-77 ।

चिशेषत: निर्देश प्रसारित करें कि भाग केने वाले दत एव विद्यालय मार्च-पास्ट की पूर्ण तंपारी के साथ प्राप्तें तथा क्षेत्र के मैदान पर जो उपगुक्त वेश-भूषा मे उपस्थित नहीं हो उन्हें प्रतियोगितायों में भाग न तेने दिया जाय । मार्च पास्ट को प्रभावकाली बनाने हेतु पदि स्थानीय समितिया प्रपने स्तर पर कोई शिद्ध रखना चाहे तो रख सक्सी हैं कि वो मार्च-पास्ट के सुधार की दिशा में कुछ प्रोत्साहक स्थिति सिद्ध हो सके।

(6) प्रतियोगिताधो का सायनीपूर्ण एवं घ्रावर्षक घ्रायोजन — प्राय: यह देखा गया है कि प्रतियोगिता प्रायोजन के समय काकी घन उद्याटन एवं समापन समारोह के समय दियं जाने वाले सामृहिक संस्पाहार एवं साज-सज्ज पर ज्या किया जाता है जी उचित नहीं है। प्रत: प्रतियोगिता प्रायोजकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन घनसरों पर कम से कम राजि अध्य करें। तेकि इसका ताल्य यह में में कि प्रतियोगिता प्रायोजकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन घनसरों पर कम से कम राजि अध्य करें। तेकि इसका ताल्य यह भी नहीं कि प्रतियोगिता गायोजन के किया प्रतियोगिता प्रायोजन की जो सुरफ्ट घरेकाए हैं उन पर अ्यव उचित ही होता।

(7) छात्र,खात्रा क्षेत्रीय, जिला एव घण्डल स्तरीय प्रतियोगिताची का बजड:- प्राय: देला गया है कि प्रतियोगिता प्रायोजित करने वांकी सत्या पर ही बायोजन का सारा वित्तीय भार डाल दिया जाता है, जो उचित नहीं। इस हेतु निस्नाकित निर्देश राज्य में ब्रायोजनीय प्रतियोगिताची में एकक्पता लान की दृष्टि वे दिये जांते हैं:-(1) माध्यनिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कद्या 6 से 11 तक के छात्र/छात्राची गी

- (1) माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक निवासयों में कहा 6 वे 11 तक के छात्र/ह्यासधी नी जो सक्या दिनाक 31-8-77 तक होनी प्रति छात्र 0-50 'चेले के हिसाव से सबधित सस्या प्रधान उस सस्या प्रधान को धनराधि भेब देवे, कि चिनके नाम उनके छेत्र के जिल्ला शिक्षा प्रधिकारी (छात्र छात्रा सस्याया/सपुष्त निदेशक/उप निदेशक (महिला) तम करेंदे । इस प्रकार एकत्रित की गई राधि में वे केवल क्षेत्रीय तथा जिला छात्र/छात्रा प्रतिमोतिता एव छात्रा मण्डल रतरीय प्रतियोधिताधी के निस्त हो कार्य दिया जा मकेसा । इस राधि का स्थ्य निम्नलिखित मधी पर ही किया जाय
  - (क) खेल के मैदानो को सुघरधाना
  - (ख) छात्र-छात्राम्रो की मावास, जल एव विद्युत व्यवस्था
  - (ग) छात्र-छात्रामो के लिए पारितोषिक एव प्रवास-पत्र मादि
    - (घ) यातायात
    - (ड) उद्याटन एवं समापन समारीह (इसमें कम से कम राशि व्यय की जाय)
    - (च) प्रतियोधिता हेतु धायक्यक सामधी व खेलकूब-उपकरण समाधीय विद्यालय स्वय प्रपने साथ साथ इस भावय के निर्देश प्रतियोधिता बायोशक पहले से ही प्रसारित कर दें, जिससे पन की पर्याच्य ववत हो। धम्य भावक्यक सामधी या उपकरणो पर भावक्यकता होने पर ही उत्तत मद म से क्यय किया बाय।
    - (दा) विवरण पित्रका पूर्ण रूपेण स्वावनवी होनी चाहिए तथा इसके विए धन की ध्यवस्या स्थानीय लोतो एव विद्यापनी चादि के माध्यम से होने वाली प्राप्ति से करें न कि उपमुक्त-चया एकवित की यई राशि से से। बिजापन विवेपत: मंधिक महत्व प्रयुपी की वत्रुपी सवसी हो तो स्विष्क सच्छा। मुरुविपूर्ण तो वे इर स्थित में होने ही थाहिए:

उपमुब्त एकिंगत पनराधि का वितरण जिला शिक्षा ग्राधिकारी, छात्र-छात्रा सस्याय/सपुकत - निदेत्तक/उप निदेशक (महिला) ग्रपने स्नर पर प्रतियोगिता समिति का गठन कर, क्षेत्रीय/जिला एवं स्तरीस प्रतियोगिता के लिए करें।

स्वराय प्रावयात्रया क विष् कर ।

एकत्रित धनराशि का लेखा-चोखा ने सस्या प्रधान करेंगे जिन्हे प्रतियोगिता द्यायोजन के लिए मनोनीत किया जायेगा। इस निमित्त पृथक् से कैंग्र बुक (रोकड वही) रक्षे जाने की प्रावश्यकता नहीं। यह तेखा-नोखा मनोनीत सस्या प्रधान प्रपने विद्यालय के छात्र-कोष रोकड-पुस्तिका में ही रखेंगे ताकि हिसाय की जान समय पर हो सके।

- (8) मण्डल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का बजट 'सभी तरह की 'खात्र-राज्य-स्तरीय'' एवं 'खात्र मण्डल एव राज्यस्तरीय'' वेतकूद प्रतियोगिताओं के आयोजनायं विमान द्वारा बजट झावटित किया जाता है। उक्त धावटित कियाचित नियमिता नियमावती एव मार्ज-र्दाशका के एक 24 पर उल्लिखित गदो पर ही सर्व की जावे और इसका हिताय सम्बन्धित विद्यालय प्रधान अपने स्तर पर पृथक से तैयार कर सम्बन्धित विज्ञाल प्रधान अपने स्तर पर पृथक से तैयार कर सम्बन्धित जिला जिला धाविकारी/उपनिचेणक/सपुक्त निवेशक (महिता) को प्रेपित करे। प्रतियोगिता को समाप्ति है 15 दिन की ध्रवधि में सम्बन्धित सस्था प्रधान बजट अपन का प्रतिवेदन भी निवेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक विक्रा, राजस्थान, बीकानेर को प्रवाय प्रसित कर हैं।
- (9) क्षेत्रीय, जिला एवं वण्डल स्तर कर उत्कुट्ट खिलाडियो का व्यवन : छात्र एव छात्रो वगे से सम्बंध्यित जिला शिक्षी प्रियक्ति, छात्रशिक्षात्र सम्बार्ध सर्वक्ष सुद्ध निदेशक (मिहता) क्षम्य जिला शिक्षी प्रियक्ति एवं स्विप्त के स्वात्र हेतु समित्रीय राज्य के स्वात्र हेतु समित्र के स्वात्र हेतु समित्र का स्वत्र के स्वात्र के स्वात्र के स्वात्र के स्वात्र के स्वात्र के स्वात्र के स्वत्र के स्वात्र के स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्व

|          | -                   |       |              |                    |               |                                                                                         |                               |
|----------|---------------------|-------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| तम<br>स• | विद्यार्थी<br>काशाम | कक्षा | जन्म<br>तिथि | विद्यालय का<br>नाम | खेल का<br>नाम | खिलाडी की खेन में स्थिति<br>(खिलाडी खेल में किस स्थान<br>पर खेलता है उसका<br>वर्णन दें) | दल द्वारा<br>प्राप्त<br>स्थान |
| 1        | 2                   | 3     | 4            | 5                  | 6             | 7                                                                                       | 8                             |

इस सूची म उतने ही जिलाडियों के नाम साम्यनित किय जाय कि जितने से प्रत्येक खेल म एक पूरा बल बन सके। इससे प्रीधक नाम इस सूची से सम्मित्त न हो ताकि यह सूची राष्ट्रीय प्रतियोगिता के निये जिलाडियों के चयन ने सहायक सिद्ध हो सके। विजेता दस के प्रलाश जो तीन प्रतिरिक्त और कि विजयाडी नियमावनी एवं निर्देशिका के धनुमार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन के ममय परीक्षण के लिए भेजे जायेये, ज उक्त सूची में से ही होये।

- (10) राज्यस्तरीय प्रतियोगिता स्तर पर अच्छ छात्र, छात्राभां का चयन : छात्र/छात्राधो की राज्यस्तरीय प्रतियोगिता स्तर पर चयन हेतु समितियो का गठन निदेशालय, प्राथमिक एव माध्य-मिक शिक्षा, बीकानेर के सेलकूद एव शारीरिक शिक्षा धनुभाग द्वारा किया जायेगा ।
- (11) पुरस्कार एव प्रमाख पत्र : सभी स्तर नी प्रतिवागितायो पर पुरस्कार एव प्रमाखपत्रो की व्यवस्था सम्बन्धित हायोजको द्वारा की वावेगी। राज्य स्तर पर केवल प्रथम, दितीय एव तृतीय स्थान प्राप्त करते वाले विलादियो को प्रमाख पत्र निदेशाल्य, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, बीकोनेट हाग प्रदक्त किये जावेगे पश्चतु पुरस्कार की ज्यवस्था प्रतियोगिता प्रायोजक करेंगे। इन यह में में कार्यवाही सेलकूट प्रतियोगिता नियमावसी एव मार्गर्यक्ति के दृष्ठ 7 पर महित उप मीर्पक "पुरस्कार, पदन एव प्रमाखन प्रयास की प्रस्ता के प्रथम एवं प्रमाखन प्रमाणवर्षण के मनुसार करेंग।

राजस्यान शिक्षा नियम सहिता (स्वास्थ्य सह शक्षणिक प्रवृत्तिया 1861

उन्च प्राथमिक विद्यानथी क्षत्रीय/जिला स्तरीय छात्र/छात्रा खलकद प्रतियोगिता

- क्षानीय एव जिला स्तरीय तक की प्रतियाणिताए 1 10 स 9 10 तक क मध्य निश्चित इत संभागोजित कर जी जाते। (2) प्रतियोगिता के धावाजन स्थाना एवं आयोजन तिथियों की जानकारी प्रायुक्तानम की
- 11/7 ਰਵ ਕਿਭਿਕਰ ਵਚ ਸ ਵੀ ਗਰ । (3) इन प्रतियागितायो के पश्लिम मय चिवत खिनाडिया की मूची एवं याध्यता प्रमाण
- पत्र महित दिशक 10/10 को निश्चित रूप सं राज्य स्तरीय प्रतियागिता के सम्बंधी सयोजको एव ग्रायकालय नो प्रपित नर दिये जाई। (4) वन प्रतियोगितामा व मपने अपने क्षत्र म आयोजन का उत्तरदावित्व जिना शिक्षा
  - धधिकारी (छात्र) एव उप जिला शिक्षा अधितारी (छाता) का होगा ।
  - (5) उच्च प्राथमिक विद्यानयी खनकृद प्रतिशोगिता नियमावनी एवं मान दशिका में निम्न सशोधन लाग हान
  - (क) बिद्-10 (11) जिल के विभिन्न खती म विजेता दत्र ही जित का प्रतिनिधिय करना वे स्थान पर जिल के विभिन्न खत्रों एवं दिल दौड स चयनित दन हा
    - जिल का प्रतिनिधित्व करेगा । जिना स्तर पर 5 7 दिवस का प्रशिक्षण शिविर भायोजित किया जाव विशय विवरण परिशिष्ट क पर सलग्न है। (स) उक्च प्राथमिक विद्यानयों की राज्य स्तर पर लीग कम-नाक झाउट विधि से प्रतियोगिता चायाजित कराई जाव । (प्रतियोगिता व सवालन के नियम-3 म
    - संजोधन ।) (ग) विभागीय नियमावली एव मागदिशका (प्राथमिक एव अध्व प्राथमिक विद्यात्रय) कं विद 19(3) म ब्रधिकतम श्राय में संशोधन निया है।

जन्म प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्रार संबंधित सत्र के 31 दिसम्बर को 11 वप से प्रधिक एव 14 वय स कम का होना चाहिये।

जन्म प्राथमिक विद्यालकों के छात्र छात्र। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता

प्रतियोगिता प्रयोजना को सरल एवं सहज सुविधाजनक करने की दृष्टि से छात्र छात्राघी क खेलों के दो दो श्रम बना दिये गये हैं ---

फुटबाल छात्र वंग प्रथम समिह (1)

कवडी (2)

दितीय समह

द्यात्रा वग

क्रो हो (3)

(1) जिम्नास्टिक एथलटिक्स (2)

कुश्ती (3) वालीबाल (4) कबड़ी (1)

प्रथम समह स्रो स्रो (2)

द्वितीय समूह (1) जिम्नास्टिङ

(2) वालीवाल (3) एथे नेटिनस

(2) प्राथमिक विद्यालयों की प्रतिदोतिता

प्राथमिक विद्यात्रयो सात्र सात्राचा हेतु निम्मादित गमा संक्षत्र । क्षेत्रीय एव जिला स्तर पर प्रविवादिमा प्रायोजिक होगी

1 क्दूरी धात-धारा

2 गाना "

3 एवत्रशिव 50 मा 100 मा लम्बा मूद एव 4 100 रिव ।

4 (ब्रस्मान्टिक (बाबल पतार मनपरमाह्य)

(१) प्रतिवाधिकात 6 सा । या न बायु बन व विद्याधिका क किए बालाबिन काला। "न प्रतिवाधिका ॥ नाम जन बाव किनाओं अ। दिल्लाका, ता ६ यह सा व स्म बोद । विद्या पासु न बाकिन हो। दे व्यतिवाधिका कालाबन जिल्ला कि । विद्या कालाबन विद्या कि । विद्या कालाबन विद्या कि । विद

विश्वय स्थातस्य 1 कालका व प्राथमिक उत्तव भाष्यमिक शस्यमिक उत्तव माध्यमिक विद्यापयो में सब्ययनश्त छात्राचा का यदि दन गरित हा ना पाछापा यग हुए सायाजिए पीडा प्रतियागिताम मान न सन्ती है एवं व्यक्तिया धाइटमा मं भी द्वापा अधिमानता मं भाग सने हन पात्र है। 2 विभिन्न रतर व शिषा तथा चूत्र नामी विकादिया व निम एक निन्नित मायु बंग है। मत श्रीहा प्रतियामितामा म अवन से पूर सस्था प्रथा पुरा कर से मान्यरा ही ल वि बोध्यता प्रयोग म नर जान वाल प्रिमलय सम्बर्धित छात्र न हा हथीर पूरा हम स सहा है म यथा विशित्तनीय जोच क माधार पर समया म य कि ही नारलो न मयाय पास जान वाल छात्रा पर शिव वब धर्में व तिम व स्वय उसन्दायी होगा 3 सन्दीय विद्यालयी सन्दाद प्रतिवाणिताए एव उनम सम्बद्ध पावीजा पुर प्रशिक्षाण विधिशो की प्रवर्णी समिव स्त्रूप गम्स चंडरणन प्राफ इण्डिमा ॥ राष्ट्रीय विद्यातयी सनन्द प्रशियाविता वचास प्राप्त होने पर सनी सम्बाधिता को दे दी जायगी । 4 राजस्थान राज्य माध्यमित शिक्षा बाह स मा यता प्राप्त सभी राजरीय प्रमुखन प्राप्त संस्थाबा को प्रतियानिताचा म नाव रहा धनियाय है एवं सभी संस्थाए विभाग द्वारा निपारित प्रतियोगिता शून्य की शांत सम्बाधित प्रधिकारियों के निवेगानुसार जमा वरायेंगी। यहां यह स्वष्ट वरना समीचीन हागा वि हा नगता है वि वोई विद्यालय सभी संता म भाग पत म सक्षम नहीं है वरन्तु किसी व किसी एक सप म मिनम विद्यालय का दप प्रच्छा हो। उसम् भाग सना प्रतिकास है। यानी प्रतियोगितायों म विद्यापय का प्रतिनिधिस्व करना निता त प्रावस्थण है। मगर कोई विद्यापय प्रतियोगितामा स आग नही लता है भीर प्रतियोगिता गुल्य जमा नही कराता है प्रा प्रकरण धवितम्ब धायुक्तात्व व ध्यान म लाय जावें। 5 विजाग द्वारा धायोज्य प्रतियोगितामा म स दून बोड बाफ एउयुनशन, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त वृतिषय विद्यालय भाग सत हैं भीर नाग लेना चाहत हैं। इस सम्बाध म विभाग न नार्यात्य आदेश अमारू शिविता/ संबन्द/प्रभाग-111/35185/102/81-82 दिलांक 28-4-1980 प्रसारित कर निर्देश दिए हैं कि उक्त सस्याना का विभाग द्वारा धायोज्य सभी प्रतियोगिताशो में भाग सने की प्रमुशा इस शत पर दी जाय कि सन्बी धत जिला शिला ग्राधिकारी/परिक्षेत्रीय ग्राधिकारी एसी संस्थाना के संस्था-प्रधानी से क्षेत्रीय/जिता/महत स्तरीय प्रतियागिता म नाग तन सं पूब यह महरटेविंग न ने कि उनकी सस्या के छात्र/छात्रामी ना ग्रगर राज्य/राष्ट्रीय/ग्रांतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगितामो हत् चयन होता है तो इन विद्यापना के विद्यार्थी उक्त प्रतियोगितामा एव सम्बर्धित प्रणिक्षामा शिविर म निश्चित रूप संभागलेंग। प्रगर उनके विद्यार्थी निर्मुश वारएवा सं वित्यी भीस्तर पर भाग नहीं न सवनाता ऐसीसस्यामो को भविष्य व निष् विसी भीस्तर वी प्रतिवारिताकाम अागपन पी मनुवित नहीं 188] राजस्थान शिक्षा नियम सहित। [स्वास्थ्य, सह शैक्षणिक प्रवृत्तिया दी जावे । सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/परिक्षेत्रीय अधिकारी इन ब्रादेशी का कठोरता से पासन करावे 1 समस्त मण्डल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक प्रत्येक सस्या प्रधान अपने विद्यालय के सारीरिक शिक्षा अध्यापका/प्रध्यापिकामी के

विकास हेतु देन को प्रवृत्त करेंगे एव इसका समिलख उनके वापिक वार्य मूल्याकर प्रतिबेदन में भी करेंगे। प्रत्यक विद्यालय म खलकुद के प्रोत्साहन के लिए एक खेलकद समिति निम्न प्रकार से (2)

साथ-साथ रुचिशील सामान्य विषय के ब्रध्यापका की सेवार्थ विद्यालय के खेलकद

गठिन हो-(1) सस्था प्रधान धध्यक्ष (n) सेल विशय म रुचिशील ग्रध्यापक सदस्य (m) विद्यालय म कार्यरत प्रत्येक शारीरिक शिक्षक सदस्य

(IV) विद्यालय के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा बध्यापक पदेन समिव। सस्या प्रधान उपयुक्त समिति की बँठक अपनी सुविधानुसार प्रत्यक दो माह मे एक बार धनिवार्य रूप से ग्रामन्त्रित करे, तथा बैठक की कार्यालयी जिस से सम्बद्ध उप जिला शिक्षा

ग्रधिकारी (बारीरिक शिक्षा) को भिजवार्वे एव विद्यालय म भी ग्रधिकेयार्थ रखे जिसस निरीक्षण ग्रधिकारी घवलोकन कर सकें।

(3) सत्र समाप्ति सं पूर्व अगले सन के लिये प्रत्येक सस्था प्रधान आगामी सत्र के खेलकृद कार्यक्रमो के भायोजन हेतु एव खेलो के विकास की दृष्टि से विस्तृत रूप से योजना नैयार कर से तथा यह देखें कि उनके विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी सल मे भाग लेने का सवसर मिले। शारीरिक शिक्षको एव खेल प्रभारी के माध्यम से विद्यालय के समस्त खिलाडियो की (4)

खेलवार उपस्थिति पत्रीका रखायी जाये एव प्रतियोगितास्रो मे भाग लेने स पूर्व यह देखें कि प्रत्यक खिलाडी की खेल मैदान पर उपस्थिति कम से कम 75% हो। जिस बिलाडी की बेल मैदान पर 75% स उपस्थित कम हो वह किसी भी स्तर की प्रति-मोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं होगा । विद्यालय में खेलों के मैदानों या उपकरशों की कोई कठिनाई ग्रथवा समस्या होने पर

स्थानीय ग्रन्थ विद्यासयो के संस्था प्रधानों से सम्पर्क स्थापित कर प्रयास करे ह उन किंदिनाइमी का निराकरण कर प्रत्येक विद्यार्थी की खेल उपकरण की सविधा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें। (6) जो विद्यार्थी खेलो में किन्ही कारणों से ग्रामिरिच नहीं रखता हो तो उसे शारीरिक व्यायाम. मार्चपास्ट, योगासन स्काउटिंग गाईडिंग एव एन सी सी झादि प्रवृत्तियो

मे सम्मिलित किया जाय । इसका अभीष्ठ यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी को स्वास्थ्य एव ग्रनुशासित नागरिक बनने का ग्रवसर प्रदान किया जा सके। विभाग के ध्यान में यह तथ्य भी लाया गया है कि अधिक आयु एवं विना ग्रध्ययनरत

विद्यार्थी को सम्बद्ध सस्या प्रधान योग्यता प्रमाणपत्रो पर हस्ताक्षर कर विभिन्न स्तर शिविरा/सेलक्द/35101/मुस्य/140/82-83 दिनाक 3-1-1983 ।

की प्रतियोगिता से खेनने हेतु भेज देते हैं, जिससे उनकी टीम सच्छा प्रवर्ग कर सके। इस सम्बन्ध में निर्ह्मण निया गया है कि समर ऐसे गनत निवायियों का प्रमाणीकरण पामा गया तो सम्बद्ध संस्था प्रमानों के विरुद्ध संस्त अनुजासनात्मक कार्यवाही की जानेगी।

- (8) विभिन्न स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाडियों के विभिन्न प्रापु वर्षे विभाग द्वारा निर्वारित हैं। प्राय: देखने में ब्राया है कि इससे प्रधिक सायु वाले खिलाडी प्रतियोगिताओं से भाग लेने हेंतु संस्था प्रधानों द्वारा भेने जाते हैं। प्रत: सस्या प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिनेतों की व्यक्तिण देखें रुप ही योगिता प्रमाण्याची पर प्रमाण्योकरण करे एवं साथ ही धगर कोई विद्यामी अधिक प्रापु का प्रतीत होता हो तो इसकी अपने स्तर पर चिक्तसकीय जाव करवा कर निर्वारित आयु का होने पर ही प्रतियोगिता में भेजे प्रप्यास क्षेत्रीय/जिला/राज्य/राज्य/राज्ये/ स्तियोगिता में प्रपत्र का होने पर उक्त खिलाडी चिक्तसकीय जाव से निल्मित्रत किया गया तो इसका पूर्ण उत्तरप्रधित्व सम्बद सस्या प्रधान का होगा।
- (9) क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिलाडियों की घाषु वर्ग की जाय हेतु सकाल प्रभाव से चिकिसकीय जांच प्रतियोगिता प्रायोजको द्वारा करवाई जाया । जिमसे निष्यत छात्रु याँ के जिलाडी ही प्रतिस्था में भाग से तक प्रीर प्रपान कर के मेर प्रपान कर के कि प्रति प्रपान के कि प्रयाद की ति प्रति के कि रवाई जाय जिन पर प्रक्षिक छात्रु का होने का सबेह प्रयोजन समिति के सदस्यों की हो ।
- (10) प्रत्येक प्रतियोगिता स्थलो पर भाग लेले बाले समस्त खिलाडियो/प्रभारियों एव प्रधिकारी पूर्ण प्रमुखासन एव मर्यावाओं का कठीरता से पासन करें। यदि किसी के विरुद्ध भी इसके विपरीत प्राचरण की शिकायत पाई गई तो सक्षम प्रधिकारी उसके विरुद्ध सक्ष्म कार्यवाड़ी करते हुए प्रति निवेदालय की भी श्रीयत करेंगे।
- (11) प्रतियोगिता के दौरान यह भी देला गया है कि बहुत से जिले प्रपने दलो को प्रतियोगिताओं में भाग केने ही नहीं भेजते हैं। यह उपयुक्त नहीं है। प्रतः समस्त नियमण प्रधिकारी इस और ब्यान कें कि सभी किले प्रतियोगिता-प्रायोजन में भाग लें एवं विभाग द्वारा निर्धारत राजी लें विभाग निश्चित रूप से प्रदेश किलाड़ी के पांच हो। सम्भागीय विलाबियों को प्रतियोगिता से भेजने से पूर्व मार्च पास्ट का सम्मान भी प्रणं कर से करवाया जाय एवं प्रशिताित के प्राप्त करने की सबस्थि का भी पूर्वांस्थात करवाया जाय ।
- (12) प्राय: देखने में प्राया है कि जिन विद्याधियों के पास खेल कूद के मैदान उपलब्ध हैं जनका पूर्ण रूप से रल-रखाव नहीं रखा जाता है। घवा: निरंस दिये जाते हैं कि जिन विद्यालयों के पास खेलकूद के मैदान है वे सही दिनति में एव उन पर लाइनिंग मार्कित एवं पैन्टिय मादि पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो, जिनसे विद्यार्थीं गुर्ण खेलों की प्रोर प्रथिक प्रवासित हो सके एव जिन विद्यालयों के पास खेल मैदान नहीं हैं वे खेल मेदानों के विकास हें तु प्रयास करें।
- (13) विभाग के ध्वान में यह भी झावा है कि खेनतूर के सामान एवं उपकरएों को यथावत स्टोर में नहीं रखा जाता है। सभी सस्या प्रधान इनके लिए उपबुक्त स्प्रवस्था करें। सामान का प्रतिवर्ध मौतिक मटाधन कराने एवं अनुष्यांगी सामान को नियमायुद्धार खारिक एवं निलामी झादि प्रत्येक वर्ष नरावे एवं सम्बन्धित अभिलेख का विवरस्त

- सम्बन्धित जिला शिक्षा ग्रधिकारी को भेजें व मिभिनेखाय ग्रपने विद्यानय म भी रखें जिससे निरोक्षण अधिकारी भी ग्रवनोकन कर सकें।
- (14) निरीक्षण प्रविवासियों को निर्देक्षित किया बाता है कि वे निरीक्षण करत ममय यह ध्यान म रख कि विद्यालय म क्षेतनूद एव झारीरिक प्रवृत्तिया नियमित रूप संप्राप्ती दित होती है या नहां। इसका उत्तरक्ष निरीक्षण प्रतिवेदन क साथ माथ सम्बद्ध सत्या प्रधान का वव याधिक काय मूल्याकन प्रतिवेदन मरा जाय उस्त समय विशेष टिम्पणी म निरिष्टत रूप से करें।
  - (3) स्थानीय/प्रादेशिक/राज्यस्तरीय प्रतियोगितार्ये

खेलकूद के टूर्निमेटम एक स्वस्थ प्रतियोगिता को प्रवस्त देते हैं प्रत व विभिन्न स्तर की सस्याधी द्वारा स्थानीय प्रावसिक प्रयक्त रोज्य स्तर पर प्रायोजित किये जाने चाहिये। नइ नीडा प्रतियोगिताको की व्यवस्था म जब सहयोग पूरी तरह से निया जाना चाहिये धौर उनकी व्यवस्था के लिए मिति प्रतियोगित प्राप्त प्रवक्त स्वयं प्रति कि ती प्रतियोगित प्रति प

(4) बारीरिक योभ्यता के प्रति कोचा का ध्वान प्राकृषित करने क निष् स्कूरो द्वारा प्रसम् ग्रन्त प्रथवा किसी अन्न स बहुत व विकारको द्वारा सामूहिक रूप से बारीरिक सास्कृतिक सप्ताहा का धामाजन विमा जाना पाहिये। बालिक प्रवार वो दृष्टि से इन सप्ताहो वा ग्रामीजन एक पच्या साधन है।

गंगुत प्रविस व स्वत बता दिवस जसे उत्सवों के प्रवसर पर विशेष झारीरिक क्षिक्षा काय क्रम का प्रायोजन किया जाना चाहिये तथा छात्रों व राष्ट्रीय व सामूहिक चेतना जागृत करन क त्रिण् सामूहिक ग्रारीरिक शिक्षण व माचपास्ट के प्रवस्तव की भी व्यवस्था करनी चाहिये।

(5) मणुवेत जहा तक सम्भव हो सके बेतो व बारीरिक बिशा के निए विशय गणुवेश निर्धा रित की जानी बाहिये । मणुवक सस्ती होनी वाहिए ताकि छात्र उस खरीदने की स्विति म हो मक । याग्य तथा इच्छुक छात्रो को खननूद क घनुवान व त्रीडा मुत्र निर्धि म स सहायता दा जा मक्ती है ।

स्पद्धीकरण! विद्यावियों को सस्ती वर वर यूनिकाम क लिए क्य । उपलब्ध कराने हेतु ।
ताज्य के बिनिज क्यूनो म पदने वाने विद्यावियों क निग विनिज प्रकार की यूनिकाम निर्धा रित है। सभी हान म नारत सरकार क निष्य के सनुनार प्रतिचित प्रकार का साना क प्रस्व कूनरे मोडर वर उपभोत्ताकों के निष् जान बानी स्थिकतम क्यूनरा विकी मूप व बाना क प्रस्व कुनरे मोडर वर उपभोत्ताकों के निष् जान बानी स्थिकतम क्यूनरा विकी मूप वो वर स्थान की जान लगी है। दस की मिनो स क्यब के व्यावास्थि। विभिन्न प्रकार का क्यबा एक्स मिन देख व एक्साईज क्यूटी बोटकर सान बानी दरो पर दिया जाता है। यह पाया गया है कि मिना द्वारा नित्त रूप पर व्यावास्थि। के नपदा विया जाता है और कपदो पर स्थित मूप म 30 स 35 प्रति प्रतात तक वा स्वार होता है। इसम स्थय है कि मिनो द्वारा व्यावास्थि का वर्ष जान वी दरो स नगन 30-35 प्रतिमत स्थिक हरा पर ही क्यदा उपभोत्ता को उपन्य होता है।

राज्य म उपभाक्ता हानसन भण्डारों नी श्रीष महस्या राजस्थान राज्य सहसारी उपभाक्ता मध ति न विभिन्न मिनो में एक्त मिन धौर एक्साइज डयूटी नी दरा पर विवाधिया नो घूनिफाम ने नाम म क्षान वम्मा स्पन्न स्वाध्यक्त स्वाध्यक्त है। स्वय न यह प्रस्ताव क्षिया है कि सुन्तर राज्य नायरत विभिन्न मिक्षण सरवाए उनक विवाधिया नी यूनिकाम म सान व न वचड ना सरीन के तुष् त्य ना साहर द ता सुष्ठ एसी विक्षण मस्याधों नी विनक्ता स्वाहर कम सुन्त महिन गाठ का हों, मिलो द्वारा निर्धारित एक्व-मिल देट व इयूटी की दरो पर केवल 1% लाभ जोडकर सीधे ही उपनब्ध करा सकता है। सप के माध्यम से कवड़ा कम किये जाने से शिक्षण सस्यामों को लगभग 3% से 5% तक मिलिरक्त व्यय बहुत करना होगा और इस प्रकार निर्धारित एक्न-मिल देट व इयूटी पर केवल 6% म्रीक्स मुख्य पर ही बिक्षण, सस्यामों को उनम पढ रहे विद्यामिकों को यूनिकाम के काम में माने वाला कपड़ा उपलब्ध हो स्वेका।

सगर बहुदर जिस पर कि शिक्षाण सस्याओं को कपडा सम्य के माध्यम से प्राप्त होता है शिक्षण सस्याए प्रपने 4 % तक के अन्य व्ययों को जोड ले तो भी विद्यार्थियों को बाजार सूर्त्यों से लगभग 20 से 25% कम सूर्य पर कपडा उपलब्ध कराया जा सकता है।

ऐसी विश्राण सस्वार्ण जो कि एक विशेष प्रकार के कपड़े की एक गाठ मगवाने में सक्षम नहीं हैं श्लीर उनमें पढ़ने वाले विद्याधियों को उनकी आवस्यकता के बनुसार कम मात्रा में कपढ़ा उपलब्ध कराया जाय तो ऐसी पिरिस्थिति में उनकी मिलने वाला कपढ़ा एसत मिल दुवूटी पर 10% वर्षी व सम का कमीमत जोड़ कर स्वयं क सीधे ही प्रयक्ष एसति जिले में कार्यरा अपने के कर सहन होने होने साम कार्यरा अपने के कर सहन दिन में कार्यरा अपने के कर स्वयं के सीधे ही प्रयक्ष एसति जिले में कार्यरा उपने किया के में मिलने वाला कपढ़ाया जा सकेवा। ऐसी परिस्थिति में भी विश्वास सम्वया प्रयने विद्याचियों के उपने के कम से कम 15% लाभ पर यूनिकार्य का कपढ़ा उपनवस्व करा सकेवी।

मत: राज्य में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हिंत में यह उचित होगा कि प्रत्येक शिक्षरण सस्या उनके विद्यार्थियों के मूनिकाम के लिए काम में झाने वाले कपड़े की उपभोक्ता सब के माध्यम से सरीदने की सुविधा का लाभ उठावें।

#### (б) फीडागन

खेलकूद व मारोरिक शिक्षा के उचित विकास के लिए की हायन के लिए प्रावधान होना प्रत्या-ध्यक है जहा पर नीक्षान विद्यमान नहीं हो, नहा पर इस उद्देश्य के लिए सूनि का एक उपयुक्त दुकड़ा प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में की वह कार्यवाही की प्रगति प्रमुक्तया सम्बन्धित संस्था के प्रयन्ती व ध्यननता पर निर्मंद करेगी।

- (7) (1) छात्रों के स्वास्प्य की उचित जाच करने के लिए धीर सरक्षकों को राय मीर मार्ग-निर्देशन देने के लिए जब भी शावशयता हो विद्यालय क्ष्मी विद्यालयों में स्वास्प्य परी-क्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  - (u) संस्था प्रधान को यह देखन के लिए छात्रो के स्वास्थ्य व सकाई की उचित तौर पर देख-भाल होती है प्रथवा नहीं स्थानीय विकित्सा प्रिषकारी के साथ निकट सम्पर्क रखना वाहिए। कमी ध्यववा दोष पाय जान पर श्रीघ्र व उचित इलाज की प्राक्ष्यक्वा के लिए छात्रो व उनके प्राप्तिमायको पर बल दिया जाना चाहिए तथा उनके त्रियान्यम का लेखा एवना चाहिए।

विमानीय निर्मुत्य : छात्रों के स्वास्थ्य सम्बन्धी देख रेल एव उपचार प्रादि के लिए 50 पैसे वर्गीपक विकित्सा गुरुक भी निया जाना चाहिए। यह योजना विद्यालयों की ऐच्छिक होंगी जो विद्यालय इस योजना को प्रारम्भ करेंगे उन्हें विद्यालयों के छात्रों द्वारा यह गुरुक देन होगा।

उसके अपयोग हेनु निर्देश है<sup>3</sup> कि समर भरकारी आक्टर है तो उसे 40 पैसे प्रति छात्र/छात्रा पर्य म एक बार मैडिकस चेक सप करन वा मुखतान वर दिया जाय।

- i. शिविरा/मा/स/22346/66/70-71 दिनाक 27-10-19 1:
- 2. निविसा,मा,ग/23346/247/70-71 दिनाम 14-8-1975।

जहा सरकारी डाक्टर उपलब्ध न हो, छात्रों के स्वास्थ्य की जाच गैर सरकारी डा से भी करवाई जा सकती है।1

(8) रेडकास

जुनियर रेडकास बान्दोलन का उद्देश्य स्वास्थ्य में अभिवृद्धि, बीमारो की सेवा करना शौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय मित्रता बढाना है, बतः इसे हर प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए । तथा यह वाध-नीय है कि समस्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक एव माध्यमिक शालाओं व उच्च मा. वि. मे जुनियर रेड-

कास समझे की स्थापना की जानी चाहिये। विभागीय निर्शय : रेडत्रास कॅम्प में भाग लेने पर छात्रो ग्रीर श्रध्यापको नो ध्यय छात्रनिधि मे स्कार्टिंग कैस्प की भाति ही दिया जाना चाहिए।

(9) स्काउट व गाईड मान्दोलन :

बालचर ग्रान्दोलन की यहान् ग्रेंसिएक उपयोगिता को दिष्टगत रखते हए मिक्षा निदेशक की शिक्षा सस्थाओं को रोवर क्यूज स्काउट व गाईड दल तथा कव्ज व ब्लब्ल

वेश्स की स्थापना को श्रोत्साहन देना चाहिये। विभागीय निर्णय<sup>3</sup>—स्काउट और गाईड में भाग सेने वाले ग्रच्यापको को यात्रा पर राजकीय ब अट से याता व दैनिक भक्ता दिया जाना चाहिए जैसा कि खेलकुद का परिवीक्षण करने बाले प्रन्य क्रमायको को दिया जाता है। कोटा मनी प्रशिक्षण शल्क और सम्बद्धता शल्क छात्रकोष में दिया

जाना चाहिए।

मध्यापको के प्रशिक्षण को समृद्ध करने तथा स्काउटस यथेप्ट सख्या में प्राप्त करने के लिये प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में स्काउटिय व कविंग के प्रशिक्षण को

प्रतिवार्यं बना देना चाहिए । प्रशिक्षरा विद्यालयों के बजट धनुदान में ऐसे प्रशिक्षरा केम्पो के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिये।

विभागीय निर्णय - स्काउट व गाईड जैसे राष्ट्रीय और चरित्र निर्माण सम्बन्धी ग्रान्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रावश्यक है कि समस्त शिक्षक प्रशिक्ष्या विद्यालयो और महा-विद्यालयों में प्रशिक्षणार्थियों की इसका आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाय ताकि वे विद्यालयों म स्काउट गाईड का काम करने के योग्य हो सके जहा बावश्यक हो शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयो और महाविद्यालयों के प्रमुदेशक/ध्याक्यातामा को राजस्थान स्टेट स्काउट एवं वाईड एसीसियेशन जयपर की सहायशा से प्रशिक्षित कराया जाना चाहिये।

जिवरा/मा/स/22346/281/70-71 दिनाक 26-12-75 । ١. ईडोबी/जन /बी/14604/40/5 दिनांक 8-8-1959 I

तप-8 (12) मिक्षा,यप-4/76 दिनाक 28 व्यवस्त, 1976 s 3. तिवरा/माध्यमिक/22320/250/76 दिनोक 25-9-1976 । 14.

## ग्रध्याय 17

# शंक्षित्मिक एव सास्कृतिक सस्याओं के लिये राजस्यान सहायता अनुदान (नियम सन 1963)

(1) सक्षिप्त नाम

इन नियमो को शैक्षासिक एव साम्कृतिक सस्याद्या के लिए राजस्थान सहायता प्रमुदान नियम सन् 1963 के नाम से सम्बोधित किया जायता।

(2) परिभाषा

इत नियमो म जब तक कि प्रसग का धन्य खर्थ खपेक्षित न हो,

- (ए) स्नातक एव स्नातकोत्तर महाविद्यालयो के सम्बन्ध म शिक्षा निदेशक से प्रभिप्राय, राजस्थान के महाविद्यालय शिक्षा निदेशक, स है।
- (वी) विद्यालयो एक धन्य संस्थामो (स्नातक एक स्नातकोत्तर महाविद्यालयो एक संस्कृत शिक्तमो संस्थामा के प्रलाक्ष) के सम्बन्ध म शिक्षा निर्देशक से प्रीप्तान प्राथमिक एक प्राध्यमिक शिक्षा निर्देशक स है (निर्देशक शिक्षा म अपर निर्देशक,संयुक्त निर्देशक सिम्मिलित हैं।)²
- (सी) सस्कृत शिक्षण सस्थाओं से सम्बन्धित शिक्षा निर्देशक से प्रभित्राय, सस्कृत शिक्षा निर्देशक से हैं।
- तक्तीकी शिक्षण सस्याओं से सम्बन्धित शिक्षा निदेशक स अभिप्राय, तक्तीकी शिक्षा निदेशक स है।
- (ई) सरकार सं मिन्नाय, राजस्थान राज्य सरकार से है।
- (एक) राजस्यान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय एव राजस्थान म विधि द्वारा स्थापित किय जान वाले ऐस धन्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के ग्रन्तगत होगे।
- (जी) परीक्षक से मिश्रियाय परीक्षक स्थानीय िधि मनेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर स है।<sup>2</sup>
- (3) योग्यता

राजस्थान के लोगा की विका एव संस्कृति क विकासार्थ एव नारीरिंग सवर्धन व लिए कतःध्य-रत, सम्पूर्ण संस्थार्थ, स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के विवक पर निम्न प्रकार क धनुदान सन याग्य है ---

- (क) मायतीं घनदान
  - (ख) उपकरणा/नवना इत्यादि के लिए धनावर्ती अनुदान ।
  - (ग) एस भन्य भनुदान जो कि सरकार स समय समय पर स्वीहत निए जा सक्।

#### टिप्पएगि

- विजिष्ट स्थिति म सरेरार राजस्थान स बाहर क्रिती भी ऐसी सम्था का एसी घर्ती पर जो कि वह लागू करन वाथ्य मतानी हा, धनुदान स्थीकृत कर सक्यों।
  - एक -2(24) शिष -6/62 दिनाक 8-4-1968, 18 10 64 स प्रनाबी 1
  - 2 एक -- 10 (102)/विधा-6/78 दिनाक 28-5-1979, 1-4-1979 स प्रनावी ।

194] राजस्थान शिक्षा निवम सहिता [अनुदान निवम यदि ऐमी सस्या सम्पूल भारतीय स्तर रखती हो और इतकी परियोजना, कार्यक्रम केन्द्रीय

याद एमा मस्या सम्यूण भारताय स्तर रखता हा आर इसका पारयाजना, कायकम कन्द्राय ग्रथया किसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

- (2) स्वामित्वपूरण सस्याये जैन कि मस्वायें जो कि तम् 1860 ई के क्षोसायटीज रिजरट्रेजन एक्ट या राजस्थान पिनक ट्रस्ट या किसी ग्रन्थ एक्ट ग्रादि जो कि सरवार द्वारा उस्तिषित हो, कें प्रतिर्मत पत्रीकृत न हो, सार्वजनिक कोण स किसी भी प्रकार के श्रनुदान क लिए पात्र नहीं होगी।
- स्पद्धीकरएा<sup>1</sup> —रेल्वे बाड द्वारा सचानित रेल्वे के विद्यालय इस प्रावधान से मुक्त होगे ।
- (3) राज्य म शैक्षासिक कार्य के लिए सार्वजनिक कोप से वार्षिक झनुदानित राशिया, इन नियमों म उन्तिसित सर्वों के झनुसार निदशक शिक्षा क नियनस्थ में प्रवस्तित है।
- (4) मस्थानों के अनुदान का वितरण करने म वर्त यह हांगी कि आवश्यक अनुदान बजट राज्य विधान सभा द्वारा स्थीकृत किये जारे। किसी भी बच म सम्भावित कभी की सूचना अनुदान बजट की स्थीकृति के बाद भीआतिमीश्र दी जावंगी और ऐसी कभी तब तक थालू रहेगी, जब तक कि सचना मुशोधित प्रथवा विनोधित न हो जाय।

नियम (2) सस्थान्नो का वर्गीकरण सस्थाये निम्न दो श्रेशिया ॥ विभक्त होगी

- (म) विश्वल सत्थाय उत्त अंशी म तमस्त वालायं, महाविद्यालय, तकतीको सत्थायं या इमरी सत्थायं वा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक प्राथमिक उच्च नाध्यमिक शिक्षा देती हो थीन जा राजस्थान सरकार के निक्षा विभाग या भारत सरकार के निक्षा मामाव्य मा नाध्यमिक शिक्षा बोडे राजस्थान मा राजस्थान म विश्व द्वारा स्थापित दिवसविद्यालय इरार निर्भारित या स्थित प्रायस्थान म विश्व द्वारा स्थापित दिवसविद्यालय इरार निर्भारित या स्थितन पाठवज्ञन का मनुवरल करती हा त्रिमितित होगी।
- इत्तर निर्धारित या स्वीकृत वाह्यकम का अनुसरण करती हा सिम्मिलत होगी।

  (स) अन्य सस्याय द्रस श्रेणी म श्रिक्ष के अन्य पहलुयों का सस्यादन करने वाली अन्य सस्याय जेते कि पूर्व प्राथमिक श्रीक्षरण सस्यायें, नर्वरी माटेसरी एव नि-इर राष्ट्रंन विचालय जान नो वृद्धि के लिए कोच एक सास्कृतिक सस्या, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त जाला ध्रया महाविद्यालय के लिए सास्कृतिक सस्या, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त जाला ध्रया महाविद्यालय से सलगन न हो वजते कि वे साम्यायिक प्रथम विश्वक्षरण को लिए सेमान्यत स्वरी क्षार्य, नाटक शिक्षण प्रयवा वार्योच अपना को ति हो साम्यायिक प्रथम विद्यालय के लिए केमिल स्वयन सर्ये वार्योच मान्यत स्वर्ण का साम्याय केमिल कार्यों के साम्याय स्वर्ण वार्योच स्वर्ण वार्योच स्वर्ण कार्योच स्वर्ण कार्योच स्वर्ण कार्योच स्वर्ण कार्यों के लिए प्रतियाय स्वर्ण कार्यों के साम्याय कार्योच के लिए विजियन साम्याय साम्याय कार्या के लिए विजियन साम्याय साम्या कार्योच के लिए विजियन साम्याय साम्या कार्या कार्योच के लिए विजियन साम्याय साम्या कार्या कार्योच के सिंप साम्याय कार्या कार्योच कार्योच कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्योच कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्य कार्

### नियम (3) धनुदान के लिए शर्तें

विसी सस्या को तब तक प्रनुदान स्थोइत नहीं होगा, बब तक कि वह एतद्यश्वात् रखी गई हतों की पूति के लिए महमत न हो जो कि विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोड राजस्थान धीर राज्य किसा विभाग द्वारा निर्धारित खर्तों के ब्रतिरिक्त होगी। बहायता ब्रनदान के लिए ब्रावटन देने ाती हर एक सस्था के लिए यह माना जावेगा कि निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करती है

- (1) सस्या किसी भी उम्मीदवार को, विना बिला निदेशक की अनुमित के दूसर राज्या द्वारा रखी गई परीक्षा के निए न तो तैयार वरंगी और न ही भेतंगी, जब तक उसी प्रकार की परीक्षाए राजस्थान म जिला विभाग द्यावा माध्यिमिक शिक्षा वोड प्रथवा विश्वविद्यालय मंत्रालित करता हो।
- सस्या के ग्रीभलस तथा विवरलों का निरीक्षण तथा सेसा परीक्षा तरकार प्रयवा
   त्रिक्षा विभाग ग्रथमा महानलाकार द्वारा ग्रमिकार प्रान्त व्यक्तियों के निए मुला रहेगा।
- (॥) सस्या द्वारा प्रदल्त प्रवेश की तथा नि शुक्क विवाध्ययन घर्ट शुक्क विचाध्ययन धर्हित समस्त मुविधाए विना विधी जातिगत प्रथवा धम क भेदभाव क हर एक वग क लिए उपन् ध होगी।
- (1V) सस्या किसी व्यक्ति विजेष के लाग के लिए नही चनायी जायेगी घौर उमकी प्रवम्य परिषद् या व्यवस्था समिति पर इस बात के लिए विश्वास किया जा सक कि सस्या की पूँजी केवल उस सस्या के उद्देश्या नी पूर्ति के लिए ही उपयोग म लाई जाती है।
- (v) सस्या समाक्षक ग्रमवा व्यवस्थापक समिति क सम्बन्ध म परिजिष्ट-1 द्वारा निर्धारित सावश्यक्ताओं को पूरा करेगी।
  - प्रीर बातो के घताया उक्त मिनित के विधान मे उसका एक धमनिरपक्ष स्वरूप द्वामा जिसम यह विशेष रूप से ध्यवस्था होयी कि इमक सदस्यों ना वा तिहाई म प्रिषक भाग किसी विश्वत जाति, वन या धम छ सम्बर्धित नहीं होया। व्यवस्थापिकां प्रयथा प्रविधता समिति क किसी भी व्यक्तियत परिवर्तन की मूचना श्रीझातिशोझ विभाग का ही जावेगी।
- (vi) संस्था शिक्षा किभाग को प्रयनी खारी सम्यत्ति की सूची, जिसकी द्वाय खर्चे क उपयान म साई जाती हो, देगी ।
- (vii) सरकार के सतुष्ट हो जान की देशा म, कि सत्या नी प्रबन्धक समिति या व्यवस्थापक म की मान्या है भीर मत्या क मुचाद कर से बतने म बाधक है भीर या प्रबन्धक मिनि के सदस्यों क चुनाव जानक कर दे भाह म अधिक विदिश्यत किय गय है तो सरकार उन्हें कारत्य स्वतान का मुच्चना पन दने के परकात न्यवस्यापक मना समिति अथवा प्रबन्धक ममिति को निरम्बित कर सकती है और तब तक के लिए सम्बन्धि नियन्त्रत तथा संस्था को चनान के लिए एक प्रवध्य नियुक्त कर सकती है और तब तक के लिए सम्बन्धि नियन्त्रत तथा संस्था को चनान के लिए एक प्रवध्य नियुक्त कर सकती है जब तक किया तो एक नई व्यवस्थापक सभा/निवित अथवा प्रवन्धक ममिति न यन व्यवस्था मनवहान सुनक्त ज्ञाय ।
- (viii) विभाग का बिना एक पूरे सांश की मूचना के कोई भी मस्या रेन्द्र नहीं हांगी प्रयश्चा जमायप्रत नहीं होगी। एम मूचना पत्र में निम्न वार्ति होगी (का बन्द करने का प्रनिज्ञाय या जमायप्रत का बारत्य
  - (स) समस्त रसी हुई सम्पत्ति की मूची।
  - (ध्र) सस्यातव तक घपनी स्थानीय निधि गी, न्यान जण्डार म वितिशोजन करेगा मध्या स्टर बैक मध्या मनुमूलित वैक म स्थाना कन्द्रीय सरकार सामायता प्राप्त किमा बैक म परोहर करूप जा स्थानी, जब तक कि सह मरकार स्विश्व कर म मुक्त न हा सस्या कि निग विद्याधिका म कुर करूप न मध्या घन्या प्रमुख मोर समूर की गई समस्य रामि देश सचित को, न्यान सरकास मध्या

| ,     | 196]                        | 713                                                                                                                  | तस्थान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                | [ sra                                                                       | दान नियम                                                 |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| •     | ,                           | लिये सुरक्षित राशि तथा<br>होगी जो नि स्टेट बैक<br>धनुमूचित बैक अथवा ने<br>मस्था कोप से बाहर नही<br>सकगा जा कि कोप वो | सहायक अनुदान प्रांदि के रूप म स<br>ग्राफ इण्डिया, पोस्ट ग्राफित सर्विग्स्<br>केट स मान्यता प्राप्त वैक म रखी<br>। रसी जायेगी। सस्या कोच स राग्नि<br>कार्योन्दित करने ना प्रोर वह भी कव<br>विकास के लिए व्यवस्थापिंग सभी | मस्त राशि सस्<br>विक ग्रथना<br>जायेगी। काई<br>केवल वहीं व्य<br>ल प्रवन्ध के | याकोयमें<br>किसीध्य<br>भीराजि<br>क्तिनिकान<br>चानू अर्ची |  |  |  |  |
|       | (x)                         |                                                                                                                      | ती म विद्यार्थियों की संस्था ग्रीर उ<br>गलं व्यक्तियों की संस्था नीची लिखे सं                                                                                                                                           |                                                                             |                                                          |  |  |  |  |
|       |                             | वर्ग                                                                                                                 | कक्षा                                                                                                                                                                                                                   | नामावली<br>मे ग्रीसतन<br>विद्यार्थी                                         | ग्रीसतन<br>उपस्थिति                                      |  |  |  |  |
| _     |                             | निम्न धीली की                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                          |  |  |  |  |
|       |                             | प्राथमिक शालाए                                                                                                       | प्रथम धौरती स नृतीय धौरती                                                                                                                                                                                               | 45                                                                          | 75%                                                      |  |  |  |  |
|       |                             |                                                                                                                      | प्रथम श्रेणी संपचन श्रेणी                                                                                                                                                                                               | 75                                                                          | 75%                                                      |  |  |  |  |
|       |                             | उच्च प्राथमिक वग                                                                                                     | छठवी श्रेणी से घाठवी थें गी                                                                                                                                                                                             | 45                                                                          | 75%                                                      |  |  |  |  |
|       |                             | माध्यमिक विद्यालय                                                                                                    | नवमी श्रेणी से दसवी श्रेणी                                                                                                                                                                                              | 40                                                                          | 75%                                                      |  |  |  |  |
|       |                             | उच्च मा विद्यालय                                                                                                     | नवमी श्राणी संग्यारहवी                                                                                                                                                                                                  | 45                                                                          | 75%                                                      |  |  |  |  |
|       |                             | धात्रावास                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 25                                                                          | 75%                                                      |  |  |  |  |
|       |                             | सस्कृत नस्थाए                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                           |                                                          |  |  |  |  |
|       |                             | प्रवेशिका सस्थाए                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                          | 75%                                                      |  |  |  |  |
|       |                             | मध्यभा                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                           | 75%                                                      |  |  |  |  |
|       |                             | णास्त्री तथा भाचार्या                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                           | 75%                                                      |  |  |  |  |
| ***** | से कम नामाव<br>स्रोकीसस्याः | में भ्रीसतन                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                          |  |  |  |  |
|       | (x1)                        | सस्या सस्या हो उचित रूप स चलाने क निये सस्या विभाग द्वारा निकाली गई समस्त<br>हिंदायतो का घविलम्ब पालन करेगी।         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                          |  |  |  |  |
|       | (1117)                      | म निर्धारित थे ली स क<br>नहीं की आवगी।                                                                               | घेशला एवं ग्रन्य शुल्क की श्रेणी सर<br>मन होनी ग्रीर बिनासरकार की पूर्ण                                                                                                                                                 | भ्रनुमित के थे                                                              | परिवर्तित                                                |  |  |  |  |
|       | (XIII)                      | योजना चालू करने के रि<br>पूथ धनुमति प्राप्त न हो                                                                     | लए नये पाठयकम नी कक्षा वय ग्रथ<br>लये ग्रनुदान के लिए पात्र नहीं होची<br>१ यदि सस्या की प्रवन्वित किसी<br>रना चाहती है तो विमाय को उसकी श<br>जानी होयी।                                                                 | जब सक कि<br>पाठ्यतम, व                                                      | विभाग से<br>आ, वग,                                       |  |  |  |  |

स्पटोकरए। —समय सम पर विभाग के सम्मुख जो समस्यायें प्रस्तुत की जाती रही हैं उन पर विचार कर निम्न निर्मुंग जिस जाते है तथा समस्त शिक्षण सस्याभा का निर्देश दिया जाता है कि सम्यन्धित समस्या पर इन निर्मुंग के भनुरूप ही नार्यवाही की जावे ग्रन्थण इस प्रादेश की भनुरातना क ग्रभाव म भागामी कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।

- धनुदान नियम 1963 की घारा 3 (13) के धनुसार नये वर्ग प्रारम्भ करने की पूर्व धनुमति विभागीय सक्षम अधिकारी सं प्राप्त कर ली जावे ।
- (2) किसी कक्षा म नवीन वर्ग प्रारम्भ तव तक नहीं किया जावे जब तक छान-छानायों के न्यूनतम सस्या उस वर्ग हेतु 20 तक न हो जावे। किसी भी नवीन वर्ग म इस निर्धारित म्यूनतम छान सक्या से कम छान छात्राघों के होन की स्थित मे ऐस वर्ग प्रारम्भ नहीं किये जा सकते हैं। उदाहरुखत विशे क्या के प्रथम वग म 40 दूसरे वर्ग म 40 छान-छाना होने पर त्री तीसरा वर्ग प्रारम्भ किया जा सकता है जबकि तीसरे वर्ग हैत कम से कम 20 छान-छाना उपलब्ध हो।
- (3) (घ्र) श्रतिरिक्त प्रध्यापक यद स्वीकृति हेतु प्राथना-पत्र प्रस्तुत करते समय विगत तीन वर्षों की छात्र छात्रा सक्या निवरण प्रस्तुत किया जावे इस विवरण म प्रत्येक सत्र हेतु चार कानम बनाये जावें । जिससे (1) निवस्ती कसा से प्रमोटेड (11) इस कक्षा म फल (111) नये प्रवेश प्राप्त एवं (114) कक्षा छोड कर प्रस्थत चले गये छात्र मस्या करोबार व वगवार फ्रांकित की गई हो ।
  - (व) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर हेतु उस नगर में जिसला सुविधा प्राप्त है या नहीं इनका भी उल्लेख किया जांथे एवं उन सस्थामी के नाम प्रकित किये जावे जिनमें यह मुविधा प्राप्त है।
- (4) बडे नगरो म जहा माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक प्रस्य विद्यालय उपलब्ध हो किसी वर्ग हेतु (बिज्ञान कला या बार्शिण्य) 20 से कम छात उपलब्ध होने पर यदि इस विषय क प्रध्यापक नी मुविधा छन्य विद्यालय म उपलब्ध हो ता ऐसे वर्ग को समास्त कर दिया जावे। एक ही वर्ग म 40 छात्रों के प्रयेश प्राप्त करने एव इसरा सैक्शन प्रारम्भ करने हतु न्यूनतम छात्र मरया 20 होने पर ही प्रतिरिक्त सैक्शन को प्रमुद्धान हेतु स्वीकृत माना जा सकता है। यह प्रतिवन्ध उन माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयो हेतु लागू नहीं होगा जहा दूसरे विद्यालय म उस वग के छात्र-छात्रामों के प्रवत्त की मविधाये उपलब्ध नहीं है।
- (5) मिडिल स्तर तक सामान्यत कोई विशिष्ट योग्यता के प्रध्यापक जैसे नापट, सिलाई, बुाद ग स्वादि स्क्रीकृत नहीं किया जाता है क्योंकि स्व स्तर तक तृतीय देतन प्रकृत पर्यापक को ही गियोजित किया जाता है योर एवं प्रध्यापक दत स्तर हुतु निक्षांदित पाठवल्डम के सत्तवन पढ़ाय जाने वाल विभिन्न विषयों क प्रध्यापन हेतु तक्तम माने मेरे हैं। मिडिल स्तर दल को शिक्षाण सस्वाधों म खान संस्था की स्वादि कारणों से यदि प्रध्यापक पद में की करनी हो तो सबस कनिन्ठ प्रध्यापक को ही सेवा मुक्त किया जाता आवश्यक है।
- (6) माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालया म निसी विषय क समाप्त विषे जान की स्विति म उस विषय विशेष के सबस किनिट्ड ब्रध्यायक की ही सेवा मुक्ति का प्रावधान नियमान्तवत माना जावे ।

शिविरा/एड/ए/16011/89/72 दिनाक 29-12-1972 स्थाई ग्रादण 14/72

प्रगैक्षाणिक योग्यता के अतिरिक्त ग्रन्य कोई प्रतिबन्ध समाना अनुचित समभा जावे। ग्रध्यापक पद हेत् योग्यता धनुभव मादि की वही शते लागू होगी जी कि मार. ई. एस. एस 1971 नियमान्तर्गत राज्य सेवा हेतु निर्धारित है। प्रधानाध्यापक पद हेतु भी वही योग्यतायें व धनुभव जो राजकीय सेवा हेतु धार. ई. एस. एस. 1970 मे निर्धारित की गई है ब्रावस्थक समक्ती जाने । इन योग्यता घारित प्रत्याशी प्राप्त न होने पर निदेशक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की पूर्व अनुमति प्राप्त करने पर ही ियम में शिथिसन सम्भव होगा।

समस्त प्रतिहस्ताक्षरकर्ता मधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन निर्णयो के अनुसार कार्यवाही करे और अपने स्तर पर ही इन नियमों के अनुपालन न किये जाने की प्रवस्था में सस्था की धनुवालना हेतु घादेश प्रदान करें। सस्था से प्राप्त इन समस्यामो को सोचे निदशालय स्तर पर ही निर्हाय किये जाने हेतु प्रेयित न किया जाये क्योंकि इसके कारण विक्षण मस्यामों को समस्यामो पर निर्हाय लेने एव उनका निपटारा करने हेत् निदेशालय द्वारा धनावश्यक पत्र-व्यवहार करना पडता है श्रीर निर्शिय लेने में बनावश्यक विसम्ब होता है।

(xiv) ग्रप्रशिक्षित अध्यापक, बिना निदेशक की अनुमति के सब तक के लिये किसी शासा द्मधवा प्रच्यापक प्रशिक्षण सस्था में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब तक कि सम्बन्धित बध्यापक विभाग प्रयवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रशिक्षण योग्य-ताग्रो के लिये मक्त नहीं।

दिष्पणी-यह नियम उच्च माध्यमिक शालामी के लिये शिक्षण सत्र 65-66 तक लागू नहीं होगा। (xv) दिना शिक्षा निदेशक की अनुमति के कोई भी सस्या कर्मचारी की दो दर्प से प्रधिक

समय के लिए श्रस्थाई नियुक्ति नहीं करेगी। (xvi) साधार एतया भ्रष्यापको की धाधिकापिकी आयु 58 वर्ष से भ्रधिक नही वढेगी तथा

सेवा मे पदोन्नति/पूनः नियुक्ति 60 वर्षं की बायु के पश्चात् स्वीकृत नहीं की जावेगी। विशेष परिस्थितियो में सरकार, विशेषतया स्नातकोत्तर प्रथवा अनुसन्धान कार्य करने बाल ग्रह्मापका के लिए इस गर्त को 5 साल के लिए स्थाय सकती है।

स्पट्टीकरएा<sup>1</sup>—सरकारी कर्मचारियो की तृतीय श्रेग्गी एव चतुर्थ श्रेग्गी मे समकक्ष पदी की धारण करने वाले कर्मचारियो की धिधवार्षिकी आयु क्रमश. 58 और 60 वर्ष से प्रधिक नही होगी।

स्पद्धीकरएा<sup>2</sup>—इन नियमो के ग्रधीन राज्य सरकार से ग्रधिवाधिकी ग्राय पर सेवा निवस कर्मचारी सहायता प्राप्त सस्थाम्रो न पुनर्नियुक्त नही किया जायेगा ।

स्पध्टीकरएा<sup>3</sup>— अध्यापक जो राष्ट्रीय भीर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हैं उनको 58 वर्ष की ग्राय पूरी करने के लिए किसी सहायता प्राप्त सस्था मे पुननियुक्त किया जा सकेगा। ऐसी सहायता प्राप्त सस्या उन ग्रध्यापको के खर्च किये व्यय को भी सामान्य सहायता के रूप मे प्राप्त करेगी।

एफ. 1 (164) शिक्षा/प्रकोष्ठ-6/68 दि 21-3-69, 1-7-69 से लाग । ١, 13-3-70, 1-7-70 से लागू। एफ. 7 (10) यूप-5/74 दि. 19-7-74

स्पद्धीकरए। — सनुवान नियम 3 (16) के स्रनुसार सहायता प्राप्त सस्वामी के कमैवारियों को 58 वर्ष की ब्रायु प्राप्ति पर सेवा निवृत्त साथु मानने का प्रावचान है। केवल विशेष सामनों में 60 वर्ष की प्रायु या इससे प्रधिक 5 वर्ष सेवा काल बृद्धि की राज्य सरकार की प्रतुमति पर मान्य करने का नियम में माने उल्लेख हैं। साथ ही इसी नियम में राज्यादिश्व सक्या एक (164) शिक्षा/सेवर-6%68 दिनाक 21–3-69 के द्वारा यह वाक्य भीर जोड़ा गया है 'सहायता प्राप्त सस्थामों के कर्मचारियों निवास परित्त करी हो। यह त्राप्त स्थामों के कर्मचारियों निवास परित्त करी हो। यह त्राप्त है अपीर 60 से माने नहीं स्वाई जावेषी।"

तियमों में उक्त दोनों प्रकार के प्रावधान धमानिष्ठ होने के उपरान्त भी सस्याओं से कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति की प्रायु सम्बन्धी प्रकरण यदाकदा प्राप्त होते रहते हैं एव नियमों की भावना प्रव भी स्पट्ट होती नगर नहीं था रही हैं। यदा समस्य प्रकाशों के समाधान एव इस हेतु सस्याभी व प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु निम्न विन्दुओं के द्वारा इस नियम के घाशयों को स्पष्ट किया जाता है—

- (1) सहायता प्राप्त सस्थायों में कार्यरत सभी अँग्री के कर्मचारियों (केवल चतुर्थ श्रीणीं कर्मचारियों (केवल चतुर्थ श्रीणीं कर्मचारी के श्रलावा) के लिए नियमानुसार सेवा निवृक्ति की श्रायु 58 वर्ष ही रहेगी। चतुर्थ श्रेग्री कर्मचारियों को इस हेतु 60 वर्ष की श्रायु वर सेवा निवृक्त माना जावे।
- (2) इन दोनो प्रकार के अँ खी के कर्मचारियों की ब्रायु की सीमा से उत्पर धार्म देवा में रखने का कोई प्रावधान नहीं हैं। यहां तक कि घ्रष्ट्यायन कर्मचारी को भी सन के मध्य में 58 वर्ष की ब्रायु प्राप्त करने पर देवा निवृत्त दिया जावे। समान्त तक सेवा में रखने पर विभाग डारा ऐसं ग्रम्थायकों के बेतन पर कोई प्रमुदान देय नहीं होगा।
  - (3) सेवा निवृत्ति की उपरोक्त बायु ते पूर्व यदि किसी सस्या प्रपत्ने कमैवारी को हुटाती है या सेवा निवृत्त करती है, तो ऐसी सेवामुक्ति की कार्यवाही धनुदान नियम के प्रावधान के धनुसार ही की जावे ।

स्पट्टीकरसु<sup>2</sup>—इस विभाग के सामने इस प्रकार के कई सामते ब्यान में सामे गये हैं कि सदुरान प्राप्त सस्वाएं ने प्रवने कर्मवारियों को सेवा निवृत्त बायु प्राप्त करने से पूर्व ही सेवापुक्त कर देती है तथा कमचारी पुनः नेवा में प्राने के लिए भी विभाग को बार-बार प्रतिवेदन देते रहते हैं।

पनुवान नियम 3 (16) व राज्य मरनार के यादेश कमाक एक 1(164) सिक्षा/सैल-6/68 दिनाक 21-2-1969 के प्रावधानानुसार अनुसान प्राप्त शालाओं के तृतीय व चतुर्थ श्रेली कर्म-चारियों की सेवा निवृक्ति प्रायु साधारखत्या अमशः 58 वर्ष व 60 वर्ष से सुधिक नहीं होगी।

कुछ सस्यामों ने यह तर्क दिया है कि नियमों ने सेवा निवृत्ति की अधिकतम भाषु 58 वर्ष पूर्वीय श्रेषी तथा 60 वर्ष चतुर्व श्रेषी कर्मचारिया के लिए निर्धारित भी है मतः सस्याचाहे तो पहले भी सेवा निवृत कर सकती है।

इस सम्यन्य मे राज्यादेश तथा इस विभाग के घादेश अभाक शिविरा/मृतु/ए/16011/33/73 दिनाक 29-1-74 स्पष्ट है फिर भी पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम का माशय यह क्दापि नहीं है कि सस्थाए धपने कर्मजारियों को निर्धारित सेवा निकृत्ति म्रापु प्राप्त करने से पहले

शिविरा/धनु/ए/16001/33/73 दिनाक 29-1-74 ।

शिविरा/प्रनुदान/की/16011/23/75-76 दिनाक 26-8-75 ।

|    | (व) चयन सीमात द्वारा विश्व गर्य अको का आधार मूल्याकन चाट के नाचे नाट                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | के रूप म अकित किया जाए।                                                                                                                                                       |
| 9  | विभागीय अनुमोदनाथ मूचना प्रेषित करते समय निम्न सूचना प्रेषित करना<br>ग्रावस्यक है —-                                                                                          |
|    | (1) नाम " " " "                                                                                                                                                               |
|    | (2) जन्म तिथि **                                                                                                                                                              |
|    | (3) पता                                                                                                                                                                       |
|    | (4) शैक्षणिक व प्रश्नैक्षणिक योग्यता "<br>परीक्षाका नाम "<br>परीक्षापास करने का वय "" " " "                                                                                   |
|    | परीक्षा लेने वाली सस्याका नाम<br>श्रीणा<br>परीक्षा के विषय " "<br>विक्षय योग्यता "                                                                                            |
|    | (5) सहमेक्षाणिक प्रवृत्ति"                                                                                                                                                    |
|    | (6) ग्रध्यापन अनुभव " • "<br>पद जिस पर काय किया यय वेतन<br>सवा प्रवेश व मुक्ति तिथि                                                                                           |
| 10 | किसी पर हेतु प्रत्येक या समस्त प्रत्याशी विवरण जिनक नाम पर साक्षात्कार हेतु<br>विचार किया गया हो विभाग द्वारा मामे जान पर प्रस्तुत किये जाने का पूज दायित्व<br>सस्या का होगा। |

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

[बनुदान नियम

202]

नियुक्ति पत्र संस्था व्यवस्थापक, मत्री के हस्ताक्षर द्वारा चयनित व्यक्ति को रजिस्टड 11

पोस्ट दारा प्रेपित किया जावे । नियुक्ति पत्र म वेतन, वेतन भ्र खला, परिवीक्षण-कार और नियक्ति पत्र जारी करने के बाद 15 दिन की अवधि तक संस्था म अपना काय भार न सम्भालने की स्थिति में दूसरा स्थान प्राप्त व्यक्ति को नियक्त किया जावे। (म) परिवीक्षणाधीन कमचारी स धनुदान नियम 1963 के परिशिष्ठ 3 (1) के 12 धनगर पद सम्भानन के दो माह तक एग्रीमेन्ट भरा लिया खावे। एग्रीमेन्ट भरवाने का पूरा दायित्व सस्था व्यवस्थापक मन्त्री का होगा।

 (ब) सस्या द्वारी प्रत्येक कमचारी से सलग्न प्रपत्र म व्यवित सूचना प्राणी की हैण्ड राइटिंग म प्राप्त कर ली जावे एव समस्त पुरान एव नव नियुक्त कमवारियों क इस रिकाड नी एक पाजिका बना ली जावे। विभागीय प्रधिकारी के सस्था निराक्षाण के समय इस फाइल को प्रस्तुत करने का पूरण दायित्व सस्था प्रधान या जिल्ला सस्या के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका का होगा । इस रिकाड के धमाव म सस्या के विरुद्ध धनुषासनारमक कायवाही की जा सकती है। सस्या क पुरान कमचारियों का यह रिकाड 30-4-73 तक पूरा कर निया जाय।

प्रपत्र का प्रारूप सलम्न है कृपया धनुमोदन करन का वच्ट करें। 13

विभाषीय म्रादेश दिनांक 7-9-72 स्थाई म्रादेश 6/72 दिनांक 11-5-72 एव परिपत्र दिनाक 16-8-72 के बनुसार सक्षम ऋषिकारी द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन करना परमावश्यक है। नियुक्ति ग्रनुमोदन सम्ब धी काववाही माह प्रश्टूवर तक पूरी कर ली जावे । अनुमोदनाथ चयन समिति के मूल्याकन चाट की प्रश्तत करना एवं ग्रनुमोदनाथ प्रस्तुत किये जाने वाल प्रयत्न में ग्रध्यायक द्वारा विभिन्न परक्षामा म प्राप्त भी गी (डिविजन) एवं इस प्रभास की सत्यापित प्रतिलिपि सलग्न करना धावश्यक है।

- यदि सक्षम ग्राधकारी किसी नियुक्ति का अनुमोदन नियुक्ति सम्बन्धी काधप्रणात्री म 14 कमी रहते के कारण नहीं करे तो वह अनुमोदन न करने के कारण से सस्या व्यवस्थापक/ मत्री को धवयत करने । द्वितीय व तृतीय वेतन शृ खला सध्यापको का सनुभीदन उच्च प्रधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।
- किसी पद हेत निर्धारित शक्षासिक व प्रश्नक्षिक योग्यता वान प्रत्याशी प्राप्त न हान पर 15 विभागीय बादेश दिनाक 10-8-72 के अनुसार वायवाही की जावे।

মদগ্ৰ

प्रार्थी का पासवीट साइज फाटो जिसको प्रतिहस्ताक्षर कर्वा प्रधिकारी घपनी मूहर सहित एटेस्ट करगे ।

- (म) थद का नाम जिसे पर नियुक्ति हुई 1
  - सस्याका नाम व पता (광)
  - (स) वेतन भू खला
- प्रार्थी का पूरा नाम (स्वष्ट ग्रक्षरी म) 2
- 3 क्षाक का पूरा पता

7

- 4 जिल का नाम जिसके प्राप स्थायी निवासी है
- 5 ज म की मही विश्वि एथा नत्थी प्रमास
- 6 स्थायी पता (ग्राम नगर हानखाता
  - जिला, राज्य का उत्तरत करें)

नीचे उन स्कूतो और कालजो के नाम चकित कर जिनम बापने शिक्षा पाइ है --वप जिसम विद्यानय व महाविद्यालय विश्वविद्यानव प्रवश क्या/स्थाग किया

नीचे हाई स्कूत या उसके समान परीक्षा स सक्र सम्प्रता विश्वविद्यान्य सम्ब भी परीक्षामा जिसम सफन हुए हा या प्रशिक्षण जो प्राप्त क्या हो-

परा रा या डिही थरधी विपय वरीक्षा म उत्तामा दिया हुमा ममाण होन का बप

| ^ | ~ | • |
|---|---|---|
|   |   |   |

#### राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

ग्रिनुदान नियम

| 9 यदि ग्राप पहले से ही काम में लगे हो तो उसका विवरण नीचे दें- | 9 | • | यदि ग्राप | पहले से | ही काम | में लगे ही | तो उसका | विवरण नीचे दे- |
|---------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---------|--------|------------|---------|----------------|
|---------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---------|--------|------------|---------|----------------|

| पद का नाम | नियोजक का | पद सम्भालन | पद छाडने | दिया हुया |
|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
|           | नाम       | वी तिथि    | की तिथि  | प्रमास    |
|           |           |            |          |           |

प्रार्थी की हस्ताक्षर युक्त घापसा 10

में प्रमास्तित करता/करती हू कि इस प्रायंना पत्र की समस्त पूर्तिया गरी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास से सत्य है तथा मेरा मूल निवास स्थान .... ............

राज्य म है।

विनाक

सस्या व्यवस्यापक के

क मंत्रारी हस्ताक्षर

हस्ताक्षर (मय मृहर) सस्या द्वारा यह प्रार्थेना पन प्रतिहस्ताक्षरकर्का अधिकारी को प्रस्तुत किया जावे तथा 11 निम्त सत्यापन धक्ति करें ---

> प्रार्थी के हस्ताक्षर (1)

(2) (3)

दिनोकण ण णण्ण

प्रमाशित किया जाता है कि यह हस्ताक्षर मेरे सामने किये गये। ਇਕਸ਼ਨ \* \*\*\* \* \*\*

त्रति हस्ताक्षरकर्ता ग्रधिकारी के हस्ताक्षर (मय मृहर)

स्वादीकररा<sup>इ</sup> स्थानान्तरण--- यदि एक पैरेन्ट बोडी एक से अधिक सस्था चलाती है तो वह एक

सस्या स दूमरी सस्या में कर्मचारियों को निम्न भवीं पर स्थानान्तरित कर सकती है: सेवा की शर्ते, बेनन भू खला बादि एक स्थान से स्थाना-वरित किये जाने वाले कर्म-

चारियों की दूसरी सस्या म समान रहेगी। दानो सस्याये वहां स्थाना-तरला प्रभावी हो रहां है बरावर प्रतिशत का धनुदान प्राप्त

कर रही है। यदि ऐसा नहीं हो तो स्थानान्तरण की स्वीकृति इस गर्त पर निभंर होगी क्षि बास्तविक अनुदान में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

स्पर्टीकरण<sup>2</sup> सेरेण्डर कीव-धनुदान प्राप्त सस्यायों के कर्मचारियों को सरेग्डर प्रवकाश का लाभ देने के मम्बन्ध में मुचित किया जाता है कि वित्तीय साधनों की कमी के कारण अनु-दान प्राप्त सस्याम्रों के कर्मचारियों की मरेन्डर अवकाश का लाभ देना सम्भव नहीं है। कृपया ब्रापके ब्रधीनस्य समस्त ब्रनुदान प्राप्त सस्याग्रो को तदनुसार सुवित कर है।

स्पट्टीकररा<sup>3</sup> : विस्यापित अध्यापक--विस्थापित अध्यापक जो पाकिस्तान से आये हैं और जिन्हें राजकीय विद्यालयों में प्रध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई है उन्हें 60 वर्ष तक की

शिविरा/मन्दान/16011/74 दिनाक 16-8-74 1

शिविरा/धन /ही/17907/38/76 दिनोक 27-3-76 2

एफ 6(डो)(34) शिक्षा/सैन-6/67 दिनाक 4-8-67 जो विशाग द्वार, ईडीवी/एकडे/ए/16007/ 41/66 ਇਹਰਾ 26-9-65

3

ग्रायुतक राजकीय सेवा म रखा जाय वशर्तों कि उन्होंने 1952 से पूर्व राज्य मेवा में नियुक्ति ली है। विस्थापित ग्रध्यापका के पुत्र ग्रीर पुत्रियों को ग्रन्थ ग्रध्यापकों के समान ही नियुक्ति के लिए समका जाय। ग्रव विस्थापित की सनिव के रूप म भी ग्रधिकतम ग्राय् 65 वर्ष निर्धारित कर दी

स्पद्धतीक राग<sup>1</sup> गई है। जो सस्यायें वालिकाग्रो की शिक्षा का कार्य करती है घौर स्पट्टीकररा<sup>2</sup> केन्द्रीय कार्यालय--(1)

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

जिनका कूल व्यय ग्रनुदान नियमा के ग्रान्तगंत 1 लाख के विरुद्ध 75 हजार हो उन्हें । सप्रेल 66 से केन्द्रीय कार्या-लय के लिए भावतीं अनुदान स्वीकृत किया जाये। (॥) जो राजनैतिक पीडित श्रनुटान प्राप्त सस्था मे सचिव के

रूप मे कार्य करे (अध्यापक के अलावा) उन्हें यदि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो उनके वेतन पर अनुदान विना किसी आयु सीमा के दिया जाय । ये मादेश 1 मप्रेल. 66 से प्रभावी होंगे। प्रभारत पत्र — स्वस्थ होने का प्रमारत पत्र की एम एण्ड एच भ्रो , पी एम एच भ्रो प्रववा प्रिसिपल मेडीकल कालेज द्वारा प्रस्तत किया जाय । राजनीतिक पीडित

का प्रमाण पत्र जिताबीश द्वारा प्रदत्त माना आगे। (4) (वी) सस्था के कर्मचारियों के बेतन भत्ते की श्रीखी सरकार द्वारा सरकारी सस्थायी म उसी श्रेणी के कमचारीयण के लिए निर्धारित दर से कम न होगी। उचन बतन श्रेणी के सम्बन्ध म साधारणतया सहायता धनुदान केवल सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देव होगा। विभिष्ट ग्रवस्था मे सरकार उच्च वेतन थें गी यनदान स्वीकार कर सकती है।

(सी) सत्या के कमचारी वर्ग के सदस्यों के लिए, निजी टयुशन तथा मार्बजनिक परी-क्षामी म बैठने के नियम उसी तरह की तथा उसी श्रेणी की सरकारी सस्याधा म निधारित नियमो स अधिक उदार नहीं होंगे। (डी) कमचारीगण का वेतन पूरा तथा नियमित रूप स हर माह चुकाया जायेगा तथा

उसम कोई अन्धिकृत कटौति नहीं की जायगी। जिक्षा निदेशक यदि ग्रावस्यक समके तो विसी भी संस्था की व्यवस्थाविका सभा समिति प्रथवा प्रवन्धिका को चैंक द्वारा वेतन वितरण के लिए निर्देशित कर सकता है।

स्पद्धीकरण! सहायता प्राप्त सस्था क बच्यापक ग्रीर कर्मचारियो को वेतन का भूगतान चैक द्वारा किया जायसा ।

(ई) सस्या के कर्मचारी सम का कोई भी व्यक्ति तब तक के निए पदच्यत ग्रथवा

निष्कामित पदावन्त नहीं किया जायगा, जब तक कि उसके बारे म की जाने

बाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बतलाने के लिए उसे उचित ग्रवमर एक-31/गिधा/युप-6/168 दिनांक 6 9-75

एफ-1(114) गिद्या/मैल-6/67 दिनाक 6-2-68

2 3 एफ-1(144) जिक्षा/प्रकोप्ट-6/67 दिनांक 22 3-1968 a एफ-7(224) शिक्षा/यूप 5/74 दिनाक 31-3-74

बिनुदान नियम

(n) बहा कि उस व्यक्ति को कारण बतलाने का प्रवसर देना व्यावहारिक न हो तथा कायवाही करने से पूर्व विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई हो। (एफ) ऊपर निदिष्ट खण्ड (ई) की तरह के दण्ड से घारोपित आदेशा म श्रमितिखित होने और उसकी एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति को शोद्यातिशोध दी जावेगी तथा

पर उसका दाप सिद्ध हो जाय. अथवा

एक प्रति विभाग की सवनार्य एक माह के बन्दर भेजी जायेगी। (जी) अपर निर्दिष्ट खण्ड (हैं) में दण्ड देने वाली व्यवस्थापिका सभा/समिति प्रयवा प्रश्न-िधका समिति की हर एक बाजा से. परिशिष्ट 5 म विशित आदेशानुमार पुरुविचार होगा।

(एच) ऊपर खण्ड (जी) म बॉल्स पुनविचार प्राधिकारी द्वारा पारिस प्रादेशी की प्रविधका

उसकी प्राप्ति की प्राप्ति के तीन माह के ग्रन्दर कार्यान्वित करेगी जब तक कि ऐसे त्रियान्वयन को किसी न्यायालय ग्रथवा किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा स्थमित नहीं कर दिये गये हो। (माई) पुनविचार प्राधिकारी के मादेशों स उल्लिखित, यदि कोई भी राशि जिसकी प्रवन्धिका विना पर्याप्त कारएो के चुकाने म ग्रवहेलना करती हो की ग्रवस्था मे निदेशक भागामी सहायता धनुदान म स उस राशि की कटौती कर सकता है,

सथा यदि भावश्यक हो तो आगामी सहायता अनुदान से भी काट सकता है तथा प्रवन्धिका के निमित्त सम्बन्धित व्यक्ति को चुका सकता है। यह राशि सस्था की प्रवृत्धिका को मुनतान समभा जायगा। (जे) विभाग/माध्यमिक शिक्षा बोड/विश्वविद्यालय/स्थापित किये जाने वाले विश्व विद्यालयो द्वारा बनाय गय पी एफ नियम संस्था द्वारा धनसरखीय है।

परन्तक!-परन्तु यह है कि सस्वार्ये पिछली सचिव राशि तथा चालु व भविष्य के सामान्य भविष्य निधि की एकत्रित राशि के विनियोग और तत्त्वस्वन्धी मामलो के बारे म समय समय पर राजस्थान सरकार द्वारा निर्देशो का पालन करेगी । दिरपानी2-विभाग/माध्यमिक शिक्षा बीड/विश्वविद्यालय/स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय उनके द्वारा बनाये गय नियमो य संशोधन कर सक्य । समस्त एकतित, चासू व भविष्य म होने वाले कमचारियो क भविष्य

> (n) सस्यामो के सुरक्षित कोष भौर जमा राश्च (डिपोजिट) म्रादि भी राज्य सरकार की प्रतिभृतियों म या राष्ट्रीय बचत प्रतिभृतियों जैस डाकपर बचत बैक खाता, राष्ट्रीय मुरक्षा प्रमासमय या भूरक्षा निक्षेप प्रमासमय म ही विनियोजित किया जायगा ।

निधि खातो की एकत्रित राशि धौर संस्था क प्रशदान को संस्था द्वारा सरकारी कोप म ब्याज सहित व्यक्तिगत जमा स्रात (पी डी ग्रकाउण्ट) म राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो व रीति क प्रनुमार

1 व 🏿 एक 10 (102) शिक्षा-6/78 दिनारु 28-5-79 (1-4-79 स प्रनावी।

जमा कराना होगा।

(ni) ग्रन्य समस्त ग्रावर्तक एवं ग्रनावर्तक श्रनुदान जिसकी तीन महीने की ग्रनिष में ग्रावश्यकता न ही, डाकघर बचत खाते में जमा कराई जाएगी।

टिप्पएंगे - मुरक्षित कोप को केवल ऊपर (॥) में विहित तरीके से विनियोजित किया जावेगा, यदि सम्बन्धित नियमों के अधीन ऐसे कोप का रखना अनुदान की पात्रता के लिए एक पूर्व मर्त हो।

हमस्टोकरएा<sup>2</sup>—ऐसी सुचनायें यदा कदा प्राप्त होती रहती हैं कि सहायता प्राप्त सस्यायें सनुदान नियम 1963 के धनुसार धपने कर्मचारियों को वेतन, भत्तों प्रोविदेण्ट फाड की सुचिमायें नहीं देती। वेतन तथा मत्तें के विषय में इस कार्यालय के प्रमाक ई.डी.सी. एड/ए/16005/16/65 दिनाक 22-8-65 के द्वारा उधित स्रादेश प्रसारित किये जा कुके हैं।

प्रोचिडेण्ट फण्ड के सम्बन्ध में यह बादेश दिया जाता है कि प्रत्येक सहायता प्राप्त सस्या के लिए यह बावश्यक है कि वह अपने प्रत्येक कर्मघारी के नाम से अलग-अलग पोस्ट आफिस या बैंक में साता खोते। केवल प्रीर्विडेण्ट फण्ड की प्रमाशिक यो पोस्ट आफिस यो जन करने देना पर्याप्त नहीं है। ऐसा न करने से किसी भी दिवति में प्रीविडेण्ट फण्ड के लिए सनुदान प्राप्त नहीं हो स्केगा।

विभाग से सम्बन्धित प्रधिकारी उसका ध्यान रखें कि सहायता प्राप्त सस्याप्तों के कर्मभारियों का प्रसम प्रसम साता सोला जाता है तथा ऐसा न करने पर प्रीविडेण्ट फण्ड के लिये किसी प्रकार का अनुदान न दिया जाए।

स्पष्टीकरण<sup>3</sup>---राज्य सरकार की विज्ञप्ति स. एफ-2 (24) ज्ञिक्षा/प्रकोष्ठ-6/62 दिनाक 18--7-1967 के प्रनुपालनार्थ निम्न विभागीय द्वादेश प्रसारित किये जादे हैं:

- प्रत्येक मनुदान प्राप्त सस्या के व्यवस्थापक निकटतम डाकलाने में निम्न प्रकार अचत लाते लोलेंगे:
  - (म) सस्या "रिजर्व फुण्ड" वो विक्षा विभाग के प्रति हस्ताक्षरकर्ता प्रधिकारी भीर सस्या के व्यवस्था का सम्मिलित खाता होया—

इस खात में सस्या का रिजर्व पण्ड को नियमानुसार निर्धारित राशि से कम हो जमा कराया वाएगा परस्तु विना सपर निदेशक की स्वीकृति न हो सकेंगे।

(मा) सरवाका "छात्रकोय"— व्यवस्थापक के द्वारा स्वासित खाता-इस खाते में सस्या द्वारा छात्रों से प्राप्त होन बानी वे मधी राशि जमा कराई जावें वो मनुदान हेतु मांच की परिशाया में नहीं माती है घोर जिनका उल्लेख प्रनुदान प्राप्तेयापत्र मान-1 खाड-4 के कालम 20 ये किया जाता है।

धाय व्यय का सविस्तार हिसाव "छात्रकोष" वी रोवडबही में रहेगा।
"वार्षिक झाव" सहया हारा बनाये "वार्षिक वजर" धनुसार खर्च की जाय परन्तु जिस मद वी द्याय हो उसी मद ने व्यय की जाय। प्रत्येक वर्ष 3। मार्च को महबार पोते बाकी की मुकना धामामी वर्ष के धनुहान प्रायंनायत्र के साथ

एक. 2 (24) शिक्षा/मी-11 6/62 दिनाक 4-9-1968 ।

ई हो वी/एइ/ए/16007/65/55 दिनाक 16-4-66 ।

<sup>3.</sup> र्द हो बी,वह,ए/16007/27/65-66 दिनोक 31-7-67 ।

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता निर्धारित तानिका म ससम्ब की जावेगी । एक माह की ग्रावश्यकता स ग्राधिक राशि सस्या में नवद कीय में न रखी जाकर इस खात में जमा रहती। . सस्या कोप व्यवस्थापक द्वारा सचातित साता-सस्या क नाम म सभी स्रातो

> . जस दान च दा राजकीय भावतन व भनावतन धनदान (नियम 4 (क) (॥) स प्राप्त होने वानी राशि इन खाता म त्रमा होगी जिसम प्रापनापत भाग-1 लण्ड 4 स के कानम 8 व 14 म दिखाई गई राशिया भी सम्मिनित होगी। सस्था के कमचारिया की अविषय निधि (प्रोविड ट फण्ड) क व्यक्तिगत सात

शिनदान नियम

2081

(£)

स्ववदीकरण<sup>1</sup>

2 ţ

(सस्या व कमचारी के नाम पर सम्मिलित खाता)। 1-4-63 या इससे पूर्व संस्था द्वारा प्रोविडण्ड फण्ड निवसानुसार रागू करने की तिथि से 31-7-67 तक कमचारिया के बतन से बाटी गई या कटन योग्य राशि और उसी क समतस्य सस्था का हिस्सा तथा व्याज इन खातो म जमा कराया जाय मौर इसक बाद माहवारी किश्त हर महीने डाकपर म जमा होती रहे।

इस बादेश की ब्रवहेलना करने वाची सस्थाबी के बनुदान हेतु मा य व्यय म से 1967-68 से वेतन पर व्यव राशि का 10 प्रतिश्रत ग्राटेश पालन करने तक ग्रमाय रहेगा। दाक घरो म लोल गये उपरोक्त बचत लातो म स लातेदार (कमचारी) किसी भी समय 12) ब्रवनी सविधानसार अपनी विनियोजित (भविष्य निधि की) राशि से धन निवाल कर शध्टीय बचत प्रतिभृतियो जस राय्टीय रक्षा पत्र राष्ट्रीय रक्षा जमा पत्र एव स'य

राजकीय प्रतिभृतियों ने इस अनुब ध के साथ राज्ञि विनियोजित कर सक्यों कि इन प्रतिभृतियों के परिपन्त होन पर जो राशि प्राप्त होगी वापस डाकघर बचत साते म जमा करानी होगी। (3) चुकि राज्य माज्ञानुसार सनग्न मादेश भनुपालन करने पर ही भव भौर नोइ मनुदान राणि स्वीकार की जा सकेशी।

विभाग के वारम्बार यह ध्यान म साया जाता है कि धनुदान प्राप्त सस्थाय प्रपने

कमचारियों को यथा समय एवं पूरा मुगतान नहीं करती है तथा उनके भविष्य निधि की राशि भी समय पर डाकघर म जमा नहीं कराई वाती है जिसस उह ब्याज नी

हानि होती है। इसके अतिरिक्त प्रवासनिक दुप्टिकोण से इिच्छत मासिक प्राकड भी कई सस्थाओं द्वारा भेजे ही नहीं जात है। समय पर नहीं भेजे जात है जिससे धावाच्यकता पडने पर विभाग को जानकारी प्राप्त करने के लिए पून प्रयास करने पडते हैं। इन समस्यामा के समाधान के लिए म्रादेश दिये जाते है कि प्र येक शिक्षण सस्था को अपने अनुदान के मासिक वित्रों के साथ विश्वत माह से संबंधित निम्न सचनाए सलग्न करना प्रावश्यक होगा श्रयंथा मूचना के महत्व के प्रनुसार प्रति

हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी उन पर अपने प्रतिहस्ताक्षर करने से मना कर सकते। प्राय यह ध्यान म साया गया है कि राज्य की अनुदान प्राप्त नस्याग्री क रमशारियो स्पद्टीकरस्य²

क भविष्य निधि की रकम जो डाकघर में जमा होती है उसमे 💵 कज नने एवं खात ईडीबी/एड/ए/16007/29/69 दिनाक 30-5-70 । ईडीबी/एड/ए/1601/16007/71 दिनाक 12-11-71 ।

को बन्द करने हेतु इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति क्षेत्री पडती है जिसमे काफी समय व्यतीत हो जाता है तथा सबीपत व्यक्ति को समय पर राशि का मुगतान नहीं होता है।

पतः उपरोक्त विषय के सबाध में समस्त प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रधिकारियों की भविष्य में भविष्य निधि के स्रात से कर्ज दिखाने हेतु स्वीकृति एवं उसे बन्द कर देने हेत शक्तिया प्रदान की जाती है।

स्पष्टीकरएा<sup>1</sup>: भविष्य निधि के नियम:---

- (1) मनुदान प्राप्त सस्थामो मे कार्य करने वाले कर्मचारियो के लिये यह मनिवास रूप से ग्रायस्थल है कि एक वर्ष की सेवा उपरान्त भविष्य निधि राशि की कटौति 6½% वेतन की टर से की जाय।
- (2) सस्या प्रवन्धकारिएगी समिति प्रत्येक मास कर्मेचारी के ब्रायदान के बरावर घनराणि कर्मचारी की अविष्य निधि के खाते मे जमा करेगी।
  - (3) सस्या के कर्मचारियो की भविष्य निधि का खाता डाकखाने मे कर्मचारी के व्यक्तिगत नाम से खोमा जावे एव प्रत्येक माह बेतन मुनतान तिथि के प्रांधक से प्रधिक तीन दिन के भीतर कर्मचारी व सस्या का प्रजदान डाकखाने मे घनिनार्य कप से जमा किया जावे ।
  - (4) कर्मचारी के अधिष्य निषि ग्रावदान की गलाना करते समय 50 पैसे से कम राशि की छोड़ दिया जावे और 50 पैसे से अधिक राशि को एक स्पया मान लिया जावे । अधिष्य निधि राशि केवल पूरे स्वयो मे ही जमा की जावेगी ।
  - (5) भविष्य निधि के डाकखाने की पास बुक सस्या के सरकाए में रखी जावे एक विभागीय जाच के समय प्रत्येक कर्मधारी की पास बुक की प्रस्तुत करने का वायित्व सस्या प्रधान का होगा ।
  - (6) प्रत्येक प्राधिक वर्ष के डाक्खाने म जमा भविष्य निधि का विवरण मनुवान प्राधैना-पप्र (प्रावर्तक) के साथ निर्धारित प्रपत्र में सलग्न किया जावें।
  - (7) प्रत्येक याह सस्या को अपने विषय के साथ यत माह में डाक खाने से सस्या कर्मचारियों के भविष्य निषि में जमा राखि का डाकखाने से प्राप्त प्रमाश-पत्र प्रतिहस्तासरकर्ती प्रथिकारी को प्रस्तुत किया बाना धावश्यक है। इस हेतु निर्धारित प्रयत्न सल्ला किया जाता है।
  - (8) प्रत्येक कर्मचारी की उसकी व्यक्तिगत पास बुक प्रत्येक वर्षे माह प्रप्रेल में दिलताई जावे एवं इस हेतु कर्मचारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जावें यह कार्यवाही सस्था द्वारा रवे क्षेत्र व्यक्तिगत अविष्य निषि साते की लेसा विवरण पिजका में की जावे।
    - (9) भिवष्य निषि राशि के लेखा विवर्ण मे ऋणु भ्रादि मुगतान की कार्यवाही सस्था सचिव, व्यवस्थायक एव मब धित कर्मचारी दोनो के हस्ताक्षर से किया जावेगा ।
  - (10) भविष्य निधि के सव त मे कर्मचारी के बिधकार :
    - (क) कमंत्रारी द्वारा मधने प्रविध्य निधि के कानून मधिकारी की प्रीपशा सलान (विभाग द्वारा मायोजित प्रवत्र भ) में की जावगी ताकि कमंत्रारी की मृत्यु या पामल होने की दक्षा म मुखतान सही व्यक्ति की किया जा सके।

- कर्मचारी से की जाने वाली किसी भी प्रकार की वसूली भविष्य निधि से नहीं (ख)
- की जावेगी। यदि कोई कर्मचारी अविध्य निधि जमा करने की तिथि से दो साल या इससे कम (**ग**) ग्रवधि में सस्या की सेवा स्वेच्छा स छोड़ दे तो ऐसे कर्मचारी को प्रवधकारिगी
- परन्त सस्था द्वारा सेवा से हटाये जाने पर सम्पर्ण भविष्य निधि राशि का भगतान कर्मचारियों को किया जावेगा। ऋण निम्नलिखित किन्ही एक कारल पर कमेंचारी को तीन माह का बेतन या

समिति के अभादान व उस प्राप्त ब्याज दोनो भगतान का नहीं किया जावेगा

- (11) (8) 50 प्रतिशत भविष्य निधि राशि (इनमे से जो भी नम हो) ऋण दिया जा सकता है.-
  - (1) कर्मचारी के ब्राध्यत का विवाह
  - कमंचारी या उस पर ब्राधित व्यक्ति के ग्रस्टस्थ होने पर
  - (3) कर्मचारी के बच्चो की शिक्षा हैत
  - भवन निर्माण या भवन हेतु भूमि तय करने इत (4)
  - (5)
  - कर्मचारी के छागे अध्ययन करने हेत कमंचारी द्वारा अपने हेत् साईकल बादि वाहन क्रय करने हेत् !
  - उपरोक्त किसी भी प्रकार के ऋए हेत् कर्मचारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में **(权)**
  - प्रवस्थकारिको समिति को प्रायंना-पत्र प्रस्तुन करेगा ।
  - ऋण हेत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सस्था सचिव/ब्यवस्थापक द्वारा स्वीकृत (17) किया जावेगा ।
  - कमंचारी के वेतन से 1/8 भाग के बराबर किश्तों म ऋख की वसूली की जावे। (tr) एक या दो ऋता किसी कर्मचारी को स्थीकत कर सगतान निये जाने पर ऋता (玄)
  - राणि की वसुली प्रत्येक ऋरण के 1/24 भाग प्रतिमाह की दर से की जावेगी। यदि कर्मचारी विना बेतन धवकाश या सर्द वेतन सवकाश पर हो तो उससे ऋग (ਚ)
    - की वसूली नहीं की जावेगी।
  - क्रमा दिय गये राजि पर 6% ब्याज कर्मचारी से वसल कर भविष्य निधि खाते (\$\$) म जमाकर दी जावे।
  - एक ऋगा का चुकारा किये विना संस्था दूसरा ऋगा भविष्य निधि साते से कमंचारी को प्रति हस्ताक्षरकर्ता की अनुमति प्राप्त कर लिये जाने पर ही दिया जावे ।
- कर्मचारी के सेवामुक्त होने, निलम्बित हाने पर ही भविष्य निधि का ग्रन्तिम चुकारा (12) कियाजासकता है।
- कर्मचारी के सेवामुक्त हाने पर अविष्य निधि राशि का पूरा भूगतान किये जाने पर (13) प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर रेवेन्य स्टाम्प पर लिये जाने ग्रावश्यक हैं।
- प्राप्त कर्मचारी के भविष्यनिवि का कोई क्लेमेण्ट होने पर निदेशक के निर्देशानुसार इस (14) राशि का उपयोग सस्या द्वारा विद्या जा सकता है।
- प्रति वर्ष माह अप्रेल म सस्या को समस्त कर्मचारियों की भविष्य निधि का गत वर्ष (15)

का लेखा विवरशा प्रपत्र में ढाक खाने से माह ग्रप्रेल में जारी किये गये प्राप्ति पत्र के साथ निदेशक कार्यालय को प्रेपित करना फ्रायश्यक होसी।

- (16) किसी क्ष्मेंचारी के एक अनुदान प्राप्त सस्था में स्थानान्तियत होने पर सम्बन्धित कर्मचारी की भिन्नप्य निधि राशि की भी दूसरी सस्या के प्रवन्धकारी सम्बन्धित को स्थानान्तिस्त किया जायेगा। स्थानान्तरण दोनो सम्बन्धित संस्थाधी की सहमिति से होने पर ही किया जा सकता है।
- (17) किसी क्रमंबारी को प्रबन्धकारिशी समिति द्वारा नियमानुसार नेटिस टैकर नीटिस प्रविध के मुगतान की स्थिति में नीटिस अवधि के वेतन पर भी (कर्मधारी व सस्या दोनों का स्रजदान) भिष्य निश्व रिश्व की कटौती को जाकर कर्मधारी के भविष्य निश्व सार्व में जमा की जावेगी।
- (18) 61% से प्रविक दर पर अविष्य निषि राश्चिकी कटोती नहीं की जा सकती है प्रीर इससे प्रविक कटोती की गई राश्चिकी अविष्य निषि खासे में जमा नहीं किया जावेगा।
- (19) भविष्य निधि की कटौती विधिवत जारी न करने की स्थित मे सस्था का ध्रमुदान बन्द किया जावेगा तथा सस्था की मान्यता की भी निरस्त किया जा सकता है।
- (20) राज्य सरकार द्वारा भविष्य निर्धि पर छनुदान सस्थान की चार्टर्ड प्रकायण्डेण्ट के प्रतिवेदन के साथ सलम्न जी/एम मे सम्पत्ति व ऋषा दोनों घोर भविष्य निधि का चल्लेल होने एव धनुदान ग्राविकाय (शावतंक) के साथ वी/एस सलम्न किये जाने पर ही स्वीकृत किया लोगा।
- (21) भविष्य निधि के लिये निम्नाकित रिकार्ड रक्षा जावें।
  - (1) प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि के खाते की बाकखाने की पासदक:
  - (2) प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि का लेखा विवर्ण;
  - (3) प्रत्येक माम डाकखाने में जमा की गई भविष्य निधि राशि का डाकखाने से प्राप्त प्रमागिकः
  - (4) प्रतिवर्ष माह प्रप्रेल मे निवेशालय को प्रेपित किए गए भविष्य निर्धि सम्बन्धी स्टेटमेन्ट की प्रतिनिषि पृथिका ।
- (22) भविष्य निधि राणि का भुगतान कर्भचारी की किये जाने के बाद पास बुक सस्था रखेगी।

#### कामं (क)

#### 

| माह | महीने मे<br>प्राप्त बेतन<br>राशि |      |      |  |  | म्ह्स्<br>षमूली<br>की |
|-----|----------------------------------|------|------|--|--|-----------------------|
|     |                                  | <br> | <br> |  |  | राज्ञि                |

6 7

8

10

| 212] राजस्थान थिसा नियम सहिता [धनुदान नियम |                                                         |            |             |                            |                   |                  |                    | दान नियम  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------|--|
| व्याज                                      | याज योग ऋरण लेने ऋरण ली ऋरण लेने अर्तिम                 |            |             |                            |                   |                  |                    | विवरस्    |  |
|                                            |                                                         |            |             | गई राशि                    |                   |                  | प्रधाना-<br>ध्यापक |           |  |
|                                            |                                                         | •          |             |                            | -                 |                  | के                 |           |  |
|                                            |                                                         |            |             |                            |                   |                  | हस्ताक्षर          |           |  |
| 11                                         |                                                         | 12         | 13          | 14                         | 15                | 16               | 17                 | 18        |  |
|                                            |                                                         |            |             |                            |                   |                  |                    |           |  |
|                                            |                                                         |            |             |                            |                   |                  |                    |           |  |
|                                            |                                                         |            |             | फार्म (                    | (荷)               |                  |                    |           |  |
|                                            |                                                         | प्रत्येक   | डाक खाने मे | न जमाकी गई<br>भविष्य नि    |                   | वंकाविदरण        | াস                 |           |  |
|                                            | पास बुव                                                 | क कर्मच    | - fer       | सिक कर्मच                  | रारी सस्या        | কা ऋए কী         | योग                | रिमार्ग्स |  |
| कमाक                                       | पास बुव                                                 |            |             | ॥सक कमय<br>देतन क          |                   | યા ૠૂણયઃ<br>ક્રી | 1 414              | 144140    |  |
| ł                                          | , tin 14 -                                              | ,          |             |                            | <br>दान श्रंशदा   |                  |                    |           |  |
| 1                                          | 2                                                       | 3          |             | 4 5                        |                   | 7                | 8                  | 9         |  |
|                                            |                                                         |            |             | -                          |                   |                  |                    | <u> </u>  |  |
|                                            | फाम (ग)<br>प्रविध्य निधि का सेखा विवरण<br>संस्था का नाम |            |             |                            |                   |                  |                    |           |  |
| 秀书                                         | *#                                                      | <br>สห์จา  | री का नाम   | कर्मवा                     | री का             | पास दुक          | 1                  | ात वर्ष   |  |
| Jera                                       | 151                                                     | 70.7       |             |                            | तन                | ऋगक              |                    | र्चतक     |  |
|                                            |                                                         |            |             |                            | u                 |                  |                    | माराशि    |  |
|                                            | 1                                                       |            | 2           | 3                          |                   | 4                |                    | 5         |  |
|                                            | -                                                       |            |             |                            |                   |                  |                    |           |  |
|                                            | माकी म<br>राशि                                          |            | ध्याज       | मार्च 31<br>की जमा<br>राशि | सनम्न ऽ<br>सस्याः |                  | रि                 | मावसे     |  |
|                                            | 6                                                       |            | 7           | 8                          |                   | 9                |                    | 10        |  |
|                                            |                                                         |            |             |                            |                   |                  |                    |           |  |
|                                            |                                                         |            |             |                            |                   |                  |                    |           |  |
|                                            |                                                         |            |             | फार्म (                    |                   |                  |                    |           |  |
| •~                                         | <b>Á</b> (                                              | कर्मचारी व | का नामी) ए  | दद्शारा यह                 | घोषित करत         | ता हूं कि मेरे   | मेविष्य नि         | यि खाते,  |  |
| , सरेवाच अन्य अक्ताना                      |                                                         |            |             |                            |                   |                  |                    |           |  |

निम्नाकित उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियो) जिनके नाम कमानुसार नीचे ब्रक्ति हैं मुगतान

| जावे। |                              |                    |      |                                                                                                           |
|-------|------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क     | उत्तराधिकारी का<br>नाम व पता | कर्मचारी से<br>सबघ | धायु | उन ध्यक्ति/व्यक्तियों के नाम<br>जिनको उत्तराधिकारी की मृत्यु<br>होने की दशा में भुगतान किया<br>जा सकता है |
| 1     | 2                            | 3                  | 4    | 5                                                                                                         |
|       |                              |                    |      |                                                                                                           |

संस्था का नामः
प्रमाशकर्ता

(1) हस्ताक्षर व पद

जमार्कतीका नाम व पता पद इस्ताक्षर

निर्देश<sup>1</sup> :

The Finance Department vide its Order No F. 3 (44) FD/R & AO/79 dated 16-6-1979 has directed that the Contributory Provident Fund monies of the Municipal Councils, Municipal Boards and Urban improvement Trusts, Universities and aided Educational Institutions shall be deposited in the interest bearing F.D. Accounts with Government Treasuries with immediated effect. In this connection the following instructions regarding the procedure to be followed are laid down for guidance of all concerned:

#### Opening of Interest Bearing Personal Deposit Account

- (1) A seperate Interest Bearing P. D. Account under Head "S, Deposits & Advances (4) Deposits bearing interest 238 Deposits of Local Funds Personal Deposit accounts for C. P. F. of local Bodies shall be opened by the Treasury Officer on the written request of each of the Municipalities/Urban Improvement Trusts/Universities/Aided Educational Institutions under the four new heads viz.
  - Deposit account for C.P.F. Municipalities.
  - 2. Deposit account for C.P.F. of Urban Improvement Trusts.
  - Deposit account for C P.F. of Universities.
  - 4. Deposit account for C P.F of Aided Educational Institutions.

with the District or Sub-Treasury concerned in the name of the Institution which will be termed as interest bearing C.P.F. Personal Deposit Account of the institution concerned. An intimation of the Account opened by the Treasury Officer shall be given to the Examiner, Local Fund Audit Department. Pass book shall be supplied to each Account Holder by the Treasury Officer.

(2) The entire balance of the C P. F. account of the employees of the Institution comprising of their upto date subscription, institution's contribution and the interest accured thereon after proper verification by the Head of the Institution shall be transferred to this Perso nal Deposit Account with immediate effect. As regards existing investment of the provident fund in Government or Government Guaranteed Securities Fixed Deposits and/or Time Deposits in Banks and Post Offices etc. Now available with the Institutions the same shall be endorsed in favour of the District Sub Treasury by the res pective holders for credit to the P D account concerned of the Institution on maturity Cash Balance and the amount available under the Post Office Savings Bank Account or in other Account shall also be deposited in the District/Sub-Treasury for credit in the respective P D Account. The Head of the Institution concerned shall take necessary action to verify the corrections of the balances and ensure that these are credited in the res pective P D Account

#### Procedure for regular deposits and withdrawals

- (3) The following procedure shall be followed in respect of Provident Fund subscriptions to be realised from the employees and its deposit alonowith the contribution by the Institutions and withdrawals
  - (a) While drawing the pay bill of the staff by cash institution, the provident Fund subscription shall be shown separately in the pay bills. The amount representing the P.F. subscription shall be deposited and the prescribed contribution by the institution as per rules in force shall be deposited in the respective P.D. Account in the District/Sub Treasury by means of triplicate challans not later than 2 days in any case on which the cheques representing the Salary of the employees are encashed or the payment of Salary is effected in cash.
  - (b) The respective institutions shall maintain individual P.F. ledger account in respect of individual employees in which the monthly subscription to P.F. and the contribution paid by the institution shall be credited promptly. For withdrawals from this account a separate cheque book shall be issued by the Treasury officer to the Officer operation the P.D. Account.
  - (c) In respect of the withdrawals from the P D Account employees will be allowed to avail of the facility of the temporary and find withdrawal from the P F for the prescribed objective according the rules & regulations of the Government respective institutions. Separate cheque in respect of such withdrawals shall be issued by the competent authority of the institution operating the account. A copy of the sanction for temporary or final with drawal as the case may be shall invariably be forwarded to the Examiner. Local Fund Audit. Department for scrutiny. At the end of the month the competent authority of institution sanctioning such withdrawals shall forward to the Examiner. Local Fund.

Audit department for scrutiny that all the monies withdrawn are in accordance with the sanctions issued during the month and have been disbursed to the respective beneficiary employees. The Treasury Officer will ensure that the withdrawals are supported by sanctions issued by the competent authority.

#### Rate of Interest etc.

- (4) At the end of each financial year interest will be allowed on the minimum balance in the PD. Account between 6th to end of individual months by the Treasury Officer at the rates to be prescribed at per with the rate allowed on G.P.F. of Government. Servants. A separate intimation for credit of interest at the end of Financial year shall be sent by the District Treasury Officer to each of the Institution. The expenditure on account of interest will be debitable to the minor head concerned below the major head. 249 Interest payment F Interest on other obligations.
  - 1 Interest on P.D. Account for C.P.F. of Municipalities
  - Interest on PD Account for CPF of UIT
  - 3 Interest on P.D. Account for C.P.F. of Universities
  - 4 Interest on P D Account for C P F of Aided Educational Institutions
  - (5) The head of the Institution shall arrange to credit the interest in the respective P.F. Ledger account of the Individual employees on prerate basis as per balance appearing in such individuals provident fund account.
  - (6) Audit of P.F. Accounts maintained by Institutions and deposits & Withdrawals from the P.D. Accounts of individual institutions with the Dist. Treasuries
- (7) The examiner Local Fund Audit Department shall arrange for the detailed audit of the C P F. Accounts maintained by the Institutions concerned and examine the position of reconciliation deposits and withdrawals from the P D. Account. He will submit Budget Estimates of Receipts withdrawals and interest payment on these accounts to the Government in Finance Deptit. (Budget) on the besis of estimates obtained from the Treasury Officer.

## Periodical returns to be furnished by Head of the Institutions

- (8) The Head of the Inst tution will furnish and initial return showing the position to the Examiner Local Fund Audit Deptt with in the month of the issuance of this order This return will include information of the following points
  - (1) Total number of Employees in the Institution as on the date of issue of this order
  - (2) Number of employees entitled and subscrbing to the Contributory Provident Fund on the above date

- including employees subscription, employers contribution, and interest as on above date. (4) Balance of unrecovered/outstanding temporary advances
- granted out of C. P. F. beneficiary employees, as on above date. (5) Total amount transferred in the personal Deposit Account in
  - the Treasury alongwith Challan number and date (6) Details of term/fixed deposits, National Saving certificates and other securities endorsed in favour of the Treasury Officer concerned, showing amount, rate of interest, date of maturity
    - of each investment and peridicity of payment of interest on such securities (B) The Head of the Institution shall furnish a monthly return by 10th on the next month to the Examiner, Local Fund Audit Department in the enclosed proforma.

### PROFORMA OF MONTHLY RETURN TO BE SENT BY HEAD OF THE INSTITUTION TO THE EXAMINER, LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT, RAJASTHAN, JAIPUR

# Subscribers:

- (i) Number of subscribers on the last day of the previous month
- (ii ) Number of subscribers enrolled during the month, (iii) Number of subscribers who have ceased to pay contributions during
- the month on account of cessation of employement. (v) Number of subscribers on the last day of the month
- (v) Total number of employees in the establisment on the last day of month
- (vi) Reasons for difference in the number given in (iv) and (v) above,
- to be appended Accumulations:

- (1) Total net accumulations as per last return ( ii) Accumulations during the month.

  - (a) Employee's subscriptions (b) Employer's contribution
  - (c) Total
  - (d) Amount transferred to Personal Deposit Account.

# 3 Wages & Current Contribution .

- (1) Total amount of gross wages liable to Provident Fund contributions (Basic/Safary wages Dearness Allowance & other allowance to be
- (ii ) Current contributions during the month.
- (a) Employer's Share (b) Employees Share

mentioned separately).

(c) Total

#### Other Income

(1) Amount received in repayment of temporary advances

(ii) Interest recovered on temporary advances

(iii) Amount transferred to Personal Deposit account Against (i) and (III) above

#### Payment

(1) Temporary advances

(ii ) Final claims of withdrawal

(iii) Total

6 Net Accumulation in the C P F Personal Deposit Account

(This should tailly with the total of the amount indicated in sub paras 2 (1) +2 (a) +4 (i) +4 (ii) Minus 5 (iii) above)

स्पद्धीकरण1 -- प्रनुदान प्राप्त शैक्षांसक सुस्यामो क कमचारियो की भविष्य निधि राशि को वी डी खाते भ जमा करने के सबध स

विभागीय समसख्यक बादेश दिनाक 28~5-1979 के कम म नेख है कि ग्रनदान प्राप्त सस्याम्नी के कमचारियों की अविष्य निधि की राशि को राज्य कीय मं पी डी खातों के छप म जमा करन की धवधि 1-9-1979 तक बढाने की राज्यपाल महादय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्पट्टोकररा<sup>2</sup> — राज्य सरकार के निरायानुमार सहायता प्राप्त विद्यानयी की मनुदान नियम 4 (के) के प्रनुसार मुरक्षित निधि रखना जरूरी है, इस बार म इस कायालय द्वारा प्रवादेश सस्या शिविरा/मनु /ए/16007/183/67-68 दिनाक 27-9-68 के बनुसार माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयो हेत् रिजव पण्ड की राशि कमश 15000 एव 25000 रखने क पूर्व झादेश दियं जा चुके हैं। मब प्राथमिक विद्यालयो, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा मान्देसरी विद्यालयो इ लिए भी निम्न प्रकार से रिजव पण्ड की राशि मुजित करना जह ते है -

प्राथमिक विद्यालय

2000/-स्वत प्राथमिक विद्यालय 5000/

मान्टेमरी विद्यालय 50001-

म्रत उपरोक्त स्तर वाली समस्त सस्यामो का भादेश दिय जाते हैं कि मनुदान नियम 4 (के) तथा इस कार्यालय के परिषत दिनाक शिविरा/श्रन/ए/16007/123/67-68 दिनाक 27-9-68 के अनुसार सुरक्षित निधि मुजित करने की कायवाही पूरा करे एवं अनुपालना इस कार्यालय की भेजे।

नियम (5) -- वार्षिक पुनरावृत धनुदान का निर्धारख --

चाल वप क अनुमानित व्यय क ब्राचार पर वार्षिक अनुदान ब्रावतक दिया जावेगा धीर वह समल वप म देय अनुदान से समायाजित किय जान के प्रध्यश्वान होगा ।

(वी) स्वीकार किया गया खच नियमो तथा ऐस दूसरे अनुदेशा जो इसक पश्चात् शिक्षा निदेशक द्वारा समय समय पर निकासे गय हा के अनुसार शिना जावेगा ।

(मी) सहायता बनुदान समिति की सपाह व बनुसार सस्थाय श्रास्त्या म विनक्त की जायेंगी

प 10 (102) जिल्ला-6/78 दिनार 20-7-1979 ।

<sup>2</sup> घिविरा/भन/ए/1703/निरी/8/76 दिनाक 17-6-77 ।

2181

तथा निम्न प्रकार से सहायता धनुदान प्राप्त करेंगी :

थेगी

क 80% | स 79% | नत वर्ष के भाग्य खर्च का तथा वर्मचारी वर्ग की वेतन म 60% | वृद्धिका प 50% |

विशिष्ट श्रेसी:—धिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित कसीटी के धनुसार प्रयोगात्मक मिक्षरा कार्य को चलाने वाली सस्यामें 90%

डिप्प्लो 1'-महायता प्रमुदान में वृद्धि को स्थिति नियमानुसार सहायता प्रमुदान समिति द्वारा साधारखतया निरोक्षरा प्रतिवेदन तथा दूसरी धरेली के सिदालों में मामाम्य उन्नति के धाधार पर, तीन सान प्रवाल पूर्वावलों किन को जा सकती है।

सहायता मनुदान समिति, परिणिष्ट 10 में मूचीबद्ध कसीटी में सस्याची की परिविद्यतियों का निरीक्षण करने के पश्चात् ही उनकी विशिष्ट श्रेणी में सम्मितित करेगी।

- (डी) ¹राजस्थान सरकार से किमी साल में प्रावर्तक धनुदान, लेखा किये हुए फुल स्वीकृत खल तथा उमी नाल में गुरक तथा दूसरे प्रावर्तक साधनी से (असम कि दूसरे राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार, सभायो, समितियों तथा स्थानीय सस्यामी द्वारा प्राप्त प्रमुदान समिनित है) हुई खाय के प्रत्वर से प्रायक नहीं होगा ।
  - इस नियम के प्रयोजन के लिए :
  - (1) सरक्षित कीप अथवा सम्पत्ति के किराय से ग्राय
  - (ii) वास्तविक प्रधिक वसूली की सीमा तक सरकारी दर से ऊर्ची दर पर वसूल किए गए जल्को से प्राप्त पास ।

दूसरे प्रावर्ती साधनो स हुई थाय की तरह नहीं समग्री जायेगी।

टिप्पणी-2 . उप-नियम (डी) से निर्दिष्ट मुक्क तथा सर्थ दण्ड से हुई साय में निम्नलिखित शुक्क मम्मिलित हैं तथा चार्टड समाउन्टेस्ट समय दूसरे मान्यना प्राप्त सेखा परीक्षको द्वारा तैयार संखा परीक्षक विवरण में इत्सम से विणित होते :

(1) ছিলেন্য সূলক

1

- (2) द्वुदीरियल भूलक
- (3) प्रवश तथा पुनः प्रवेश गुल्क
- (4) स्थानास्तरस्य प्रभास्य पत्र भूहक
- (i) The following may be added to rule 5 (d) after the words "Local Bodies"
  "as also the income from interest on reserve funds or rent of
  - property"

    (ii) Item (i) & (ii) appearing under rule 5 (d) may be substituted by
    - following;
      (i) the income which accrues occasionally in the form of donations etc.
    - F. 7 (10) (Gr. 6) 74 dated 19-7-74 and operation of above amendment stayed fill further orders vide F. 1 (6) Edu /C/6/70 dated 5-3-75.

(5) कोई दूसराशु

र न धाता हो, ग्रयवा इसके कि

(ग्र) विषय ु

, विज्ञान भूत्य ग्रादि

 (अ) खेल-जूद तथा हस्त फला धोर श्रवि दुम्य बाता. ग्रह विज्ञान ग्रादि दूसरे वार्यों क लिए गुरुक, जो वि नियम 6 के उपवन्य क, एम एन. म निदिष्ट है।

б) धर्य दण्ड

3— सहायता धनुदान मुची स प्रविष्ट हर एक सम्या को हर साल गत धर्म के निर्दिट सालाम्तु धनुदान 1/12 भाग के बराबर धानिन राशि क रूप ध्यवा 1/4 भाग क बराबर, तिमाही राशि के रूप संध्याधी रूप श्रे खुकाबा नायवा, जब तक कि चालू साल कर धनुदान, खतिस समाधान का ध्यान रखत हुए स्वीष्ट्रण न हो जाय।

सस्थामा नी थे गी विभक्ति वा ग्राधार निम्नलिखित हागा-

- (1) जिल्ला काय की श्रेणी का निर्णंत्र सस्पा म सबस ऊ ची नक्षा के यस सीन वयों की साव-जनिक परीक्षाओं के अप्रैमत परिष्णामों से, किया जात्र ।
- (2) संशाधन कार्यं
- (3) ीयत्तिक ध्यान (4) शिक्षण दक्षता
- (5) सस्या का अनुशासन एव प्रवृत्ति (अनुशासन के नियम परिशिष्ट-11)
- (6) ग्रन्य सहशिक्षण प्रवत्तिया यथा सास्कृतिक जीवन, खेन इत्यादि
- (7) सामुदायिक जीवन को भगदान (क्षेत्र म विशिष्ट सवा
- (8) सार साल की कक्षा वार उपस्थित
- (9) खलकूद, भी टी तथा प्रतियोगिताको म भाग तेन की सुविधाये तथा उपलब्धि
- (10) भवन तथा सामान क लिए ध्यवस्था
- (11) दुराचर् तथा श्रनियमितता की प्रनुपस्थित
- (12) विद्याधियो म अवरोधन मी अनुपस्थित
- (13) विषय एवं वर्गों की सस्या।

टिप्पती सस्या के कमचारियो द्वारा प्राप्त किया वया सूचना धवीय वेतन घोर भविष्य तिश्वि के हिस्स की प्रत्यक द्वारा दी पई राशि, जो कि प्रवत्यक द्वारा वर्ष के मध्य म प्राप्त्रहित हो गड़ है को तेला विवरता में माग ब्लायोक करनी पढ़गा थीर सस्या ने वास्त्रविक स्वीकृत न्त्रय क प्राप्तकृत पर पहुंचने के नित्र प्राप्त बतायोक कावेती।

स्पष्टीकरए। राज्य सरकार के यह ध्यान म नाया गया है नि धनर निनी सस्या नो मर्व प्रयम अनुदान मुची वर निया बाता है तो उस मस्या के कम शरिया ना वतन, वनन प्राह्म रा न न्यूनतम स्थय राशि का ही मान्य त्यय माना जाता है। जब तर कि उस सस्या म वह कमचारी गत

<sup>1</sup> एफ 24(53) शिक्षा/जप-5/76 दिवास 2-7 76

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता ग्रिनुदान नियम 2207 कुछ वर्षों से कार्यरत है और उमे उन वर्षों में देव सामधिक वेतन वृद्धिया ग्रादि भी सस्या द्वारा

स्वीकृत की जाचुकी होती है। जैसे किसी सस्या को 1-7-76 से राज्य सरकार ने अनुदान सुची पर लिया है श्रीर उस सस्या में कार्यरत कोई कमंदारी पाच साल से कार्यरत है और 1-7-76 को उसका देतन 200/- है तो

उनका बेतन, बेतन भू खला का न्यूनतम स्पये 160/- मान्य व्यय मानकर उस पर देय प्रतिशत के धनुसार अनुदान दिया जाता है । इस प्रकार अनुदान देने की प्रक्रिया गलत है ।

इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार ने निर्णंय लिया है कि सर्वप्रथम ब्रनुदान मुची पर जो सस्थायेँ ली जाती है उनके कर्मचारियों का बेतन कर्मचारी की प्रयम नियुक्ति तिथि को न्युनतम बेतन मानकर उस पर देय सामयिक देतन विद्वयों को सम्मिलित करते हुए यदि सस्था देवन का भूगतान करती है मी उसे मान्य व्यय मान कर अनुदान स्वीकृत किया जावे I स्पष्टीकरस्1: धनुदान प्रार्थना-पत्रो की जाच से पता चलता है कि काफी धनुदान प्राप्त

सस्थाये पाठन तथा अन्य भूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरो स कम वसूल करती है और वसूल

की गई राशि को पूर्ण रूप से हिसाब में नहीं दर्शाती है जो इस विषय पर अनुदान नियम 3 (12) एव कार्यात्रय के भिन्न-भिन्न परिपत्रों की अवहेलना है-पत्राक ईडीबी/वीयडी/डी/15382/107/58 दिनाक 7-10-58

प्राक ईडीबी/बीयुडी/डी/15382/110/58 दिनाक 10-10-58 पनाक ईबीबी/एसीए/सी/14186/4/59 दिनाक 17-1-59

- 2. ग्रत. पून स्पष्ट किया जाता है कि सभी प्रकार की शुरुक शिक्षा निदेशालय के पत्राक ई. डी. डी./एफ/बी-2/14188/57/62 दिनाक 16-10-62 मे दी गई दरी व बाद में समय-समय पर जारी किये गये शुद्धि पत्रों से कम वसलान की गई तथा वसली का छात्रानुसार साम व वसुली रजिस्टर रखा जाय। यदि कोई सस्था इन मादेशो मै वरिगत कीस या इसकी सीमा से अधिक विना इस कार्यांत्रय की स्वीकृति से वसूल करती है तो वह राशि राज्य सरकार के बादेश कमान एफ 2 (41) शिक्षा/प्रकोण्ड/66
  - दिनाक 25-3-1966 के ब्रन्तर्गत बाय मानी जायेगी । फीस सम्बन्धी ग्रम्य स्पध्टीकरण इस प्रकार हैं-3.
  - (क) बन्या पाठशासाधो के पाठन शुरूक को छोडकर ग्रन्य फीमे बालको के विद्यालय के अनुसार वसल होनी चाहिए।
    - (ख) शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बुनियादी शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय तथा माटेसरी स्कूलों के लिए भी गुरुकों का निर्धारण हा चुका है ग्रह: वे भी इन दरी से कम दरों पर शुल्क वसूल न करे।
    - जिन मस्थाओं को एक धन्य सस्या के रूप में अनुदान प्राप्त होता है वे जिस स्तर के लिए छात्र तैयार करते है या अनुदान के लिए स्टॉफ व अन्य व्यव हेतु
    - फीस वसूल नहीं करें। (घ) जिन सस्याम्रो का स्तर निर्घारित नही हुम्रा है जिनके स्तर की सस्था के लिए राज्य सरकार ने फीस निर्धारित नहीं नी है वे सस्थायें फीस बमुली के ग्रपने

भाग पेश करते हैं ऐसे ही स्तर की सस्था क लिए निर्धारित दरों से कम दर पर

ईडीबी,ए४/ए/16004/स्पेशल/65 दिनाक 3I-5-1967

प्रस्ताव सीघ्र भेज कर निर्शय प्राप्त कर ले।

- (ङ) सत्र 64-65 मे बसूच की गई जुल्क की दरो म निदेशालय की पूर्व स्वीकृति के बिना कमी नहीं हो सकेंगी।
- (च) वसूल करने योग्य फीस यदि वसूल नहीं की जायेगी तो उन्ह अनुमानित घाय मानी आयेगी।
- 4 सस्याए बन्दा तथा दान से प्राप्त होने वाली राशि का भी हिसाब रखें। दान दाता के नाम, मम वित्यत व पूरे पते के रसीद जारी करे और इसका नियमित हिसाब जाच के समय पेश करना होगा।
- 5 सस्या का वापिक हिसाब चार्टक ग्रकावण्टंग्ट द्वारा जाच करवाया जाकर रिपोर्ट में प्राय का विवरण प्रमुदान नियम 5 के नोट 2 म दर्शोई गई मदो के प्रमुसार बनाया जायेगा। परा (ए) भीर (वी) यानी पाठन शुरूक, छात्र प्रत्यावतेन शुरूक, प्रवेश व पुतः प्रवेश मुक्क को छोड कर येथ सभी प्रकार की शुरूकों का पिछड़े वर्ष का पीत वाकी भी दिलाया जावर परिणामस्वरूप निम्न समापन नीट के रूप में दिया जाय—

"सस्या को साय का हिसाब अनुसान निवंग 5 के तीट 2 के सन्तर्गत ठीक है। की हास्याय नियमानुसार पूर्ण वसूल हो जुकी है—रुपये खात्रों से निम्न मदो में बसूल करने सेप है। पाठन मुक्क के आकर्तने निश्चित प्रविश्वत पर पूर्ण मुक्क व सर्व गुक्क माफी को ध्यान में रखते हत कही गये हैं।"।

स्पर्टीकरण्डं—मनुदान नियम 1963 बारा 5 (डी), बारा 5 के नोट 2 (5) के प्रत्यनंत जो निक्षण तथा प्रस्त गृहक खात-छात्राओं से बसून करती है उन्हें मह गुरूक राशि भारा 5 नोट 2 (5) के अनुसार अनुसान आर्थनापत्र (आवर्तक) के अन्तर्गत, आग स्व में प्रशीवत करने का प्राचान है। अनुसान नियम 1963 के परिविष्ट 10 में शिक्षण मुक्क के भातिरक्त अन्य सी गुक्क सरकार द्वारा निवारित कर पर ही छात्र-हात्राओं से बसून करने का प्रावमान है। सनुसान नियम 1963 को बारा 3 (12) में छात्र-छात्राओं से बस्त कर स्व स्व मार्थमान है। उत्तरी साम 1963 को बारा 3 (12) में छात्र-छात्राओं से बिस्त ए मुक्क एव अरग्य मुक्क सरकार होरा निवारित कर से कम पर पर बसून नहीं करने का एव बिना विभाग के पूर्व अनुमति प्राप्त किये किमी प्रकार का मुक्क बसूल करने का प्रावमान है।

लेखानार राजस्थान, जयपुर तथा विभागीय झांबिट पार्टी ने घनुवान प्राप्त धिक्षण सस्वाधों के घनेकाण जाव प्रतिवेदन में यह झांदेश प्रस्तुत किया है कि कतियम सिक्षण सस्थाये सरकारी दर से सिक्ष करी है कि कतियम सिक्षण सस्थाये सरकारी दर से सिक्ष कर पर शिक्षण व प्रम्य सुरक स्मृत करती है तथा शिक्षण तथा प्रस्य मुस्क करती है तथा शिक्षण तथा प्रस्य मुस्क हर्तु विभागीय स्थायों प्रादेश 2/68 एवं उनरीक्त प्रमुदान नियमों के प्राव्यान में पूर्णकृषण प्रमुत्यानना नहीं की बार रही है। शिक्षण मुस्क के प्रतिरक्त किसी प्रस्य मुस्क कर पर बिना विभागीय पूर्वानुमित के छान-छानायों से बद्ध किसा प्रस्य पान प्रमित्र है और इस मुस्क हारा अथ्य पनराधि का प्रमुदान प्रार्थनापत्र (शावदंक) में प्राय भाग प्रस्ति के प्रतिक करना विभाग को मनत मूलना माना जा सकता है एवं विभाग के नोटिस में ऐसे मानसे साथ जाने पर हम प्रकार बसूल बी वई गणि ना प्रमुदान हम्न स्थीहत क्या मानकर प्रधिक मुगतान की गई राश्च की वसून दी जा सकती है।

्त भादेश द्वारा समस्य प्रमुदान प्राप्त शिवाण सन्याधी को प्रादेश दिया आता है कि प्रमुदान नियम 1963 क पुरक बायन्थी प्रायमानो एव इस सम्बन्ध मे प्रसारित नियमगीय पादेशों की पूर्ण प्रमुपानता की वाबा । इस प्रायमानो व प्रादेशों का उत्तरपन या प्रवहनना करने पर ऐसी शिक्षण सर्वाधों के निवद प्रमुप्तानतस्यक कार्यवाही वरने प्रथमा प्रमुदान शब्द करने की विभाग वास्य

ई ही बी/एड/ए/16011/85/72 दिनाक 11-12-1972 ।

221

प्राय यह भी देखा गया है कि अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाए छात्र-छात्रामा सं सरकार द्वारानिर्घारित गुल्कक ग्रातिरिक्त ग्रन्य प्रकार के गुल्कभी बसूल करती रही है। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के ग्रतिरिक्त ग्रन्य शुल्क को दिना राज्य सरकार वो ग्रनुमृति के दसली ग्रनियमितता

है और इस प्रकार की प्रविटस को ग्रविलम्ब समाप्त किया जावे। विभाग के सम्मुख यह समस्या भी लाई गई है कि कुछ सस्थायें वस फीस विभाग द्वारा

निर्धारित दर से प्रधिक दर से ही बसूल नहीं करती वरन् जो छात्र छ।त्राए बस का उपयोग नहीं करती है उनस भी पिकनिक या सिनेमा शो म आने जाने की मुविधा हेतु मासिक वस फीस वसून की जाती रही है यहातक कि ग्रीष्मावकाश भवधि की भी वस फीस सी जाती रही है। बस की सुविधा प्रदान करने वाली शिक्षरा सस्यामों को आदेश दिया जाता है कि वे वस फीस नियमानुसार सरकारी दर से छात्र छात्राओं से बसूल करे, ड्राईबर का बेतन बस मन्टेनस का खर्चा डिप्रीसीयशन राशि क व्यव से स्रिधिक राशि को सस्या की साय मद म प्रदर्शित किया जावे जिससे कि सनुदान

स्बीकृत करते समय इस राशि का नियमानुसार अनुदान हेत् समायोजित किया जा सके। प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी इसकी जाच अनुदान प्रायंनायत (श्रावतंक) की जाच करत समय अवश्य कर ले एव ऐस मामले आवश्यक कायवाही हत् अनुदान शायनायत्र के साथ अपनी दिप्पणी सहित प्रस्तुत करें।

स्पादीकरशा - निदेशालय क परिपन सक्या ईक्षीबी/एड/बी/15382/107/58 दिनाक 7 10 58, ईडीबी/एड/बी/17382/110/58 दिमाक 10 10-58 तथा ईडीबी/एड/सी/14186 (4)/59 दिनाक 17-1-59 के द्वारा समस्त अनुदान प्राप्त सस्याओं के प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता क्रविकारियों को निर्देश प्रसारित किये गय थे कि अनुदान प्राप्त सस्पामा म पाठन तथा घन्य गल्क

राजकीय शालामा के लिए निर्धारित दरो पर ही छात्रो से बमूल किया जावे। विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ बनुदान प्राप्त संस्थाए निर्धारित दरों से ब्रधिक शतक वसून करती है जो नियमान्कल नही है। धत समस्त प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रधिकारियो, (धनुदान प्राप्त सस्याम्रो के लिए) को पन निर्देश दिये जाते हैं कि व यह देखें कि अनुदान प्राप्त सस्यामी ने सभी प्रकार के गृतक इस निदेशालय के पत्राक ईश्रीवी/एड/वी-2/57/62 दिनाक 16-10-62 व इस सबध म बाद म समय-समय पर प्रसारित प्रादशो/शुद्धि पत्रो म की गई दरा स ग्रधिक शुरुक न दसूल करें, यदि कोई सस्या उक्त दरी स अधिक बसूल करती है ती एसे वसून किया गया शुरुक सस्था की ग्राम मान

हो सस्या को प्रनुदान स्वीकृत होगा। प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियो का यह दायित्व है कि वह यह दर्स कि निर्देशों का पालन सही ढग से हो रहा है। उक्त निर्देशों से सस्यामा को भी धवगत करा दिया जाव। स्पट्टीकरएा<sup>3</sup>-- इस निभाग के समसन्त्रक ब्रादेश दिनाक 3-9-7) क द्वारा निर्देश दिय

कर सस्था को तदनुसार अनुदान दिया आयेगा। इसी प्रकार वमूल करने योग्य गुरुक यदि सस्था दारा दसल नहीं किया जाता है तो वह भी सस्या की धनुमानित आय माना जावेगी और तदनसार

गय थ कि यदि कोई सस्या इस विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित किये गय छाटेगा म दी गई शिवरा/अन्/डो/16022/125/दिनाक 3-9-75

.1. शिविरा/पन्/हो/16022/125/71-72 दिनाक 16/21-11-1975 दरों से प्रिषक दरों पर पाठन तथा प्रान्य मुस्क वसूल करनी है तो ऐसे बमूल किया गया मुस्क सस्था की प्राय माना वात तद्नुसार अनुदान दिया जायेगा। उक्त ग्रादेश में प्राप्तिक सशोधन करते हुए स्वष्ट किया जाता है कि यदि कोई सस्था इस विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई दरों से प्राप्त दरों पर पाठन तथा प्रान्य मुक्क बसूल करती है तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाली राश्चि में सिर्फ निर्धारित दर के हिसाव से बनने वाली राश्चि को ही सस्था की श्राय माना जायेगा। प्रयांत् निर्धारित दर से बनने वाली राश्चि के प्राप्त की बाद माना जायेगा। प्रयांत् किया जायेगा वाली से प्राप्तिक सरा से समने वाली राश्चि से प्राप्तिक प्राप्त की वाई राश्चि को सस्था की प्राप्त में घामिल नहीं किया जायेगा।

पूर्व प्रसारित प्रादेश दिनाक 3-9-75 के धनुमार यदि कोई सस्था निर्धारित दर से कम दर पर गुरूक बसूत करती है तो प्रमुदान हेतु निर्धारित दर के हिसाब से बनने वाती गुरूक की रागि को ही सस्था की प्राय माना जावेगा चाहे सस्था ने कुल उतनी राशि गुरूक के रूप में बसूत न की ही।

स्पब्टीकरएा— <sup>1</sup> राज्य सरकार के घ्यान से लाया गया है कि ग्रयर किसी भी सस्था को अभीम्रत किया जाता है तो कुल अनुदान संस्था को पहले की श्रपेक्षा कम मिलने लगता है जो कि नीचे दिये हुए उदाहरए। से स्पष्ट होता है —

जैसे किसी माध्यमिक स्कूल को 80 प्रतिश्वत शनुरान मिल रहा या जसको उचन माध्यमिक स्कूल में कमोप्तत किया गया और जो कलाए खोली गई श्रीर उस पर वो प्रतिरिक्त छये हुआ है उस पर नाथारणत्वया पहली बार 50 प्रतिष्ठन अनुदान दिया जाता है। कमोप्तत होने के मतस्वरूप कोई संकेष्य के प्रध्यापक जैसे उदाहरण के लिए पहले कुल देवन 5000 दुवये वाधिक हुआ श्रीर वह उचन प्रधानक क्यांच भी लेने तथा आवार जिसका बेवन बढकर 6000 दुवये वाधिक हुआ श्रीर वह उचन प्रधानिक क्यांच भी लेने तथा शाधारणत्वया यह देवा यदा है कि जो अनुदान दिया जाता है वह कुल वेतन का 50 प्रतिष्ठत हो दिया जाता है। इस्त मस्या वाह स्व स्था कि पहले हिस सस्या जाता स्व के वेतन पर अनुदान ही दिया जाता है। इस्त मस्या वाह स्व स्था कि पहले हिस स्था वाह उस के प्रधान के वेतन पर अनुदान कि प्रदेश के हिसाब स्था 4000 दुवये मिल रहा था लेकिन प्रव वहें हुए वेतन पर 50 प्रतिष्ठत की दर से उनको 3000 दुवये ही मिले। यह बीज विस्कृत पत्र है धीर ऐमा स्पत्रा है कि हमारे अनुदान निक्रमों को या तो ठीक से समक्षा मही जा रहा है या जानक कर हरनी प्रवहेतना की जा रही है। लेकिन जो सही प्रभुदान मिलना चाहिए यह मिल प्रकार से होगा चाहिए द

80 प्रतिशत प्रमुदान 5000 रुपये पर 50 ... 1000 रुपये पर 4000 हवये 500 \*\* : 4500 ||

इससे स्थिति स्पष्ट ही जाती है कि कुल धनुदान सस्था को ऐमा स्थिति में 3000 दपये के बजाय 4500 दपये मिलना चाहिए।

एक-24(53) शिक्षा/य प-5/76 दिनाक 26 मई, 1976

दितीय बेतन गृह सता का न्यूनतम 160 क्वथ ग्रनुदान मिलाग 80% के हिसाब से 128 00 विरुक्त प्रध्यापक के बेतन गृह सता का न्यूनतम 225/-होता है दसलिए विरुद्ध प्रध्यापक के बतन के ग्रन्मर (225 160) 65 स्पेव पर 50% क हिसाब से — — 32 50 योग 160 50

इमी प्रकार प्रध्यापक के वाधिक वैतन वृद्धि पर भी अनुवान निस्न प्रकार देव होना चाहिए, माना कि प्रध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक की वेतन शृक्षता म 15 क्वय वाधिक वेतन वृद्धि इय है, पूर्व म द्वितीय वेतन शृक्षला म वेतन वृद्धि की राशि 10 क्वये है

तो भनुदान 80 प्रतिभात के हिंसाव स 800 भीर शेष बेतन वृद्धि की राशि (1510) 5/ पर 50% के हिंसाव से 250

इस प्रवार संस्था को बैतन बृद्धि पर 10 50 रुपये देव होना चाहिये

चेतन के स्रनुमार ही सन्य व्ययो पर भी 80 प्रतिशत एवं 50% इसी प्रकार स्रनुदान स्वीहत किया जाना चाहिए।

श्चत राज्य सरकार ने इस सबध म निराय लिया है कि इस प्रकार सम्या कमोप्रत स्तर पर श्चनुदान स्त्रीष्ट्रत क्या जाता है श्रीर उसके वर्षीकरण का अन्तर तो उस सस्या को श्रमोग्रत ने पूत क व्यय पर पूर्वानुद्वार ही श्चनुदान वेय होगा एवं कमोप्रत स्तर पर वर्षे हुए व्यय पर कमोग्रत पर निश्चित किसे गय प्रतिशत क श्वनुदार उपरोक्तानुदार श्वनुदान वय होगा।

य प्रादश वित्तीय वप 1976 77 से प्रभावशील होगे।

- नियम (6) उपरोक्त नियम 5 म निर्दिष्ट स्वीकृत खब केवल निम्नलिखित से सम्बन्धित होगा-
  - (ए) बास्तिबक बेतन तथा भविष्य निषि प्रजवान ग्रैसांखिक कमवारियो का 619 सं प्रिष्ठ सिवाय पूचवर्गि जोपपुर राध्य के नागरिक सहायता प्राप्त सरुवासो के कमवारियो ग्रीर सी बी ज्ञानाध्या जो वीकानेद, गवानगर, जुरू धीर जूनी जित्रो म म्यूनिसियन बोर्डो शार वनाई जाती है के मामलो से हैं है से प्रविक्त न होगी।
  - (वां) बास्तविक वेतन तथा भविष्य निधि ध शदान प्रश्नाक्षेत तथा भ्रत्रश्चाक्षे कमचारियों का 6½% से प्रधिक, सिवाय वृदयती जाकपुर राज्य म पूज नामरिक सहायता प्राप्त सच्चायों के नमचारियों थीर सी बी श्वानाओं, जो वीकानर, यगान्यर चूक सौर नृशे जिल्लों में मृत्तिषिपत बोजें द्वारा चलाई जाती है, के मामला म 8½% से प्रधिक न होगा।
  - (सी) लेखन सामग्री तथा मुद्राण सर्चे ।
  - (ई)) कार्यांतय सम्बन्धी पत्र व्यवहार क लिए डाक व्यय टिक्ट किराया, महाविद्यालय तथा निवासाथ तथा व्याधिक निवासाथ माध्यिकिक व उच्च माध्यिकिक मालाधा के लिए टेलीकोन के क्षण के निय कुल सीमा निर्मारित की आयेगी। डाक व्यय क लिए कुन सीमा निर्मारित नी आयंगी।
    - (नीट राज्यादश एफ 2(194) शिक्षा/वेल/6/66 दिनाक 23-3 68 द्वारा डी विलापित स्त्रीर (ई) से (वाई) को (डी) म (एक्स) किया गया)

- (ई) जलए विद्युत् सर्वे।
- (एफ) पजीयन लेखा-बोखा शुल्क एव सलग्नता शुल्क
- (जी) उपकरण तथा विज्ञान सम्बन्धी सामान क ग्रावर्तक सर्चे !
- (एव) भवन की साधारण मरम्मत (यदि संस्था तथा फर्भिचर श्रादि के सम्बन्ध म हो) मरम्मन पक्के भवनो क एक प्रतिश्रत तथा कच्चे भवनो के लिए 2 प्रतिश्रत के हिसाब से दी आ मकती है।
- (साई) भवन किराबा (यदि अवन किराब का है) सब अवस्वायो म विभाग मतुष्ट होन। बाहिसे कि भवन उसी समाज म बनी हुई समिति का अववा सस्या को बताने वान व्यक्तियों के समूह का तो मही है। भवन का उसी समाज प्रवदा व्यक्तियों के समूह का होने की दक्षा म किराबा स्वीकृत न होता (नीचे मूचना 5 व 6 दिख्य)
  - (जे) पुस्तको, पुस्तकालयो तथा मध्ययन कक्षा के लिए मानतक खर्चे ।
  - (के) निवासार्थं सत्याए प्रथवा क्षिक्षण सिमितिया जो कि एक स प्रधिन सत्था चला रही हैं, की दला म प्रचिन्धका के ऐस खर्च जो कि सत्था धौर समिति की त्थापना एव बनान न घावस्थक था प्रान्तर्थिक हो।
  - (एस) बेल, बारीरिक शिक्षा तथा श्रन्य सह श्रंकिशिक प्रवृत्तियो जैस शिविर, वार्षिक महोत्सय (बारिसोबिक बादि लर्च) नाटक, शिक्षण, ययटन, भ्रमण सामाजिक सवाय बादि क लिए बावतन मसाधारण खर्चे।
  - (एन) कृषि दुग्वालय ग्रह विज्ञान आदि हस्तकलाओं के लिए उनसे प्रजित ग्राय काटने क पत्रवात प्रावतक कर्वे।
  - (एन) निक्षा सम्बन्धी मामलो के सम्बन्ध म सरकार धंयबा विभाग द्वारा सचालित सम्मलन व सभामी में उपस्थित होने के लिए घट्यापका को ग्रामा खच वसर्ते नि ऐसा सर्च सम्मेलन वसाने वाले प्रधिकारी द्वारा नहीं विदा गया हो।
  - (मो) मधीनरी प्रयक्षा विज्ञान विषयो, बृह विज्ञान, अर्थे जी, सनीविज्ञान ध्रादि के तिए सम्पापक एवं व्याक्ष्याताधा वं पदा के विज्ञापन के लिए खर्षें जी कि वर्ष स दा विज्ञापन स प्रथिक के लिए नहीं।
  - (पी) भाडू, डस्टर तथा पाती के लिए मिट्टी के घडे तथा रस्ती यादि के लिए निपारित सीमा के मनुनार साधारण तर्चे।
  - (स्यू) कवल प्रनुस्थान सत्यामो क निए प्रनुस्थान विवरशिका ।
  - (मार) पुस्तका की जिल्हें कवल सर्वमाधारणा पुस्तकालयो क लिए।
  - (एम) प्रध्यापको के प्रश्निक्षण के लिए खर्च (सरकारी कर्मचारी क सेवा निवम के प्रनुमार)
  - (टी) धालाभवन म सामित मात्रा लक करा का खन यदि वास्तव म ध्यवस्यापन द्वारा नुकाया गया हा।
    - (पू) विक्षा निदेशक को पूर्व प्रमुपिन को ध्यान म रखत हुए, ज्ञाला क बच्चा क मान माना म नाने वाल ध्रध्यापना को साना व्यव ।
    - (थी) किराम कं प्रमास कं निष्सावजनिक निर्माण विभाग न प्रमास्तव प्राप्ति कं निर्म सर्व ।
  - (इस्मू) एर नई सस्या आ वि इन निवमा के लागू हान क पश्चात् धरितत्व मधा रही है सहावता धनुदान पाने की मधिवारिस्ती तम तक नहीं हांगी, जन तक रि विनास

मान्यता की तारीख से एक श्रैक्षांकृक मत्र तक सफलता पूर्वक चालू न रही हो, तथापि प्रिक विकिट्ट परिस्थिति म सरकार हारा दूस वर्त को खाडना पड सकता है। ऐसी प्रवस्था म प्रथम वप के स्वीकृत वज्ञ के समान प्रमुद्दान स्वीकृत किया जा मकता है। ऐसे प्रवृद्दान वर्ष नके अन्य उज्ञ वज्ञ को लोगे वाली श्रिक्षक वग के समावित वेतन सं प्राधे स प्रिक नही बटें में तथा प्रविधक के इच्छानुसार मासिक, तिमाही तथा प्रदिवाधिक किरता म मुकाया जायेगा।

(एक्स) छात्रावास पर सर्चे छात्रावास के लिए स्वीकृत सर्चे निम्न विषय से सम्बन्धित होगे

- (।) प्रतिपालक अथवा अधीक्षक अथवा अधीक्षका का वेतन अथवा भत्ता।
- (11) विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृत किया हुमा प्रशासी एव चतुर्थ श्रेणी का स्थापन ।
- (111) साधारण कार्यालय सभावतता सर्चे।
- (1V) सस्थाओं के एक से ग्रीयक छात्रावास चलान की ग्रवस्या म प्रवन्य के ऐसे खर्चें जो मस्या कं स्थापन एव सथारए। के निए ग्रानुयनिक तथा ग्रावस्थक हो जसा उपग्रुंक्त नियमों भ उपविचत है।

दिप्पणी—! इसम विशित ने न्द्रीय कार्यावय क सर्वे तव ही अनुदान के लिए स्वीकृत होगे जब कुल सिनित स्वीकृत लर्जे एक लाख रुपय सासाना सं अधिक हो सथा सिनित के द्वारा कम में कम तीन सस्पाए चनाई जा रही हो। सस्याधी सं अभिप्राय केवल वे जो विधाग द्वारा इसी उद्देश्य क लिए मस्या हो/मस्या विभाग अथवा शासा अथवा उसी सस्या की यतिविधि की प्रवृति की हो। स है।

दिष्युणी-2 पेणन सथवा येणुमटी योजना को सन्या द्वारा किमे मये स्नावान के कारण से व्याय प्रयवा पुरान प्रध्यापका को जुकायी हुई पेग्वन या यजुमटी के कारण साभारणत्या तब तक सहायता सनुदान के उद्देश्य क लिए स्वीवृत नहीं किए जायगे, तब तक कि प्रथिनियम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न हो वसलें कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न हो वसलें कि राज्य सरकार या आरत सरकार की संवासा स प्राप्त किये गये कम- वारियो क मान्यता भारत स उनका पे कन वतन और अवकाय वेतन स्वायान स्वीवृत न्यय म स्वीवृत्त किया जायेगा।

टिप्पणी-3 मृत प्रध्यावका की विषवा पश्चिमा की पेन्सन के कारण स व्यव साधारण तथा महायक प्रदुधान के लिए तब तक यासा नहीं होगा जब तक निवृत्ति वेतन प्रमुदान के लिए नियम मरकार द्वारा स्वीकृत न हा ।

हिध्यशी-4 सहया को किराया स्वय विषाप साल के किय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्मारित दर पर कवल तभी आहा होगा जब भवन वास्तव म किराये पर सिया गया हो तथा किराये मान म किराये की प्रविध तथा भने विश्वित एवं प्रजीहत हो, जहां मूल सस्था (पेरेस्ट बोर्ड) भाग का भवन, शिक्षण सस्था को चलान के पर्माण उद्देश्य के लिए दान म दिया हो किराया नहीं दिया जामगा।

जहां नेर सरकारी मच द्वारा चलाई गई जिल्ला सम्बाधों के लिए दिए गए भवन की मरम्मत, वता परिवतन क निए पहले सहायता धनुदान दिया जा चुना हो, काई किराया ब्राह्म नहीं

ऐसे मामलो म जहा कि घाला को चलान का काय सस्याको ग्रथना समिति जो मूल सस्या म प्राप्त हो को सौंपा गया हो तथा वे उसी भवन का उपयोग करते हो जिसको मूल सस्या ने प्राप्ता क निए बन्धाया था तथा तब नई प्रबन्ध समिति का एक बन्ध पत्र ग्रथना सविदा निखना ग्रावस्यक है प्रोर रसी ग्राम्य म उसे प्रजोकृत करवाना है कि घाला को चनान के लिए भवन के उपयोग का क्त्राया नई सचित प्रविधिका द्वारा मूर सस्याको चुकाना पडना, सिप्तिक द्वारा सहायक मनुदान लिए प्राह्म हागा।

स्पन्टीकरण्<sup>1</sup> इस कार्यातय के ध्यान में समय-समय पर प्रनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थायों क वित दिराया सम्ब भी प्रनेक समस्याएं साई वई उदाहरण्त किराय म वृद्धि सस्था भवन परिवीक्षा II भवन म प्रतिरिक्त प्रावास व्यवस्था हेतु नया निर्माण काय। प्रनुदान नियम 1963 6 (ज) नाट में ने प्रनुतार निम्न वर्तों की पूर्ति होन पर ही भवन किराये पर समुदान देय है

- (1) सस्या भवन किराया नामा यत एव दशाखा सहित मकान मास्तिक तथा मस्या मधिकारी द्वारा नियमानुसार हस्तातित्त होना खावस्यक है।
- (2) किराया नाम्य पत्रीयक विभाग द्वारा पत्रीकृत किया जामा ब्रावस्थक है । नाटेरी द्वारा पत्रीकृत विरोधा नामा धनुदान हेतु या य नही समक्षा जाथना ।
- (3) भवन का मूल्याकन सावजनिक निर्माण विचाग द्वारा किया जाकर उसी के धनुसार जीवत किराबा प्रमाण पत्र (एक घार को) प्रस्तुत किया जाव। इस प्रमाण पत्र प्रभवन की प्रावान सन्य भी सूचना कमरों को सरवा प्रत्येक कमरे की लम्याई चौडाई एक अध्यक्षिक विचरण भी अपिकत किया जावे।
- (4) किराया चुकारा रसोद की संत्यापित प्रतिलिधि अनुदान प्रायना पन के साथ मनग्न की जाये।

इसके प्रतिरिक्त शिक्षण मस्यामी को निभ्न निर्देश दिय जात हैं

- (1) भवन परिवतन की पूर्वानुमित सस्या क विषय प्रतिहस्ताक्षरक्तों से प्राप्त की जाय । अनुमिति प्रवान आदेश जारी की गई तिथि स बहल का भवन किराया अनुदान हतु मा य
- समका जावगा।
  (2) भवन न प्रतिरिक्त नवे कमर बनान की सूचना विभाग को सस्था डारा हस्तान्तरित किय जाने के तरन्त बाद प्रणित को जानी पाहिए।
- (3) मस्या क भवन का कोइ शी शांग सस्या क प्रधानाच्यापक/प्रधानाच्यापिका/व्यवस्थापक मत्री प्राप्ति निसी सस्या प्रधिकारी क झावास हेत काम म लाया जाता है तो इसवा पूछ विवरण एव मास्कि निराधा का ग्राणुता पत्र भी धनुवान प्रापना पत्र म साथ प्रस्तुत किया जाव तथा सस्या अवन को जो भाग किराय पर दिए गए हो उमका पूछ विवरण प्रस्तुत त्रिया आव ।
- (4) ऐसी सस्यामा को जो किसी स्तर पर धनुबान हेतु मांचे हैं पर तु सस्या म प्रच्य स्तर की कथाए भी चालू करन की विभाग स धनुमित प्राप्त हो धीर दोना स्तरा का कथाए एक ही मवन म लगाई जाती हैं और समस्त भवन निराया धनुगन प्राप्त स्तर हेतु चाल क्या नाता है तो ऐसी मस्याधी को उच्च स्तर का बन्ता हुतु प्रयुक्त कमस्यो का पूर्ण विवस्त् एव एतदय धनुमानित विराध का प्रमाण प्रस्तृत करना धावस्त्व है धन्या ध्वासित मुख्ता के खभाव म ऐसी मस्या का भवन किराया धनुगन हुतु स्थी रत व्यय नहीं माना जावना।
- (5) बुद्ध मन्याय सस्या भवन को स्कूल समय के पहले वो बाद म च य प्रवृत्तिया हत प्रयुक्त करते पार्व गत है। शमा यवस्या म मन्या भवन ना च न प्रमृतिया हुत प्रमुक्त करने की प्रतृत्तिति विषय प्रतिरक्ता त्रकता प्रधिकारी न प्राप्त करना व्यवस्य है। पूर्त प्रपु

<sup>1</sup> इंडोबी/एड/ए/16011/72/16 दिनांक 1-9 1972

228] राजस्यान शिक्षा नियम सहिता [ प्रनुदान नियम

(7)

स्वीकृति हत् ग्रनुशसा करने।

कराा/करती ह कि सस्या

होकर जिस तिथि से भवन वास्तविक रूप से किराये पर लिया जाता है उस तिथि से देय है। विराध क निए वास्तविक कब्जे की पृष्टिया तो सावजनिक निमास विभाग के प्रमासपन या दस्तावज म किये गये अनुव व स की जामी चाहिए ।

णाता है न कि किरायानामा के पत्रीकरण वी विधि से।

प्रावधान न हा।

सगत विवरण श्रमिनिविष्ट करना चाहिये।

सहायता अनुदान के उद्दश्य स बाह्य खर्चे नही है।

1 ~ 2

टिप्पाली 10 - उपरक्ति किसी भी विषयकम पर कोई नये ग्रयवा ग्रलय खन जो कि स्वीकृत बजट म उपविचन नहीं है के लियं विभाग की पूत्र बनुमति ब्रावश्यक हांगी। एफ 1 (3) कि गा/सल-6/71 दिनाक 23-1-1971 I

एफ 1 (10) शिक्षा-6/70 दिनाक 5 6-1974 ।

मति ने ग्रभाव म सस्था के विरुद्ध ग्रनुशासनात्मक कायवाही की जा सकती है। जिसम भवन किराय पर अनुदान स्वीकृत न किया जाना भी सम्मिलित है।

भवन किराये में वृद्धि अनुदान हेत् सभी मा य हांगी जबकि संस्था अतिरिक्त श्रावास की धावश्यकता की प्रभास पत्र प्रतिहस्ताक्षरकर्ता धाधिकारी स प्राप्त कर इस कार्यालय की प्रस्तुत करे एव अतिरिक्त ग्रावास की व्यवस्था का पूर्ण विवर्ण एव मूल्याकन पी उडरू डी संकरवा कर उसका भी प्रमाण प्रस्तुत करें।

शिक्षा सस्था को जो विभाग स भवन किराय पर अनुदान प्राप्त करती है सत्र 1972 73 से प्रतिवय निम्न प्रमास प्रस्तुत करने पर ही प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रधिकारी भवन किराया

व्यवस्थापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका प्रमाणित का अवन जिस हत प्रस्तावित किया जा रहा है, पूरात बनुदान हेतु स्वीकृत स्तर की क्कामी हुतु ही वाम म लाया जा रहा है। भवन का कोई भी भाग सस्या क्रविकारी क बाबास हेतु या किराये हेतु

काम म नहीं नाया जा रहा है। सस्या भवन बाय प्रवृत्तियो हत् भी प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है अथवा सस्या अवन का मासिक किराया अवन क अन्य प्रवृत्तियों हेर्नु काम मे तान क कारण जिसके प्रमाण सरम्त है केयर सस्या मात्र मासिक भवन/व्यम

किराया ग्रनुदान हेत स्वीकृत माना जावे। हमध्दीकररा<sup>3</sup>—बह स्पष्ट विया जाता है कि किरायानामा क पत्रीकररा तिथि से दय नहीं

स्पद्धीकररा2-किराया उस वास्तविक तिथि से देय होवा जिसस कि भवन किराये पर निया

दिष्याती 5-भवन की यरम्मत का जो किराये पर हो खर्ची सहायता धनुदान हेतु मान्य नहीं होता स्योकि ऐसी मरम्मत भवन स्वामी द्वारा की जानी चाहिये जब सक इसके निए विशेष हित्याती 6- याय व्यय सहायता धनुदान के लिए ग्राह्म नही है स्वीकि वे ग्रनावतक अपम है तो भी बसायारण परिस्थितियों म निदेशक की खर्चे की बाह्यता के सम्ब ध में बानाओं के निए

दिप्पत्ती 7-ऋत् वापसी-ऋत् वापसी अथवा राजस्व कोप की राशि का स्थाना तरए टिप्पाती 8-सर्चे का श्रवशिष्ट भाग-ऐसा सर्चा जो निसी पहले के समय के देवधन की

पति के लिए उठाया गरा हो पर तु जो उस वार्षिक खर्चे मे सम्मितित हो जिस पर ग्रनदान ग्राधा रित है सहायता अनुदान के उद्देश्य के लिए ग्राह्म नहीं होगा ।

टिप्पली 9-मधिकृत खर्चे की अधिकतम सीमा परिजिस्ट-6 म वर्गित है।

भनुदान नियम]

बनावर्तक ब्रनुदान, कुल स्वीकृत एव वास्तविक खर्चे के 60 से बरियक नही

होगा ।

(वी) ग्रनाचर्तक अनुदान निर्माण, मरम्मत एव भवन निस्तार (छातालय सहित) के लिए उपकरण एव सामान की खरीद के लिए तथा पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद के लिए, दिये जा सकते हैं।

(सी) बस की लरीद अथवा प्रतिस्थापन के लिए अनुदान बस के नियम्त्रित मूल्य के 25% से ग्रधिक नहीं बढेगा । साधारणतया ऐसे ग्रनुदान केवल वालिका सस्याग्री, माटेसरी वालाघो के लिए ही विचारित किये आर्थेंगे तथा शहरी में स्थित प्रथवा

ग्रनिवार्यं स्थानों से दूर संस्थाधों को ही पूर्वाधिकार दिया जायगा । दिप्पणी-वालिका सस्यामो के मामले में मध्यापिकामों के निवास स्थान के गृह निर्माण के लिये उठाये गये खर्चे सहायता अनुदान के लिए ग्राह्म होगे ।

(डी) सहायता अनुदान केवल उन्ही विषयो में दिया आयेगा जहां खर्चें की योजना एवं ब्रमुमान सक्षम प्राधिवारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं जैसा कि परिशिष्ट 5 मे उत्तिखित शक्तिया, बाइटम 6 में है।

भवन निर्माण के निये 25000 रुपय तक की योजनाए एवं धनुमान जिले से सम्बन्धित विद्यालय निरोक्षक के द्वारा आचे एव प्रतिहस्ताक्षरित किये जा सकते है यदि (योजनाए एव अनुमान) किसी योग्यता प्राप्त प्रश्नियम्ता/ग्रोधरसियर के हारा तंयार की गई हो। 25000 ब्यये से प्रधिक की योजनायें एव अनुमान सार्वजनिक निर्माण

विभाग द्वारा निर्मित एव प्रमाशित होने चाहिए तथा उचित मार्ग से शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करने चाहिए। (एफ) सहायता धनुदान सक्षम ग्राधिकारी द्वारा सस्था के लिए स्वीकृत एव मुक्त किया जाएगा, जैसा कि परिविष्ट 5 (मद 8) में उल्वेखित मक्तिया। मनुदान की

स्वीकृति से पूर्व सक्षम बधिकारी सन्तुष्ट हो आयेगा कि :--चारंडं मकाउन्टेन्ट के द्वारा लेखा परीक्षण किया हमा व्यय दिवरण पत्र प्राप्त कर लिया है।

2. निर्माण की लागत के निए मार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधिकारिया

का प्रमाख्यत्र प्राप्त कर लिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ग्रधिकारियो एव विभागीय ग्रधिकारियो

का प्रमास-पत्र की व्यव स्वीकृति बीजना भ्रधवा परिवोजना के प्रनुसार है।

(जी) साधाररात: सहायता धनुदान स्वीवृत निर्माश परियोजना के पूर्ण होते पर ही दिया जाता है। विजिध्य प्रवस्थाओं में वहां कि प्रमुदान की मध्यवर्ती किन्तें स्वीवृति के लिए निश्चित नी गई हैं, सक्षम ग्रीयकारी सन्तृष्ट ही जाएगा, कि--

चार्टं मनाउन्टेन्ट के द्वारा लेखा वरीक्षण किया हुमा ध्यम विवरण पत्र प्राप्त कर लिया है।

2. निदेशक, निरीक्षक ग्रयता विद्यालय निरीक्षक का कार्य एव उपयोग मे ् लावे गये सामान से सम्बन्धित प्रवास पत्र ।

स्बीकृति निपते, स्वीकृत एव वास्तविक न्यय के 50 प्रतिगत स ग्रधिक की नहीं हागी। श्रन्तिम भगतान के निए प्रमाण-पत्र जैसा कि कपर (च) भ है, भावश्यक होने।

(एच) सभी प्रवस्थामा म स्वीकृति राशि के भूगतान के समय या इसके पूर्व प्रनुदान-ग्राही एव धनुदानकर्ता राज्याधिकारी इस ग्रामिताय की एक विस्तित मंत्रिदा हस्ताक्षरित करेंग कि अनुदान इस मूर्त पर दिया जा रहा है व स्वीकार किया जा रहा है कि, इन नियमा म वर्शित सभी मते मान्य हागी। धनदानपाडी इसके लिए धाश्वामन देवा व पजीवरता धाधिनियम के धन्तवन पजीइन करायेगा । एभी धवस्या म जबकि, धनुदान राज्य सरकार द्वारा रिमी भवन के निर्माश. खरीद समार सम्बा मरम्मत के लिए दिया गया हा वह भवन न तो

हस्तान्तरित ही विधा जावेगा तथा न ही विभाग की धनमति व बिना विशे भी समय ग्रन्य उद्देश्य के निए काथ म लाया जावना । माधारणतया एस भवन पर दी गंधी अनदान राशि की वसकी इत राज्य सरकार का प्रथम ग्रहणाधिकार हामा जबकि, या तो भवन को हस्तान्तरित किया जा रहा हो या उम किसी चहें स्थ के लिए काम म लने का प्रस्ताव ही जी उस उद्देश्य से भिन्न ही कि

सविदा य धवश्य सम्मिलित की जायगी। प्रबन्धकारिसी द्वारा किये जान वाल सर्विदा का प्रारूप परिशिष्ट 8 के धनसार, ऐसे सुधारी क साथ जो शिक्षा निदेशक द्वारा स्वीवृत वर निय गये हा, होगा ।

जिसके निए भवन निर्माण किया गया था। एस भवन का बाजार नाव निश्चित करने ना धायनार राज्य सरकार की होगा । उपरोक्त शत अपर विशाद

2301

यही निर्माण परियोजनाधी के मामले म धन्दी प्रकार चलन वाली सुदृढ सस्यामी का 7 सरकार प्रवती इच्छा से सहायना प्रनदान की प्रथम किंग्त व्यय के पश्नी म द सकती है। नियम 8 कार्य दिवस — यदि किसी सस्था ने 31 सार्थ की समाप्त होने वाले 12 महीना

म 200 दिन से कम कार्य किया हो, तो नियमानुसार सालाना अनुदान की मुगतान म अनुपातिक कमी की जासकती है। सहायता अनुदान के लिए प्रार्थना पत्र - विसी भी विसीय वर्ष के महायता

मन्दान मध्येश विशिष्ट मन्दान क लिए प्रार्थना पत्र हर सात्र क प्रवस्त पाह म निविध्द प्रवत्नो म होता साहिये । ऐसा पत्र निम्नलिधित वाती सहित होगा --

बार्टंड प्रकाजन्टेट से नेखा परीक्षण किया हुआ, पिछल साल की 31 मार्च की समाप्त होत वास वित्तीय वर्ष का लेखा विवरण ।

टिप्पाणी --मध्यार्थे, जिनके वार्षिक खर्चे 2000/-रुपये श्रयंता इसस बाम प्रति वर्ष है वे बाटडे प्रकाजन्टेन्ट से प्रपने लखा के परीक्षण करवाने से मक्त हैं।

सस्या जिनके लिए अनुदान मागा जा रहा है, की प्रवन्धिका से अधिकृत व्यक्ति की एक 2 घापणा कि, वापिक व्यय की राशि से विग्नी से करीव राशि इस की परिसम्पत्ति है

तया ऐसी परिसम्पत्ति (मूची नत्थी करनी चाहिय) सारे ऋत्या स मूक्त है ग्रीर प्राप्त किये हुए सहायता अनुदान से न्यूनता पूर्व की हुई ऐसी परिसम्पत्ति स प्राव सस्या की मुबाह रूप सं चत्राने के लिए, तथा सस्या कमचारी वर्ष के बतन की मृगतान करने के े लिय जैसा कि सरकार बयवा सक्षम श्रमिकारी द्वारा निदिष्ट है।

टिप्पर्गी —इस शर्त पर सस्या के प्रयम तीन वर्षी मे जोर नही दिया जायेगा।

नोट . — रेलवे बोर्ड द्वारा सचालित रेलव विद्यालयो को उपरोक्त 9 (2) घारा से मुक्त किया जाता है। <sup>1</sup>

नियम 10 प्रनुदान में कमी, वापसी रोकना मादि — सहावता म्रनुदान स्वीकृति देने वाले प्रिमिकारी की इच्छा से रोके जाने, कमी करने म्रायवा वापसी करने के वियो उत्तरदायी होगी, यदि इसकी (स्वीकृति देने वाले म्रायवारी) सम्मति न सस्या इन नियमो म निर्दिष्ट किसी भी गर्त को सलुट करने म प्रसम्प हो गई है, लेकिन इस नियम के म्रान्तर्गत कोई ऐसी कायवाही करने से पूर्व प्रविध्यक्त को मृश्वित किया जायेगा तथा लगाये यो म्रायवागी क विश्व कारण बताने के लिए तथा इसके विश्व को प्रविध्यक्त कोई ऐसी कायवाही करने से पूर्व को सिक्त की वाले को स्वीकृत कारण बताने के लिए तथा इसके विश्व को को स्वीकृत कारों को स्वाव को स्वीकृत की स्वाव वाले को मिल प्रविध्यक्त करने के लिए प्रवस्त दिया जायेगा। मृतुदान को रोक्त, कम करने म्रायवा वायती के लिए प्रविध्यक्त को स्वीव के विश्व सरकार को प्रयोग के लिए प्रविध्यक्त करने को प्रयोग के स्वाव की स्वीव की तथा साह के स्वाव की स्वीव की तारीख से दो माह के स्वाव की प्राध्य की तारीख से दो माह के स्वाव की प्राध्य की तारीख से दो माह के

#### कियम 11 प्रार्थना एवं को जायने के लिए समिति ---

- (1) नयी सस्थामा के लिये ग्रावतक मनुदान ।
- (2) सहायक सूची भ रही हुई सस्थाओं के आवर्तक अनुवान के प्रतिशत म वृद्धि।
- (3) मनावर्षक मनुदानों क लिय।

सभी प्रार्थना पत्र निम्निनितित सदस्यो स बती हुई समिति द्वारा विचार किये जायेने तथा स्वीकृति करन वाले प्रीपकारी को सिकारित को जायेगी। समिति इन नियमो सरकारी प्रार्थनो तथा इसके लिए समय समय पर जारी हिन्स गये परिषत्रो तथा बजट म स्पयक्या को स्थान म रवती।

- (1) निद्यास, प्राथमिक एव माध्यमिक जिला मगोजक
- (2) महा विद्यालय सिक्षा निदेशक (जब कि महाविद्यालयों के प्रकरण विचाराधीन हो।)
- (3) मध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
- (4) शिक्षाविभागका प्रतिनिधि ।
- (5) बित्त विभाग का प्रतिनिधि।
- (6) सस्ट्रत शिक्षा निदेशक, जब कि मस्कृत शिक्षण सस्यामा के प्रकरण पर विचार हो ।
- (7) हर मण्डल का उप शिक्षा निदेशक, जबकि उत्तके मण्डल से सम्बन्धित प्रकरेशो पर विचार हो।
  - (8) तीन मुख्य गैर सरकारी शिक्षा शास्त्री।
  - (9) निदेशक, तकनीकी शिक्षा जबकि तकनीकी शिक्षा के प्रकरण विचाराधीन हो।
- (10) जय उपरोक्त समिति को बैठक हानी तो जिल्ला निदमक वर्ष म उपलब्ध हो सकने वाली राज्ञि की मुचना देगा।

स्पादीकरण्ड — सनुदान नियम 1963 की धारा 4 (वी) क धन्तर्येव राजस्थान सरकार से सनुदान प्राप्त किंगल के समझ्दान प्राप्त क्षान किंगल स्वाप्त के समझ्दा विवाद के समझ्दा विवाद के समझ्दा विवाद के सामझ्दा विवाद के सामझ्दा विवाद के स्वाप्त क

2

<sup>1</sup> एक 1 (33)25/70 दिनार 5-12-73

श्रमाक जिविसा/धनु/त/16011/74/73 दिनांत 5-9 73 ।

132}

देय राशि पर ही दिया जाता है। निदेशालय स्तर पर राजस्थान वेतनमान में समस्त कर्मनारिया का बेतन गिएत कर अनुदान स्वीकृत करने में अनावस्थक अम करना पडता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि वह अपने प्रतिहस्ताक्षरकर्ता ध्रविकारी द्वारा धनदान हेत स्वीकृत पृत्रो पर देश वेतन राशि का स्टेटमेन्ट ही अपने अनदान पार्थमा पत्र के साथ सलग्न कर प्रस्तत करे । यदि वह चाहे तो महस्त केन्द्रीय वेतन भ्य खला में भगतान की गई राशि का भी विवरण प्रस्तत कर सकते हैं। करें बारियों का नाम, नियक्ति तिथि, जन्मतिथि भादि सचना भी निस्त प्रवत्न में धनदान प्रारंता

पत्र के साथ सलग्न किया जाते —

| माम कर्मवारी                                 | पद        | वेतनमान<br>केन्द्रीय  | वेतनमान<br>राजस्थान | शंक सित                | योग्यता<br>प्रशेक्षशिक | जन्मतिथि        |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1                                            | 2         | 3                     | 4                   | 5                      | 6                      | 7               |
| नियुक्ति तिथि                                | बेत       | स्वृद्धि तिथि         | राजस्य              | ान वेतनमान<br>देय वेतन | में 1-4-72 से          | 31-3-73 夜年      |
| 8                                            |           | 9                     |                     | 10                     |                        |                 |
| प्रतिहस्ता<br>पत्र की जाच क<br>का विवरण पत्र | रते समय र | <b>स्था के धनु</b> दा |                     | समस्त पदो              | की धार्थिक वर          | र्गेकी देश राशि |

चयत्र

तावि इसकी जाच समुचित रूप से की जा सके। इन बादेशों की धनुपालना न किये जाने पर सम्बन्धित रेलवें स्नूल को धनदान स्वीकत नहीं किया जावेगा । अपेक्षित मुचना के समुचित रूप से प्राप्त होने पर ही निदेशालय द्वारा धनदान स्वीकत करने की कार्यवाही की जावेगी। ग्रतः रेखवे स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं प्रतिहस्ताधर-कर्ता प्रधिकारियों का यह वास्तिव है कि वह उपरोक्त प्रवेशित मुचना सहित प्रनदान प्रार्थना पत्र (पादर्तक) को प्रतिवर्ष 31 प्रवट्वर तक इस नार्यालय को प्रेमिस करने की व्यवस्था करें।

धनदान प्रार्थना पत्र (धावतंक) की जाच कह दिनाक 31-10-73 तक निदेशालय की प्रेपित करें

# नियम 12. स्वीकृति देने वाला श्रधिकारी:-

स्वीकृति से ।

- नई सस्यामी को मावर्तक सनुवान भीर 50,000 स्पये ऊपर के धावतंक धनदान सर-कार द्वारा स्वीकृत निये जायेंगे। (2)
  - शिक्षा निदेशक की निम्नलिखित व्यय शनुमोदन करने भीर स्वीकृति जारी करने का ग्रधिकार होगाः---
  - सहायता अनुदान सूची में स्थित मध्याओं को पुनरावृत अनुदान इन नियमों के धनसार होगा ।
  - 50,000 रुपये तक के धनाबतंक अनुदान, सहायता धनुदान समिति नी (ৰ)
  - स्वीजिति से। 25,000 स्पये तक के धनायर्तक धनुदान, विना यहाणता प्रनुदान मिनति की (H)

नियम 13. सम्पत्ति का हस्तान्तरण :--मस्थाए अथवा निकाय, जिसने कि इन नियमों के नसार सहावता धनदान प्राप्त किया है. किसी थी व्यक्ति. सस्या या समझ को विना विभाग/सरकार ी सहमति के सम्पत्ति का स्थानान्तरण, सिवाय ग्रनपयोगी वस्तग्रो के निवटारे के. नहीं करेगी।

. स्पद्धीकरण: -- सहायता प्राप्त सस्याग्रो के एक दमरी ब्यवस्थापन समिति के ग्रधीन

raisarm)

ऐसे धनेक मामले विभाग के सामने याये जिनमें एक महायता प्राप्त सस्या या तो इसकी रिजस्टढं सहायता प्राप्त सस्था के नियत्रण में जाने ग्रथवा दोनो ही एक दसरे को नियत्रण में लेने या देने सबधी कार्यवाही अपने ही स्तर पर कर लेते है तथा उसके प्रस्ताव बाद में भेजते है। यह धनदान नियम 13 के चन्तर्यंत सर्वया चनचित है। नियमानसार ऐसी कार्यवाही को वैध नही माना जासकता।

ग्रत: सभी सहायता प्राप्त सस्थाको को छादेण दिये जाते है कि जब भी किमी सस्था का हस्तान्तरता या दिलीनीकरता किया जावे उसके लिये विधिवत सनुमति विभाग से पूर्व मे प्राप्त की जावे तथा रजिस्ट्रार समितिया को मुचना भेजी जावे । संबंधित प्रतिहास्ताधारकर्ता ग्राधिकारियो से भी निवंदन दें कि वे तेमें पहनावी पर प्रपनी विभिन्द हिप्पाणी दिया करें। भविष्य में बिना पूर्वानमति प्राप्त मामलो पर विचार करना सभव नही होगा ।

नियम 14. रजिस्टर इत्यादि का मधारणः - समस्त बस्तए जो कि मस्या निधि सं समय-समय पर खरीद की जाती है, को सामग्री पिनका में प्रविष्ट किया जायेगा, जिनको प्रत्येक सस्या धनशान सबी के धनसार देवधारित करेगी । सस्या प्रधान इसके ठीक सरक्षरण के लिच उत्तरहायी होगा। समस्त विषत्रो पर, जो कि चुकारे के लिये प्राप्त किये गये हैं निम्न प्रमाश-पत्र होगा।

"प्राप्त की गई वस्त की किस्स अच्छी है, तादाद और विविध्ट विवरता के धनुसार सही है. हरें बाजार में प्रवित्त हरों से बिधक नहीं है. तथा सामग्री प्रिज्ञा के पट्ट संख्या में प्रविद्ध कर

कर ली गई है।"

नियम 15. निविदा के हारा का: --पमस्त प्रकार का कव, को 250 दववे के मुख्य से मधिक हो. उत्पादक वितरक धीर ठेकेदारों से निविदा प्राप्त करके खरीट किया जायेगा। जहां तक सभव हो. सबमें निम्न निविदा को स्वीकार किया जायेगा, जब तक कि किसी विशेष कारण में प्रवन्ध कारिए। इसके अतिरिक्त तथ न करे. जो कि अभिलिखित होना चाहिये।

इन नियमी के प्रावधानों में छट देने का सरकार का अधिकार-सरकार विशेष मामली में सस्या को इन नियमों में उल्लिखित एक या ग्राधिक परिस्थितियों में छट स्वीकार कर

सकती है।

नियम 16. अतिकासमा: - राजस्थान शिक्षा अधिनियम, 1957 के ब्राह्म्य 17 में जिल्ला-खित वर्तमान अनुदान नियमो (जैसा कि इसके द्वारा समय-समय पर मणोधन किया गया है) का इसके द्वारा श्रतिकम्या किया जन्ता है।

#### संलानकों की सची

| परिशिष्ट | 1 | नियम सस्या 3 के उपनियम (5) प्रवन्ध कारिएगी<br>का गठन                                  |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| "        | 2 | धनुशासन                                                                               |
|          | 3 | नियम सङ्घा 4 का उपनियम (ग्र)—प्रवन्ध<br>कारिस्मी समिति तथा ग्रध्यापक के बीच ग्रनुप्रध |

पन्न ।

त्रमाक ईडीबी/एड/ए/16011/77/72 दिनाक 25-11-72



- प्रतिमाह क हिसाब स जम स जम एक नाउ तक दिया हो दान देने बाउ कह आयण । सस्यायें सपनी सपनी स्रोवस्थनतानुसार दान या च देको समिरतम सीमा निर्धारित कर सकती है।
  - (2) दान देन वासे व नस्वापक सदस्य एवं स्वतनित सदस्य (प्रगर कोई हो) प्रव प्र समिनि या प्रवाध मण्डन उपवाध 3 वं सनुसार सदस्यों का चुनाव करने के लिए एक मुनाव पण्डल का निमाल करना।
  - (3) मनानयत करल समय विभाग यह दलगा कि विभागीय प्रविकारी उस सस्या प्रधात
     ★ यद से निब्न स्वर का नहीं है ।

स्पष्टीकरसः--- ग्रनुदान प्राप्त सस्याओं भे पदाधिकारी/मत्री/मैनेजर का परिवर्तन1

इस विभाग के एव सक्या ईडीवी/ऐड/ए/16008/36/65 दि. 12-5-67 के प्रनुसार महायता गान्त सम्याप्रों के पदाधिकारियो द्वारा जिस घोषेखा पत्र को भरकर देने का आदेश है उसमें निम्म-वेखित परिवर्तन किये जाते हैं :---

- षोपता पत्र मे परसनल (व्यक्तियत) शब्द के स्थान पर एक्स-मोकिशियो (पदेन) पढा जाय ।
- इस समय कार्य करने वाले पदाधिकारियों को भी यह पोषखापत्र प्रेपित करना छात्रध्यक है। पदाधिकारी के परिवर्तन होने पर नये व्यक्ति की कार्यभार सभालने के लिये जाने बाले व्यक्ति को अबके हस्ताक्षर प्रमाणित करने चाहिये।
- 3. नये श्वांक को कार्यभार सभावने से पूर्व मैनेजमेट प्रस्ताव पारित कर समुदान विजो पर प्रतिहत्ताक्षर करने बाले समिकारों को सुजना देनी बाहिये तथा जिस स्थांक का चयन या प्रनोमनन हुआ है, सारा पत्र व्यवहार व सनुदान की राम्नि प्राप्त करना उन्हीं के हस्ताक्षर से ही हो सकेवा !
- इस प्रकार कोएलापच नही बाने पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्रधिकारी विलो पर प्रतिहस्ताक्षर नही करेंगे।
  - घोषस्या पत्र का हिन्दी रूपान्तर सलग्न है । घोषस्या-पत्र

ऋमाक `सेवानेः दिनाक

- (1) भ्रमर निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- (3) प्रतिहस्ताक्षरकर्ताः.......

विपर्यः वचन बद्धता

का विभाग का क्षाराज करने तथा उससे सम्बद्ध सस्या के लेखा जोखा को व्यवस्थित उप से रखने का सम्पूर्ण उत्तरवागियत केने तथा उससे सम्बद्ध सस्या के लेखा जोखा को व्यवस्थित उप से रखने का सम्पूर्ण उत्तरवागियत केने तिश्वित वचन अद्धता देता हु तथा मेरे इस पद पर कार्यकाल के दौरान यदि कोई
अर्थ हानि, गवन, दुवराज व अनियमित्रता प्रकट हुई, उसके लिए उपरोक्त सस्या के परेन प्रधिकारों
के स्व में, जिम्मेदार हुना, तथा राजस्थान सरकार, प्रयर निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक विशा
च प्रति हत्ताशरकारी प्रथिकारों द्वारा समय-समय पर प्रयारित नियमों च स्वरेशों का यथायम् सनुपालन करने को बाब्य हुगा।

हस्ताक्षर, पद का नाम ..... मस्या का नाम .....

 स्पष्टीकरण-प्रवन्धं कारिग्ही समिति का गठन1

राजस्वान सम्कार से अनुवान प्राप्त किविष्य सस्वामों की व्यवस्थापक/प्रव-धकारिएा सिमित क्ष त्राप्त प्रत्यान पर्वाप 1963 के परिखिट एवं के अनुवार विधिवत नहीं होने ही सूचना प्राप्त नुई है। ऐसी सस्यामे प्राप्त न्यान सिमित के विवाद के कारए सस्याम सावन्त सुचाह कर से सही होने की स्थित उत्पन्न होती है। इन किन्नाइमों एवं ससस्यामां को दृष्टिन रखते हुए समस्त अनुवान प्राप्त सस्यामों को म्रायेक दिया जाता है कि वे नवस्वर 1972 तक विधिवत मनुवान नियम 1963 के परिचित्र एक सिम्य वेच निर्देशन का पूष्त पालन करते हुए सस्याप्त सार्याम नियम 1963 के परिचित्र एक दिया प्रवन्त कि प्राप्त पालन करते हुए सस्याप्त प्रवाप कारिएतो सिमित का गठन करते तथा प्रवन्तकारिएतो सिमित का गठन होने का सत्यापन व्यवस्व महत्याप राजस्थान व्यवपुर द्वारा करवाकर इसकी एक सत्यापित प्रतिस्थि इस कार्याच्य को प्रीपत की लोगों । सस्यामें विजन प्रवच्य कारिकारी नियमानुवार चित्र हो इक्क सदस्यों की सूची मृत्यान विषय पर प्रतिहत्ताक्षरकर्ता अधिकारी को प्रेपित की बावे यदि किसी मन्या ने इस मायेन की प्रवुप्त पालना म विधिवता की तो उसके विषय पर दिसस्वर, 1972 स प्रतिहत्ताक्षरकर्ता अधिकारी के प्रयुप्त विभावता होने पर सस्या महित एसी दवा में अनुवान राक्षि प्राप्त कही वर्ष पर दसस्य पर विस्ता स्वर्ध पर स्वर्ध समस्य स्वर्ध कर समस्य साम्र को राप्त नहीन पर सस्या महित कर सारेए एसी दवा में अनुवान राक्षि प्राप्त नियम 1963 के सनुवार परित समिति का व्यवस्थ अधिक रिया का होना । सनुवार नियम 1963 के सनुवार परित समित का व्यवस्थ विद्य वार्ष वार्ष के या विद्य त्याव की या विद्य सार्यों वार्ष कि स्वर्ध वार्ष वार्ष कर स्वर्ध कर वार्ष के स्वर्ध ना विर्य सार्य के स्वर्ध कर वार्ष कर समस्य स्वर्ध कर स्वर्ध कर स्वर्ध कर वार्ष कर स्वर्ध कर स्वर्

प्रवन्धकारिए। समिति का गठन नियमानुसार हो इस हुतु प्रत्यक सस्था को फ्रादेश दिया जाता है कि निम्नदिखित प्रश्निलख रख जाव तथा प्रतिबय निरीक्षण, प्रथिकारी द्वारा इसकी जाय की

- (क) ग्राजन्म सदस्यो की नामावली ।
- (ख) मानद सदस्यो की नामावली।

की जावे।

ı

(ग) दानदाता सदस्यो की नामावली ।

प्रवन्धवारिएो अयवस्थापक समिति चुनाव हेतु निम्न प्रखाली का बनुसरए किया जावे ।

- (1) एक चुनाव श्रधिकारी मनोनीत किया जावे।
- (2) चुनाव तिथि क कम स कम एक माह पूद चुनाव यधिकारो समस्त चयन मण्डल के सदस्यों को चनाव हेन धावस्थक सचना प्रसारित करेंगे।
  - (3) चुनाव सम्ब धी मूचना प्रधारित की जाव । इसम चुनाव तिथि, चुनाव स्थल समय का उत्तरम किया जावे ।
- (4) चुनाव सम्त्र भी समस्त विवरण चुनाव श्रीमकारी रखेंगे।
- (5) चुनाव विवरण म प्रस्ताबित सदस्या की एव चयनित सदस्यो की नामावली तथा उसके द्वारा प्राप्त मत सस्या का उत्सेख किया जावे ।
- (6) चुनाव मुख्य मत प्रकाली द्वारा ही सम्पत्र हा । गृद्ध मत प्रकाली के सम्बन्ध क कार्य प्रकाली का चुनाव घषिकारी स्वय निर्धारण कर ।
- (7) चयनित सदस्य चुनाव क एक माह भीतर सहयरण सदस्यां का चुनाव कर निया जावे।
- (8) चुनाब क तुरन्त बाद विभागीय प्रतिनिधि की सदस्यता नियोजन हेत उचित कायवाही
- (9) प्रवाधकारिएी समिति कं गठन हो जाने पर व्यवस्थापक सचिव सभापति, कोपाध्यक्ष ग्रादि पदा का चुनाव चयनित एव मनोनीत सदस्य करने।

प्रतिहस्वाक्षरकर्ता प्रीवकारियों को खादेश दिया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ तानस्त सस्या वन्यकारिएों । व्यवस्थापक समिति की सूचना निम्न प्रयन में रखें एव इसकी एक प्रति प्रत्येक वर्षे ग्रह जनवरी में निदेशक, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को प्रेपित करें ।

#### प्रपत्र

प्रतिहस्ताक्षरकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय की मुहर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता ग्रधिकारी का पूरा

| 414        |                                                |                 |                                   |  |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| सस्थाकानाम | प्रबन्धकारिणी की<br>कार्यभार सभालने<br>की तिथि | सदस्यो की सस्या | विभागीय नियोजित<br>अधिकारी का नाम |  |
| 1          | 2                                              | 3               | 4                                 |  |
|            |                                                |                 |                                   |  |

स्पढीकरए। इस कार्यासय के पूर्व पृष्ठाकन सक्या ईडीवी/एड/एक/16007/66/72-73 दिनाक 15-6-72 की मूल भावना यह थी कि सहायता प्राप्त सस्याये धपनी व्यवस्थापन समिति का गठन प्रमुद्धान नियम परिविष्ट एक के प्रमुद्धार करेंगे। प्रव यह सभीधित किया जाता है कि एक से प्राप्त सस्यायों का सवायन करने वाली पिकट संस्था (दुस्ट) की उसके प्रभीन चल रही धनुषान प्राप्त सस्यायों के नियं भावन प्रवस्थारिएगी समिति के यठन अनुदान नियम 1963 के परिविष्ट के प्रमुख्य किया जावे परस्तु ऐसी समिति के सवस्यों की सूची को रिजस्ट्रार सस्यायें द्वारा रिजस्ट्राई करने की सावस्थकता नहीं है।

#### परिशिष्ट 2

# शिक्षण संस्थाको के प्रनुशासन के नियम

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों की बनुवासन से सम्बन्धित निम्न सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये :---

- (1) कक्षा में दुई नियमितता व भाजा पालन होना चाहिये।
  - (2) सस्या के वाहर प्रतिकृत झाचरण की सूचना पर दढ देना चाहिये।
  - (3) छात्रों के सरक्षकों को यह समक्षा देना चाहिये कि वे प्रवन्थकों को प्राज्ञा नहीं दे सकते, विक्त प्रवन्धकों को यह प्रधिकार है कि वे छात्रों को अपनी सस्या से भर्ती करने की मर्ते निर्भारत करें।
  - (4) विनय, भाषण व व्यवहार में नम्रता तथा उसी प्रकार व्यक्ति भीर कपड़े की सक्ताई की वास मन म बँठाए।
  - (5) नाई भी मान्यता प्राप्त सस्या ऐसे छात्र की, जो कि सकामक या छून की बीमारी या रोगी है, उपस्थित होने की प्रनुवति नहीं देवी।
  - (6) पत्रते नमय छात्र/छात्रा जो 16 साल ने ऊपर है, समस्त सायंत्रनिक समाधों में उपित्रत होन के लिए स्वतन्त्र है। पद्गते समय 16 से नम उम्र के छात्र/छात्रा को कालेज या स्कूल का प्रधान, नरक्षक को सहसनि ने किसी भी प्रवार की सम्रा में भाग लेने के लिये प्रतिवध सवा सन्ता है, प्रपर कालेज या स्कूल के प्रधान को इसमें प्रपत्ति हो।
  - (7) पदाई के समय 18 वर्ष से थायिक चायु होने पर किसी मगठन का सदहर बनने की
  - इंडीबी/एड/ए/16011/108/72 दिनाक 3-2-73



- 2. जानवूर्भकरकार्यकी ग्रवज्ञा।
- 3 गम्भीर ग्रवचार या ऐसा कार्य करना जा फौजदारी ग्रवराध हो।

श्रध्यापक प्रस्ताव पास करने के 30 दिन के श्रन्यर समिति के निर्णुय पर द्वितीय सभा में पृतः क्यार करने के लिए प्रार्थना-पन्न दे सकता है। समिति इस प्रार्थना-पन्न के प्रार्थन होति की तिथि से रूप माहे के मन्दर सभा चुलायेगी। इसरी सभा में अध्यापक श्रपन मामले से सन्दर्भिय मितिरिक्त विवस्ता प्रतिहिष्क विवस्ता होते की माम करता है तो ऐसा ही सकता है, व हमा में उविद्यास किया है। वह स्वया उविद्यास में उविद्यास किया है। वह सम्बाद करने के लिए प्रार्थना-पन्न नही देता है, तो समिति इसरी सभा में प्रस्ता का स्थापी कर देती है, तो अध्यापक की कार्यज्ञत करने के हिए प्रार्थना-पन्न नहीं देता है, तो समिति इसरी सभा में प्रस्ता का स्थापी कर देती है, तो सम्बाद के स्वयापक की कार्यज्ञत करने के सहसा में सहसा कुछ स्थापी कर देती है, तो अध्यापक की कार्यज्ञत करने के कार्यों का देता मुक्त नहीं की स्थिती, परन्तु उत्ते प्रस्ता की एक लिखित प्रति जिससे कार्यज्ञत करने के कार्यों का विवस्त हो। पर प्रस्ता प्रति किया प्रार्थना की कार्या प्रस्ता कर की एक लिखित प्रति जिससे कार्यज्ञत करने के कार्यों का विवस्त हो। पर प्रस्ता कर ती प्रस्ता कर ती किया प्रस्ता के स्थाप उत्ते उत्तरी के कार्यों का स्वत्य सा स्वत्त स्वा प्रस्ता की सम्पत्त के स्वत्त के स्वत्त के स्वत्त स्वत्त स्वत्त स्वत्त कर स्वत्त से स्वत्त स्वत्त स्वत्त स्वता स्वत्त 
- (11) उपरोक्त वारणों से कष्यापकों को कार्यच्युत करने के स्थान पर सिमिति प्रस्ताव पास करके प्रस्य दण्ड है सकती है, जैसे निष्वत समय तक देतन कम करके प्रस्य स्थाई व प्रस्थाई क्य स्थान है एवं से उसको बेतन न ने करके, प्रगर कोई हो, जाया-रण रण्ड दे ककती है। उपन्याक्य (1) के प्रस्ताव प्रध्यापक सिमिति को पुनः विचार के लिए प्रार्थना-पन देता है, यह सिमिति को देख्या पर निर्मार है लि उसकी प्रपोल स्वीवार करे एयवा नामन्त्रूर करे, या उपरोक्त लघु रण्ड के स्थान पर कार्यच्युत करने का प्रस्ताव पास करती है तो इस प्रकार के मामले में प्रकायकता कार्यक्युत करने का प्रस्ताव पास करती है तो इस प्रकार के मामले में प्रकायकता नहीं होगी।
  - (111) प्रध्यावक को दण्ड देने या कार्यध्युत करने के लिए सभा बुलाने से पहले समिति या प्रवन्धक अध्यावक के विरुद्ध लगाये स्वपट दोय का या दोयो का समय और स्थान के साथ एक विवरण अध्यावक को देना होया और कम से कम दस दिन का समय उसे निम्नित उत्तर देने के लिए देना होया । समिति की विचाराधीन सभा उवपरेक्त दोय या दोयो पर विचार कर सकती है, सिमिति या प्रवन्धक सदस्य को निलिम्बित कर सकता है। अगर अध्यावक की इच्छा अपने मामले को सम्फ्राने के लिए सिमिति के मामने स्वय उपस्थित होने की है, तो ऐसा ही सकता है और सभा में उपस्थित किसी भी सदस्य बारा पूछे यय प्रवन का उत्तर दे सकता है।
- नोट प्रवन्धक का यह कल क्य है कि प्रस्थापक के, जिसको निलम्बित किया गया है, दोयो का उत्तर पाने के एक मास के प्रत्यर सभा नुलाये। जब तक उसे निलम्बन होने के सनय से लेकर मामला तय नहीं हो जाय तथ तक निर्वाह के लिए उसके बेतन का एक चौयाई भक्ता चुकाना होगा। (धब आये बेतन के बरावर निर्वाह भक्ता मिलता है।)
  - (1) अगर प्रध्यापक अपने दोषो ने किस्त निर्दोग मित्र कर देता है तो उसे अपने पद पर पूर्व अवस्था के अनुसार नियुक्त किया आयमा और निलन्यन होने के समय का उनका वेतन क्षकाया जायेगा।

वेतन ह बढीत्तरी " " के अनुसार होगा। प्रथ-ध प्रधानाच्यावक को उसके द्वारा कमाया हुआ वेतन, उस माह के दस दिन के

3 प्रश्नम प्रधानाध्याक्त को उसके द्वारा कमाया हुआ वेतन, उस माह के दस दिन के सन्दर मुगतान कर और प्रधानाध्यापक रछीद के लिए हस्ताक्षर करे।
4 प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक से सविधित समस्त काम करने वादिये। इन समस्त कतस्य के निए प्रधानाध्यापक प्रवास कर प्रति उत्तरदायों है प्रधानाध्यापक सान्तरिक प्रवत्क व समुझासन के निए पूण्तया जिम्मेदार हैं जसे पाठ्य पुस्तका का चुनाव समय सारियों को व्यवस्था स्कृत प्रधिकारी वन के सदस्यों म काम सितरण प्रव घरों डाग वनाये वसे प्रवत्का प्रवास कम्बारी थम काम सामस्तिमक प्रवक्तां स्वीवृत्त करना छेवक की नियमित, प्रवेशित नियन्त्य व

जिम्मेदार नहीं है जमें प्रवासक के निर्देश सानने होगे। प्रवासको हारा विष् गये स्टाल क सहस्यों के लिए निर्देश प्रधानाध्यापक हारा विष् आयमे। प्रधानाध्यापक का निषिक्त पर निर्दाशित आसन होगा धौर प्रवासको को सलाह देशा कि कितन खाल गुरूक मुक्त व कितने साथी गुरूक के होगे। प्रवासक पित्रक को नियुक्त करन परोजत करने और जसको कायच्युत नक्तरे का प्रधिकार है परन्तु प्रधानाध्यापक को उस पर नियायण स्वतं का प्रधिकार है।

प्रधानाध्यापक को सब समय हिनल की सेवा के लिए देना होगा। वह कोई भी एसा

कायच्युत करना प्रवासको को स्वीकृति के प्रमुखार प्राणी गुरूक व मुक्क मुक्त छात्री को भर्ती करना प्राधीकक द्वारा स्त्राज्ञावास पर नियात्रण छात्री को भर्ती व उनकी उपित केल की व्यवस्था केल कोच और उसके समान प्राय कोषी गर्स वाचनालय या परीक्षा कोच पर प्रविकार व प्रय मामरी म विसस प्रधानाच्यापक पृश्वस्था

काम जो स्कूल से सर्वाधर्त नहीं है जब तक प्रवंधक से पूर्व पिलित प्राक्रा प्राप्त न करल न करेगा प्रधानाध्यापक जहां स्कूल स्थित है उस स्थान का जो कि छुट्टियों मा प्राप्तकाशों में बिना प्रवंधक की प्राचा के न छोड़िया। 6 प्रधानाध्यापक को सस्यान नामू समस्त स्वीकृत नियमों व प्रवकाश नियमों का पालन

- 6 प्रधानाध्यापक को सस्या म नामू समस्त स्वीकृत नियमो व प्रवकाश नियमो का पालन करना होगा एव उस समस्त वानूनी झाजाओ व निवेंसो का जो कि समय समय पर प्रव क्का से प्राप्त होते हैं पानन करना होगा।
- 7 (प्र) प्रव यक प्रधानाच्यापक का निम्न म स किसी एक या प्रथिक प्रवराध करने पर कायच्युत कर सकता है —
  - । आका भग

5

- 2 जान बूक कर कतव्य की धनना
- उन्होंने कुराचार, या एमा काम जो कि फौजदारी घपराध हो। उनित जाब करने के बाद एक दोपारायस पत्र दिया जावगा व सम्बंधित व्यक्ति को उत्तर १४ की सुविधा दी जावगी।
- (व) इस प्रकार की खेवा संवान्ति विश्वय प्रस्ताव ने द्वारा हाना जिसम तीन चीवाई धन्स्य उपस्थित हो, व उपस्थित सदस्या ना दो तिहाई बहुबत प्रान्त हा ।

HIST 1 ..... 1 131H

नुदान नियम]

- निदेशक की अनुमति से ही किसी अध्यापक को निकाला जायेगा या कार्यच्युत किया जायेया। अगर कोई ग्रच्यापक विना सुचना के या सूचना के कार्यच्यत किया जाता है, वह कार्यच्यत या हटाए जाने की आजा प्राप्त होने के तीस दिन के सन्दर निदेशक के पास ग्रंपील कर सकता है।
- बाक्य । के ग्रन्तर्गत जब प्राधानाध्यापक परीवीक्षा काल पर हो, तो प्रवन्धक दो माह 8. की लिखित सूचना देकर यादी माहका ग्राग्रिय वेतन जो कि वह प्राप्त कर रहाथा. देकर सेवा समान्त कर सकता है। इसी तरह प्रधानाध्यापक प्रवन्धक को दो माह की लिखित मूचना देकर या दो याउँ का वेतन जमा करवा कर इस इकरारनामें को तोड • सकता है ।
- परीवीक्षा काल समाप्त होने के बाद, वाक्य 8 के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक न तो इकरार-नामा समाप्ति की मूचना ही पाता है, सौर न देता ही है, तो उसकी नियक्ति वास्तविक में स्वतः स्थाई हो जायेगी।
- वास्य 7 के ब्रन्तयंत, प्रधानाच्यापक के स्थाई होने के बाद न ती प्रधानाच्यापक ब्रीर 10. न प्रबन्धक हो तीन माह की लिखित सुचना दिये विवास तीन माह का वेतन जमा कराये दिना, जो कि प्रधानाध्यापक प्राप्त कर रहा है, इकसरनामे को नहीं तोड सकेंग्रे 1 ग्रमर प्रभानाध्यापक बाक्य 8 या 10 के विकद्ध किसी भी समय इकरारनामे का सण्डन 11.
- करता है तो उसकी बकाया रक्षम जन्त करली जावेगी ग्रीर प्रबन्धक उसकी कार्यच्युत कर सकता है।
- 12. इस इकरारनामे के पक्षी की, शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त स्कूलो के व्यवहार के नियमों के लिए लागू खतों को स्वीकार करना होगा। उपरोक्त सिवित साल व दिन को दोनो पक्षों ने साधी के सम्मख लिखित हस्ताक्षर किये। हस्ताक्षर

प्रबन्ध समिति की धोर से प्रस्ताव दारा प्रदत्त प्राधिकार से निस्न की उपस्थिति में प्रस्ताक्षरित किया :---

| 9a1 ************************************ |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| साक्षी 2                                 |                    |
| 441                                      |                    |
| हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक                  | इनकी उपस्थिति मे : |
| बादी 1                                   |                    |
| पता                                      |                    |
| साक्षी 2                                 |                    |

- पता टिप्पएरे :--1. कॉलेज के लिए जहां कही भी घट्द "स्कूल" ग्राया है वहां "कांक्रेज" ह "प्रधानाष्ट्रापक" के स्थान पर "ग्राजार्य" समस्य जाय ।
  - छात्राची के सम्बन्ध में जहां कहीं भी सब्द "प्रधानाध्यापक" मामा है. 2. वहा "प्रधानाध्यापिका" समस्ता बाय ।

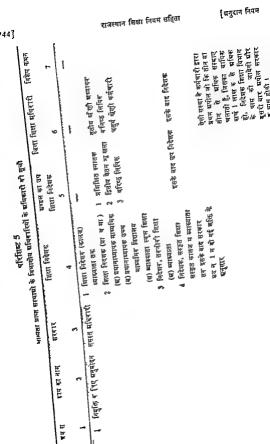

× × भनुमोदित प्रणाती के मनत-मंत प्राथमिक स्तर तक प्राथमिक विद्यालय × × के भन्तगंत माध्य-मिक स्तर तक उच्च प्राथमिक विद्यालय × ×

सहायता मनुदान समिति की भनुमोदित प्रसाखी तक व मन्य फव्यापको के पद उच्च माध्यमिक किद्यालय प्राध्यापक सस्कृत कालेज समस्त मधिकारी (कालेज) समस्त मधिकारी (स्कूल 1. क्रिक्षा निदेशक कालेज त्रथानाच्यापक/प्रधाना-ध्यापिका/माष्यमिक क समस्त मधिकार इस तक 2. निदेशक, प्राथमिक व 4. मिदेशक, सस्कृत शिक्षा राय से 50,000 तक माध्यमिक भिक्षा, 3. निदेशक, सक्तीकी व्यास्याता तक × × म्यास्याता E E सनालक की शासि के सहायता धनुदान समिति की राम से 50,000 के ऊपर के समस्त मधिकार समस्त प्रविकार समस्य भिषकार बाद के समस्क द्यधिकार

3. नए पद के लिए मनुमोदन

प्रतावतंक स्पय का भन्मोदन

7. सविधान के जिए मनुमोदन

स्तर अंचा बढाने/नये विषय

मया यम् (समसन) धोलमे के लिए बनुमोदन के लिए धनुमोधन

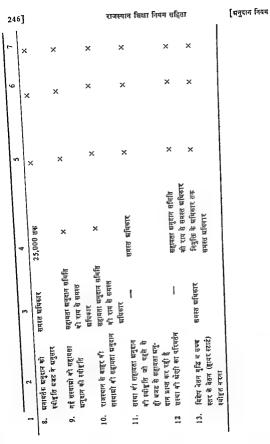

स्पट्टीकरए:--धनुदान प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयो मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के पद।<sup>1</sup> सन्दान निवास 1963 के परिणिष्ट 7 के सनसार प्राथमिक शालाओं के लिए एक भी चतुर्थ

सनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 7 के अनुसार प्राथमिक शालाओं के लिए एक भी चतुर्यं श्रेगो कर्मवारी का पद नियत नहीं है तथा साध्यमिक विद्यालय में तीन से सथिक पद मान्य नहीं है लेकिन कुछ सालाए ऐसी है जो कि 1-4-63 से पहले भी सनुदान सूची पर थी और उनमें पहले से

ही उपरोक्त सीमा से यिएक चतुर्थ क्षेत्रों कर्मबारी नियुक्त है तथा उन पर प्रमुदान भी स्वीकार किया बाता रहा है। इस सम्बन्ध मे महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा माडिट ग्राक्षेत्र होने के कलस्वरूप निम्न

निर्मुत लिया गया जिसे लागू करने के लिए तत्काल कार्यवाही खुरू कर दी जावे:—
(1) जिन माध्यप्रिक ज्ञालाओं में 1-4-63 से पहले से सीन से स्थिक चतुर्थ अँगी कर्मचारी नियुक्त है तथा जिनके बारे में विभाग की विशिष्ट स्वीकृति 1-4-63 के बाद नहीं सी

गई है उन पर दिनाक 1-4-63 के धनुदान स्वीकार नहीं किया जायगा।
(2) जिन प्राथिमक श्रांताओं में 1-4-63 से पूर्व एक से अधिक चतुर्ध श्रेष्ठी कर्मचारी

नियुक्त थे उन पर भी दिशक 1-4-68 से धनुवान नहीं विया जायगा।

(3) जो प्राथमिक शालाए 1-4-63 से या उसके बाद में धनुवान सुवी पर पाई है उनमें घरवें धरेशों कर्मवारों का एक भी पह दिनाक 1-4-68 से मनवान हेत नाग्य नहीं

किया जायना । प्रत: सम्बन्धिय प्रतिहस्ताक्षरकर्ता घषिकारी घपने प्रधीनस्य साध्यमिक व प्राविक्त वासाधी कं चतुर्व श्रेगी कर्मचारियो के पदो की जाव करके दिनाक 1-4-68 से सस्वानुसार प्रधिक होने वाले पदो का स्वीया दिनाक 29-2-68 तक इस कार्यालय को पेक करने की घयनस्य करतें कि क्या

इस परिपत्र की प्राप्ति रसीद भेजें।

स्पटोकरए:--प्राथमिक विद्यालय में चतुर्थं श्रीणी कर्मचारी नहीं? फनवान नियम 1963 के परिविद्य 7 के खनसार आयमिक कालाओं के लिए एक भी पर

मिक सामाध्यो के लिये चतुर्ण श्रीशो कमें चारियों के पदो पर सनुदार दिया गया घर पर पेखा सावेद वन कर जनसेका त्रामित के समक्ष प्रस्तुत हुया बीर उस प्रसत में राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार विभाग को ऐसे भुगतान को यसूती करना सम्भव नहीं होगा। सत: इस कार्यालय के परिषण सदया ईबीसी/एड/ए/16007/50/67 दिनाक 7-1-68 के

चत्र्यं भे एति वर्मचारी का पद निर्धारित नहीं होने के कारण विभाग द्वारा विगत वर्षों में जो प्राय-

मतः इस कार्यालय के परिषत्र सख्या ईडीवी/एड/ए/16007/50/67 दिनाक 7-1-68 के मिसलप में मूचिव किया जाता है कि सावर्तक सनुवान 69-70 में किसी भी प्राथमिक साला से बनुष् भें शो कर्मचार्र का कोई पद स्थीकार नहीं किया जा सकेया। सतः इस विन्दु पर विभाग से मनावस्यक पनाचार नहीं किया जाते।

स्पट्टोकरएः-पूर्व कार्यरत चतुर्थ श्रेशो कर्मचारी<sup>3</sup> ।

सभीधित प्रमुदान नियम लागू होने के पूर्व में जिन प्राथमिक विद्यालयों ने बतुर्व धे ली कर्म-चारी नियुक्त कर रखें चे उन पर किया जाने वाला व्यव मान्य कर दिया जाब जब तक कि वे सेवा नियुक्त हो, त्यान पत्र वें या सेवा से हटावें जाय ऐने बर्तमान कर्मचारियों के बाद में उन पदो ना

त्रमाक . ईडीवी/एड/ए/16007/50/67 दिनाक 5-2-1968 ।

ईडीबो/एड/ए/16007/बो-2/69-70 दिनाक 10-2-70 ।

3. एक. 5 (बी)(24) एक्यू सेल-6/67 दिनाक 4 जून, 1970।

248]

3.

बिनुदान नियम

स्पष्टीकरहा:-प्राथमिक शालाग्रों मे चतुर्थ श्रे शी कर्मचारी के वेतन पर प्रनृदान1।

इस विभाग के सम सख्यक भादेश दिनाक 4-6-70 के अभ मे निर्देशानुसार लेख है कि राज्यपाल महोदय ने ऐसे कर्मचारियो जिनको नियुक्ति सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयो मे 1-4-63 के बाद परन्त राज्यादेश 4-6-70 के जारी होने से पूर्व की गई थी के बैतन को प्रमुदान हेल मान्य समभने हेत् धपनी स्वीकृति प्रदान करदी है।

राजस्यान शिक्षा नियम सहिता

इस स्वीकृति हेत् विश्व विभाग ने भ्रपनी सहमित उनके पृष्ठाकन स 29925 दिनाक 23-6-73 द्वारा प्रदान करदी है।

स्पट्टीकरण:-चतुर्थं श्रेणी कर्मचारियो का धनुमोदन ।

पूर्व स्थाई मादेश सस्या 4/72 कमारू शिविसा/मन्/ए/16007/28/72-73 दिनाक 12-5-72

एव स्याई प्रादेश सस्या 6/72 जमाक शिविरा/प्रनु'ए/16007/72-73 दिनाक 17-5-72 मे चतुर्प

धें शी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पर विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता की शर्त लगाई थी।

बाद में इस कार्यालय के परिपत्र सस्या शिविरा/बन/बी/16002/75-76/54 दिनाक 22-5-76 मे

यद शिथिलन दिया गया था कि चतुर्थ श्रेणी कमेचारी की नियुक्ति हेत चयन समिति की बैठक

बलाने की प्रावश्यकता प्रव नहीं होगी धौर केवल नियोजन कार्यालय से प्राप्त प्राशािषयों की सुची

में से ही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकेगा।

उपरोक्त स्थाई झादेश एव परिपत्रों के उपरात भी संस्थाओं ने च श्रों का की नियुक्ति का ग्रानु-मोदन विभाग से करवाने के मामले मे बनुदान नियमों में प्रावधान नहीं होने की विना शिथिलन

चाहा है। इस बिन्दू पर निचार करने के बाद कि चत्यें थें गी कर्मचारियों के लिए योग्यता का कोई तिषरिया नहीं है और विभागीय धनुमीदन केवल भीपवारिकता है ग्रतः उक्त प्रनावश्यक पत्राचार को रोकने हेत स्थाई प्रादेश 4/72 एवं 6/72 में चतुर्थ थेंगी कर्मचारियों की नियुक्ति के विभागीय

प्रतमोदन की शर्त को श्रव हटाया जाता है एव यह स्पष्ट आदेश दिये जाते है कि भविष्य मे ऐसी नियक्तियो का विभागीय प्रतुमीदन प्रनावश्यक नहीं होगा किन्तु चयनित प्राशायीं का नियोजन कार्या-लय से निर्दिष्ट होना जरूरी होगा भीर नियुक्ति आदेश की प्रति निरेक्षालय तथा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता

ग्राधिकारी को ढाक प्रमाश पत्र के शस्तगंत तत्काल भेजनी श्रानवार्य होगी। स्पटीकरण:-सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयो के लिपिको के पदी का प्रमुदान निवमी में प्रावधान<sup>3</sup>।

निर्देशानसार तेल है कि जिन 83 सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक में एक किन्छ लिपिक शिक्षा विभाग के अनुदान नियम लागू होने के पश्चात भी चले था रहे हैं एवं जिम पर शिक्षा विभाग अनुदान स्वीकार भी करता आया है. कि दिनाक 30 जून 1973 तक नियमित करने की राज्यपाल महोदय की स्थीकृति प्रदान की जाती है। इस ग्रवधि के पश्चात किसी भी

परिस्थिति में स्वीकृति नहीं दी जा सकेंगी एवं धनुदान नियमानुसार ही दिया जायगा।

यह स्वीकृति विसा विभाग की सहमति से जो कि उनके अन्तविभागीय सख्या 371/विस/ध्यय/ 1/73 द्वारा प्राप्त की मयी है, जारी की जाती है।

शिवरा/प्रन/ए/17906/परि/76-77 दिनाक 12-10-76 । 2. प. स 5 (ही)(24) शिक्षा/6/67 दिनाक 29 जुन, 1973 । <sub>\</sub> 1. प. स. 5(डी)(24) शिक्षा/6/67 दिनाक 29 जन, 1973 ।

दान नियम]

स्पब्टोकरण —श्रतिरिक्त पद हेतु माम1 ।

प्रमुदान प्राप्त सस्थायो द्वारा समय समय समय स्वित्तिक कमसारियो हेतु माग की जाती है। वस्य मे प्रतित्कि स्टाफ की माग माह सप्नेल में निम्माकित परिएत्र में भरकर भेजी जाय ताकि भागीय वार्षिक सजट में उचित प्राथमान की माग वित्त विभाग को प्रस्तुत की जा सक। जो सस्था । मई तक यह माग प्रस्तुत नहीं करेगी उस की माग पर वस के मध्य म विचार नहीं किया । यग 17-78 की माग हेतु प्रायना पत्र दिनोक 30 5 76 तक इस कार्यात्य में प्राप्त हो । ते चाहिए एवं सविद्य में ऐसी माग प्रतिवय प्रमुल के सन्त चक प्राप्त हो लांनी चाहिए। माग पत्र तिवस्तावर कहा मान की वाहिए। माग पत्र तिवस्तावर कहा प्रस्तुत में ऐसी माग प्रतिवय प्रमुल के सन्त चक प्राप्त हो जांनी चाहिए। माग पत्र तिवस्तावर कही प्राप्त में प्राप्त हो ।

1 सरधाकानाम <sup>००</sup>

2 सस्या स्तर जिसके लिए धनुदान मिल रहा है

3 प्रतिशत जिस पर सस्या को सनुदान मिल रहा है

4 बजट मीपक जिसके ग्रातगत प्रावधान करना है

- 5 वतमान कृत पद कडर वाईन (विस पर अनुदान मिल रहा है)
  - ग्रितिरिक्त पद जो चाहिये कडर चाईज
  - 7 किस घाधार पर मागकी जा रही है
  - 8 छात्रो की सस्था गत वय एव चालू वय म एव कक्षा वग के अनुसार\_\_\_\_\_,
  - 9 इस्तिरिक्त पदो का वय भर का व्यय क्षया
    - (1) वेतन
      - (2) महगाई भत्ता ग्रादि
      - (3) कृत व्यय
      - (4) धनुदान राशि
- 10 प्रतिहस्ताक्षर कर्ता विषकारी की विभागपा प्रतिहस्ताक्षर कर्ता विषकारी

सस्था व्यवस्थापक

स्पद्धीकराम -- प्रतिरिक्त पद हेतु छात्र सस्या<sup>2</sup>

इस कार्यालय के यूब परिषय सक्या जिविदा/मनु/डी/17006/76/77 दिनाक 3-5-76 मे मनुदान प्राप्त सस्यायों के लिये मितिरिक वयो के प्राथना पत्र प्रस्तुत करन सम्ब थी प्रीक्ष्यामा के निर्मेश विद्यालय के निर्मेश के सिवाल कि निर्मेश के साथ निर्मारिक प्रायता वय के यम स ह के प्रस्तात खात्रों की दस्या पत वय एव बालू वय की सस्याओं स मायो जाती रही है। सनेक सस्यार्थ स्वाल के प्रस्तात के प्रताह के स्वाल के स्वाल के स्वाल के स्वाल के स्वाल के स्वाल स्

स्पट्टीकरण - मनुदान प्राप्त सस्यामा म मध्यापन एव मा मनिरिक्त पद

समस्त मनुगन प्राप्त शिक्षश् संस्थामा तथा प्रतिहस्ताक्षारको स्रथिकारियो का प्यान दन कार्यालय क परिषत्र जमारू इंडीबी/एड/ए/16007/111/74 दिनाक 4-9~71 वी घोर मार्श्यत

शिविसा/प्रन/डो/17906/76-77 दिनाक 3 5 76 ।

2 (प्रमाक-शिवरा/मनु ए/17907/78 79/103 दिनाव 15 माच 1979)

3 (त्रमाक ईडीवी/एड/ए/16007/23/72-73 दिनाक 9-5-72)

किया जाता है कि विनय में निर्वेश किए यह थे कि अध्यापक एव अन्य प्रतिरिक्त पर स्वीव्रः करने सम्बन्धी अरूरत एक निर्वारित समय में भेजे लेकिन इस धोर कोई प्यान न देकर एं अरूरत एक मेंजे में । जिन पर कार्मवाही करना न तो उचित या धोर न है समसाभाव और प्रन्य कारएवंश इन पर विचार किया जा सका। प्रतः इस सन प्रभाव 72-7 एव भविष्य के तिए यह अर्थित विशे जाते हैं कि समस्त सस्याए प्रयेत विद्यालय में खात सस्य के बढ़ोतरी के फलस्वरूप तथा प्रतिरिक्त वर्ष खोषने की विज्ञाभीय प्रमुपति प्राप्त करने पर स्वाक के प्रतिरिक्त पदी की मान के प्रस्ताव प्रयोक सन्य कि आपना अपनित्र प्रतिरिक्त प्रतिरिक्त परी की मान के प्रस्ताव प्रयोक सन्य के भाइ समस्य के मृत्त तक प्रतिरुक्त स्वर्य को स्वर्य अपने के मान के मृत्त तक प्रतिरुक्त सरकर्ता स्विकारी के कार्याव्य में अरूरत करी प्रयोग कि शक्षा सम्य एक जुलाई से मुक्त होता है। प्रतः प्रतिरिक्त परी की मान के प्रता करा कार्य समाय हो जाता है। प्रतः प्रतिरिक्त परी की मान के प्रता तक खानी स्वर्य स्वर्य की स्वर्य प्रविद्वार स्वर्य की स्वर्य के स्वर्य की स्वर्य स्वर्य की 
सारे प्रकारणों की जाय कर प्रवनी जीवत तथा विस्तृत प्रशिज्ञणा इस कार्यालय को दो नार प्रवीद प्रवद्भार तक प्रवच्य प्रश्तुत करेंगे लाकि ऐसे प्रकरण एक बार में ही तथ किये जा सकें प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रथिकारी प्रकरणों को प्रवन-प्रवन तथा दुक्डों में भेजेंगे लेकिन ध्रवद्भार के प्रश्त तक भेजे जा सकेंगे। लाकि ऐसे प्रकरणों पर सन्ध्य पर जीवत कार्यवाही की जासके प्रीर प्रनित्तम क्य से इस विषय के प्रकरण नवस्वर तक निषदाये जा सके। उक्त तिथि के बाद किसी भी

परिशिष्ट 4 के ऋम स. 4 के अनुसार होगे। प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रधिकारी प्रपने जिले के ऐरे

मन्तिम रूप से इस विषय के प्रकरण नवस्वर तक निपटाये जा सके। उक्त तिथि के सस्या के ऐसे प्रकरणो पर विचार नहीं किया जावेगा। स्फटीकरण:—धनुदान प्राप्त सस्याधों के सम्यापको की नियुक्तिया सनुमोदन<sup>2</sup>

ऐसा देखने को सागा है कि समुदान प्राप्त सस्थाओं से सब्दारकों की नियुक्ति के प्रतेक मामले बहुधा भूएँग प्राप्त होते हैं। सभीकृत्व प्रीधकारी या तो सत्याओं के मूल पन सत्तान कर देते हैं। या उनके द्वारा नियुक्त स्थक्ति के कार्यालय सादेश की प्रति सलान कर दर कार्यालय को समुमति देते हैं। प्रत्य देते हैं। इस तरह से प्राप्त हुए पन्नो मे सनेक किन्ताइया उपस्थित होती हैं। कत्वस्वक्य सूचना के सभाव में पुनः इस कार्यालय से या तो पूछा जाता है या मामला लीटाया जाता है। इससे सनावयक पन स्पत्तादार से सन्य नष्ट होता है। सतः भविस्थ मे पूनः समानों में सीम्रता लाने हेतु निम्न निर्वेश प्रसारित किये जाते हैं, जिनके प्राधार पर मामले इस कार्यालय में प्रस्ता निया करें।—

नियुक्ति नियोजन कार्यालय द्वारा भेजे यये प्रार्थियों में से की गई है या विज्ञापन डारा
की गई है।

भी गई है।

2. नियुक्ति के लिए कितने प्रार्थी साक्षास्कार के लिए क्षाये उनकी पूरी सुची सब पूर्ण

योग्यता, कार्य यनुभव एवं मन्य विवरता ।

3. सत्या की व्यवस्थापन समिति द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव एवं चयन समिति के सदस्यों का त्राम भी लिया आवे। यह देखा जावे कि चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि की हैसियत से कोई स्थितकारी अधिकारी अधिकारी देखा प्रवास निर्मेष

गये कर्मचारी के मामलों को बहुए। न किया जाये । ४. प्रत्येक नितृतिक पर, सक्या से निवास्ति प्रपत्र में मूचता प्राप्त की जाये जिससे, कर्मचारी का नाम, जन्म तिथि, योग्यता, पूर्ण चलुभव, निपृत्तिक का पर, नेतन मध्येवत शूखमा नितृतिक तिथि रिक्त क्यान की उपलक्षिय । निवासिक प्रपत्र का नमना सलाम है।

<sup>1. (</sup>कमाक:-- ईवीडी/एड/एफ/16007/71 दिनाक 7-9-74)

- 5. प्रध्यापको की ज्यादातर नियुक्तिया जुलाई ब्रोर घगस्त के दीच मे होती है, प्रत भी सक्वाघो से प्राप्त सामले एक स्टेटमेन्ट में दर्ज करके उक्त पूर्ण विवरण सहित एक साघ क्ष कार्यालय मे 31 प्रगस्त के बाद मे भेजे जातें। विशेष मामले पहले भेजे जा सकते हैं।
- 6. फर्मचारी के स्वान पत्र के कारला हुए रिक्त स्थान पर नियुक्ति का विजेग रूप से घ्यान रखते हुए यह प्रमाणित किया जाये कि स्थान पत्र देने वाला व्यक्ति विना किसी दवान पा में में लिये गये स्थान पत्र के कारला छोडकर नहीं मया है। त्याम पत्र देने की तिथि और उसके नत्यानुसार नोटिस समय का वेलन देने की विशेषक्रित विनिष्ठ में प्रमान में टिप्पणी होता अरूरी है।
- 7, जिस विषय के प्रध्यायक पद का रिक्त स्थान हुमाहै, उसी विषय के दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति का मामला दिकारार्थ भेजा जाये।

| स्कूल का नाम                            | थयन समिति के<br>सदस्यों का नाम                                                    | िक्त पद मय<br>वेतन ग्रु खला | साक्षास्कार में<br>बुलाये गये क्य-<br>क्तियों के क्या-<br>नुसार नाम |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 `                                     | 2                                                                                 | 3                           | 4                                                                   |
| चमन किमे गये<br>व्यक्तिकानाम            | जन्म तिथि                                                                         | योग्यतापूर्ण<br>धनुभव       | नियुक्ति तिथि                                                       |
| 5                                       | 6                                                                                 | 7                           | 8                                                                   |
| वतन मय<br>न्यूथना                       | रिक्त स्थान की उपलब्धि<br>के कारण्यास्य<br>सेवानिवृत्त/सेवा समाप्ति<br>स्थान पत्र | स्याग प<br>मे दुर्व         | त्र पर हुए रिक्त स्थान<br>नियोजित कर्मवारी<br>कानाम                 |
| 9                                       | 10                                                                                |                             | 11                                                                  |
| क्या वह सस्था से स्मान पत्र देकर गया है |                                                                                   |                             | डिप्यसी ,                                                           |
| 17                                      | 1                                                                                 |                             | 13                                                                  |

# स्पट्टीकरण-नियुक्ति धनुमोदन हेतु प्रधिकारी1

समस्त प्रमुशान प्राप्त फिक्षण संस्थाधो तथा प्रतिहरुताधरकर्ता प्रिषेशा के क्यान इस कार्यानय के परितन कार्याक हंदीनी/एड/एक/16007/76 दिनांक 7-9-71 की घोर प्राक्षित किया जाता है जिसके संस्थान वह निवेदन किया गया था कि प्रध्यावको संया धन्य स्टाफ की निवृत्ति का विभागीय प्रमुशादन लेना आवश्यक है वो केवल प्रधासनिक विन्दु से ही पावश्यक नही है प्राप्त पृत्रान निवम 1963 के परिश्चिट-5 (थाय) की पालना के लिए भी प्रावश्यक है। लेकिन 70-71 के प्रमुशान निवम 1963 के परिश्चिट-5 (थाय) की पालना के लिए भी प्रावश्यक है। लेकिन 70-71 के प्रमुशान प्रधान प्रथान के भित्रतीकरण की वाच करते समय यह पाया गया है कि प्रमेक मस्याधी द्वारा प्रध्यक्त से प्रवासन परितन की निव्यक्ति की निव्यक्ति की विभागीय प्रमुगोदन अस्त नहीं किया है जो प्रवासनीय है। प्रतः यह पुनः प्रारंग दिये जाते हैं कि जपनोक्त परियन में दिये पर्य निव्यक्ति की प्रमुश्तन की आये। इस धादेश निव्यक्ति करना सस्याधों के सन 72-73 तथा प्रविद्य में ऐसी निवृत्तिको पर राजनीय प्रमुशन स्वीद्वन नहीं किया बोबना। निवृत्तिक के प्रमुशन के समस्य प्रसंत स्वीद्वन नहीं किया बोबना। निवृत्तिक के प्रमुशन के सन्दर्भन के सन

<sup>1. (</sup>क्रमांक ईडीबी/एड/एए/16007/28/72-73 दिलाक 12-5-72)

252] राजस्थान शिक्षा नियम सहिता श्चिमदान नियम

ग्रधिकारी ग्रनदान नियम 1963 के परिशिष्ट पाच के ग्रनसार होने जो निम्न प्रकार से है:---वरिष्ठ अध्यापक एव उससे उच्च पद पर निवृक्त अध्यापको की निवृक्ति । विदेशक --- !

शोध अधिकारी, सहायक अन्य विशेष शे शी की निवृक्ति ।

सयक्त निदेशक (महिला)/डिसीय ग्रेड बध्यापक तथा वरिष्ठ उपनिदेश ।

लिपिक विवासय तिरीक्षक/कवा

ततीय श्रेसी ग्रध्यापक, कतिषठ लिपिक तथा बतर्प विकासम्बद्धाः विक्रीसिक्या श्रीमी कमचारी

निवृत्ति सम्बन्धी सचना सस्या द्वारा निम्नलिखित प्रयत्र स प्रतिहरनाक्षरकर्ती प्रधिकारी के कार्यालय म नियक्ति के 15 दिन के मीनर-भीतर प्रस्तत करेंगे छौर प्रतिहस्ताक्षरकर्ती छविकारी प्रकरण की जाब कर सक्षम अधिकारी के कार्यालय में एक पक्ष के भीवर भीतर प्रश्तत करेंगे।

स्वादीकराम--परिवोक्षा व स्थापीकरणा

विभाग के ध्यान म लाया गया है कि प्राय प्रमुदान प्राप्त सस्थाध्यो के ध्यवस्थापक प्रपत्ते कर्मचारियों को एक वर्ष की नियुक्ति देते हैं तथा सत्र की समाध्ति के दिन विना कारण बताये सेवा

मुक्त कर दत है या एक माह का नोटिस देकर पद से हटा दने हैं। ऐसा वे सम्भवत्वा प्रीध्मावकाश का बेतन बचान हतु करन हैं। कुछ मस्यामें भ्रगते सत्र मं भी पून उन्हें सवा मं रख लेती हैं। भ्रकारण सवामवत हान स प्रध्यापकों म ग्रस-नीय होना स्वामादिक है, क्योंकि व ग्रीय्मावकाण के वेतन से अचित रहत हैं तथा उन्हें पिछले वर्ष की सबा का साथ आये के वर्ष म नहीं मिलता। समस्त सस्या व्यवस्थापको को ग्रादेश दिया जाता है कि रिक्त पदा पर नियुक्तिया एक वर्ष के परिवीक्षावाल पर हो एव वय उपरान्त नियुक्ति स्थाईकरण के आदेश प्रमारित कर इस विभाग को सचित किया जाव । परिवीक्षाकाल की समास्ति पर केवल वे ही ब्यक्ति सेवा सक्त किये जा सकते है

का या ता स्वानावन्त रिक्त पद पर नियक्त किय गये हा अथवा जिनका कार्य एव व्यवहार सन्तीय-क्रमण न रहा हो जिन स्थितियों का कार्य स्थावहार सन्तोपजनक न हा उन्हें नियमानसार नारण बताकर मीटिस दिया जाना चाहिए तथा व्यवस्थापक समिति की जिस बैठक में ऐसे व्यक्तियों की

सवा मक्त करन का निल्य तिया जावे उसमे विभागीय प्रतिनिधि को बुनाना प्रावश्यक है। निम्हिन के समय नियुक्ति सम्बन्धी इस कार्यालय परिपत्र ईडीबी/एड/एफ/16007/76 दिनाक 7-9-71 वर पर्यात पालन करना सावस्थक है। इस बादेश की ब्रवहलना अरने पर निर्माणया प्रतियामित समभी जावेगी एव उनके बतन की राशि पर अनुदान नहीं दिया जायेगा। विद्यालय निरीक्षक कृपया देखेंगे कि इन भादेशों का पालन उचित प्रकार से हो रहा है तथा

ग्रध्यापकी का ग्रनावश्यक रूप से सेवामुक्त नहीं किया गया है और काई सक्ष्या इन नियमी का समिवन पालन नहीं करेगी तो उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है तथा प्रनदान कम या बन्द किया जा सकता है।

स्पारीकरण – घोष्पकान का वेतन<sup>8</sup>

स्याई ब्रादेश स 10/72 मैं यह निर्शेय प्रसारित किया गया था कि नियोजन कार्यालय से प्रशिक्षित प्रध्यापक उपलब्ध न होने की स्थिति म चयन समिति द्वारा चयनित सप्रशिक्षित प्रध्यापक

कनाम जिविसा/ईवीडी/एड/एम/16007/35/72-73 दिनाम 17-5-1972 1 t

विविद्या/बन/ए/17907/75/77-78 दिनांक 29-10-77 । 2

की नियुक्ति केवल एक शैक्षाणिक सन के लिये ही की जाने तथा यदि 31 दिसम्बर से पूर्व नियुक्ति हुई हो तो सस्या ऐसे भ्रष्यापको को ग्रीष्मावकाण का वेतन देगी। ग्रब राजस्थान सेवा नियम के नियम 97 के नीचे दिये गये निर्णय राजाज्ञा स. एफ 1 (22) एफ डी (यूप-2)/75 दिनाक 9-6-75 द्वारा संशोधन करना ग्रनिवार्य हो गया है। ग्रतः स्थाई ग्रादेश 10/72 में निम्न संशोधन किये जाते है:---

- ग्रादेश के ग्रमुच्छेद 2 की लाईन 5 मे शब्द 'नियुक्ति कैवल एक शैक्षणिक सत्र के लिये ही की जावे के बाट विराम (1) का चिन्ह लगाया जावे ।
- सन्देहेद 2 में लाइन 5 में मध्द तथा यदि नियुक्ति 31 दिसम्बर "" व उसके आगे 2. की सभी लाइने विलोपित करते हुए उनके स्थान पर निम्न प्रविष्टि की जावे :

"के ग्रध्यायक जिनकी नियक्ति रिक्त पद पर सक्षम ग्रधिकारी द्वारा मान्य है एवं जिन्हे 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व नियक्त किया गया है ग्रीव्म प्रवकाश का वेतन मान्य होगा वशतें कि उस पद पर ग्रन्थ किसी कर्मचारी द्वारा ग्रीध्मावकाश का वेतन मही उठाया गया हो भीर ऐसे कमंचारी ने उस वद पर भागामी सन मे शाला खलने के एक माह के भीतर-भीतर कार्य ग्रहरा कर लिया ही तथा वह आगामी सत्र में माह दिसम्बर तक कार्यरत रहे ।

स्पट्टीकरता:-- प्रनुदान प्राप्त सस्थाको मे ब्रध्यापको की नियुक्ति!

ग्रमदान प्रार्थना पत्रो की जाच करते समय प्राय: यह देखी गया है कि ग्रनुदान प्राप्त विद्यालयो मे ब्रप्रशिक्षित बन्धापको की नियुक्तिया की जाती हैं और विभाग द्वारी समय समय पर प्रसारित मादेशों की मबहेलना की जाती है। समस्त धनदान प्राप्त सस्यामों को नव नियुक्ति के हेत् विभागीय मादेश दिनाक 9-7-69 का पूर्णतः पालन करना एव नियुक्ति का मनुमोदन सक्षम विभागीय मान-कारी द्वारा प्राप्त करना धावश्यक है। बिना अनुभोदन प्राप्त नियुक्तिया अनियमित समभी जानेगी एवं इस प्रकार नियुक्त सधिकारियों के वेतन ध्यय पर अनुदान नहीं दिया जावेगा। प्रशिक्षित सध्यापक की नियुक्ति रिक्त पदो हेतु दैनिक समाचार पत्रों से विज्ञापन दिये जायें साथ ही इस हेतु पूर्व विवरण नियोजन कार्यालय को देकर उनके नाम माने जावें। प्राप्त प्रार्थता पत्र का विवरण सलग्न प्रपत्र मे तैयार किया जावे। चयन समिति का गठन किया जावे जिसमे एक विभागीय ध्रधिकारी प्रवश्य सम्मिलित हो जिस हेतु बादेश कमाक ईवीडी/एड/एफ/16007/28/71-72 दिनाक 12-5-72 हारा सूचित किया जा चुका है। चयन विवरण पत्र अनुमोदन सक्षम अधिकारी को पद पर सम्भालन की तिथि के दो माह भीतर प्रस्तत किया जावे। ग्रगर इस दो माह की ग्रविध मे चयन विवर्ण पर प्रस्तुत नहीं किया गया तो ऐसे पदी पर अनुदान देने में कठिनाई होगी। प्रप्रशिक्षित अध्यापको नी मस्याई नियुक्ति नियोजन कार्यालय द्वारा धनुपलविध प्रमाख पत्र प्राप्त होने पर ही की जावे। इस् सम्बन्ध में निम्न रिकार्ड रखना धावश्यक होगा :---

- नियोजन धाधकारी को भेजे वये पत्र की प्रतिलिपि। (**a**)
- नियोजन भ्रधिकारी से प्राप्त उत्तर की प्रति । (ख)
- साक्षारकार हेन मेजे गये नियन्त्रसा पत्र की प्रति । (4)
- प्राधी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एत । (**घ**)
  - चयन समिति के सदस्यों की नामावली । (X) (∀)
- चयन समिति की बैठक में उपस्थित विभागीय ग्रीमकारी का नाम एवं पद । (평) चयत एव मूल्याकन विवर्ण पत्र ।

| 254]                                                                                                                                       | राजस्थान शिक्षा                                                                                                                                             | l] राजस्थान शिक्षा नियम सहिता [श्रनुदान नियम                                                |                                     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                            | नियुक्ति हेतु व्यक्तियों का च                                                                                                                               | यन विवरसा पत्र                                                                              |                                     |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| प्रार्थी का नाम (इसमें<br>समस्त प्रावेदन कर्तायी<br>के नाम श्रक्ति किये<br>जायेंगे)                                                        | पद जिसके हेतु संझात्कार<br>के लिए बुलाया गया                                                                                                                | योग्यता<br>ग्रैक्षशिक/<br>प्रश्नैक्षशिक<br>(इसमे श्रेशी व<br>प्रतिश्वत सक<br>निश्चे जार्वे) | घ्रतुभव                             | चयन समिति<br>द्वारा दिये<br>गये भक |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                           | 3                                                                                           | 4                                   | ŝ                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| स्पव्डोकरणः—ि<br>सहायता प्राप्त वि<br>के स्याई प्रावेश सः 6-<br>प्रन्तगंत प्रसारित किये ग<br>सभी पदो की नियुक्तिये<br>स्पदीकरणः—नियुक्तिये | के लिए विज्ञापन <sup>2</sup>                                                                                                                                | क्त सम्बन्धित विस्तृत<br>6007/36/72–73<br>साथ साथ सहायत                                     | निर्देशन जं<br>दिनाक ।<br>प्राप्त स | .7–5–72 के<br>स्थाम्रोमेमस्य       |  |  |  |  |  |  |  |
| धनुदान प्राप्त स<br>पत्र में ग्रध्यापको तथा<br>ग्रवस्य दी जाए:—                                                                            | त्याधो को झादेश दिया जाता है<br>मान्य कर्मचारियो के पदो हेतु वि                                                                                             | कि किसी भी दैनिक<br>बहापन प्रकाशित क                                                        | हयासाप्त<br>रते समय                 | हिक समाचार<br>निम्म सूचनाए         |  |  |  |  |  |  |  |
| (ग) पदकी वे<br>(घ) पदहेतुः<br>विज्ञापन व्ययप                                                                                               | ाम<br>पिक्षित योग्यताए मैक्षणिक एव<br>तन म्ट्र बला<br>पिक्षित प्रनुभव यो प्रन्य योग्यता<br>र प्रनुदान स्वीकृति हेतु निम्न प्र<br>की कतरन जिसमें समाबार पत्र | । सम्बन्धी सूचना, य<br>माल प्रस्तुत किया र                                                  | वावेः                               | ,                                  |  |  |  |  |  |  |  |

 प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत विषय की राजपत्रित प्रधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतितिपि । (स) प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत विषत्र की राजपत्रित प्रथिकारी द्वारा संस्थापित प्रतिलिपि । यह भी मावश्यक है कि विज्ञापन दी ऐसे समाचार पत्रों में दिए जाए जो परिचालन के माधार

पर राज्य स्तरीय रूप में जाए। राशि पर भनुदान स्वीकृत करना सम्भव नहीं होगा।

उपरोक्त निर्देशन की धबहेलना या धनुपालना के ग्रभाव मे विज्ञापन मद मे व्यय की गई स्पट्टोकरण :--भ्रीरम भवकाश का वेतन व नव नियुक्ति<sup>3</sup> भनदान नियम 1963 धारा 3(14) के बन्तर्गत केवल प्रशिक्षित धध्यापको को मनदान प्राप्त सस्यामी में स्वाई रूप से नियुक्ति करने का प्रावधान है। इस कार्यालय के परिपत्र ईवीडी/एड/ए/

क्रमात-ईबोडो/एप/एड/16007/92/72-73/49 दिनाक 25-5-72

%माक-ईबोडो,एड/एफ/16007/71-72 दिनाक 31-7-72 कमारू-ईबीडो/एड/ए/16011/72-73 दिनाक 10-8-72

١.

16007/238/67 दिनांक 11-7-69 द्वारा ब्रप्तचिक्तित घट्यापक जो दिनाक 1-1-69 तक नियोजित किये जा चुके थे उन्हें प्रामाभी तीन वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर ही उनके वेतन व्यय पर प्रनुदान देय था तथा इस कार्यात्म के समस्वयक परिषक दिनाक 17-1-70 द्वारा प्रनुदान प्राप्त सस्याधी में नियोजन हेतु प्रचिक्तित प्रध्यापकों भी उपनिष्य की कठनारियों को घ्यान में रखते हुए एक साल से कम प्रावारी वाले करनों की विकास सस्याधों में प्रश्राचित अध्यापकों की नियुक्ति का प्राप्त में की नियुक्ति का प्राप्त की नियुक्ति की नियुक्ति का प्राप्त करने की नियुक्ति की नियुक्ति का प्राप्त की नियुक्ति का प्राप्त करने की नियुक्ति की नियुक्

धव विभाग ने यह निर्मुख लिया है कि धनुषान प्राप्त शिक्षण संस्थामों में प्रध्यापको की निर्मुक्त विभागीय स्थाई मारेश 6/72 दिवाक 17-5-72 की धनुषानता करते हुए की जावे । नये संक्षिप्त स्था में स्थान्य एको से घष्यापक पदो हुन विकायन प्रकाशित करने तथा नियोजन कार्याच्य से भी प्रतिक्षित प्रध्यापक उपलक्ष्य न होने की स्थिति में यसन समिति द्वारा वयनित साधित प्रध्यापक की निर्मुक्त केवल एक शैक्षणिक सन्त के लिये ही की जावे तथा यदि निर्मुक्त 31 दिसम्बर के पूर्व विधि की हो तथे साथ स्था होरा व्यक्ति प्रध्यापक की निर्मुक्त केवल एक शैक्षणिक सन के लिये ही की जावे तथा यदि निर्मुक्त 31 दिसम्बर के पूर्व विधि की हो तो सस्था द्वारा ऐते प्रध्यापको की श्रीम्माबकाश का बेतन मुगतान करनी माध्यसक है, परन्तु घष्यापक का बेता का 30 जुन को स्थवः समान्त याना योग । निर्मुक्त करने वाले प्रधिकारी द्वारा निर्मुक्त पत्र में हो इस याने का समान्त कर दिया जावे ।

विभाग द्वारा प्रसारित प्रव्यापको के प्रशिक्षण सम्बन्धी पूर्व धादेश में कोई शिविलता देना सम्बन्ध नहीं है।

स्पद्धीकरणः - चयन समिति मे विभागीय प्रतिनिधि।

विभागीय स्थाई प्रादेश स 6/72 दिनाक 17-5-72 के धनुसार प्रमुदान प्राप्त सस्याध्रो के स्वीहरू पदो पर नव नियुक्ति हेतु शस्या द्वारा अथन समिति परिव्त करना धावस्यक है। समिति में एक विभागीय प्रतिनिधि भी सम्मिति किया जावेगा विभिन्न स्तरे की सस्याध्री द्वारा निमित्त अथन समिति द्वारा विभिन्न श्रेणो की नियुक्ति हेनु निश्न विभागीय प्रविकारियो को विभागीय प्रतिनिधि नियोजित किया जाता है।

| नियुक्ति पद का नाम<br>1                                                            | संस्था का नाम<br>2                                                                         | नियोजित विभागीय स्रविकारी<br>3                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>प्रधानाचामं/प्रधानाध्यापक<br/>तथा प्रत्य पद</li> </ol>                    | शिक्षक प्रशिक्षम् महा-<br>विद्यालय                                                         | सयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (पुरुप/<br>महिला)                                                                 |
| <ol> <li>प्रधानाचार्य/प्रधानाच्यापक<br/>उच्च माध्यमिक विद्यालय</li> </ol>          | उष्च भाष्यमिक विद्यालय                                                                     | सयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (पुरुप/<br>महिला) तथा विद्यालय निरीक्षक<br>कन्या विद्यालय                         |
| 3. प्रधानाध्यापक तथा श्रोरंग-<br>भाइजिंग सेकेंटरी विशिष्ठ<br>संस्थाओं के प्रन्य पद | <ol> <li>माध्यमिक विद्यासय</li> <li>विशिष्ठ सस्याये</li> <li>केन्द्रीय कार्यालय</li> </ol> | निरोक्षका विद्यालय निरोक्षक कत्या<br>विद्यालय निरोक्षिका तथा प्रधानावाय<br>राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय |
| 4. वरिष्ठ ग्रष्यापक                                                                | उच्च माध्यमिक विद्यालय                                                                     | प्रधानाचार्यं तथा प्रधानाब्यापक<br>उच्च माध्यमिक विद्यालय                                                |
| 5 दितीय वेतन भृसला                                                                 | (1) माध्यमिक विद्यालय                                                                      | प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक                                                                             |

<sup>1.</sup> जमाक : ईबीबी/एड/ए/16011/12/72/73 दि. 16 समस्त 1972 ।

| 7 लिपिकवर्ग                                                                                                                                                                                     | सम्बन्धित सस्याये                                                                                                | विद्यालय उप निरीक्षक                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विभागीय प्रधिकारियों को<br>निम्न निर्देशन दिये जात हैं,                                                                                                                                         | इस योजना को समुवि                                                                                                | बत दग से कार्यान्यित गरने के सम्बन्ध म                                                                                                                                                                     |
| रेज के सपुक्त निदेशक, उप निदेश<br>विद्यालय की सूची बनाली जाने त<br>से विचार निमर्ग कर इन ग्रिथल                                                                                                 | क महिला/पुरुष द्वारा ध्रप<br>था क्षेत्र से सम्बन्धित<br>संस्थामों को उपरोक्त का                                  | प्रधानाध्यापक शी नव नियुक्ति हुतु प्रत्यक<br>ने रोत्र के अनुदान प्राप्त उक्व माध्यमिक<br>विद्यालय निर्शेशक, विद्यालय निरीक्षिका<br>ये हेतु प्राप्त म बोट निया आवे धीर<br>। इसकी एक प्रति इस कार्यालय को नी |
| तथा कन्या विद्यालय निरीधिका<br>संस्थामा की सूची बनाली जाने, ह<br>विद्यालय के प्रधानाचार्य की निर्म                                                                                              | द्वारा ध्रपने बधीनस्थ<br>तथा प्रत्यक सम्या के लिए<br>वित्र कर लिया जावे                                          | वी नव निमुक्ति हेतू विद्यालय निरीक्षक<br>निरीक्षणावय को समस्त प्रनृद्यान प्राप्त<br>इस काय हेतू राजकीय उच्च नाष्ट्यमिक<br>। निरीक्षणावय क समोपस्य विद्यालय<br>जित व्यक्तिरो एवं सत्या को यह मूचना          |
| द्वारा निरीक्षणालय क समस्त<br>निरीक्षिक द्वारा प्रपने प्रधीनस्य व                                                                                                                               | श्रनुदान प्राप्त संस्थामो<br>(अकीय उच्च माध्यमिक                                                                 | निरोधिका कन्या विद्यालय निरीक्षिका<br>की सूची बनासी जाबे। निरीक्षिका/<br>विद्यालय के प्रधानाकाएं/प्रधानाच्यापका<br>ध्यानाच्यापक तथा सस्या की तत्सम्बन्धित                                                  |
| 4 द्वितीय वेतन गृज्ञका<br>विद्यालय निरोधक'क्रांका विद्या<br>विद्यारा सस्याधी के जिनम विद्या<br>वनार्वी जार्वे ४ उच्च माध्यमिन<br>उप विद्यालय निरोशिका को इस<br>को तरसम्बन्धी मूचना प्रैषित की स | तय निरीक्षिका द्वारा हि<br>य बेतन भ्रष्ट बला एव प्र<br>विद्यालय क प्रधानाध्<br>कार्य हेतु नियोजित किया<br>बावे । | ाशाला सहायक की नव निपुत्ति हेर्<br>नरीक्षणालय के समस्त प्रनुदान प्राप्त<br>बोमबाता सहायन पद स्वीकृत हो, मूची<br>प्रापक एव विद्यालय उप निरोक्षक रूपा<br>जावे। सम्बन्धित सस्या तथा प्रधिकारी                 |
| प्राप्त सस्यामी की सूची बना<br>नियोजित किया जाने भीर तत्सम<br>जिस्सी विस्ता स्थापित                                                                                                             | त्री जाने तथा निद्यासय<br>वन्धी यूचना निक्षण सम्या<br>उस्याकी नव नियुक्ति च                                      | कि हेतु निरीक्षणांतय की समस्त प्रनुदान<br>धवर उप निरीक्षक की दस नाये हेतु<br>समे जो प्रेयित करदो जावे ।<br>यन समिति विभिन्न पदो हेतु साक्षास्कार<br>स्कारी का ही यन्य पदो के बयन हेतु भी                   |

श्वस्थान शिक्षा निवम सहिता

(2) उच्च प्रायमिक

विद्यासय

(3) मोन्टेसरी (4) प्रन्य वरिष्ठ सस्वाएं

सम्बन्धित सस्थाए

2

[धनुदान निवम

3

विदालय उपर मब निरीक्षक (एस

तया विद्यालय उप

विद्यालय

निरोधक

डी घाई)

256}

1

सहायक

द्यध्यापक

6 मृतीय वेतन भृ खला

ध्रध्यापक तथा प्रयोगशाला

भाषीय प्रतिनिधी माना जावेवः। अतः ग्रन्थ पदो हेतु निधीजिन अधिकारी से इस चयन समिति ो येठक मे सुम्मिलित होने हेतु पत्र व्यवहार न किया आवे।

- 7 प्रतुवान प्राप्त सस्वाधों के विषय प्रतिहस्ताक्षर कर्ता प्रिषकारी क कार्यालय से दुरस्य गरील क्षेत्र की युत्त्यम प्राप्त सस्या के ध्रव्यापक/ब्रव्याधिका तथा ध्रत्य कर्मवाध्यि के व्यय हुनु स्था के समोपस्य राजकीय उच्च गाध्यमिक विद्यालय के प्रयानाध्यापक को त्रिभागीय प्रतिनिधि नमीतित किया आवे ।
- 8 सनुदान विषय पर प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी सपने क्षेत्र की समस्त शिक्षण गब प्रन्य सस्यामा हेंचु नियोजित अधिकारियों की मूची इस कार्यालय को सितम्बर 30, 1972 सक प्रीयत करे। यह सुक्ता निम्न ययत्र में भर कर प्रीयित की जाबे

|                 | স্থন            |               |
|-----------------|-----------------|---------------|
| नियोजित भविकारी | शिक्षण सस्या का | नियुक्ति स्तर |
| का पद एवं बता   | नाम             |               |

प्रमुक्तन प्राप्त सस्यामों को घारेस दिया आता है कि सस्या द्वारा नव नियुक्ति सम्बन्धित पर व्यवहार सीधे सम्बन्धित विश्वास द्वारा ने स्वित्ति स्व व्यवहार सीधे सम्बन्धित विश्वास द्वारा ने स्वित्ति की वैठक में विभागीय प्रतिनिधि भी उपिश्विस सामान्यत्या तथा किया जावेगा जबकि प्रवन्न सिर्मित की वैठक में विभागीय प्रतिनिधि भी उपिश्विस दृश हो, प्रतः चयन समिति को वैठक की तिथि मन्वत्वी मुखना विभागीय प्रतिनिधि भी सुर्विधानुसार चयन सिर्मित को वैठक की तिथि निश्वित्त आवे। यथित कर्मचारी स्वी निश्वित्ति प्रमृत्ते प्रवन्त स्वया निया निया निया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया निया निया स्वया स्यया स्वया स्या स्वया स्

स्पद्धीकरण:-कार्यप्रसानी पर सामान्य निर्देशी

संहायता प्राप्त मिक्षम मस्थाओं (सगम) के दिनाक 4 जनवरी, 75 से 6 जनवरी, 75 सो हुए पिथिश्वान में पातित प्रत्नात सदय 2, 6, 14, 21, (प्रतिस्तक्षन) वी धीर प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्रत्न करते जा सुने निदेश हुमा है। इस भास्यय में सरनार ने यह निर्णय पिया है कि कर्मचारियों के चयन प्रीर परीस्त्रीत के जिए एक छोटी स्तिति का गठन सस्था को प्रत्न खर्मित हारा दिना जाय। इस सिपित में शिक्षा विभाग का भी एक प्रतिनिधि होगा। इस स्थान घौर परीस्त्रति सिपित की बैठक म सगर क्रिशा विभाग के प्रतिक्रिति मायय पर मूचना मिनते के वार्ड भी उनस्थित नहीं हाते हैं तो भी इस सिपित का निर्णय माया है कि जिन सत्थाया ने पूर्व में कर्मचारियों की नत्था प्रमान पर मूचने प्रतिक्र भी निर्णय कि प्राप्त होता है हों प्रति प्रकार यह भी निर्णय किया गया है कि जिन सत्थाया ने पूर्व में कर्मचारियों की नत्था प्रमान पर वी गई यदिन को विद्याणियों ने स. के क्यों हुई थी चीर न नोई स्त्रेतन प कोई भी कमी हुई थी वो ऐसी सुरत में वो घन्नान में नटीती की गई थी उसनी निरक्त पर दिया जाय। प्रतियम में क्रिती भी सस्था के कर्मचारियों में प्रतुत्त करते ना प्रवस्त्र नहीं दिया बाता है।

प्रस्तावं स 2

माध्यता प्राप्त एव मनुदान प्राप्त सार्वजनिक जिदास सम्बाधी वे द्वार विव मामलो मे प्रिशा विभाग का वर्तमान हस्तक्षेप समाप्त किया जाय ।

स. 7(6) शिक्षा/गुप-5/75 दिनाक 22 अप्रैल, 75

#### प्रस्ताव सं 🖥

धनुदान प्राप्त जिल्लाल मध्यायों में घट्यापक एवं धन्य नार्यकर्तायों की निवृक्ति के लिए विभा-मोर प्रमुगादन अन सम्बन्धी प्रतिकृष्य को हृद्याय जाय। चयन मध्यति की बैटक में विभागीय प्रमुगोदन माना ताय। निधारित खर्वाय से पूर्व मूचना दे देन पर भी चयन समिति की जिस बैटक में विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित न हो उसम संप सदस्यों द्वारा चयनित व्यक्ति को विधियत वयनित व्यक्ति स्वीराह निया जाय।

# प्रस्ताव सं 14

भ्रमुदान प्राप्त सार्वजनिक शिक्षण सस्यामो म वायरत कार्यकर्तामो को पदोन्ति के निष् विभागीय स्वीकृति मावश्यव समनी जाय ।

#### प्रस्तावस 21

निद्यालय द्वारा कई बार पूर्व नोटिस के भी स्थीहत पदो स क्टोलो कर दो जाती है जिससे सस्थामी में सामने बड़ी विकारबा जयस्थित हा जाती है। झत बहु मधियेशन माग करता है कि स्थीहत क्टोती से पूर्व सस्था का खपनी स्थित स्थाट करन था पूरा स्थसर दे तथा कटीती से पूर्व समियत समय पहिल मुखना दी जाय।

स्पटीकरण:-एव माह के लिए हुए रिक्त पद की चयन प्रतिया!

इस नार्यालय के झादेश मध्या शिविरा/अनु/डी/16022/75-76/54 दिनाक 22-3-67 के निन्दु सख्या 3 म सहायता प्राप्त मस्याधो मे एक साह के निए हुए रिक्त स्थान को भरते हुतु चयन प्रतिया प्रयाना में छूट दी नई थी। घनक सस्याधो ने इस प्रकरण म पुत्र स्पर्टीकरण चाहा है कि ऐसी निम्नुक्तियों का विभागीय अनुमोधन प्राप्त करना झायस्यक है या नहीं?

इस जिन्दु पर धन छादेश दिय जाते हैं नि छाना के धम्ययन नो दृष्टिगत रखते हुए किसी पद का प्रस्वाई तीर से एक माह नी अवधि तक के लिए भरता हो तो चयन प्रक्रिया धपनाने के साप-साय विभागिय प्रमुमोदन प्राप्त करना भी धानस्थक नहीं है लेकिन सस्था के लिए यह प्रावश्यक होगा कि यह ऐस कम्यारी के निगुक्ति प्रादेश तथा योभ्यता प्रमास-पन की प्रतिया सत्काल प्रतिहस्ताक्षर-कर्ता प्रथिकारी को भेजें 1

स्पद्धोकरणः :--परीवीक्षाकाल<sup>3</sup>

इस कार्यालय के स्वार्ड आदेश सक्या 5/72 कम स ईडीओ/एड/एक/16007/135/72-73 दिनाश 17-5-72 म सहायता प्राप्त शिक्षण सस्याजा म एक वर्ष के परीबीक्षाकाल म नियुक्त प्रस्वाई कर्मवारियों की सेवा समाप्ति क विषय म जो निदेशन पूर्व म दिए गए है उनके लिए निम्न मधोधन किया जाता है.—

मभी स्थाई कर्मचारियों की तैवायें हेतु जनने परीबीक्षणकाल की समाप्ति वर सस्या प्रवन्ध कारिएती समिति द्वारा धनुदान नियम 1963 के परिक्षिप्ट-3 धारा (1) व (8) के प्रमुतार की वार्य-वाही की जावे । प्रमुदान नियम 1963 के वरिक्षिप्ट-3 के धनुसार वरीबीक्षण काल एक वर्षे से कम तथा दो वर्षे से धिषक नहीं माना जा सकता है यदि नियुक्ति दम अधवा क्षतेनामा म उक्त नियम के विवरीत, प्रावमान हो तो ऐसा प्रावधान नियमों के विकढ़ माना जाएगा एव इसका प्रध्यावक के हिता वर प्रविकत प्रभाव नहीं होगा।

अमाक-शिविरा/धनु//ए/17906/26/76-77 दिनाक 22-11-76

त्रमांक-ईडीवी/एड/ए/16012/43/72 दिलाक 3-11-72

स्पष्टीकरण:--धयनित कर्मचारी1

सन्दान समिति द्वारा गठित निरोक्षक दल द्वारा वयपुर वी झनक खिलाण सस्याधा के निरोक्षण ।
गिवेदन मे सनेक सुभाव विभाग को प्रस्तुत विवय गये है। इस वर्ष सन्वाग प्रार्थनात्त्रव (सावर्तक) कि इस कार्यात्म में वाच करत समय यह देखा गया कि निरोक्षण रक्त द्वारा दिव गय सुभाव के मनुवार प्रस्त रामा कर में कार्यवाही करना खावरणक है। यहा संसरत प्रतिहस्ताधानकों प्रिक्तिकारों साविक कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त स्वाप्त कि स्वाप्त स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त स्वाप्त कि 
समस्त प्रनुषान प्राप्त सस्याधा को घादेख दिया जाता है कि वे नव नियुक्ति हुतु विभागीय प्रादेशों की पूर्ण प्रनुषानाना करे तथा थियागीय प्रतिनिधि का विध्वत वयन समिति की वैदेक की तिथि की मुक्ता यया समय प्रेयिन करे तथा ध्वम समिति की विध्वत वयन समिति की नै वैदेक की तिथि की मुक्ता यया समय प्रेयिन करे तथा ध्वम समिति या विभागीय प्रतिनिधि के प्रमुद्ध कर तहन पर इसकी सुचना प्रतिहरूताक्षरकर्ता धिकारी एवं निरंधक प्रायमिक एवं माध्यमिक विधा, प्रात्यान, वीकानर को रिविद्धक मध्यमिक विधा, प्रात्यान, वीकानर को रिविद्धक मध्यमिक विधा, प्रात्यान समिति की वैदक्त मध्यमिक विद्यान करना समिति की वैदक्त मध्यमिक करना समित कि वैदक्त मध्यमिक करना समित कि विद्यान के प्रमुक्त महित किया जाता है कि वह पर्यान्त ध्वमिक की नियुक्ति करना ध्यम पर प्रमुद्धान प्रविद्धिक किया गामेश । पूर्व समादित बादेवों के कर्यम म सस्याधी की पुन मुचित किया जाता है कि वह पर्यान्त व्यक्ति की नियुक्ति कर्याम्य सम्यत्य स्थित के विद्यान के दो माह के भीतर प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें। चयन के दो माह वर्षवात प्रमुगोदनार्थ प्रसुत मामली पर प्रविद्य से नायसही करना सम्यत्र नही होता। प्रमुगदनाष्ट्र मामला प्रसुत किये जाने की स्थित से प्रविद्ध वया हारा निदेशालय को वस्तु स्थित है धवगत किया जावे, ताकि निदेशालय हारा ऐत

प्रतिहस्ताधारकती प्राप्तकारियों को निर्देश दिये जात है कि वह सन्या हारा नव नियुक्ति के प्रमुमोवनार्थ प्रस्तुत मामलों को प्राथमिकता देकर अनुमोदन जारी करने की अवदस्या करें। इस प्रकार जारी किय गये नियुक्ति अपनीवन प्रारेश की एक प्रति प्रयुगीवित नियुक्ति स सन्यन्धित क्षेत्राचित एवं प्रविध्यालय कर निवस्त्र गोस्ट हार में क्षिण्यक एवं प्रयोधित प्रोध्यालय को सत्यावित प्रतिविधित सत्यन कर निवस्त्र गोस्ट हार मिल्लाक्ष को मुख्याई एवं प्रीधित की जाव। सेक्षिएक सत्र 1971-72 एवं 1972-73 के चयनित कर्मचारियों की चयन समिति की बैठक म विभागीय प्रतिनिधित का प्रमानित्त किये जाने का अमाग्य सस्यावित की व्यक्त का स्वावित की व्यक्त का स्वावित की स्वयन समिति की वेठक म समुप्तिस्त रहने वी दक्षा म एस चयनित कमचारियों की नियन्ति का समुमायत वारी करने का प्रारेश नियन्ति का समुमायत वारी करने का प्रारेश नियन्ति का समुमायत वारी करने का प्रारेश नियमों म जिष्यन करते हुए दिया जाता है परन्तु ऐस मामले जुनाई 1973 तक निगरा नियों जाय और इसनी मुचना निस्तावस वो प्रीपत की जाव।

स्पड्टीकरण.--प्रशिक्षत ग्रध्यापक

इस कार्यालय क स्थाई बादेश सरुग 10/72 क्याक ए/16011/72 दिनार 10-8-72 दे कम म सहायता प्राप्त संस्थाओं म नियाजित संप्रीधित बंध्यापना क मस्वत्य में जो प्रादेश दिये गए

<sup>1</sup> श्रमाक- शिविरा/मनु/ए/16911/9/73-74 दिनाक I--5-73 ।

क्रमाक-शिवरा/यनु/ए/16011/40/73-74 दिनाक 28-5-73 ।

260] राजस्थान विक्षा नियम सहिता [धनुदान निरम थे सस्याजा की कठिनाइया का एव प्रवितित घट्यापका की कभी को ध्यान म रखते हुए पर्व प्रादेश

म विदित्तन किया जाता है एवं निम्नांतियित निर्देश दिये जाते हैं —

(1) सहायता प्राप्त सस्मायों के प्रतिहस्ताक्षरकर्ती घषिकारियों द्वारा सभी प्रतिक्षित व्यक्तियों की एक मुनी (परिट्ट निस्ट) प्रतिक्य बनाई बाती है। अविष्य म प्रव इस विद्यालयों म रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी सुनी में स सम्बन्धित प्रधिकारियों द्वारा की जावेगी। जब भी सस्त्रा को खट्याएक की खानस्थलता होंगी वे बीच जिता खरिकारि को प्रयूती माग

> पफ्त करने तथा जिला धधिकारी घपने द्वारा बनाई गई मुची म से मेरिट के छाषार पर सस्या के पद के लिए व्यक्तियों के नाम को निर्दिष्ट करने । इही मस स्रव्यापक को नियक्त करना सस्या के लिए खादक्य के नया उनकी नियक्ति हतु चयन समिति के

- प्रमुचीदन की भी बावश्यकता नहीं होगी। ऐस व्यक्ति को विभागीय प्रमुमीदन ही समभा जाये।

  (2) विज्ञान विश्वय के प्रध्यापको को कभी का देखते हुए यव यह निर्देश दिये जाते हैं कि जनको निश्चिन ध्याणिशित हान पर यही प्रतिया होगी जो पुत्र से निश्चित की जा
- चुकी है। प्रयोद किन्ही दो समाचार पना म विज्ञापन का प्रकाशन तथा चयन समिति द्वारा उसका चयन व विभाग द्वारा सनुमोदन सावश्यक है। [3] कता व वास्तिच्य विषय के पदों क लिए जिना सपिकारी न अनुपलक्षि प्रभाग पन (एन ए सी) प्राप्त कर नियुक्ति की बा नकती है। प्रनिहस्ताक्षत सिक्करारी ऐसे

प्रम्यायिया के उपमञ्ज नहीं हाने पर ही नियुक्ति की स्वीकृति हतु प्रभिवायित शिया करणः। नियुक्ति की प्रक्रिया वही होशी जो विभाग द्वारा पूज से निश्चित की गई है। प्रयुत्ति पद का विज्ञायिन करने, प्रतिहस्तासरकर्ता स्विकृत्ये सं प्रमुख्यित्र प्रमाण पुत

- (तन ए मी) प्राप्त करेंग तथा जबन समिति स जयन करा कर विभाग स प्रमुमीदित करावगे।

  (4) वे दुरान धप्रमिक्षित प्रध्यायक जो दिनांक 1-9-61 के बाद व 1-12-65 स पूज निमुक्त थ तथा प्रध्य ने साथ की तथारत है, विरि उनकी प्राप्त 30 6-73 को 40 वर्ष पूछ हो जुकी है, उन्ह नियमानुसार प्रतिप्तिष्ठण स मुक्त किया बाता है कि तु एस चनचारिया के देतन का राजकीय निधासना के सिए नामू नियमा क समानास्तर है। बतन का स्थिरी-करण किया वाबाना। इस ध्वस्थि म नियुक्त प्रप्राधिश्वत प्रध्यापक जिनकी प्राप्त विद्यान 30-6-73 को 40 वर्ष स कम है को धावामी तीन मास क भीतर प्रधर्म 30-6-76 तक प्रविक्तस प्राप्त करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ पत्र कर करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ पत्र कर करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ पत्र कर करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ परमाचवरक होता इस प्रदर्भ पत्र कर करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ कर करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ पत्र कर करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ पत्र कर करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ प्रदर्भ कर करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ परमाचवरक होता इस प्रदर्भ प्रदर्भ प्रदर्भ करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ कर करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ प्रदर्भ कर करना परमाचवरक होता इस प्रदर्भ कर करना परमाचवर्भ कर करना परमाच्या कर करना परमाचवर्भ कर करना परमाचवर्भ कर करना परमाचवर्भ करना परमाचवर्भ कर करना परमाचवर्भ कर करना परमाचवर्भ कर करना परमाच्या कर करना परमाच्या कर करना परमाचवर्भ   - प्राप्त नहीं करा उनक बेतन का इस तिथि के बाद किसी भी स्थिति से धनुदान हेतु साध्य नहीं किया बावेषा देवा सस्या द्वाग दनशे सेवा समास्ति क पनस्वक्य विभाग नो कोई किम्मदारी नहीं होगी।

    (5) एस प्रतितित सध्यापन वा दिनाक 1-12-65 के बाद व दिनाक 1-1-69 स पूर्व निमोचिन है का प्राथाओं तीन वप प्रथात् 30 6-76 तम हर हालत मे प्रथियों प्राप्त करना सावस्यक है प्रन्याश दनका बनन निसी भी स्थित मे अनुदान हेनु साथ नहीं होगा। सन्या द्वारा इनको सना समास्ति क एनस्थ-प्य विभाग पर कोई उत्तर-

हेत् वेतन मान्य किया जावेया । दिनाक 30 6-73 क वाद आ ग्रह्मायक प्रशिभस

स्तदान नियम]

(6) ऐसे प्रशिक्षित मध्यापक जो दिनाक 1-1-69 के बाद नियोजित होगे, उनके अनुदान पर वे ही निर्देशन लागू होने जो पूर्व म प्रसारित किये जा चुके है, अथवा इस आदेश म सस्मिलित हैं।

स्पद्धीकराय - चयन प्रश्रिया<sup>1</sup>

स्याई भ्रादेश 4/73 म सहायता प्राप्त शिक्षरण सस्यामी मे नव नियुक्तियो की प्रतिया का उल्लेख किया गया है। इसके पूर्व तब नियुक्ति हेत् जो बादेश समय समय पर प्रमारित निये जात रहे हैं, वे यथायत रहते प्रयांत पद विज्ञापित करना, जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम स प्राशार्थी बलाना, चयन समिति क द्वारा चयन विया जाना, चयनित व्यक्ति का विभागीय प्रनुमोदन प्राप्त करना इत्यादि प्रक्रियार्थे पृशा करनी हैं। परन्त जो सस्या इन प्रक्रियामा को घपनान म कठिनाई ग्रमुभव करती हो, तो उनके लिए इसरा विकल्प स्वाई मादेश 4/7 दिनाक 26 4-73 म निर्देशा-नुसार कार्यवाही कर माना जा सकता है।

स्परटीकररण - श्रमकालीन कमंचारी-चयन व धन्योदन<sup>3</sup>

स्याई प्रादेश स 1/73 दिनाक 10-1-73 के कम म शिथितन देते हुए यह ब्रादेश दिया जाता है कि केवल अग्रकालीन अध्यापको एव अन्य अवकालीन कर्मचारियो की नियक्ति हेत् विज्ञापन प्रका-शित करना एव नियोजन कार्यालय से प्रत्याशी नामावली प्राप्त करना बावस्थक नहीं है परन्त एसी नव नियक्ति का धनमोदन विभागीय सक्षम प्रधिकारी से प्राप्त करना धावश्यक है।

स्पद्धीकरण —नीटिस वेतन व बाय<sup>3</sup>

क्रमदान नियमो में यह प्रावधान है कि जो कर्मेंचारी सेवा स्थाय करता है और विना नोटिस दियं चना जाता है उससे नोटिस काल का बेतन बसल किया जाय और उसे ग्राय में दर्शाया जाय है इम बारे म स्वप्ट किया जाता है कि कर्मधारी से नोटिस काल का बैठन बमल करन पर ही उसे म्राय के मन्तगत गिना जाचे।

स्पब्दोकराए - धनदान प्राप्त शिक्षाण संस्थाओं म कर्मचारियों की नियक्ति

विभाग के ध्यान म लाया गया है कि धनुदान प्राप्त संस्थाओं में जो नियुक्तियां की जाती है उनके प्रनुमोदन सम्बन्धी कार्यवाही सम्बन्धित सक्षम अधिकारियो द्वारा समय पर नहीं की जाती है, जिससे उन शिक्षण संस्थामा क शिक्षण कार्य म रुकावट उत्पन्न होती है। सन इस कार्यालय के स्थाई प्रादेश 4/72 त्रमाक शिविरा/ग्रनु/एक/16007/29/72-73 दिनार 12-5-72 के कम म पुन निर्देश दिये जाते हैं कि झनुदान प्राध्त सस्थामा स प्राप्त ऐसे प्रस्तावी पर सक्षम अधिकारियी -द्वारा 15 दिन के भीतर ग्रनुमोदन के सम्बन्ध म धावश्यक कायवाही करदी जानी चाहिए।

अनुदान प्राप्त जिल्ला सस्याओं म नव नियुक्ति हेत् चयन समिति म विभागीय प्रतिनिधि भनीनीत करने व उसके खयन समिति मे भाग सन क सम्बन्ध म आवश्यक निर्देश इस कार्यालय के परिषत्र सस्या शिविरा/झन्/ए/16011/12/72-7व हारा पूच प्रसारित कियं जा चुक है।

प्रनुदान प्राप्त सस्याग्रा को सूचित कर दिया जावया नि वे चयन समिति की बैठक की तिथि की मुचना मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि का बैटन स कम से कम दो सप्ताह पहल हैं।

विभागीय प्रतिनिधि सचना मिलने क उपरान्त भी किसी नारसावण यदि चयन समिति की

प्रमान शिवरा/प्रनृ/ए/16011/57/73-74 दिनाक 17-6-73 । 1 2 श्रमाक शिविरा/ग्रन्/ए/16011/150/73 दिनाक 16 2-74 ।

न एक 2/211 दि 23 ग्रगस्त, 1974।

कमाक शिविसा/बन्/डी/16022/75-76 दिनाइ 22 6-76 ।

बैठक म उपस्थित हो नहीं सक तो बठक की कायवाही नियमित मानी जाएगी नियक्ति का विभागीय ग्रनमाटन 15 दिन के भीतर लगा ग्रावश्यक होगा।

यदि किसी प्रमुदान प्राप्त सस्या म नोई रिक्त पद हा ता सस्था उस पद को एक माह के लिए ग्रस्याई तौर पर भर सकती है लेकिन उस पद की स्थाई रूप स भरने के लिए घयन समिति को बठक माह के भीतर बुनवा कर स्थाई रूप संरिक्त पद को भरन की कायवाही सम्पन्न करनी होगी ।

- ग्रन्दान प्राप्त सस्याया म जो ग्रघ्यापिका प्रसूति ग्रवकाश पर जाती है उसस हुए रिक्त पद को सस्यामा द्वारा बस्याई नियुक्ति संभरा जा सक्ता है। ऐसी नियुक्ति के निए चयन समिति की बैठक बुलाने व विभागीय प्रतिनिधि के शामिल होन की बावश्यकता नहीं होगी प्रक्रित उक्त कारण में हुए रिक्त पद की ग्रस्थाई रूप से भरने के लिए नियोजन कार्यात्य से आशायिया की मुची प्राप्त कर जनम स प्रशिक्षित व्यक्ति की नियक्ति करनी प्रावश्यक होगी।
- मनुदान प्राप्त मस्थाबी म किसी मध्यापक/मध्यापिका के बी एड प्रशिक्षण म जान क फलस्बरूप हुए रिक्त पद को भी बस्थाई रूप से भरा जा सकता है लेकिन ऐसी नियक्ति के लिए सस्था को बन्नी प्रतिया प्रपनानी होगी जो नव नियुक्ति क लिए निर्धारित है। धनदान प्राप्त मस्यामी म लिपिक व चतुथ श्रेली कमचारी के पढ़ को भरत के लिए

बही प्रश्निया अपनानी पहती है जो एक अध्यापक अध्यापिका के पद की भरने के लिए अपनानी पडती है। जसा कि इस कार्यात्रय के पत्र सरया बिविरा/ग्रन/एफ/16007/73-72/49 दिनाक

- 25 5 72 म इसका उल्लेख है। इस सम्बाध में उक्त पत्र दिनाक 25 5-72 म प्राधिक संशोधन करते हुए झादश दिये जाते है कि अनुदान प्राप्त सस्याधा म चतुथ श्रेणी कमचारी के पद को भरन क लिए चयन समिति की बठक बुलाने की बावश्यकता नहीं होगी और ऐसी नियुक्ति सस्याओं द्वारा नियोजन कार्यालय से प्राप्त भागाथियों की मुखी म से की जा सकती है। यदि किसी श्रनदान प्राप्त सस्याम किसी एक वय म छात्रो की सख्याम कमी होती है
- हो एसी सस्थाओं म स्वीकृत बाध्यापक पद दशी वप म कम न किये जावें लेकिन यदि छात्र मस्या की दसरे बच भी कमी जारी रहती है तो सत्या को भावश्यक नोटिस देकर उस सत्या म श्रव्यापक पद छात्र सस्या क प्रनुपात म कम किये जा सकत है।

स्वदरीकरस —चयन समिति की कायबाही1

ग्रन्दान प्राप्त सस्याओं के कमचारियों की नियुक्ति हेतु बनाई गई चयन समिति म विभागीय प्रतिनिधि की नियक्ति के लिए इस कार्यालय द्वारा पूर्व प्रसारित परिपन्नो मे उल्लेख किया हमा है। ऐसा देखने में भागा है कि कई विभागीय चयन समिति की बठक म ता उपस्थित होते है कि तु चयन समिति की कायवाही को कई दिनो तक अपने पाम ही रख अते है तथा चयन चाट पर हस्ताक्षर मारने म विलम्ब करते हैं। उनकी इस कायवाही से अनावश्यक विवस्य होता है। अत सभी प्रति करत में प्रतिकार कर है। इस्ताबर करते प्रीवक्तिरों को यह बादेश दिए जाल है कि व ग्रपनी प्रधान सरवाश में गितुक्त विभागीय प्रतिनिधिया को निर्देश दें कि चयन समिति की बठक की कायबाही पर वे उसी दिन हस्ताक्षर करें जिस दिन सस्था म चयन समिति की वठक होती है।

स्पट्टीकरण - अपीलो के सबध म काय प्रशाली<sup>2</sup>

राजस्थान राज पत्र दिनाक 24 जनवरी 1963 मे प्रकाशित सहायताथ ग्रनुदान नियमायली के नियम (इ) मे प्रावधान है कि किसी सस्या के स्टाफ का कोई सदस्य जिसे बल्लीस्त नर दिया गया

क्रमाक शिविरा/ग्रन/ए/17906/77-78 दिनाक 1 8 77 1 2

स ई डी बी/एड/16007/स्पश्चन/65 दिनाक 27-12-1965

के मदस 2 के अनुसरण मं अपील कर सकता है। इसके अनुसार विक्षाविभाग क वे प्रधिकारी जि है मद 7(1) के अनुसरसा म निमुक्तिया को स्वीकृति दन की शक्ति है प्रथम अपील की सनवाई करने की मिक्त रखत है। इससे उपलक्षित है कि-निरोक्षक स्कूल उन समस्त कमचारियों की ग्रंपीला की सुनवाई करने जो कि श्री एी 3

प्रध्यापक या निम्न लिपिक वंग की वेतन भ्रास्ता में अथवा किसी प्राय निम्नतर वतन श्र खलाम काम कर रहे हैं। उप निदेशक शिक्षा विभाग सम्बधित क्षत्र श्रीणी-2 म काम करने वाले प्रध्यापना

की तथा एस टी सी इन्सरेक्टर की ग्रापीताकी सुनवाई कर सकते हैं।

(3) श्रतिरिक्त निदेशक, प्राईमरी एव सेकेण्डरी शिक्षा प्रधानाच्यापको सीनियर प्रध्यापक भीर एस टो सी स्कूलो के इस्ट्रेक्टरा के ग्रेड से ऊर्व ग्रेड म काम करने वाल कम-

बारियों के तथा ऐसी सस्वाधों के समस्त कमवारियों की जो कि तीन प्रयदा बार सस्याए चला रही हैं एव जिसका समग्र स्वीकृत व्यय एक लाख रुपये से ग्रनिक है

प्रपीला की सुनवाई कर सकते हैं। , उपरोक्त नियमो म यह प्रावधान है कि दितीय अपीत उस अधिकारी को होगी जो कि प्रयम ग्रपाल क प्रधिकारी से ठीक उच्चतर बधिकारी हो। नियमों में और विसी प्रपील का प्रावधान मही है।

मादश की तारील स एक महीन क मन्दर जिसके विकद्ध सन्यावेदन करना है भ्रपील पेश कर सकता है। यह म्रपीत । कारण स्पष्णतया व्यक्त करेगा। उस यह भली प्रकार व्यान रखना चाहिय कि कवन वरखास्तगी हटाय जाने तथा पदावल्रति के ही विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा संयोत प्रहेण की जा सनती है। एस आदेश के विरुद्ध जिसम होई साम दण्ड दिया गया हो कोई प्रपीन विभाग द्वारा प्रहण नहीं भी जासकेगी।

कोई प्रध्यापक जो प्रवन्ध समिति के बादेश से परिवेदित हो अपर विशत प्राधिकारी को उस

पद घ समिति के बादेश के विरुद्ध बापील करन बाला बाध्यापक बापी र की दो प्रतिया पैश करेगा भीर उस मयी र प्रधिकारी को रजिस्टड एडा बोस्ट न भेज जान नी सलाह दी जाती है। उस प्रपीत क प्राथारी का स्पट्टतया उल्लख करना चाहिए तथा समस्त समात दस्तायजो की प्रतिया शामिल करनी चाहिए। प्रवील प्रविकारी सपीत प्राप्त हान पर सपील की एक प्रति रजिस्टड एडी पास्ट से प्रवन्ध

समिति को भेजगा भीर उसम अपीन नी प्रति प्राप्त हान की तारीख से 15 दिन के अपदर धानाचनात्मक टिप्पणी धामन्त्रित करवा । वदि प्रव ध-समिति टिप्पणी नेवन म प्रसक्त रह, तो मपोन मधिकारी भवीन का एकनरफा निसाय द सकेगा।

जहा प्रचन्य समिति मपनी टिप्पशी नज तया धवीलकता ग्राच्यावक क विवाद स्पष्ट कथन का विरोध करे ता, प्रवीप प्राधिकारी मामल का आंच मूल दोषा के आधार पर करने प्रवीस क विषय

म प्रपना निश्चित विचार बना पक तो वह दाना पथा को मूचना दकर एमा करगा। जहां भगीत प्राधिकारी किमी विवादास्पद बाल विश्वय के बारे म आब करना प्रावहयक समस्र ा वह या ता राम वर महना प्रथवा उस हिमी एम ग्राधिनारी विशय का साप महना जी कि उप-

निराक्त स्ट्रॅस म मीचे पर का न हा । जिस धपिकार। वो बाच काव सींस बाव उस उन्हीं निर्दिष्ट क्षता के विषय में जांच करने का बहा जाना चाहिय और एक निविध्ट प्रविध ने जानी पाहिए, जिसक् पक्षों का मौजूदमी में करेगर पर पूर्विल्य्ट मामला संगाननाम तराक पंना कर सक्या।

जिस पत्र के जरिए प्रपील प्रधिनारी किसी घविकारी नो निम्ही निरिष्ट वातो नी जाप करन ना निर्देश दे उसकी एक प्रति प्रनम्बन्धिति तथा प्रपीलनर्ता प्रध्यापन नो भेत्री जाएगी, व दोनो जाच प्रधिकारी के माप जान कार्य म सहयोग करेंगे।

प्रयोज प्रिकारी, जाव प्रिकारी वा प्रतिवेनन प्राप्त हाने पर, प्रयत्न को नुए दोष पर निश्चित करना प्रीर दानों पक्षों वो निर्ह्णयं वी मूचना तुरन्त देगा। जंसा विश्व है परिवेदित पक्ष द्वारा द्वितीय पर्योज, प्रथम प्रयोज प्राधिवारी के प्रारंख की प्रति प्राप्त हान के एक महीन के प्र-देर प्रस्तुत की वा सवेगी। दिनोच प्रयोज ना निर्हेण सम्प्रनिवद प्राधिकारी द्वारा उसी प्रणाली का प्रकृषण करत हुए पिया जायगा, जो कि प्रथम प्रयोज के जिल्हे।

इसकी प्रतिया पर्याप्त संस्था म नतन्त्र हैं जिन्ह महायता प्राप्त संस्थामो को भेजना है ग्रीर वे इसे मूचना पट्ट पर चिवकवाकर समस्त ग्रम्थापना का व्यान इसकी ग्रीर ग्राक्पित करेंगी।

स्पटोकरण - मन्दान मुची र लिए प्रार्थना पत्र!

इस विसीय वर्ष (79-80) के लिए विभिन्न स्तर वानी रिजस्टर्ड गैर सरवारी तित्री शिक्षण सस्यायों का अनुवान सूची म जन के लिए सावेदन पर प्रायिन्त किये जात हैं। वे श्राम/स्रामा सस्याए जिन्ह मा-यता प्राप्त किय क्यापत हुए स्वयंत नवीन विषय प्रारक्ष किय कृष्ठ 3 वर्ष) वर्ष की प्रविध जुलाई 78 म पूरी हो वई है, विमाधीय नीति क प्रमुतार सावहत करने पर ही प्रमुदान सूची म लिया जा सकता —

- (ग्र) छात्र विद्यालय जुलाई 73 स मान्यता प्राप्त हैं/स्वर म त्रमोग्नत हैं/नय विदय सीते गाउँ ।
- (ब) छात्रा विद्यालय को जुलाई 75 स मान्यता प्राप्त है/स्तर म क्रमीप्रत है/नय विषय पाले गर्थ हैं।

हम घें छो म प्राने वाली मस्याधा को ही धावेदन पत्र वेने चाहिए। जो सीथे इन कार्यालय म 30 मितस्वर, 79 तक प्राप्त हो जान चाहिय निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाल प्रावदन पत्रो पर काई विचार नहीं किया जा सकेया।

म्रावदको से निवेदन है कि म्रावेदन पत्र भेडन से पूर्व निम्न बातो का घ्यान रखे ---

- कवन वे ही सस्थाए प्रावेदन कर सकेंग्री जो उक्त नीति मे घाती है ऐसी सस्थानों का विभागीय रजिस्ट्रीयन किया जावेगा।
- 2 म्राबेशन पत्र निर्धारित प्रपत्र म जिसकी नकन साथ में सलग्न है, टाइप किये हुए माफ कागज में ग्रथवा मीट श्रश्ररी म हाथ स निसे हुए भी स्वीकार किये जा सकत हैं। गलत सुवता

दन प्रयवा प्रस्थर प्रक्षरो म जिल्ल मानेदनो को प्रस्थीकार किया जा सकता है।

3 प्रावेटनवर्की मानेदन पन देने के बाद विभाग से इस प्रमण पर कोई पन व्यवहार
मही वरेन क्योंकि समस्त मानदन पत्रा को निरीक्षण प्रतिवेदक सहित मनदान समिति के

- विभारायें प्रस्तुत किया वावर प्रस्ताव राज्य सरकार को जेजे जायेवे । 4. सस्याघो को धनुदान मूर्यों पर सने समया नहीं तेन की समूर्ण परिस्थिति विभाग के
- पास उपलब्ध बजट प्रावधान पर ही निर्मेर बरेगी।

  5 ध्रमुदान कवल उन्ही सस्याधी को दिया जावेगा जो ध्रमुदान नियमो (1963) ना पालन करेगी तथा विभागीय प्रादेशों क ग्रमुख्य काय करेंगी। इस प्रकार सूची म क्षी गई सस्याधी
  - (क्रमान शिविरा/अनु/ए/17902/691/78-79 दिनाक 6 9-79)

मत्री/ब्रध्यक्ष मध्या मोहर

ो यथासमय सूचित कर दिया चंबिया तथा जो सूची से नहीं लीजासकेगी उनको कोई सूचना ही दी जायेगी।

6. जो छात्र सस्याए जुलाई 72 तक तथा छात्रा सस्याए जुलाई 74 या इसने पूर्व मान्यता सन्याए जुलाई 74 या इसने पूर्व मान्यता सन्यात्रमोगन्नत/नये विषय की स्वीकृति प्राप्त किये हुए है उनके मामले पर गत वर्ष की नीति के प्रमुखार 5 व 6 धक्टूबर 78 की धनुदान समिति की विषत बैठक में विवार किया जा जुका है, मतः ऐसी सस्यामों को रिजिस्ट नहीं किया जावेगा। इसके मानले राज्य सरकार को नेजे जा

|            | स्थामा का राजस्टड नहा किया जावगा। इसके मामल राज्य सरकार का भज जा                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (के हे घतः | ऐसी सस्यामी की मब धावेदन करना वाछनीय नहीं है।                                                           |
|            | भारवेदन पत्र                                                                                            |
| 1.         | सस्या का नाम वे डाक का पता                                                                              |
| 2.         | रजिस्ट्रेशन सस्या (प्रति सहित)                                                                          |
| 3.         | (ग्र) सस्थाकास्तरप्रात्विः उ.प्रात्विः थाःविः उ.पात्विः<br>(व) सर्वजिससे मान्यतादी गर्दे (मान्यताकासवि) |
| 4.         | स्तर जिस हेतु वर्तमान म अनुदान मिलता है                                                                 |
| 5.         | स्तर जिस हेतु धनुदान मागा जा रहा है **********************************                                  |
| 6.         | सान्यता की स्वीकृति की प्रति मय देने वाले श्रविकारी का नाम                                              |
| 7.         | मान्यता यदि जून 79 तक मिली हुई तो(प्रथम मान्यता से लगाकर<br>वृद्धि की प्रतुमति की प्रति सलग्न हो)       |
| 8.         | कक्षावार छात्र सन्प्रान्तिः उत्प्रादि मा.वि. उत्पान्तिः                                                 |
| 9.         | मा वि. तथा उ. मा. वि. के लिए बढ़ाये बावे विषय(ए) नियोखित<br>कर्मचारियो की सक्या                         |
|            | प्रधानाध्यापक                                                                                           |
|            | वरिष्ठ झम्बागक                                                                                          |
|            | द्वितीय वेतनमान<br>नृतीय वेतनमान                                                                        |
|            | पृताय वतनभाग<br>साईये रियम                                                                              |
|            | षरिष्ठ लिपिक                                                                                            |
|            | किनिक लिथिक                                                                                             |
|            | चतुर्यं भें सो कर्मचारी                                                                                 |
|            | (ब) प्रनुमानित वार्षिक व्यथ                                                                             |
|            | । वेतन व भन्ते अध्यापालक व्यवस्थान                                                                      |
|            | 2. घन्य व्यय                                                                                            |
| 10         | . भवन (तिजी) या किराये पर                                                                               |
|            | EXMINT                                                                                                  |

A 141111111

| 6 }                                                                                      |                                                                       |    | राजस्यान शि                                                                                                                                                                                                                                     | क्षा नियम सिह                                                          | वा                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | {2                 | रनुदान ।नय                                                                                        | 14                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | मान्देसरी<br>म्बूल<br>प्राथमिक<br>मार । मे                            | 12 | न के बड़ने<br>स पहुले                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | <u>ई</u> प्रतिशाद<br>8 प्रतिशाद                                                                                                                                                                                                  | 150                                                             | 250                | 250                                                                                               |                                                             |
|                                                                                          | प्राथमिक<br>विद्यालय                                                  | =  | क्रमेवादी व<br>लए विभाग                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | मैचारी के 8<br>त मिथारित                                                                                                                                                                                                         | 75                                                              | 20                 | 50                                                                                                |                                                             |
| ल्याकन                                                                                   | उस्ब<br>प्राथमिक<br>विद्यालय                                          | 10 | र हो) पदन्तु<br>र ध्यम के                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | विलयी क<br>बद्यालय द्वार                                                                                                                                                                                                         | 200                                                             | 125                | 150                                                                                               |                                                             |
| संशोषित मू                                                                               | माध्यमिक<br><i>मा</i><br>एसदीसी                                       | 6  | (जो मधिक<br>रसंबद्ध हुए                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | स्कूल के पूर्व<br>स्यान विश्वति                                                                                                                                                                                                  | 350                                                             | 300                | स्कूल के<br>होगी।                                                                                 |                                                             |
| म सीमा का                                                                                | डस्च उच्च<br>माध्यमिक माध्यमिक<br>विद्यालय विद्यालय<br>9 हो 11 6 स 11 | 00 | म के झनुसार<br>ले परिवर्तः                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | वार्यक्रिया<br>स्यक्रिया                                                                                                                                                                                                         | 460                                                             | 909                | ासए 1000 ou क्र)<br>बोर्ड की गर्ड के मनुसार एस टी सी स्कूल<br>सिए विवर्षा वा म दी गई सीमा होपी ।  |                                                             |
| की श्रधिक्त                                                                              | उच्च<br>माध्यमिक<br>विद्यालय<br>9 हे 11                               | 7  | रेत वेतन का<br>से होने बा                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | क्षे द्योर प्रमि<br>र महाविद्या                                                                                                                                                                                                  | 500                                                             | 009                | ) घ्या का)<br>किमनुसार<br>ग्रांबाम दी                                                             |                                                             |
| ग़नित सर्वे                                                                              | प्रशिक्षया<br>महा<br>विद्यालय                                         | 9  | द्वारा निर्भाति                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                      | राज्य म पह<br>र स्नातकोल                                                                                                                                                                                                         | ম্বাথিক ন <u>হী</u><br>600                                      | 009                | ग्लए ।णण<br>बोर्डकी मर्ल<br>लिए विवस्य                                                            | - 23                                                        |
| हे लिए भ्रमु                                                                             | स्नातक<br>। स्तरीय<br>महा-<br>विद्यानय                                | 5  | स्वक्षियासय<br>मह्माई भर्ते<br>ए ∤                                                                                                                                                                                                              | के प्रमुसार                                                            | । जोषपुर<br>विद्यालय भी                                                                                                                                                                                                          | गई <b>बर</b> स<br>600                                           | 10001              | 8                                                                                                 | दारा निवि                                                   |
| गता सनुदान ह                                                                             | स्तातकोसर<br>बह्यादिद्यालय                                            | 4  | राजस्वान केतन कम या जित्रविष्यालय द्वारा निर्मातिक येतन कम के महुतार (को घाषिक हो) परस्युकर्मनारी वग के बढने<br>पर सामेतनमान मधका महमाई भन्ते के बदलते से होने वाले परिवर्तन संबद हुए व्यय के निए विभाग संपहने<br>स्वोहाति प्राध्य करनी वाहिए । | साथ भे दी हुई परिशिष्ट 7 के अनुसार।                                    | 6ई प्रतिकत से स्रोपक नहीं । कोपपुर राज्य म पहुले मीर मनियायी शिक्षा स्कूल ने तुर्व जिलयी समेंबारी से 8ई प्रतिकत<br>तरु । स्नातक स्तरीय महानिवानम मीर स्नातकोत्तर महाविवासय के राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्मासित 8 प्रतिमात | सरकाष्ट्र द्वारा स्थीकार की गई बर स स्रमिक नही ।<br>900 700 600 | 009                | ाराज महामचानया काल ए iuuu bu इ.)<br>की बार्ट के मनुसार नोर्डकी बार्टके मनुस<br>लिए विवर्षा विषे म | 5 8 1969                                                    |
| निजी संस्काको में सहायका मनुदान के लिए मनुमानित खर्चे की मधिक्तम सीमा का समोबित मूल्यकिन | हें क्रीकल<br>ह्रजीतियारिक<br>हिलिज                                   | 3  | राजस्थान बेत<br>पर या वेतनः<br>स्वीकृति प्राप्त                                                                                                                                                                                                 | साथ भ की हा                                                            | 62 प्रतिभात<br>तक । स्नातम                                                                                                                                                                                                       | सरकार द्वार<br>900                                              | 009                | <b>बिष्यविद्या</b> स्य                                                                            | -6/68 feate                                                 |
| नियो संह                                                                                 | सहायक भनुदान मे<br>निविद्य भीपेक                                      | 2  | वेतन —<br>(प्त) प्रष्यापक वर्ग                                                                                                                                                                                                                  | (ब) जिनिक वर्गीय<br>क्षमचारी वर्ग<br>(स) चलुर्थ धरेता<br>क्षमचारी वर्ग | प्रोविधन्ट फब्द                                                                                                                                                                                                                  | महनाइ भक्ता<br>लेखन सामग्री एथ<br>मुद्रिए                       | पानी भौर राशनी खब् | ारात महाबद्धालय<br>सामाप पर घावतंक समें विष्वविद्यालय की बर्त के भनुसार                           | स एफ 1(26) इंडोप्र/सेल-6/68 दिनाक 5 8 1969 द्वारा निविध्न । |
|                                                                                          | #                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 61 6                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | <u></u>            | ءَ ا                                                                                              | Ħ                                                           |

| 7.      | 7. साथारण भरभव<br>(1) भयन                                                      | पक्ते भवत्<br>जोव तिरी           | ामे सिए सा<br>धन, पिक्षा                                          | पने सवन ने सिए सागत था 1 प्रतिषय और प्रतिवर्ग और कुच्चे भवन के लिए 2 प्रतिषत 25000 तक भीर इसकी<br>वांच निरोधन, विशा विभाग करेगा और वी बन्धू थी. द्वारा स्पीकृत किया जायेगा। | ग्र <b>मीर</b> प्रतिव<br>र पीडब्ल्यू ड | पंधीर व   | क्ष्मे भवन<br>वीकृत किया                                        | के लिए 2 प्र<br>जायेगा ।                                                                   | ातिश्वत 25              | 000 तक भ    | ीर इसकी   | श्रनुदान नि |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
|         | (2) पनींबर मीर उसका<br>स्थानीनरण                                               | 200                              | 009                                                               | 009                                                                                                                                                                         | 200                                    | 200       | 300                                                             | 200                                                                                        | 150                     | 100         | 250       | स्यम]       |
| œ       | भवन किरावा                                                                     | वास्त्रविकनियान<br>जोभीक्षम् हो। | नियामयास<br>। हो ।                                                | वास्त्रीक पिया गया खर्च (भून रसीवे प्रस्तुत की जावेगी) III सक्षय प्राधिकारी द्वारा दिवे गए निर्वारसप्र-प्रमासन्य पर,<br>मो भी एम हो।                                        | स्तुत की जा                            | देगी) 🎹 स | क्षम प्राधिक                                                    | ारी द्वारा दि                                                                              | वे गए निव               | रिख-प्रमाख  | -पत्र पर, |             |
| o,      | पुस्तकालय की पुरसके<br>य बाधनालय पर किये<br>जाने याना सर्व                     | 700                              | 700 विश्वविद्यालय की बातें<br>के ब्रह्मसार                        | भी सर्द                                                                                                                                                                     | 100                                    | 200       | 200                                                             | 300                                                                                        | 100                     | 20          | 150       |             |
| 9.      | क्षेत्र शारीरिक शिक्षा य<br>धन्य सोरद्वतिक कामी पर<br>क्षिये जाने याता गुढ एक् | 800                              | 800                                                               | 700                                                                                                                                                                         | 700                                    | 900       | 400                                                             | 300                                                                                        | 200                     | 50          | 250       | राजस्थान    |
| ÷       | न्नापट पर सेती, डेयरी पर<br>निये जाने बाता गुद्ध खर्च                          | ı                                | ı                                                                 | 300                                                                                                                                                                         | 1                                      | 300       | 300                                                             | 150                                                                                        | 90                      | 100         | l         | जिक्षा नि   |
| 13.     | द्मध्यापदा द्वारा सम्मेलन<br>मे भाद तिने हेषु यात्रा ध्यप                      | सरब                              | तर हारा निर                                                       | सरमार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ते के ब्रनुसार।                                                                                                                            | के ब्रनुसार                            | _         |                                                                 |                                                                                            |                         |             |           | ायम सहि     |
| <u></u> | द्यनेक सस्याद्यो मा प्रजन्ध<br>करने याने केन्द्रीय कार्यालय                    |                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                        |           |                                                                 |                                                                                            |                         |             |           | हेता        |
| -       | ना सर्प                                                                        | ा) विभाग<br>जो वं                | ग द्वारा धनुमं<br>नि घलग सर                                       | (1) विभाग द्वारा मनुमोदित । लाख का सच्चं, मीर<br>जो तीन मलग सस्याए रखती हो—                                                                                                 | । सर्च, ग्रीर                          |           | (2) दो लाखकालचंयामधिक विभागद्वारामनुमादित<br>प्रलगसव्यागरखतीहो— | ो लाखका सर्वेगा ग्रधिय<br>प्रलग्गस्थाए रखती हो—                                            | रिथक विभ                | ाग द्वारा भ | दुमादित   |             |
| -       | (नियम 6(घ) भी देखिए)                                                           | (2) fi                           | (!) प्रयन्ध मन्त्रो<br>2)निस्त्र श्रेसीलि                         | (।) प्रकृष मन्त्री<br>(2) निम्न योसी लिपिक (क लि.)                                                                                                                          |                                        |           | (1) प्रबग्ध मन्त्री<br>(2) सेखापास                              | मन्त्री<br>लि                                                                              |                         |             |           |             |
|         |                                                                                | (3) 4<br>(4) 41                  | (3) पतुर्थं श्रे हो। नर्मचारी-एक<br>(4) मार्योतम भा मनुसर्षिक व्य | <ol> <li>पद्यं श्रेणी नर्मेनारी-एक</li> <li>पार्यालय भा भनुसिषक स्पय</li> </ol>                                                                                             | Ÿ                                      | 200       | (3) उच्च !<br>(4) को निग                                        | <ol> <li>उच्च श्रेस्मी निषिक-कम स्टैनो</li> <li>वी निम्न श्रेस्मी निषिक (क सि.)</li> </ol> | क-कम स्टेन<br>निषक (क ि | - L         |           |             |
|         |                                                                                |                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                        |           | (5) वो बतु                                                      | (5) वो चतुर्थ श्रीस्तो कमंत्रारी                                                           | मंचारी                  |             |           | [26         |
|         |                                                                                |                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                        |           | (6) कार्यालय का प्रानुसागिक व्यय                                | ाय का मानु                                                                                 | सागिक व्यव              |             | 1000 00   | 57          |

| धनुदान | नियम |
|--------|------|
|        |      |

# राजस्थान शिक्षा नियम नहिंदा

72:3

# सारती व (परिशिष्ट 6 से संतन)

# एस. टी. सी. स्कूतो के लिए धीर्पक सामान समा बनों के प्रश्नेतर प्रावतिक अनुकार

| (1)  | ऐतिहासिक मानचित्र धौर चार् स                              | 51 =    |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|
| (2)  | भूगोल                                                     | 25 -    |
| (3)  | वाशिज्य                                                   | 100 a   |
| (4)  | चित्रकला                                                  | 100 a   |
| (5)  | समीत                                                      | :1/12   |
| (6)  | यत्र ग्रीर रसायन (भौतिक शास्त्र भीर रसायन <i>दान्त्र)</i> | 315 a   |
| (7)  | सामाभ्य विज्ञान                                           | 7. 12 m |
| (8)  | गृह विज्ञान                                               | 25 / 2  |
| (9)  | भारतीय वासन तथा नागरिक शास्त्र                            | 25 7    |
| (10) | জীব বিয়ান                                                | 550 8   |
| (11) | <b>कृ</b> पि                                              | ****    |

| 7                                                      |                               |                                                                | राज    | स्थान | शिक्षा नियम सहि                                                 | ्ता                                                                                                                              | [झनुदान नियम                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | मान्टेसरी खात्रावास विशेष कथन |                                                                | 12 13  |       | जहा एक ही भवन मंद्रा<br>शिवट चलती है यहाएक<br>मितिरिक्त चीकीदार | ला सेवक<br>(क्षेत्र विनर्ध) वहा पर प्रतेक विषय के लिए प्रयोगसाला काम वे लाई जाती है, बहा प्रतेक वर्ष विषय के लिए एक क्षेत्र विषर | हार्रहतूल मोर तीचे जहा<br>दिखारियो की सक्या 500<br>हे स्रोधक हो यहा एक<br>मतिरिक फरोग रहा या<br>सक्तारे |
| क्षा है हिंग के निवास कार्यवासियों की श्रे सी का विवरस | मान्टेसरी                     | मकेल                                                           | =      |       | " - 1                                                           | विषय के वि                                                                                                                       | 11111                                                                                                   |
|                                                        | 臣                             | विद्यालय                                                       | 10     |       | 1 1 1                                                           | । प्रत्येक वर्ग                                                                                                                  | 111111                                                                                                  |
|                                                        | माध्यमिक                      |                                                                |        |       | 1                                                               | जाती है, वह                                                                                                                      | 1-1111 1                                                                                                |
|                                                        |                               | रुष्ट्रम्<br>माध्यमिक माध्यमिक<br>विद्यालय विद्यालय<br>(इस्टर् |        |       | e = =                                                           | में लाई                                                                                                                          |                                                                                                         |
| Friend and                                             | ld late                       | वर्ष<br>विद्यालय<br>(इस्टर                                     | कालेख) | -     | 2 4 1                                                           | तला काम                                                                                                                          | 1 1 1 2 2 2 2                                                                                           |
| 9                                                      | श्र स्था                      | प्राथ्यता<br>महा-<br>विद्यासम                                  |        | ا     |                                                                 | ए प्रयोगम                                                                                                                        |                                                                                                         |
|                                                        | तस्या में चतुर्थ              | गुस्त                                                          |        | ~     | 4                                                               | विषय के लि                                                                                                                       |                                                                                                         |
|                                                        |                               | स्नातकोत्तर<br>महा-<br>विद्यालय                                |        | 4     | 4 ~ ~                                                           | । पर प्रत्येक                                                                                                                    |                                                                                                         |
|                                                        |                               | टेबनीबल<br>इजिनिय-<br>रिय कालेज                                |        | 9     | मंबारी<br>4<br>1                                                | म्फ<br>(बमरर) अह                                                                                                                 | ा 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                 |
|                                                        | ,                             | फ. स शिर्देक                                                   |        | 1 2   | बहुर्षः श्रोसी कर्मवारी<br>धपरासी<br>बीकीदार<br>जलधारी          | प्रयोगशाला सेवक<br>(लेब बिर                                                                                                      | तीस प्रज के लिए मिस्ती —— हारिजन   । स्रित्या   । स्रित्या   । स्रित्या   । हारिजा   । हारिजा   ।       |

1 1 1

काइन झाट्स)—

मलित कसा ग्रह विकाम वाध्याक्र

उच्च माध्यमिक विद्यालय चतुर्ष थे एते कर्मचारी-

पाठ्यकमो के निए.-म ग्रिस्प के विभिन्न

| [दान नियम] |                                                   |   |   | 7 | <br>राजस्थान | र सिंध | ा नियम  | सहिता                                |   |
|------------|---------------------------------------------------|---|---|---|--------------|--------|---------|--------------------------------------|---|
|            | यं सस्या द्वारा निर्वारित<br>विषयं पर निर्मार है। | , | • | • | ı            | 1      | मधन्तिक | में जहां विद्यासियों की सत्या 300 से |   |
|            | Í                                                 | I | 1 | l | 1            | 1      | -       | जहां है                              |   |
|            | 1                                                 | ļ | - | i | 1            | -      | -       | विद्यासयो<br>मुविधा हा               | , |
|            | I                                                 | 1 | 1 | 1 |              | -      | 64      | मीर माम्यमिक<br>ए पर्याप्त धेन की    |   |
|            | 61                                                | 7 | _ | _ | -            | -      | 61      | 100                                  |   |
|            | 1                                                 | 1 | 1 | 1 | -            | -      | 7       | ह विद्यासयो<br>व्यापियो के वि        |   |

प्रपिन हो, व समस्त विद्य समस्त उच्च माध्यमिक

दिष्प्यी :--(1) मैम्स वाय :--

उच्च औसी लिपिक्2 निषिक यगीय कर्नवारी

रुतकालमाध्यक्ष 1 (बरिष्ठ लिपिक) (रनिष्ठ लिपिक)

मिन थेए। लिपिक 2

नाव्यमिक विद्यालय छया उच्च सस्यामी में, जहां सस्या बाग का सपारण करती हो, मीर पूरे समय के परिचारक-समस्त मार्व्यामक बिद्यासय व ठरर की सस्याक्षों में, जहां घतम से पुस्तरनानयान्यम है, एवं पुतक ठीक प्रकार से दी जाती है, बहा पुरतकातमः परिषायक की धावस्यक्ता है। जहां सुसी प्रातमा सि काम में लाई जाती है, नहा एन मतिरिक्त पुस्तकातम परिचारन रक्षा जा सकता है। लिए पादमी हा। बार्य हो, दी बामवान रख सनेगी।

(३) पुस्तकालय :--(2) बागवान

(4) मान्देसरी म्हूल ;-- सगर उच्च प्रोधितक वर्गतक हो बीर द्यानो नी सस्या 200 से ब्रधिक हो तो एक ब्रिटिस्स धनरासी

मीर एक मतिरिक्त अलवारी रखा जा सनेगा।

#### APPENDIX VIII

(To be stamped and registered on the amount of grant-in-aid)
MORTGAGE DEED

This mortgage made the \_\_\_\_\_\_day of \_\_\_\_\_\_\_between the \_\_\_\_\_asciety registered under the Societies Registration Act/A Co. registered under the Indian Companies Act, having its head office at \_\_\_\_\_, fhereinafter called, "the Mortgager" which expression shall include its liquidators, officials receivers and assignees) of the one part and the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called "the Government" of the other part)

And whereas the property described in the schedule hereto annexed and more particularly delineated and marked on the plan hereto atteched (hereinafter called "the said property") is owned by the Mortgager;

And whereas the mortgager has agreed to mortgage in the manner hereinafter appearing the said property/order to ensure that the grant-in-aid shall at no time be utilised otherwise than for the purpose for which it has been given— Witness:

In consideration of payment by the Government to the mortgager of the sum of Rs .....as grant-in-aid (the receipt whereof the mortgager hereby admits) for the purpose of ........ ... for the benefit of the aforesaid institution, the mortgager does hereby declares to be free from any incumbrances, by way of simple mortgage to the intent that if at any time hereafter the amount of the grant-in-aid hereby given, or the assets created hereby used for any purpose other than for which it has been given or if the whole or any part of the said property is used for any purpose other than educational purpose or purpose legitimately connected with the maintenance of the aforesaid institution in accordance with the purpose for which the said institution was started, and every such case, there shall be recovered by the Government from the mortgager such sum, not less than the amount of grant thereby given, as shall as the date when such sum becomes recoverable, be equal to such proportion of the value of the said property assessed in the manner hereinafter provided as the aforesaid amount of grant of Rs...... bears to the value of the said property on the date of these present, and estimated at Rs \_ ... and in default of payment of such sum, the Government shall have the power without the intervention of any court to sell or concur with any person in selling the said property or any part thereof either together or in lots and either by public auction or private contract and subject to such conditions respecting title or evidence for title other matters on the Government may think fit with power to vary any contract for sale and to



finish and beauty and keeps accounts and necessary record
6 Has a co-ordinated programme of Homs work with tutional work

hand in the community development work in the areas. A record

Gives training in Crafts, producing safeable articles of proper

in the institution

7 Has a proper scheme of regular curricular activities follow up

7 Has a proper scheme of regular curricular activities follow users

Has regular arrangement for physical education and medical inspection with its effective follow-up Records should be maintained.

9 Has arrangements for mid-day meal of tiffi

of activities should be maintained

10 Has atleast 200 days of work with 5 hours of actual teaching including crafts, home science etc

11 Has a pupils Government for training in democratic way of

An institution to be catogorised as Special should have adequate

#### Finance

5

teaching equipment building library laboratory workshop playing field and other apparatus and has run afficiently for a period of 3 years. This material should be necessary for the status and purpose of a particular institution.

Administration

The Management provides security of tenure to teachers according to

Education Code under an agreement with the teachers as approved by the Department

Minimum salaries are according to the Government scales at least 50%

Minimum salaries are according to the Government scales at least 50% of the staff in trained in the institution as a whole Teaching results in public examination

The institution shows obove 75% results on 5 years average consisting of not less than 100 pupils in the public examination in high and Higher Secondary Schools separately as well as in internal examination and 80% in Intermediate Examinations. Qualitatively the results should be satisfactory in Middle Schools the minimum percentage should be 90 on the enrolment of 75 pupils in classes VI VII and VIII

These institutions fulfi-fling the conditions mentioned above may be given grant in aid up to \$0% of the net approved expenditure of 60% of the approved expenditure which is greater Special Types of Institutions

The institutions doing original creative work in accepted by the grantin-aid committee and the Department in the fields of

(a) Liter (b) Arts

Literature

(c) Crafts

## राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

पनुदान नियम]

- (d) Cultural activities g. Music, Dance and Drama
- (e) Social Education
- (f) Women Education

may be considered special type of institutions on the recommendation of the department.

Institutions engaged in pioneering literature work in regard to the production of original or research or approved literature for adult and children suiting the needs of age group may also be considered special types of institutions.

An institution adjudged as Special for the purpose of grant-in-aid may be demoted from this category if the special features are not efficiently kept up or the institution shows signs of deterioration. The Inspector of Schools concerned will in that case, serve a caution to the institution an anp officer of the rank not less than a Deputy Director of Education will inspect the institution on again after a period of 3 months but not later than 5 months and make final report on the working of the institution for the assessment of aid.

## अन्य महत्वपूर्ण आदेश

#### दितीय शनिकार का भवकाश<sup>3</sup>

राज्य सरकार के फ्रादेश लमाक प-11(14) शिक्षा/यूप-2/73 दिनाक 1-12-73 के प्रनुसार राजकीय विद्यालयों से कार्य करने वाले धराजपित मशालयिक एवं बतुर्थं ध्रें एों कमैंबारियों को माह के हितीय शनिवार के प्रवकाश के स्थान पर शत्यक गाह म एक दिवस के शतिपूर्ति प्रवकाश का परिचार ये हैं। धतः राज्य सरकार के इन आंदेश के ध्रुतार ही सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत मालायिक तथा चतुर्थं श्रें एों वर्षवारियों को भी माह के हितीय शनिवार के प्रवकाश के स्थान पर प्रवक्त माह भए एक दिन के ध्रुतारता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत मगालिक तथा चतुर्थं श्रें एों वर्षवारियों को भी माह के हितीय शनिवार के प्रवक्ताश के स्थान पर प्रवक्त माह भए एक दिन का क्षतिपूर्ति प्रवकाश का परिसाध देव होगा।

# म्यूनतम वेतन का निर्धारण<sup>2</sup>

राज्य सरकार के यह ध्यान मे लाया गया है कि झगर किसी सस्या की सर्वप्रथम मनुवान सूची पर निया जाता है तो उन सस्या के कर्मशास्त्रियों का बेदन, बेदन शूबला का ग्यूनदम स्थय राशि का ही मान्य थ्यय माना जाता है। जब कि उस सस्या में वह कर्मचारी यत कुछ वर्षों से कायरत है और उस उन वर्षों में देय सामयिक बेदन वृद्धिया आदि भी सस्या द्वारा स्वीकृत की जा भूकी होती है।

जैसे किसी सहया को 1-7-76 से राज्य सरकार ने अनुसान सूची पर सिया है और इस सस्या म कार्यरत कार्ड कर्मचारी पाच साल से कार्यरत है और 1-7-76 को उसका बेतन 200 क है तो उसका बेतन, बेतन गृर खला का -यूनसम क. 160-00 मान्य व्यय मानकर उस पर दय प्रति-शत के मनुसार प्रमुदान दिया चाता है। इस प्रकार अनुदान देने की प्रत्रिया बसत है।

इस सम्बन्ध म राज्य सरकार ने निर्मुय लिया है कि सर्वत्रथम मनुदान सूची पर जो सस्थाय की जाती हैं उनक कर्मथारियों का बेतन कर्मथारी वी प्रथम निर्मुक्त तिथि का न्यूनतम बेतन मान-कर उस पर देव शामिक बेता बृद्धियों को मन्मिलित करते हुए यदि सस्या बेतन का सुगतान करती है तो उसे मान्य स्थम मानकर सनुदान स्वोकृत किया जावे।

- क्रमाक शिविसा/ब्रनु/ए/16011/75/76 दिनाक 26-7-76
- तमाक एक 24(53) बिक्षा-5/76 दिनाक 2-7-76

### प्रविम वेतन वृद्धिया<sup>1</sup> निर्देशानुसार ग्रापक पत्र सहवा शिविरा/धन/सी/16684/ग्रप्रा/53/75-76 दिनाक

28-6-77 के प्रसग मे लेख है कि एक ही सस्याम निरन्तर 10 वर्ष 20 वर्षमा 30 वर्षकी सेवा हान पर ही नियमानुसार बेतन बद्धिया दी जा सकती हैं अन्यथा नहीं।

रखंदे शालाओं मे नियक्ति हेत चयन समिति मे विभागीय प्रतिनिधि नियोजित करने के सम्बन्ध मे2

विभाग के सम्मुख यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा सचालित समस्त णिक्षरण संस्थामा म कमचारिया की नियुक्ति एव पदान्नित कन्द्रीय सरकार क रेल मत्रालय द्वारा विभिन्न सेवा नियमों के अनुमार की जाती है। प्रत्यक रतने के मुख्य कार्यालय पर स्थित रत सेवा द्यायोग इन वसचारियो को चयन करक चयनित व्यक्तियों की सची प्रत्यक मण्डल कार्मिक प्रधिकारी द्वारा ग्रयन-श्रपने मण्डल स्थित रलवे स्त्रुनों क श्रष्यक्ष के नात इस सूची म से कमबार नियक्ति की जाती है। विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त सस्याओं क कमचारियों की नव नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति म विभागीय प्रतिनिधि नियोजित करन का मुख्य उद्देश्य उपनब्ध प्रत्याशी म से सुयोग्य व्यक्ति की चयनित वर इसमे की जा रही अनियमितता को रोकना है। रनवे बोड द्वारा मचालित शिक्षरण सस्थाक्षी के कमचारियी का चयन रेल सवा आयाग द्वारा विधिवत किया जाता है। अत-सस्याम्ना की नव नियुक्ति हेतु निमित चयन समिति म विभागीय प्रतिनिधि का समायोजिन करना द्यावश्यक नहीं समभा जाव। रेलवे घायोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की शक्षांशिक एव प्रमेक्षाणिक यायता पुरा होने पर अनुमोदन किया जाव जिसस इन पदा पर धनुदान स्वीकृत किया

## जामका पननियक्ति<sup>3</sup>

पुराकरम के उपरात दी जाने बाली सवा वृद्धि के बारे म विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। तदुपरान्त राजस्थान सवानियम 56 के नीट ! म नकोचन हो जाने के कारण उक्त **पादेश की** वादिस तत हुए प्रनदान प्राप्त सस्याग्री म कायरत अध्यापका की सेवा बद्धि के लिए महिष्य म निस्नलिखित व्यवस्था की जाती है

इस कार्या नय क स्थाई आदेश सस्या 13/66 जनक शिविरा/धन्/स/16007 विशय/65 दिनाक 8-6-66 के ग्रन्तगत सहायता प्राप्त सस्थायों म कायरत प्रध्यापकों का 58 वप की प्रायु

- 31 दिसम्बर के बाद सेवा निवृत्त हान वाले जिन ग्रम्थापको को छात्रों के हित को ध्यान म रखत हुए सवाम रखने क निए प्रव थ समिति ने निराय स निया है तथा जिनकी सवाए मस्था म उत्तम रही है उनकी सवा कृद्धि 30 जून तक की जा सनती है।
- (2) एम ग्रध्यापना क प्रस्ताव प्रति हस्ताक्षर कर्ता ग्रधिनारी इस निदेशालय को ग्रपनी
- टिप्पणी सहित भिजवायेंने जिन पर विचारोपरान्त स्वीकृति जारी की जागेती ।
- (3) अप्रशिक्षित एव साधारण अध्यापको व प्रस्ताव नही भिजवाय आवें ।
- सवा वृद्धि के प्रस्ताव सवा निवृत्ति वा कम स कम 6-6 माह पुत्र इस निदशालय की (4) भिजन' दिया जान अन्यया समय पर स्वीकृति जारी नहीं हाने के लिए निदेशालय जिम्मेवार नहीं हाया। प्रत्यक प्रस्ताव के साथ प्रार्थी का प्राथना पत्र प्रकृष समिनि का प्रस्ताव व कमचारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मलग्न दिया जाव ।
- भ्रमाक प 23(73) भिक्षा-6/77 दिनाक 24 धगस्त 1977 1 भगक रहीबी/गव/ए/16011/86/72 दिनास 11-12-72
- प्रमार शिविरा/बन्/ए/17907/104/78/79 दिनाक 18-3-1979 3

प्रनुदान नियम 3(16) के ग्रन्तमत 58 वप की आयुपरा त 60 वप की यामु तक प्रविवृद्धि के गए प्रवर सस्या ब्रायक्यक मानती है तो ऐसे मामले भी उचित माध्यम से उपरोक्त प्रविया अनुमार । इस कार्याजय को प्रस्तुत किए जाने पर ही कोई कायवाही की जा सकेमी। वशत कि ऐसी ग्रमि दि के लिए कारएा सतोपजनक पाये जार्वे।

यह ग्रादेश निदेशक प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की पूर्वानुमति से सारित किये जाते है l

# द्यतिरिक्त पद

(ı) प्राथना पत्र<sup>1</sup>

भन्दान प्रान्त सर्व्यामा द्वारा समय समय पर म्रतिरिक्त कमवारियो हेतु माग की जाती है। मिस्त्य म भतिरिक्त स्टाफ की माग माह घन्ने का निम्नाकित परिपन म भरकर भेजी जाने ताकि वभागीय वाधिक वजट म उचित प्रावभान की माग वित्त विभाग को प्रस्तुत की जा सके। जो तस्या 30 महे तक यह माग प्रस्तुत नहीं करगी उसकी माग पर वप के मध्य म विधार नहीं किया जादगा। वप 77-78 को माग हेतु प्राथना पत्र दिनाक 30 5 76 तक इस कार्योक्तय म प्राप्त हो जाने चाहिए एव भविष्य म ऐसी माग प्रतिचक्ष प्रमुख के मस्य तक प्राप्त हो जाने चाहिए एव भविष्य म ऐसी माग प्रतिचक्ष प्रमुख के मस्य तक प्राप्त हो जानी चाहिए। माग पर प्रतिचक्षताप्रस्त्वी मिफ्नारी के द्वारा प्रस्तुत होना मावश्यक है।

#### परिवय

- ! सध्याकानाम
- 2 सस्था स्तर जिसके लिए प्रनुदान मिल रहा है
- 3 प्रतिशत जिस पर सस्था को धनुवान मिल रहा है
- 4 यज्ञ गीपक जिसके भातगत प्रावधान करना है
- 5 वतमान कुन पद केडरवाईज (जिस पर अनुदान मिल रहा है)
- 6 प्रतिरिक्त पढ जो चाहिए कडर बाइज
- 7 किस धा**भार प**र मान की जा रही है
- 8 दानों की सक्या गत अप एवं चालु वप संकला वस के अनुसार
- 9 प्रतिरिक्त पदो का वय भर का व्यय तथा धननान राशि
  - (1) वेतन
  - (2) महगाई भला बादि
  - (3) दुल ध्यय
  - (4) भनुदान राशि
  - प्रतिहस्ताक्षरकर्ता ग्रविकारी को प्रश्निपा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता ग्रविकारी

सस्या ध्यवस्थापक

(n) सात्र संस्का<sup>2</sup>

10

इस कार्यानम क पूज परिचन महरा निविदा/यनु,हो/17006/76-77 दिनांक 3-5-76 म मनुगन प्राप्त सस्यामा क निए विविद्धा पढा व प्राप्ता पत्र प्रस्तुत करन सबसी प्रक्रियामा के निर्देश

वनार निविसा/मन्/हो/17906/76-77 दिनार 3 5-76

2 निक्ति, बनु/ए/17907/78-79/103 िनाक 15 मास 1979 ।

मत वर्ष एव बालू वर्ष की सम्बाघो से मानी जाती रही है। मनेक सस्याएँ इस प्रकोध्य मे जुनाई की छात्र संस्था बताते हैं जो धनुदान निवधानुसार सही नहीं है। मत: मब यह स्वय्ट किया जाता है कि सभी मस्वाधों को प्रतिरिक्त पदो की मांग के साथ मतम्न प्रार्थना-पत्र में छात्रों की सरमा गत तीन वर्षों के मार्च की बतानी बाहिए। इसके मताबा धन्य माह की छात्र संस्था को पदो का माधार नहीं मताब आहेगा।

# (m) स्पट्टोकरस्य<sup>‡</sup>

समस्त प्रमुदान प्राप्त शिवाण सस्याधो तथा प्रतिहस्तारकर्ता प्रविकारियो का ध्यान इस कार्यानय के परियन कथाक ईक्षीकी।एक-ए/16007///174 दिनाक 4-9-71 की धोर पारुप्ति किया जाता है कि जिसमें ये निर्देशन दिए गए ये कि प्रध्यापक एवं प्रतिरक्त सम्य पट श्लीकृत करते स्वयो प्रकरण एक निर्मारित समय में के के किक इन घोन कोई व्यान से देकर ऐसे प्रकरण वर्ष के प्रस्त तक भेजे गये। जिन पर कार्यवाही करना न तो उचित या धौर न ही समयभात और प्रस्त कारण कर के प्रवे पार्च कर पर विचार किया जा सका। अत इस अप प्रकृत न-73 एवं अविषय के तिए यह प्राप्ति किया वर्ष के विद्यालय के तिए प्रकृति वाते हैं कि समस्त सस्याण यपने विद्यालय में खान सस्या के वहति से के कराहवक्त तथा प्रतिक्ति पर्य श्रीविष्ठ वाते हैं कि समस्त सस्याण यपने विद्यालय में खान सस्या के वहति से के कराहवक्त के प्रतिक्ति पर्य की प्रमान के प्रस्ता कर प्रस्ता कार्य के की विभागीय प्रमुत्ति प्राप्त करने पर हटाय के प्रतिक्ति पर्य की प्राप्त कर के प्रति कर प्रतिक्त पर्य के प्रस्ता कर के प्रति कर के प्रति कर प्रस्ता कर के प्रति कर के प्रति कर प्रतिक्त कर के प्रति कर के प्रति कर कर विद्व स्वाय के प्रस्ता कर के प्रति कर के प्रति कर कर विद्व स्वाय के प्रति कर के प्रति कर कर विद्व स्वाय के प्रस्ता कर विद्व स्वाय के लिए उनकी विपत्ति स्वाय के विद्व स्वाय कर कर विद्व स्वाय के विद्व स्वाय के विद्व स्वाय स्वाय के विद्व स्वाय के विद्व स्वाय के विद्व स्वाय स्वाय के विद्व स्वाय के विद्व स्वाय स्वाय के विद्व स्वाय के विद्व स्वाय स्वाय के विद्व स्वाय स्वाय के विद्व स्वाय के विद्व स्वाय के विद्व स्वाय स्वाय के विद्व स्वाय के

प्रतिहिस्त वर्षे जीलने की अनुमति देने के लिए यलान अधिकारी अनुवान नियम 1963 के पितियार 4 के कम स 4 के अनुमार होगे । अतिहस्तावस्तानी अधिकारी अधने जिले के ऐते सारे प्रकारण ने जील कर अपनी जिलत तथा विस्तृत अधिकार इस कार्यात्म को दो माह अर्थील अन्दर्भ स्वत्य प्रस्तुत स्वत्य स्वत्

# परिसम्पत्ति रजिस्टर<sup>2</sup>

सनुदान नियम 9(2) के सन्तर्गत प्रापेक मस्त्रा की विभावीय सनुदान सूची पर है, के प्रियेक्ट्रत सामिक तो की एक पीयदा। पन देना होता है कि उनके वान वादिक खान से तीन नुनी परिस्वपत्ति (समित तर है के सिक्कारों की एक पीयदा। पन देना होता है कि उनके पान वादिक खान है। है तथा उसने दिनमें सन्तर्गत के मुद्रत नियम प्रेति है कि पान सम्रे दिन्न से सित प्रापंक साम होती है कि प्रान्तर्गत में मिलाने पर सम्या के मुद्रवासन के लिए पर्याप्त हो ! इसी प्रवार प्रमुवान नियम गिएको के समुद्राप को परिसम्पत्ति सनुत्रत से सहस्रोप से मुद्रिवत की जाती है सम पर भी राज्य सरकार को दक्ता होति है हिंदी प्रवार प्रत्येक स्थान्तर्गत मिलाने कि सम्याप्त के लिए नियमित स्थान प्याप्त प्रमाण्य के लिए नियमित स्थान प्रवार प्रत्येक स्थान्तर्गत मिलाने कि सम्याप्त स्थान प्रवार प्रत्येक स्थान प्रवार प्रवार प्रत्येक स्थान प्रवार प्रवार प्रवार प्रवार प्रवार प्रवार प्रमाण के लिए नियमित स्थान प्रवार है कि विभाग मा इन सम्यों के सत्यापन हेतु कोई र्याबस्टर साथारित नहीं किया जाता है जो कि मायवसक है।

<sup>1.</sup> इंडोबी/एड/ए/16007/23/72-73 दिनाक 9-5-72 ।

फिविसा/प्रन/ई/16782/वी-2/76-77 दिनाक 21-7-79

इस दुष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सस्या की परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण विभाग के तस रहे तथा विना विभागीय अनुमति के उनका हस्तान्तरण या अन्य प्रयोजनाय प्रयोग को रोका जा सके, विभाग के पास सस्थानसार परिसम्पत्ति रजिस्टर रखा जाना ब्रावश्यक समक्ता गया है जो नंतान प्रारूप 'क' मे रखा जाय। इसके धतिरिक्त प्रत्येक धनुदान के लिए भी सस्यानुसार रजिस्टर हो जिसमें स्वीकृत राशि के ब्राहरण, वितरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति जान घीर

रितहस्ताक्षर ग्राये महालेखाकार को पठाने का विवरण ग्रकित हो । (प्रारूप 'ख') धत: समस्त प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रधिकारियों को एतदहारा आदेश दिया जाता है कि वे इस परिषत्र की प्राप्ति के हो साह के धन्तर्गत सभी सस्याधों से उनकी वैसेंस शीट/स्टाक रिजस्टर के धाधार पर निर्धारित प्रारूप में 'परिसम्पत्ति रजिस्टर' उपलब्ध कर उसकी जान करेंगे भीर प्रपने रेकाई पर लेकर उस पर उचित नम्बर सकित कर सूचना इस कार्यालय की भेजेंगे। इसी प्रकार उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के राजिस्टर का सघारण कर सबसेप उपयोगिता प्रमाण-पत्र सस्यामी से मगाने की कार्यवाही कर इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तत करेंगे।

कृपमा इसे घरमावश्यक महत्व दिया जाये ।

पारुष-"क्ष" .....का परिसम्पत्ति रजिस्टर भनुदान प्राप्त सस्याः वैकेल सीच के

| 4.4. | नय पुष्यत नारम का<br>तारीख/वर्ष | धनुसार परिसम्पत्ति<br>का विवरण (बाइ-<br>टम बनुसार) | ગુલ્ય | धनुदान<br>का हिस्सा | (श्रनुदान के मामले<br>मे उपयोगिता<br>प्रमागा-पत्र भेजने<br>की तारीख) |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                               | 3                                                  | 4     | 5                   | 6                                                                    |
|      |                                 |                                                    |       |                     |                                                                      |

प्रारूप-"ख"

प्रत्येक प्रमुदान का सामयिक उपयोजन जांचने हेतु विवरण रजिस्टर

कसः स्वीकृतसः ग्रन्दान सस्था स्वीकृत भगतान उपयोजन प्रमाख- सस्था महालेखाकार तथा स्वी-का राजि क्री पत्र प्रस्तत करने का द्वारा को भेजने की कृत श्रधि-प्रयोजन नाम तिथि हेत् निर्धारित तिथि प्रस्तत कारी का ग्रवधि करने αz की तिथि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भविष्य निधि की जांचा

समस्त प्रतिहस्ताक्षरकर्ता घिषकारियो को सूचित किया जाता है कि महालेखाकार के जाच वल द्वारा प्रनुदान प्राप्त शिक्षण सस्यायो के कर्मचारियों के भविष्य निधि से सम्बन्धित सामली पर यह ब्राक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिहस्ताक्षरकर्ता खिषकारी द्वारा सस्या कर्मधारियो की भविष्य निधि से सस्था प्रनुदान के डाकलाने से सम्बन्धित कर्मचारी के खासे मे अमा होने की जाच किए

चिवरा/प्रन/ए/16011/58/73-74 दिनांक 2-6-73

प्रतिवेदन के साथ स्थिति विवरण (बल स शीट) का प्रस्तुत किया जाना श्रावश्यक शत मानी गई है पर त ग्रंधिकाश मामलो म यह पाथा गया है कि बले स शीट संस्थाए चाटड एकाउ टे ट प्रतिबदन के साथ संत्रान नहीं करती रही है जिससे इस कार्यालय में बसे संशीट की लगदारी देनदारी मद में प्रक्रित राशि के आधार पर प्रतिहस्ताक्षरकर्ती अधिकारी द्वारा स्रतिथमित भविध्य निधि के माय व्यय की साधकता की अाच करना सम्भव नही हो पाता है। ग्रत इस कार्यालय के ग्रादेश कमाक ईडोबी/एड/ए/16003/68-69 दिनाक 26-7-68 कमाक ईडीबी/एड/ए/16007/27/65 66 हिलाक 31-7 67 स्वार्ड आदेश 20 की और ध्यान आकर्षित करते हुए युन समस्त प्रतिहस्ताक्षर

कर्ता प्रधिकारियों का आदेश दिया जाता है कि -

है ता प्रनुदान विल रोका जावे।

(2)

प्र खोतने एव दिनाक 1~4~73 से डाकखाने स कमचारी व सस्या के प्रशदान जमा बिय जाने की स्थिति में ही इस कार्यालय को प्रयूपित किया जाने । (4) सस्था के धानामी अनुदान प्रयत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने सं पूत्र सभी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रधिकारियों को प्राश्वस्त हाना होगा कि सस्था ने कमचारियों के पी एक की राशि

(3) यदि कोई सस्या अपने स्थाई कमचारिया की भविष्य निधि जमा नहीं करती हा ता उसका ग्रनदान प्राथना पत प्रत्यक स्थाई कप चारी के अविष्य निधि के खात डाकखाने

प्राथन। पत्र (मानतक) को इस कार्यालय को सप्रपित किया जावे ।

 उनके द्वारा प्रत्येक सस्या संगत पाच वर्षों की भविष्य निधि का वपवार विवरण सलग्न इपन्न में प्राप्त कर उसकी जान सस्था के रिकाड के भाषार पर की जाब एवं इस विषय के दिनाक 31-10-73 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे । प्रत्येक वित्तीय वप सस्या की भविष्य निधि राशि पर स्वीकृत अनुदान राशि का उल्लेख भी किया जावे ! भविष्य में बले न मीट चाटड एकाउ टे ट प्रतिवेदन के साथ सलग्न होन पर ही प्रनदान

विगत माह की डावधर म जमा करादी है और डाकघर द्वारा कर्मचारिया के स्टेटम टस

पर मोहर लगा दो है। यदि नोई सस्था डाकघर से प्राप्त विवरण प्रस्तत नहीं करती

(5) अविषय ॥ सभी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों को यह देखना है कि प्रनदान नियम 1963 के परिणिष्ट 4(क) (11) के धनुसार सस्था की सभी निषिया यदि वो तीन महीने से ग्राधिक सस्या के पास पढ़ी हुई हैं डाकपर म जमा होनी चाहिए ग्रायथा सस्या की जिम्मदारी होगी।

भविष्य निधि की राशि में कमचारी की क्य देते समय घ्यान रखा जावे कि यह कज (6) कमचारी के 3 माह के बेतन से ज्यादा नहीं हो तथा पूर्व बनाया कर नी काइ राशि शेप न हो।

ग्रन्दान प्राप्त सस्याधा के भविष्य निधि (पी एफ) के मामने स ग्रनियमितता पाइ जाने पर इमका पूर्ण दायित्व प्रतिहस्ताक्षरकर्ता यथिकारी का माना जावना क्योंकि सस्या के सखा की फिनि वन चिक्त का पूरा दावित्व प्रतिहस्तासरकती ग्रीवकारी का है । निदेशासय द्वारा केवल प्रतिहस्ता क्षरकर्ता प्रधिकारी द्वारा प्रमुखित प्राय व्यय पर ही प्रमुदान स्वीकृत पत्र बारी क्या जाता है।

भविष्य निधि

- 1. मनुशन नियम 1963 परिकार 3 की बारा (8) व (10) म समुदान प्राप्त शिक्षण वार्मि क क्रमण परिवीस्त्य काल म तथा स्वाई नियुक्ति वर नेवा मुनन हान पर मस्या तथा स्वाई त्या की बाने वाली कार्यवाही पर प्रावधान है। परिवीस्त्य काल म नाटिन म्रविध हुतु एक हत्या स्थाई कमंद्रारी मा नाटित सर्वाध के लिए प्रस्थात ना हत ककी बतन राशि तस्या को मुनतान तर प्रावधान है। नाटिस स्वविध के लिए प्रस्थापन क बन्नुय की गई राशि वी सस्या को प्राय नव का प्रावधान की प्रावधान की प्रावधान की प्रावधान की प्रावधान की प्रावधान की प्रावधान कार्यवाह कि वह सम्याध्य की प्रावधान के प्रावधान की प्रावधान प्रावधान कार्यवाह कि वह सम्याध्य की प्रावधान के प्रावधान की प्रावधान प्रावधान के प्रावधान की प्रावधान प्रावधान कार्यवाह विद्या प्रावधान प्रावधान कार्यवाह विद्या कार्यवाह व्याधान कार्यवाह प्रावधान कार्यवाह विद्या कार्यवाह व्याधान कार्यवाह कार्यवाह विद्या कार्यवाह कार्
- 2 प्रतेक भविषय निषि मामल विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किये यन हैं जिनम सस्था की सेवा ग्रोहने तर प्रध्यापक को उतको भविष्य निषि राक्षि का मुमतान नहीं विषा जाता रहा है। सस्या स्वा प्रता प्रधा को मुद्रान हेतु पानी धाम सम्य विवरण म प्रविक्त करती रही है। प्रपुतान प्राप्त सम्याभ के भविष्य निषि स्वाधी निषमों के राज्य सर्वार य स्वीहत होकर प्रशाित हाने के समस्य मनुष्य निष्य को धादेश दिया जाता है कि व इस प्रकार प्राप्त राशि का उत्तम समय प्रमुख माम प्रधा को धादेश दिया जाता है कि व इस प्रकार प्राप्त राशि का उत्तम स्वाप के धादेश वर वी तो स्वीहत प्रमुख निष्य मामना जावेगी स्वा इस राशि को स्वीहत प्रभुदान राशि से कम कर दिया जा सकता है जिससे इस प्रकार की धाय की स्वीकत प्रभुदान राशि से कम कर दिया जा सकता है जिससे इस प्रकार भी धाय की प्राप्त का दिया जा सकता है जिससे इस प्रकार भी धाय की प्राप्त का दिया का स्वाप का प्रथम के मन्त्र राशि सम्पाद का स्वाप का छोटने स धानावश्यक कर से धायनावश्यक प्राप्त का स्वाप के प्रमायक कर से धायन सम्वापक का प्रथम कम वार्त की धायिक कर एवं सम्पायक प्रथम कम वी वी स्वाय उत्तम हाति है।
- 3 प्राय यह देला गवा है कि कुछ अनुदान प्राप्त सहकाए निर्धारिन प्रयन में रसीद प्राप्त न कर लंदर पेड के कामन पर रसीद प्राप्त करती है। अनुदान हेतु इस प्रकार की दिसीय रसीद की राशि को माम थ्या स्वीहत न किया जावे। निर्धारित रसीद जिसम तस्वर भी नियमानुसार प्रक्ति हों को ही प्रनदान हेत स्वीकृत व्यय माना आय।
- 4 धनुदान प्राप्त सत्याचा म काय करने वाले उन कमचारियों को जिन्ह नियमानुसार पाय कर, घ यकर विभाग में जमा कराना धाववयक है हादेश विधा जाता है कि वह धवने आय कर दिन्तुंस को मरे जिसस बाद म आयकर म उपत्रध दिकाड़ क आधार पर किसी द्वारा प्रायकर जमा कराने को रियति न धाये और सब धित कमच री को रण्ड का भागी न हाना पढ़। प्रतिहस्ताक्षर कर्ता धापकारियों को निर्देश विधा बाता है कि वे धवने धधीनस्य धमत्तर प्रतुतन प्राप्त सत्थाधों म कामरत ध्रीमकर देने वाले कमचारियों की नामावती की भूची वधवार एक रजिस्टर म रबने जिसस कि धायवयकता पढ़त पर यह रिकाड सरलता से उपत्रच्य किया जा सके।
- 5 नीटिस सबीध की प्रध्यापन/कमचारी स वमूत वी गई घन राजि भविष्य निधि क मामले जिसम प्रध्यापन/मचारी को भविष्य निधि का मुगवान न किया गया है, क सब स म प्रतिहस्ताक्षर- कर्ती प्रधिकारी प्रवत्ने काथालय म रिकाइ रहतते।

राजस्थान शिक्षा निवम सहिता धिनदान नियम 2827 महायता प्राप्त सस्याओं से भी विकलाग भत्ता<sup>1</sup>

#### The Governor has been pleased to order the following amendments in the Rajasthan Grant-in Aid to Educational & Cultural Institutions Rules, 1963 -

The existing Sub-Rule (b) under Rule 4 shall be read as (a) (i)

The following may be added after Sub Rule (b) (i) of Rule 4

(ii) Grant of Conveyance Allowance to blind and Orthopaedically (b)

handicapped employees conveyance allowance to the blind and Orthopaedically handicapped employees may be allowed @10% of their pay not exceeding

Rs 50 pm subject to the following conditions --Conveyance allowance shall be allowed to an employee if he or she has a minimum of Rs 40/- permanent partial disability of either upper or lower limbs Rs or 50 permanent partial disability of both upper and lower limbs together

contained in the Manual for Orthopsedic Surgeon in Evaluation Permanent Physical Impairment brought out by the American Academy of Orthopaedic Surgens U.S.A. and published on their behalf by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India G T Road Kanpur shall apply

Note -For purposes of estimation of disability the standard as

The Conveyance allowance will be admissible to the Orthopsedically fut handicapped employees on the recommendation of the Head of Orthopaedics Department of a Govt. Hospital

in cases where an Orthopaedically handicapped employees is required (m) to undertake journey from the place of his posting to the nearst Govt Hospital in the State in order to obtained the required certificate from the Head of Orthopaedic Department, he or she shall be treated as on duty for the period of the journey and the actual stay

at the Head quarters where the Hospital is situated. He or she shall also be allowed T A as on tour for such a journey without

halting allowance on production of a certificate of attendance given by the Hospital authorities (iv) In the case of a blind employee the allowance will be admissible on the recommendation of the Head of Ophthalmological Department

of Govt Hospital The allowance will not be admissible during leave (except Casual (v) Leave) joining time or suspension

The allowance shall be granted with effect from the date of recom (vi)

mendations of the concerned medical authority is received by the head of the institution Note -The employee concerned shall accordingly apply for the

grant of conveyance allowance to their head of the institution It shall be the responsibility of the Head of the Institution concerned to refer the cases of the concerned employees to the appropriate Medical authorities for obtaining their recommendation for the grant of conveyance allowance

The following may be added after Sub Rule (Y) of Rule 6 -(3) (z) Allowances granted under Sub Rule (b) (ii) of Rule 4

Edujupon (Gr vi) Daptt No F 10 (43) Edu/VI/79 Dated 4 9 80 1

#### विद्यान विद्या विद्या विद्या

अनुदान सम्बन्धी निर्देश।

येर सरकारी शिक्षण संस्थाभा का भनुदान राजस्थान खुदान नियम 1963 क अन्तर्गत दिवा
ता है। इसके प्रतिरिक्त राज्य संस्थार तथा इस निर्देशालय द्वारा समय समय वर निर्देश स्थाई
तिक एवं परिपन जारी किंक गए है। परनु फिर भी शिक्षाण संस्थान तथा प्रतिहस्ताधरवर्ता
धिकारिया द्वारा उक्त निर्देशों का पूण पालन नहीं हो पाता तथा अनुदान प्रकरणा म निम्या छाड
आती है। यत इस संस्थाभ म कुछ बिन्दुसा की पुन स्पष्ट किया जा गहा है। इन पर प्यान
या शाय। ये बिन्दु सनुदान निवमी तथा वृद प्रमारित आदेश का प्रभावित नहीं करने अर्थात्
नकी स्थित वयाचत रहेगी।

- प्रमुदान प्राथन। पन निर्धारित प्रपत्र म सस्यायो द्वारा 31 समस्त तक प्रतिन्त्ताक्षरकर्ता प्रतिकारी क कार्याच्या म प्रस्तुत किया जाय ।
- 2 31 ध्रमस्त तक जिन सस्याधों के प्रयना पत्र प्राप्त नहीं हुए हो उनती नूजना प्रति हस्ताक्षरकर्ता ख्रिषकारी विक्षा निदेवासय को दिनाव 10 सितम्बर तक भेजन।
- 3 प्रतिहृहतक्षिरक्ती प्रविकारी प्रायना पत्रा की जाच 31 प्रवट्टवर तक पूरी कर लग सवा 15 नवम्बर तत इस निदेशालय को भेजेंगे।
- 4 ग्रनुदान प्रार्थना-पत्रो की जाच करते समय निम्न बिन्दुग्रो का विशेष ध्यान रक्षा जाय
- कमचारिया की नियुक्ति अनुमादन की प्रतिया प्रापना पत्र के साथ सनग्न नहीं दिया जाता।
- 2 नियुक्ति प्रतुमीदन पत्र मं वसचारी की बन्मतिथि यायता वतन भृखता वैतन एव समय प्रविधि इत्यादि का उत्तल न करना।
- अप्रशिमित षच्यापका का अनुभावन देत समय नियोजन कार्यालय क द्वारा प्रवत्त धनुषक्ष धता प्रमास पन का सदम नही देना ।
- 4 कम्बारी की सेवाए प्रावेशन पर होने पर आने सेवा वृद्धि प्रथवा स्थाईकरए। प्रावेश सलग्न नही करना।
- 5 भ्रमिशित अध्यापका का सत्रान्त के बाद भी विना चयत प्रतिया प्रपनाम निरन्तर रखना।
- 6 कमचारियों की प्रशासित विना चयन प्रक्रिया अपनाम क्या जाना नियमों के म्रन्तगत नहीं है किर भी पदोन्नति दो जाती है तो स्नियमित है।
- नियम प्रतिया अपनाय काने पर पदान्नति के मामल म राजस्थान स्था नियम 26(ए) का लाम अनियमित रूप स दिया जाना ।
- का लाम प्रतियमित रूप स दिया जाना ।

  8 मनुदान निममा के भातमत नस्याभी को विज्ञापन कराने की प्रविध एक साह की नियक्ति करने का अधिकार दिया गया है परन्तु सस्याध बारू नार एक माह की नियक्ति
- निपुक्ति करने का धामकार दिया गया है वरन्तु सखाए बारू भार एक माह की निपुक्ति देकर स्थाई नियुक्ति नहीं करती । इन चारण एक ही व्यक्ति को एक माह का बनन ही देव हैं । एने कमपारियों क नियुक्ति पन पूछ विवस्ख क साथ प्रायना प्रथ क सार सक्तम किया जाना चाहिय।
- 9 सस्याम अस्वाकृत पदा पर कायरत ग्रप्रीमक्षित एव विना वयन प्रतिया प्रपताय नियुक्त क्रियं यद कमचारिया का स्वीकृत पर खात्री हान पर विना वयन प्रतिया अपनाय प्रतुमादन किया जाता।

भवनाय मनुभारन किया जाता ।

1 मुख्य सलाधिकारी मिश्रा निभाग, राजस्थान द्वारा मिश्रा सचिनारिया भा चटक म दिया नवा

| 284] | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता [प्रनुदान नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | सस्या की सी ए रिपोर्ट के साथ सलग्न वेलेन्स भीट के दायित्व व सम्पत्ति पक्ष म प्रक्रित<br>कमचारियों का पी एक राजि म प्रन्तर होती है अर्थात् सस्या पी. एक. की राजि<br>कोपालय म जमा नहीं कराकर अपने पास रखती है एसी पी एक की राजि तुरन्त<br>कोपालय म जमा हानी चाहिए।                                                                                                |
| 11   | धनुदान प्रापंना पत्रों के साथ प्रत्येक सस्या का निर्धारित प्रपत्र भ प्रत्येक कर्मवारी का<br>पी एफ वा विवरण सलम्न किया जाना चाहिए तथा जिसका मिलान सी ए<br>रिपोट स होना चाहिए यदि कोई धन्तर वी राशि 31 माच क बाद जमा कराई जाती<br>है ता धनुदान प्राथेना-पत्र के साथ चालान की प्रति सलम्न की जानी चाहिए।                                                           |
| 12   | जाच क समय यह देला गया है कि कुछ सम्यायों ने कमचारियों की पी एफ की राशि<br>मंभी भी पोस्ट-माफिस में जमा करा रती है जबकि यह राशि राजरीय प्रादेश के<br>प्रतुमार कोपालय में जमा होनी चाहिए।                                                                                                                                                                          |
| 13   | भ्रतुदान प्रार्थना पन के साथ कर्मचारियों का चुकाय गय दतन का जा विवर्श प्रपन्न<br>सरान किया जाता है उत्तम पूर्ण विवर्श चैन देतन महनाई मता, प्रतरिम राहत<br>ग्रादि का भ्रतम भ्रतम उत्तेख नहीं करके कर्मचारी की सन्पूर्ण राश्चि इकलाई रूप से<br>दिलाई जाती है। पूर्ण विवरण के सभाव म बतन की जाच करने में कठिनाई<br>होती है।                                        |
| 14   | धनुदान प्रार्थना-पन के साथ सलम्ब बेयन विवरण स्टेटमट कंबल जिस वर्ष का घित्री-<br>करता किया जाना है उसी वर्ष का बेयन विवरण प्रक्तित होना चाहिते यदि कोई<br>पिछन वप का ऐरियर चुकाया गया है तो उसक प्रस्तान ग्रस्त स इस कार्यालय को<br>भेज जान चाहिए।                                                                                                               |
| 15   | जब कोई कर्मचारी उच्च पद पर चयनित किया आता है तो बेतन चार्ट म दोनो पदों<br>की (निम्न पद व उच्च पद जिस्स पर चयन किया स्था है) झलग घलग निमुक्ति तिथि<br>प्रक्तित की जानी चाहिए।                                                                                                                                                                                    |
| 16   | प्रसूति प्रवकाश के एवज म सस्वा डांग कर्मशारियों की तिबुक्ति की जाती है किन्तु<br>वैतन बार्ट म इसका कोई उत्तवल नहीं किया जवा है। मृत प्रतिदृक्ताक्षरकर्ती प्रधि-<br>कारी प्रमूति ग्रवकाश की ऐयबी नियुक्ति पर प्रमाग्ण पत्र वेशकर बतन चार्ट में मृतकाश<br>प्रविष का पूर्ण विवस्ता अस्तित करें एव अवकाश स्थीकृत की प्रति सत्तम करोई।                               |
| 17   | पाच म देशा गया है कि प्रतिहस्ताधरकर्ता स्रधिकारी म्योकृत पदो के स्नतावा<br>स्वयोकृत पद की राशि भी मान कर सिक्तपित करवी जाती है जिससे इस कार्यालय<br>द्वारा राशि प्रमान्य करनी पडती है। यत आच करर समय प्रापंता-पत्र के साथ<br>स्वोद्धत पदा के प्रतृक्षार ही मान्य विवरण सुरम्न किया जावे तथा सस्वीकृत पदी पर<br>कायरत कर्मचास्मि का वेतन विवरण सुनम स सलस्य करे। |
| 18   | मनुदान प्रापंत-पत्र के साथ ससम्म समय विभाग चक्र म जिन प्रध्यापको का वेतन<br>उठाया जा रहा है उनका नाम भनित नही होता है जिसके कारण प्रध्यापक के ,<br>बारसंक्रिक प्रध्यापन कार्य की नोई जानकारी नहीं होती। ग्रंत प्रध्यापकवार समय<br>विभाग चक्र म प्रत्येक प्रध्यापक का नाम तथा उनके द्वारा कराये जाने वाने प्रध्ययन<br>नार्य का निवरण भनित होना चाहिए।            |
| 19   | समय विभाग चक्र उमें वर्ष का प्रायंना पत्र के साथ सल्पन किया आवे जिक्ष वर्ष का<br>मनिमीकरण किया जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                       |

पार्धना-पत्र धनदान हेत ग्राभिशपित कर देते हैं जिनकी छात्र सल्या घनुवान नियम 3(10) के बनुसार नहीं होती है । ग्रतः ग्रभिशया करते समय प्रति-हत्ताक्षरकर्ता प्रधिकारी को चाहिए कि वे ग्रामिशया करते समय इस बिन्द को ध्यान

जाब मे देखा गया है कि प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रधिकारियो द्वारा उनके कार्यालय मे

31 धमस्त के बाद धनुदान प्रायंना-पत्रों को जिना विसम्ब की दिप्पशी प्रक्ति किये

प्राय: देखा गया है कि सस्था की मान्यता उस पूरी भवधि की नहीं होती जिसके लिये

प्रार्थेना पत्र प्रस्तृत किया जा रहा है। भविष्य मे पूरी सबिध की मान्यता की प्रति

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

भनुदान नियम]

22.

23

26.

मे रखें।

**[285** 

इस कार्यालय को अमें पित कर दिये जाते है एव प्रार्थना-पत्र पर उनके कार्यालय के रिमीट न. व तिथि धकित नहीं होती है जिससे यह मालम करना कठिन हो जाता है कि प्रार्थना-पत्र समय अवधि में प्राप्त हो गया या नहीं। अतः भविष्य में हर पार्थना पन पर कार्यालय मे प्राप्ति रसीद नः व तिथि सकित की जाने। भवन मरम्मत पर एक प्रतिवात या दो प्रतिवात मरम्मत व्यय उसी हालत मे देय है 24. जबकि वह भवन शाला का हो एवं पी. ढब्लू डी. के मूस्याकन के माधार पर सी. ए. रिपोर्ट को बेलेन्स-शीट में उत्लेख करें। 25 मनुदान प्रार्थना पत्र के साथ जो भी आदेश एव अन्य सूचनाओं की प्रतिनिधि भेजे दे

राजपनित मधिकारी से प्रमाशित होनी चाहिए।

साथ लगावें । निम्न सूचनार्ये अनुदान प्रार्थना-पत्र के साथ सलग्न नही होने के कारए। पत्र व्यवहार करना पडता है जिससे स्वीकृति जारी करने में विलम्ब होता है। ब्रतः प्रतिहस्ताक्षरकर्ता ग्राधिकारी भनवान प्रार्थना पत्र के साथ निम्न वाद्यित सूचनाए अवश्य सलम्न करे :-

रजिस्टे शन के प्रति, 2. मान्यता की प्रति, 3. निरीक्षण प्रतिवेतन की प्रति, सी ए रिपोर्ट माय व्यय विवरता एव वैसेन्स-शोट. 5. विभाग द्वारा स्वीकृत भवन किराधे के मादेश की प्रति, 6. स्थीकृत पदो की प्रतिलिपि।

नये पदों की स्वीकति के लिये क्या करें?

वर्गवार सलग्न करें।

(घ) संस्थाकाकार्य-इस निदेशालय के कमाक शिविरा/अनु/हो/17906/76/77 दिनांक 3-5-76 द्वारा

निर्घारित प्रपत्र मे प्रस्ताथ दिनाक भगस्त तक प्रतिहस्नाक्षरकर्ता मधिकारी के कार्यालय

स्याई घादेश 14/72 के अनुसार गत तीन वर्षों की मार्च की विद्यार्थी संस्था कशायार, 2,

- [ग्रनुदान नियम
- नयं विषय वर्ष या कसा वर्ग स्रोलने की सम्रम प्रधिकारी की स्वीकृति सलग्न करें (यदि पद वृद्धि का ग्रह कारण हो तो)
- वर्तमान पद सस्या । किन ब्रादेशों से स्वीकृत, उसकी सत्य प्रतिलिपि सलम्न करें ।
- विद्यालय में वर्तमान स्वीकृत अध्यापको से संविधत कालाश चक्र की प्रति (प्रध्यापको के शामले में)
- ६ ग्रीचित्य

6]

- (a) प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रधिकारी का कार्य
- 1 प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रथिकारी स्वय प्रथवा प्रयक्ते राजवनित प्रधिकारी किसी प्रतिनिधि को प्रचानक उस स्था के निरीक्षण के लिये भेजेंगे तथा सम्या द्वारा दिये गये तथ्यों की पुष्टि कर प्रमालित करेंगे स्वके साथ ही सस्या की दशा का भी निरीक्षण कर उल्लेख करेंगे।
- 2 प्रस्ताव इस निदेवालय को भेजने समय छात्र सक्या, कथा वर्ष विषय वर्षमस्या को दृष्टिगत रखते हुए, सरकारी मापदण्ड प्रनुदान नियमो में दिये गये प्रापदण्ड के प्रनुसार (जहां उत्लेखिंग हो) कितने पद देव बनते हैं. विगठकार स्पष्ट खिलें।
- 3 कार्य भार (बर्क लोड) ग्रथांत् कलाशों की गराना के धनुसार ग्रष्ट्यापको के मामले मे कितने ग्रष्ट्यापको के पद बनते है, इसकी गराना भी लिखेंचे ।
- जहां एक ही प्रवन्ध समिति के द्वारा उच्च साह्यिमक, माध्यिमक उच्च प्रायिमक वा प्राथिमक स्तर पर प्रजान-प्रानग प्रमुदान किया जाता है तो उन सब सत्थाम्री के पद सख्या की प्र्यान म रखते हुए नये पदी की प्रशिवाया करेंगे।
- 6. नयी नियक्ति के लिये क्या करें ?

प्रतुदान निषमी म अभी तक पदोश्रति का प्रावधान नहीं है धतः मारे यद नियुक्ति द्वारा ही भरे जाते हैं। निम्निविखित प्रक्रिया प्रपनाई वाय:—

### (छ) सस्याकाकायै:--

- इस निदेत्तालय के प्रादेश संस्था शिवरा/प्रमु/एड/16011/102/72 दिनाक 6-10-73 (स्थाई प्रादेश 1/73) तथा परिपत्र संस्था ईडीवी/एड/एफ/16007/71 दिनाक 7-9-74 क प्रनुपार तथा निर्धारित प्रयत्र में प्रस्ताव सेचें।
- म्रावार्थी नियोजन कार्यालम से माने । नियोजन कार्यालम की सूची या एन. ए. सी. प्रकार के साथ लगार्थे ।
- राज्य स्तर के समाचार पत्रो/रोजधार समाचार पत्र में आवश्यक्तानुसार विहादन देवें जिसमें योभ्यता, अनुभन, येड प्रार्थना-पत्र की स्रतिम तिथि पद मस्या ग्रादि उस्तिस्ति हो। प्रयादार में विज्ञापन की केटिंग प्रथमा फोटो स्टेट कावी प्रस्ताव के आग्र ज्ञायाँ।
- प्रार्थना-पत्र प्राप्ति या सेवा नियोजन कार्यालय से सूची प्रथवा एन. ए. सी. प्राप्ति के भिन्ने पर्याप्त समय देवें ।
- प्रामाधियों को साक्षात्कार के लिये बुलाने के लिए जो पन भेजे उस के पास्ट ग्राप्सि का सबत प्रस्ताव के साथ भेजें।
- चयन निर्धारित चयन समिति द्वारा किया जाय । प्रस्तावो के साथ चयन चारं चयन

समिति के नाम झाँदि निर्धारित प्रयत्रों भं केके जाय। सरकारी प्रतिनिधि की बुलाने के लिय समुचित समय दिया जाय।

- 7 योग्यता व मनुभव झादि वही मागे जो सकार द्वारा उन पदो के लिये निर्धारित है।
- 8 चयन म जो प्रक निये जाय उनना प्राधार निक्षा जाय धर्मात् श्रीशिएक योग्यता, डिवीजन प्रशिक्षण प्रमुख्य व्यक्तित्व प्रादि के नियं क्तिने कितन नम्बर निर्धारित विये गये।
- 9 योग्यता भादि के डोब्यूमें टस भेज।
- 10 नियक्ति नये पद पर की जा रही अथवा किसी द्वारा रिक्त होने पर ।
- 1! समय समय पर जारी किये गये धाय निवें सो का पालन हो ।
  - (व) चयन समिति के सरकारी प्रतिनिधि का काय -

बह नवप्रयम यह देखेगा कि उपरोक्त पैरा 6 (अ) के विदु सख्या 2 से 6 तक की सीप-बारिक्ताए पूरा है मख्वा नहीं। में पूरा होने पर ही आने चयन की कायवादी सन्पन्न की जाय। बयन में समय यह देख कि चयन नियमानुसार किया गया है।

# (स) अनुमोदनकर्ता अधिकारी का कार्य ---

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्रान पर प्रतुमोधनकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय म प्रकरण की जाच का जाय। जाच पर जब पाया जाय कि चयन सब तरह से नियमानुसार सही है तो निर्धारित फाम म प्रमुमाधन की स्वीकृति निकासी जाय जिसमें निम्मतिखित वाता का उस्तेख हो

- 1 नाम पिताका नाम द्रथा योग्यता
- 2 जमतिथि
- 3 नियक्तिकायद
- 4 वेतन श्रासला
- 5 बेतन
- 6 परिवीक्षाकात पर कितनी अवधि के लिए।
- 7 यदि परिवीक्षानाल पर नहीं है तो कारण।
- 8 नये स्वीकृत पद पर अथवा किसी कमचारी के रिक्त पद पर (कमचारी का नाम)
- 9 मनुमोदन निश्चत मती पर दिया जाय। ऐसा नहीं कि यदि स्वीकृत पद रिक्त होगा तो यह अनुमोदन माना जायेगा यदि आतिपूर्ण गापा न लिखी जाय।
- 7 सेवावृद्धिके प्रकरशा ---

भारतवय म प्रभी वेरोजनारी की समस्या वनी हुई है। ग्रत विवाय परिस्वितियों को छोडकर सामा यह कमवारियों की सेवा वृद्धि के प्रकरण नहीं भेजे जाने। यदि विवेय परिस्थितियों में सेवा वृद्धि ना प्रकरण भेजना प्रावस्थक हो ता सवा वृद्धि ना भौजित्य वेते समय निम्ननिवित बिन्दुसी का स्थायना होना चाहिते —

- इस व्यक्ति के सेवा निवृत्ति पर दूसरा व्यक्ति नियुक्त करना क्यो सभव नहीं है।
- 2 मवा बृद्धि की समाप्ति पर भी माखिर ग्रंथ व्यवस्था करनी पडेगी तो वह व्यवस्था ग्रंथ नथी नहीं की जा सकती !
- 3 प्रस्तावा के साथ प्रार्थी का प्राथना पत्र प्रत व सीमिति का प्रस्ताव जी एम एष्ड एवं भ्रो स्थवा पी एम एवं भ्रो मथवा प्रि सीपल मडीकत कालज ढारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमासा-पत्र भेज ।

8]

- राष्ट्रीय एव राज्य स्तर के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियो की सेवा-विद्व की जा सकती है परन्त सेवा सरकारी सेवा निवत्त पुरस्कार प्राप्त कर्मचारी के मामले में नहीं। उन्ह मेबामे 58 बर्धतक रखाजा सकता है।
  - क्या उस व्यक्ति से सम्बन्धित कक्षाओं का परीक्षा परिणाम अतिउत्तम रहा है ? यदि 5. हा तो कितने प्रतिप्रत/यदि परिगाम गत तीन वर्षों मे 80% से कम रहा है तो प्रकरण कतर्दन भेजें।

### रण्ड प्रक्रिया ---

यदि किसी कर्मवारी को निष्कासित किया जाता है तो राजस्थान सनदान नियम 4(इ) तथा रक्रियट-5 एवं इस सम्बन्ध म ग्रन्य ग्रावेशों में उल्लेखित प्रक्रिया ग्रंपना कर निपकासित किया य तथा उक्त कर्मचारी को निर्णय की प्रतिलिपि आदेश जारी होते ही दी जाग ताकि वह समय ते ग्रापील कर सके।

9. भवन किराये की सांगः—

भवन किराये के प्रस्ताव भेजते समय निम्नलिखित बिन्दमों की पूर्ति की जाय :-

- उक्त भवन को किराये पर लेने से पूर्व क्या व्यवस्था थी। वह व्यवस्था भव क्यो नहीं 1. रखी जा सकती ?
- भवन यदि किसी ट्रट या समिति का है तो उसके सदस्य कौन हैं।
- किरायानामा (एग्रीमट) जिस पर भवन मालिक तथा किरायेदार दोनो के हस्ताक्षर हो 3 तथा पजीयन विभाग से पजीकत हो।
- भवन ऋण सेने/देने की रिपोर्ट। 4
- सार्वजनिक निर्माण विभाग का किराया निर्धारण प्रमाण-पत्र । 5
- मार्बक्रिक निर्मात विभाग दाश किराया निर्धारण का विवरण कमरी मादि वा माकार 6. मध्या धारि ।
- भवन जिसका किराया निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विया गया है उसना 7. नक्का मार्बजनिक निर्माण विभाग से प्रमाणित ।
- इन कार्यालय के बादेश मध्या इ दी बी/एड/ए/16011/72/16 दिनाक 1-9-72 8 (स्वाई प्रादेश 11/72) नी प्रन्य शतों की पूरा किया जाय।
- एरियर भगतान पर मनुवान :--9.
- गत वर्षों के एरियर को चालू वर्ष प्रार्थना-पत्र में माध्य विया जाय । 1.
- एरिकर विस वर्षवार भनग भनग बनाकर प्रेजें। 2
- एरियर का प्रत्येक की मिन्ट का वेतन मादि का इयुद्दान स्टेटमेट साथ लगायें। 3.
- प्रत्येक पत्तम के साथ पत्तेम का घाषार धर्मान वेतन निर्धाशक प्रानित्य हो, त के 4. बादेती का प्रमुग, व्यक्तिगत बेतन की स्वीद्वति बादेश (जो जिला शिक्षा प्रियमारी द्वारा प्रतिहस्ताअध्व हो) बादि की प्रति सलम्ब करें।
- प्रत्यक एरियर क्लम पर सस्या तथा प्रतिहस्नाक्षरकर्ना प्रधिकारी द्वारा प्रत्य 5. प्रथम निस्तिविधित प्रयाग-पत्र दिया जाय :----

"प्रमाखित क्या जाता है कि इस क्लेम का प्रमुदान पहले स्वीकृत नहीं किया गया है।"

- परी जाच करली गई है। क्लेम ठीक है तथा कमचारियों की बास्तव में मगतान कर दिया गया है। वैश दक ग्रमक पटठ व दिनाक म अकित है सत्यापन कर लिया गया है।
- दी ए की जो राशि राजकोप या पी एफ म जमा करनी है इसे जमा करवाकर चालान की प्रति एरियर के साथ लगाई जावें।

सस्या के धनदान सुखी पर लेने के सम्बन्ध में ---

मान्यता प्राप्त सस्याम्रो को भनुदान सुची पर सरकार हारा समय समय पर निर्धारित नीति के प्रमुसार सहायता प्रमुदान समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा लिया जाता है। सस्था को प्रथम बार धनुदान भी सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। पदो की सस्या निदेशालय से स्वीकृति

पर करनी होती है। 11 प्रत्वान की प्रतिशत में वृद्धि ---

सहायता अनुदान मे वृद्धि की स्थिति नियमानुसार सहायता अनुदान समिति द्वारा साधारसातया निरीक्षरा प्रतिवेदन तथा दूसरी श्रेसी म सिद्धान्तो म सामान्य उन्नति के प्राचार पर तीन वर्ष पश्चात पुनविलोकित की जा सकती है।

# ऋध्याय 18

### मवन एवं फर्नीचर

- तीट: नियम ! से 6 तक एव 9 से 2.5 तक कैवल राजकीय प्रवन्ध के बधीन संस्थार्थी पर ही लाग होने ।
  - (1) जहां तक सम्भव हो सभी अवन विभागीय योजना के अनुतार बनाने चाहिए। वे योज-मार्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा विशिष्ट शालाधी, महाविद्यालयो, छात्रीवास प्राप्ति की आवश्यकताथों के प्रमुखार अलग-प्रवत्त तथार की जावेंगी। जहीं तक सम्भव हो इन योजनाथों में प्रधानायार्थ या प्रयायाध्यायक तथा प्रत्य स्टाफ के निवास भवन भी समितिक करने चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ससाई से ऐसी योजनाथों को निवेशक तथार करेगा।
  - (2) राजकीय भवनी ना निर्मारा एव सुरक्षा का भार सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एव पच) की सीपा गया है।
  - (3) सरकारी अवनो के लिए जो राणि चाहिए उसका ग्रावटन निस्न प्रकार से होगा:
    - (ध) भदन निर्माण के लिए राशि का बावटन सार्वजनिक निर्माण विभाग को किया
      - जायेगा।
        (क) सार्वजनिक निर्माण विमान के बन्तर्गत विद्यालय भवनों के रख-रखाव के लिए
        गांव सार्वजनिक निर्माण विभाग को वी वायेगी।
      - स्मृतिर्माण कीर रख-रखाव के लिए राशि का ध्रावटन विभागीय बजट में होता।
  - (4) प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राध्यमिक एव प्रशिक्षाल विद्यालयों के वर्तमान मवनों की मरम्मत के तिए एव उनके लिए वये अवन बनाने की माग सम्बन्धित शिक्षा विभाग के द्वारा तथा कांभिज अवनों के वारे में सस्याक्षी के प्रधान द्वारा निदेगक के पास ऐसे समय पर प्रस्तुत को बावेगी जो कि स्नागामी वर्ष के वित्तीय बजट में सर्वे के नये अद शस्तुत करने की तिथि चक्र के घनुसार हो।
  - (5) निदेशक ठील समय में इन्हें बजट में शामिल करने पर निर्णय करेगा कि कीनसे नमें भवनों को मरम्मत एवं दिस्तार करता है तथा किन-किन बर्तमान भवनों को मरम्मत एवं दिस्तार करता है तथा ऐसे नमें निर्माण कार्यों एवं दिस्तार कार्यों को एक नूची वह मुख्य प्रभिन्यका के पान भेजेगा जो कि योजनाय देवार करेगा एवं निरेशक की सहमित से प्रमुमानित व्यय निर्वार करेगा एवं उसे राम्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजेगा।
  - (6) प्रस्तावित भवनो एव चाहे गये सामान्य स्थानो की शिक्षात्मक, स्वास्थ्य एव प्रारोप्यता सम्बन्धी प्रायश्यक्ताघो के विषय मे निदेशक मुख्य क्षमियन्ता को सूचना देगा ।
  - (7) (प्र) निर्माण स्थल को चुनने में नाफी समय सगता है इससिए उचित स्थानों को फिर भी प्यान में रखना चाहिमें निनट भविष्य में उसमें कोई भवन नहीं प्रताना हो।

(व) प्राथमिक प्रालाघो का निर्माण स्थल जिला शिक्षा प्रविकारी द्वारा चुना जायेगा। माध्यमिक विवालसो, प्रशिक्षण सस्यामो घोर उच्च माध्यमिक विदालमो के मदनो के निर्माण स्थलो के लिए निरेशक की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है स्था स्मातक व स्मातकोत्तर महाविद्यालयों के भवनो के लिए सचिव, शिक्षा विश्वात राजस्थान सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आयथ्यक है (ताट प्राप्त कारीज शिक्षा के निरेशक ग्रावत हो गये हैं भवा उन्हें लिला जा सकता है।

(8) शालाग्री के भवनो के स्थान चुनते समय प्रभिभावको के प्रावास की समीपता, सुविधा कम खर्च ग्राधि के बजाय निम्न वालो पर चल दिया जाना चाहिए '

- (प्र) शाला थवन के लिए ऐसी जमीन नहीं बुननी चाहिए जो प्रकृति से ही नीचे खड़ेटें में हो बां बड़े पेड़ो एवं मकानों के पैंस में हो क्योंकि वहा मकान बनाने पर स्वक्छ हुवान मिल सकेगी तथा शाला में खुब सूर्य का प्रकाश न पहुंच सकेगा।
  - (द्या) जहां तक सम्भव हो साईता पूर्ण मिन में भवन निर्माण नहीं करना चाहिए।

(इ) ब्रास-पास सफाई हो, घच्छा पडोस हो ।

- (ई) वर्षांत स्थान का होना ग्रायस्थक है। उसमें खेन के पैदान की जगह होनी चाहिए एवं सम्भादित विस्तार के साथ शाला में एक यंगीचे की भी जगह होनी चाहिए। कक्षा कक्षों की बनावट का उचित च्यान रखना चाहिए।
- (उ) भवन जगह के बीचो-बीच नहीं बनाना चाहिए।
- (क) नाले एवं तालाव पडोम में नहीं होने चाहिए I
- (छ) नाल एवं तालाब पटाम न नहां हान चाहिए (ए) तालाबी बनस्पति का होना आपत्तिजनक हैं।
- (ऐ) धूलमय एव शोरगुल वाली सडको तथा तुकानो या कारखानो के समीप भवनो का बनाना जहा तक सम्भव हो सके, टालना चाहिए।
  - (भी) गाव म शाला भवन, जहा तक सम्भव हो, गाव के बाहर बनाना चाहिए।

### निर्देश:

(1) जैता कि विदित है कि शहरो और कस्बों में विद्यालय अवन के पास घोर भवन बन जाने से मीड-भाड़ हो रही है। प्राणे की योजना को च्यान से रखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दन विद्यालयों के पास म पर्योग्त भूमि खोडी जाय ताकि वह भविष्य के विद्यार घोर केल के मैदान के लिए काम में आ खें । आपले प्राथंता है कि इन बात को आप च्यान में रखे और जब कभी भी विद्यालय के प्रथान या शिक्षा विभाग के प्रविकारी प्राप्त से एवं और जब कभी भी विद्यालय के प्रथान या शिक्षा विभाग के प्रविकारी प्राप्त से सहीयता बाह तो उन्हें इस मामले में बूरी सहायता दी जाय!

(मुस्य सचिव का सभी जिलाधीशो को पत्र)

(2) प्राविभक एस माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने सूचित निया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग विधासय के बेल के मैदानों के अन्दर विवा शिक्षा विभाग को सूचित निष्ट सडक निर्माण कर देते हैं फिर सडक बनने के बाद वे शिक्षा विभाग के प्रधिकारियों को सेत के मैदानों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए लिखते हैं। इस प्रकार के प्रतिप्रमण् से व्यवधान होता है धौर बेला(फूद के कार्यय मे प्रचानक कन्द्र हो जात हैं प्रस्त वारे में मुनिधिषत किया लाग कि जो शिक्षा विभाग की भूमि है उस वप विना राज्य सरमार की समुमित के ऐसी कोई वायवाही नहीं की जाय और इस प्रकार नी जा ग्रोजनार की समुमित के ऐसी कोई वायवाही नहीं की जाय और इस प्रकार नी जा ग्रोजनार की समुमित के ऐसी कोई वायवाही नहीं की जाय और इस प्रकार नी जा ग्रोजनार की समुमित के ऐसी कोई वायवाही नहीं की जाय और इस प्रकार नी जा ग्रोजनार की सम्बन्ध के स्था की स्था की स्था की स्था की स्था की स्था करनार नी जा ग्रोजनार की स्था की स

<sup>1.</sup> म. शा. पत्राक एफ. 20(10) शिक्षा/युप-5/72 दिनाव 13-7-1972

| 294] | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता [भवन एव फर्नीचर                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |              |             |          |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|--|--|--|--|
|      | एव स्वास्थ्य पर कोई ग्रसर न पड़े। सीटें ऐसी होती चाहिसे कि छात्र सीये<br>बैठकर लिख सके तथा रोड की हुब्ही पर जीर न पड़े। पड़ते साथ पीछे झागे<br>भुक सके। उठते बैठते समय गलत डब नहीं प्रचनाता चाहिए। पुस्तकें एव कागज<br>उनकी घासों के सामने सुविधाजनक फासले पर स्थित रहना चाहिए। |                                                                          |              |             |          |  |  |  |  |
|      | (बी) वि                                                                                                                                                                                                                                                                         | नेम्नलिखित कक्षाग्रो के लिए निम्न फर्नीचर की                             | ो व्यवस्या ध | करनी चाहिए  | :,       |  |  |  |  |
|      | (                                                                                                                                                                                                                                                                               | (I) कक्षा I से 5 तक के छात्र केलिए ट<br>चाहिए।                           | ाह पट्टिया   | एव मीचीमे   | जें होनी |  |  |  |  |
|      | (2) कक्षा 6 से 10 तक नी बी डेस्क एव छीटे। प्राविमक शालाझी में बीडा<br>फर्नीवर ही प्रावश्यक है तथा बैचें उस समय सक नहीं दी जानी चाहिए<br>जब तक उनके साथ डेस्कें नहीं हो। समानान्तर पक्तियों में सगाई जानी<br>चाहिए।                                                              |                                                                          |              |             |          |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | शालाप्रशासको के मार्गेदर्गन के लिए बैठक व<br>जारहाहै:                    | यवस्था हेत्  | ्निस्त भापद | ण्ड दिया |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |              | (नाप इची ने | r)       |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |              | सीर्दे      |          |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | छोटी         | मध्यम       | वडी      |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जमीन से सीट के ऊपर तस्ते की दूरी                                         | 13           | 15          | 17       |  |  |  |  |
|      | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                             | सीट के तस्ते की चौडाई                                                    | 10           | 11          | 13       |  |  |  |  |
|      | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रश्येक छात्र के लिए सीट की कम से कम<br>सम्बाई                          | 18           | 19          | 20       |  |  |  |  |
|      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                             | सीट के ऊपरी तस्ते में पिछनी सीट के<br>ऊपरी तस्त तक की ऊपर स नीचे तक      |              |             |          |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | की दूरी                                                                  | 10           | 11          | 12       |  |  |  |  |
|      | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                             | विद्युली सीट की दलाई                                                     | 1            | ī           | 1        |  |  |  |  |
|      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                             | फर्श से ढेस्क के सामने किनारे तक की दूरी                                 | 12           | 25          | 28       |  |  |  |  |
|      | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                             | ईस्क के सामने किनारे एव सीट के सामने<br>किनारे के बीच की भाशी और पर नापी |              |             |          |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गई दूरी                                                                  | 3            | 3 1/2       | 4        |  |  |  |  |
|      | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                             | ईस्क की चोटो नी चौडाई (टेढा भाग)                                         | 12           | 13          | 14       |  |  |  |  |
|      | (9)                                                                                                                                                                                                                                                                             | उच्च डेस्क की चौडाई (समतल भाग)                                           | 2            | 3           | 3        |  |  |  |  |
|      | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                            | सामने से पीछे की भोर दलवा                                                | ı            | 1 ½         | 2        |  |  |  |  |
|      | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रत्येक छात्र के निए देस्क की नम से कम<br>सम्बाई                        | 18           | 19          | 20       |  |  |  |  |
|      | (12)                                                                                                                                                                                                                                                                            | पुम्तनो के साने की गहराई                                                 | 10           | 10          | 10       |  |  |  |  |

(13) पुस्तको के साने एव डैस्क की चोटी का बन्तर

क्षेत्रफल (फुट मे)

 $24 \times 20$ 

 $12 \times 10$ 

जनकी संख्या

1

12.

13.

चौकीदार का कमरा

समरो का विवरण

asstri

निदेश

विद्यालयों के लिए वाखित कमरों की संख्या एवं उनका क्षेत्रफल (1) प्राथमिक विद्यालय

| 4.4  | 4.41.                                              |                 |                |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|
| 2,   | प्रधानाध्यापक का कमरा                              | 1               | $12 \times 12$ |  |  |  |  |
| 3.   | प्याञ्ज                                            | 1               | 12×9           |  |  |  |  |
| 4.   | गोदाम                                              | 1               | 12×9           |  |  |  |  |
| मोट: | —प्रामीण क्षेत्रो की प्राथमिक शाला की कक्षाए 20×10 | ) फीटकी भी हो । | प्रकती है।     |  |  |  |  |
|      | उच्च प्राथमिक विद्यालय                             |                 |                |  |  |  |  |
| 1.   | नक्षाए                                             | 8               | $24 \times 20$ |  |  |  |  |
| 2.   | प्रधानाध्यायक का कमरा                              | 1               | 12×12          |  |  |  |  |
| 3.   | चाड                                                | 1               | 12×9           |  |  |  |  |
| 4.   | गोदाम                                              | 1               | 12×9           |  |  |  |  |
|      | —विद्यालय के लिए बाउन्डरी और चौकीदार का कंपरा      | भीवनाया जाए।    |                |  |  |  |  |

माध्यमिक विद्यालय

| 1. | हाल                                    | 1 | 60×40 |
|----|----------------------------------------|---|-------|
| 2. | कक्षाए 6 से 10 तक अववा सेवजन के अनुसार | 6 | 25×20 |
| 3. | जनरल साइस तथा ऐच्छिक विषय का कमरा      | 1 | 25×20 |
| 4. | स्टाफ सम                               | 1 | 25×20 |
| 5. | वाचनालय                                | 1 | 25×20 |
| 6. | कापट रून                               | 1 | 25×20 |

7. प्रधानाध्यापक का कमरा  $15 \times 12$ कार्यालय 8.  $25 \times 20$ 9. गोदाम 12×10 10. खेल का कमरा  $12 \times 10$ 11. प्याक 12×10

र्षट्रीन एव युरीवत्स तथा भवन एव भूमि का निर्धारण ब्यवस्थानुसार नोट : -- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयो की ब्रावश्यकताए बोर्ड की हैण्ड बुक के प्रवृक्षार होती चाहिए।

उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्मांश का मापदण्ड (जिसमे मानविकी एवं

विज्ञात वर्ष हो।

|                       |                         | 111111 11 617  |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| क्षेत्रफल<br>(फुट मे) | कमरो का नाम<br>(फुट मे) | कमरो की संस्था |
|                       |                         | मानविकी धर्म   |

4000 25×20

(8) कक्षा-कक्ष-(कक्षा है से 11 सक प्रत्येक के लिए एक कमरा एव दो ग्रतिरिक्त कमरे वैकल्पिक

विषय के लिए।

| 500     | 25×20                                                                              | (1)                  | सामान्य विज्ञान कक्ष                                   |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 000     | 40×25                                                                              |                      | पुस्तकालय एव वाधनालय के लिए                            |  |  |  |  |
|         | 20×15                                                                              | (1)                  | प्रधानाध्यापक कक्ष                                     |  |  |  |  |
| 300     | 20×15                                                                              |                      | कार्यात्य कदा                                          |  |  |  |  |
| 300     | 20 × 25                                                                            | (-)                  | स्टाफ रूम                                              |  |  |  |  |
| 500     |                                                                                    | (1)                  | समीत कक्ष                                              |  |  |  |  |
| 500     | 20×25                                                                              |                      | उद्योग कक्ष                                            |  |  |  |  |
| 500     | 20×25                                                                              |                      | चित्रकला कक्ष                                          |  |  |  |  |
| 500     | 20×25                                                                              |                      | गृह विज्ञान कल मय एक स्टोर                             |  |  |  |  |
| 1000    | 40×25                                                                              |                      |                                                        |  |  |  |  |
| 180     | 15×12                                                                              |                      | द कक्ष                                                 |  |  |  |  |
| 300     | 300 वर्गफीट                                                                        |                      | सी. सी- कक्ष                                           |  |  |  |  |
| 100     | 100 ,,                                                                             | स्कार                |                                                        |  |  |  |  |
| 100     | 100 "                                                                              | सघ                   |                                                        |  |  |  |  |
| 100     | 100 ,                                                                              | स्टोर                |                                                        |  |  |  |  |
| 400     | 400 "                                                                              | प्याउ                |                                                        |  |  |  |  |
| 50      | 50 "                                                                               |                      | वार कक्ष                                               |  |  |  |  |
| 120     | 120 "                                                                              | पर्याप               | त संस्था ने शौचातय एव पेशाव घर                         |  |  |  |  |
|         |                                                                                    |                      |                                                        |  |  |  |  |
| 9450    |                                                                                    |                      |                                                        |  |  |  |  |
|         |                                                                                    |                      |                                                        |  |  |  |  |
|         |                                                                                    |                      | दिज्ञान वर्ष                                           |  |  |  |  |
| 500     | 25×25                                                                              | (1)                  | ब्यास्यान कक्ष                                         |  |  |  |  |
| 3000    | 40×25                                                                              | (3)                  | भौतिकञ्चास्त्र, रसायन शास्त्र एव जीव विज्ञान प्रत्येक  |  |  |  |  |
|         |                                                                                    |                      | के लिए एक एक प्रयोगशाला                                |  |  |  |  |
| 540     | 15×12                                                                              | (3)                  | वीनो प्रयोगशालाको के लिए बसग ब्रसग स्टोर               |  |  |  |  |
|         |                                                                                    |                      |                                                        |  |  |  |  |
| 4040    | 3                                                                                  |                      |                                                        |  |  |  |  |
| 1349    | _                                                                                  |                      |                                                        |  |  |  |  |
| 1349    |                                                                                    |                      |                                                        |  |  |  |  |
|         | क्षतिप्रस्त भवन                                                                    |                      |                                                        |  |  |  |  |
| निदश-   | सातप्रस्त भवन                                                                      | 4                    | कि क्षतित्रस्त भवनो को नी विद्यालय चलाने के उपयोग      |  |  |  |  |
|         | राज्य सरकार क ध्यान ।                                                              | ય શ્રાયા ફ<br>—— ——≎ | भी बिर सकते हैं जिससे प्रशिय दुर्घटना घटित हो सकती     |  |  |  |  |
| में लिय | त बाता है। स्रात्यस्य •                                                            | स्वन कना             | क्ता । वर समय है । बस्त आजब पुष्टमा बाटत है। समया      |  |  |  |  |
| हे तथा  | वर्षा ग्रादि में ग्रमिलेख                                                          | ग्रादिका             | 30414 61 4141 61                                       |  |  |  |  |
|         | प्रतः निर्देश दिये जाते ह                                                          | कि प्रत्यन           | ह वर्ष विद्यालयों के भवनों का निरीक्षण करें एवं जो भवन |  |  |  |  |
| क्षतिप  | स्त स्थिति में लगे तत्का                                                           | न सावज               | निक निर्माण विभाग से मुझाईना करवायें एव प्रगर उक्त     |  |  |  |  |
| विभाग   | । भवन को क्षतिग्रस्त घी                                                            | पित करता             | है तो तुरन बानी कर ग्रम्य उपयुक्त भवन में स्थानान्तरित |  |  |  |  |
|         | करावें ताकि छात्रों के साथ कोई धात्रिय दुर्घटना घटित न हो तथा अभिनुस आदि का नुकसान |                      |                                                        |  |  |  |  |
| न हो    |                                                                                    |                      |                                                        |  |  |  |  |
| 1.      | निविस्त/सात्र/सी/5477/                                                             | 79 दिना              | ፍ 2-1 <b>-</b> 1981                                    |  |  |  |  |

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

[भवन एव फर्नीचर

### छात्रावास का भवन

### द्यावास

- (12) (ए) मालामो के छात्रावासा म सभी लडको के लिए छोटे कभी का म्रयेभा वडे कमरे बतान चाहिए। बढे कमरा क स्रभाव में छोटे कमरे 3, 5 मा 7 छात्रों का दिए जा सकते हैं, तथा किसी भो तथा म एक या दो छात्रा क निए प्रतम कमर नहीं दिय जाने चाहिए। समाग उन्न बांले छात्र एक ही कमरे म रह ऐमी ब्यवस्था होनी चाहिए:
  - (बी) फश की जगह निम्नानुसार हानी चाहिए।
    - (1) वडें कमरो म प्रत्येक छात्र के लिए कम संकम 50 वग फीट।
      - (2) एक छात्र वाल कमरे म कम स कम 96 वग फीट।
      - (3) 3 स 4 तक छात्रो वाले कमरेम प्रत्यक छात्र के पिए कम स कम 65 बगकीट।
    - (4) 5 या 5 से ग्रधिक छात्रो वाले कमरे थे प्रत्यक छात्र के लिए कम से कम 60 वस फीट।
    - (सी) प्रत्येक कमर म जो भोजन वरन के काम म लिया बाब या सोने के प्रतिरिक्त किसी मन्य तरह स रहने के कार्यों म निया जांच वहा प्रत्येक व्यक्ति क लिए 8 मुक्सफीडियल फीट या 80 वन फीट जबह होनी चाहिये।
    - (की) प्रत्येक छात्रावास म उचित आकार का एक सामान्य कक्ष होना चाहिए जिसम छान भोजन कर सके रोशनदान एव खिडकिया खाला भवन की तरह ही होनी चाहिए।
    - (६) छात्रावास या उसके पान छानावान अधीक्षक का उचित निवास स्थान होना चाहिए ।
    - (एक) छात्रावास वस्ती म ही होना चाहिए व दशको सथा छात्रो के किसी भी समय बाहर जाने क लिए वन्द हो सकना चाहिए ।
  - (13) फर्नीचर हर एक छात्र के लिए एक खाट मज, कुर्ती पुस्तक रखते की प्राप्तमारी व कपड लडकाने की खुटिया प्राप्ति होनी चाहिए। उसकी सपन स्वय नी मञ्चरधानी होगी। सम्मव हो तो एक प्रमुख कम्य की भी व्यवस्था हानी चाहिए चाह एक एक लस्य हुए छात्र को या बडा लैस्य पूरे कमर के लिए। एक घडी सीर घण्टा छात्रो का सुलान के लिए होना चाहिए।
    - (14) ग्रस्पताल एक अली प्रकार 

      िस्पत एव राजनीवार, लिबकिया स युर्धिल होना चाहिए तथा इसी प्रकार का एक कमरा बीमार का के कथ म अयोक खानाबास म युर्धिल होना चाहिए तथा इसी प्रकार का एक कमरा समारा हुए। विभिन्न हामा कि बीमार कछ बरामरे के सत गया भवनों की कतार म ग्रास्तिर हाने ।
    - (15) जत बितरए अब कभी सम्भव हो सभी कूना पर उनकम होने चाहिए जो केवल मरम्मत के समय ही हटावा जाय तथा उसम एक मजबूत पम्प नयाना चाहिए जिमसे अत कपर होज म इस्टूटा किया जा सके तथा नत हारा स्वीई व स्नान घर ने पहुचाया जा सके। सनान घर ने पहुचाया जा सके। सनान घर ने पह जम किया जा सके। सनान घर ने पर जब कभी अन बितरण एव नामिया के प्रव प भी अवस्था हो जाय तो छात्रा के 10% के हिमाज से ट्रिटियो वासा एक हाज बनाना चाहिए तथा प्रति छात्र के हिसाब से उसम चार यैनन पानी धाना चाहिए।

| 298] |                  | राजस्थान शिक्षा  | नियम सहिता        | {भवन        | एव फर्नीचर    |
|------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| (16) | छात्रावास की दशा |                  |                   |             |               |
|      | खराव पानी को दू  | र ले जाने के लिए | पक्की नात्री होनी | चाहिए व नगर | पानिका द्वारा |

चाहिए।

बनाई गई या बढ़ी पक्की नालियों म मिलानी चाहिए । जो समय समय पर साफ होनी

(17) स्वास्थ्य सम्बाधी सुविधार्ये कम से कम तीन प्रतिशत के हिसाब से पेशाव घर एव 8 प्रतिशत के हिसाव से शौचानय बनाकर छात्रावासो को स्वास्थ्य सम्ब धी सुविधाय प्रदान की जानी चाहिए। जहां तक हो शीचानय रसोई व भोजनानम से दूर होना चाहिए। कुड करकट व भ ठन के लिए एक असग वरतन होना चाहिए। छात्राक्षस इम तरह का हाना चाहिए कि रात्रि में ताला नगाने पर शोचानय उसी भवन में रहे। (18) जहां तक सम्भव हो स्कूल छात्रावास तथा खेत के मैदान सब एक ही साथ होने

- चाहिए। (19) विभिन्न च लियो की राजकीय सस्याचा व नव निर्माण के लिए प्रयोग रूप में निम्न क्षत्र निर्घारित किये गये हैं प्राथमिक विद्यापय 2 एকছ (1)
  - (2) उच्च प्राथमिक विद्यालय 5 एকड
    - प्राध्यमिक विद्यालय 10 চকর 15 एকত (4) उच्च माध्यमिक विद्यारय
    - (5) स्नातकात्तर एव स्नातकात्तरीय 20 एকর

### महाविद्यालय (20) दान शिल्या संस्थाओं के निमास के लिए व्यक्तिया सब तथा स्थानीय संस्थाओं में

रित नियमी व सनुसार स्वीकृत किये जायग । नियमानुसार कोई भी सस्या जो सरकार की घोर स स्थापित की बई है किसी «प्रक्तियत या धार्मिक नाम से नहीं पुकारी जायगी सकिन बहत विरल मामला म सरकार द्वारा कुछ अपवाद स्वरूप एसा भी किया जा सक्ता है। (21) मरम्मत राजकीय भवना की सालाना भरम्मत सापारसहया सावजनिक निर्मास

दान प्राप्त करने की रीति का प्रोत्साहन देना चाहिए तथा यह दान विभाग द्वारा निर्धा

- विभाग करता है। मरम्मत एव मुरक्षा की बावश्यकता की भाग स्थानीय सावजनिक निर्माण विभाग के ग्रविकारी से की जानी चाहिए। (27) यति कछ पड फसन उत्पन्न करने वाल हो तो कार्यालय या मस्या के प्रधान द्वारा उस
- पसन का इनटठी करने का ठका जिसी एक व्यक्ति का निया जान और धनराशि की खजान म नमा कराई जाय I (23) द्वाशो स धमनान के रूप म प्राप्त काइ ना धनराशि विद्यार्थी निधि म जमा हानी चाहिए तथा सस्या के प्रधान के निख्यानुसार उनक नाभाय इसका उपयोग किया
- जाना बाहिए। (24) छात्रावास के भ्रमी कि जो राजकीय संस्थान्ना के साथ नवन्त है व नि शुरुक महान या
- भत्ता प्राप्त करन न ग्रधिकारी है।
- (25) निवास की सुविधा शिक्षा विभाग का काइ भी ग्राधिकारी शिक्षण संस्था के किसी नाग म बबन म सम ग्रविकारी की निवित स्वीष्टति प्राप्त करक तथा प्रभावशान निवमी क

प्रनुमार नामा व शिरावा जमा करा क रह संशता है एनी स्वीकृति उस समय तह नहीं

दी जावेगी जब तक कि ऐमा चाहा यया हिस्सा संस्था एव कार्यालय के लिए प्रावश्यक हो।

स्पटीकरणः- विद्यालय भवन में ग्रावासी

यह मूरित किया आठा है कि कोई भी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ध्रध्यापक/ष्रध्यापिका विद्यालय के किसी भाग मे नहीं रहे क्योंकि वैसे ही विद्यालयों म जयह की कभी है धौर सिद्धान्त रूप में भी किसी को विद्यालय भवन से नहीं रहना चाहिए।

# स्पद्दोक्तरण<sup>3</sup>

विभाग के घ्यान में लाया गया है कि प्रवानिष्यापक धौर विभाग के घन्य प्रविकारी विद्यालय भवन में एक पा घन्य बहानों से रहते हैं जबकि विद्यालय में पर्याप्त रुपान नहीं होना परिएाम स्वरूप स्पान की कमी के कारए। छात्रों को खुते म ही बैठना पबता है। परिवार के वहा रहने से विद्यालय में भी व्यवधान होता है।

सभी प्रधानाध्यापक/श्रिधकारियों को यह निर्देश दिवे जाते हैं कि किसी भी हासत में विना सक्षम प्रधिकारी की प्रमुमित के विद्यालय भवन में नहीं रहें (भावास)। ऐसे मानली में जहां सक्षम प्रधिकारी की प्रमुमित के निवान किसा जाता है वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग होरा किराया तब करने तक बेतन का 10% किराया काटा जावेगा। यदि विना प्रमुमित के विद्यालय भवन को माबास के काम में विषया जाता है तो इसका दुगुना किराया बमूल किया वायेगा।

सभी प्रधानाच्यापक इत बात का च्यान रखें कि वे विद्यालय भवन के किसी भाग को प्रावास के काम मेन लें प्रौर न झन्य प्रधिकारियों का सख्य प्रधिकारी की प्रनुपति के बिना काम में लेने देे।

# शिक्षा विभाग के भवनों का अन्य उपयोग

### स्पव्दीकर**रा**3

- 1. इस विभाग के पत्राक एक I/(1772) शिक्षा सी/57 विनाक 25-10-58 के साथ पठित उमस्यस्य मार्चेण दिनाक 24-5-1963 से आधिक रूपातर से, राव्यापल, प्राइंदेट या पत्रीकृत नेकायो या व्यक्तियों इस केवल अपवाद स्वच्य पत्रा विवाद अवसरों जैस नास्क्र, साइकृतिक कार्येक्र, परीक्षाए, समीनार एव सिक्षा सम्मन्ते व कही-कही विवाह सादि पर ही शिक्षा विभाग के भवनो ना प्रयोग करने के लिए अपनुमति प्रदान करते है तथा उस निरोधक शिक्षा विभाग (महिला सहित), निरोधको एव निरोधकों आरे (शासा), स्नातकोत्तर एव डिग्री महाविद्यालयों एव पीलिकेलिक के प्रयानवार्कों और निरेशक, सरकृत विक्षा ना अपने—प्रयोग क्षेत्र भिक्षार के अपने का उपयोग करने के प्रधान करने हैं।
  - (1) शिक्षा विभाग के भवतो का उपयोग करने की स्वीकृति निर्फ उसी समय दी जा मकंगी जबकि सार्वजनिक छुट्टिया हो तथा सस्थान्नो क्रा सत्र चालु न हो ।
  - (2) सक्षम अधिकारी उक्त अवनी कर कोई भी भाग उपयोग करने के लिए प्राईवट पार्टियों या संस्थाओं को सरकार की पूर्व स्वीकृषि के बिना मुडी दे सकेंगे।
  - (3) भवन का केवल वही भाग उपयोगार्थ दिया जा मकेशा जो कि सबियत मस्या के प्रध्यक्ष द्वारा आसानी व मुविधापूर्वक उक्त प्रवसर की उपयुक्तत क लिए खाली
  - ईंडीबी/पीएम/5/20041/71 दिनाक 31-1-1972 ।
  - शिविरा/संस्थापन/ई/11335/71-72 दिनाक 18-12-1972 ।
  - एफ-15(1) शिक्षा-5/63 दिनाक 21-1-1967

भिवन एव फर्नीप

दिए जा सकेश । नवन का किराया प्रश्निम बमुत निया जाएना तथा उसे राज्य सरकार की सबीय

निधि म जमा कराया जाएमा (क) शहराग्रीर कस्वो ग्रर्थात् नगरीय क्षेत्रो म**ं**एक हाल यादो कमरो केलि किराया 10/- प्रतिदिन क हिसाद स वमुस किया जाएगा । प्रतिरिक्त कम के लिए इसी मान क अनुसार अर्थात् दा रूमरा या उनक विसी भाग के लि मतिरिक्त 10/- प्रतिदिन के हिसाव से बसूत्र किया जायेगा । महात म ले स्थान के तिए खेल के मैदान के लिए और छत के लिए भी प्रत्येक का 10,

राजस्थान शिक्षा नियम महिता

प्रति दिन क हिसाद से किराया वसूल किया जाएगा । (दा) छाटे-छोटे गावा म, जहा उपयुक्त भवन उपलब्ध नही है, भवन या उसने किस एक भाग क लिए जिस प्रयाग क लिए दिया जाए किराया 10/- प्रतिदि के हिसाब स वसल शिया जाएगा।

उक्त किराये के प्रतिरिक्त बिजनी एक पानी का खर्च भी बसूल किय जाएगा ।

(5) भवन के साथ अर्थाक्षक कार्यों के उपयोग व लिए फर्नीचर दिया झादि नहीं व जायें गी।

भवन को किराय पर लने वाली पाटिया भवन म सभी प्रकार नी टट-फट के लि जिम्मदार होगी। भवन का उपयोग करन की इजाजत देन म पूर्व इस सबध म उस लिखित म ग्राम्वासन ने लिया बाएगा ताकि उन सीमा तक टूट फूट के हरजान के

स्पप्दीकररा<sup>1</sup>

300]

शिक्षा विभाग को तो सबस ही किराया लेना चाहिए यदि किसी व्यक्ति समुदाय प्रयव सस्या को छट करानी हा तो यह मामला राज्य सरकार को भेजा जाय। राज्य सरकार के ग्रनमति दिना निसी ना निराय की छट नहीं दी अध्यो । सैमीनारों के बारे म तो ग्रादेश न

जनकी जिम्मवारी रहे।

स्तरह लिखा हमा है कि किरावा निया जाय। स्पद्धीकरश<sup>2</sup> शिक्षा विभाग के ग्रादेश सख्या प 15(1) शिक्षा-5/63 दिनाक 21 जनवरी, 1967 हार प्राइवेट या पजीयक निकायो या व्यक्तियो हारा केवस ग्रापदादिक तथा विशिष्ट प्रवसरो जैसे नाटक, सास्कृतिक कार्यक्रम, परीक्षाए सेमिनार एव शिक्षा सम्मेतन व कही विवाह ग्रादि पर

शिक्षा विभाग क भवनो का उपयोग करने के लिए स्वीकृति प्रसारित की गई थी। उनत आदेश म यह स्पष्ट रूप से ग्र कित था कि शिक्षा विभाग के भवनी का उपयोग करने की स्वीकृति सिर्फ उसी समय के लिए दी जा सकेगी जबकि सार्वजनिक निर्माण ग्रवकाश हो तथा संस्थाग्रा का सन चाल्न हो।

राज्य सरकार के ध्यान म यह ग्राया है कि उनत श्वर्ती की पालना ठीक प्रकार से नहीं की जा रही है एवं भवनों की अधिवंशनों एवं परीक्षा आदि के लिए उदारता के साथ दिया जा गही

1 एफ 5(1) शिक्षा/प्रकोष्ठ-5/67 दिनाक 30-10-67

प 9(34) शिक्षा 5/81 दिनाक 14-12-1981 2

है जिससे छात्रों के ग्रध्ययन में बाचा चत्पन्न होती है। ऐसी स्थित में राज्य सरकार ने यह निर्एाय लिया है कि भविष्य में शिक्षा विभाग के कोई भी भवन सार्वजनिक श्ववकाश के प्रलावा नही दिये जा सकेंगे। 'शिक्षा सत्र के मध्य अवकाश के अलावा अधिवेशनो एव परीक्षाओं के लिए राजकीय भवनो को ग्रावटित करने के लिए राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति प्राप्त की जावेगी'। 1 सस्था प्रधान अपने स्तर पर कोई भी सहमति इस कार्य हेत देने के लिए सक्षम नहीं होंगे।

उपरोक्त ग्रादेश की भवहेलना करने पर कठोर कार्यवाही सर्वाधत ग्राधकारी के विरुद्ध की जावेगी ।

विद्यालय भवनो का निर्मास (1) छात्रकोप से भवन निर्माण् . विद्यालय छात्रकोप की राशि को भवन निर्माण/मरम्मत हेतु व्यय करने हेतु बिक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को निम्न प्रकार से राज्यपाल महोदय

| 6.                                 |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| म्रथिकारीका पदनाम                  | राशि                                                                                         |
| निदेशक प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा | 1,00,000/-                                                                                   |
| सयुक्त निदेशक/उप निदेशक शिक्षा     | 50,000/-                                                                                     |
| जिला शिक्षा प्रधिकारी शिक्षा विभाग | 25,000/-                                                                                     |
|                                    | प्रियकारी का पद नाम<br>निदेशक प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा<br>संयुक्त निदेशक/उप निदेशक शिक्षा |

राजकीय शिक्षरा सस्थाम्रो द्वारा शिक्षा कीप से सहायता प्राप्त करने हेतू भावेदन पत्र

- नाम राजकीय शिक्षण सस्था गय जिला-
- सस्या का भौक्षिक स्तर-2.
- 3. क्ल छात्र सस्या-

(क्क्षा-बाइज छात्र संख्या का विवरण पृथक् से सलग्न कर प्रस्तुत करें) निम्न प्रयोजना में से किस प्रयोजना के लिये सहायता शाही जा रही है-

| प्रयोजना | सस्था द्वारा उक्त कार्य<br>के लिये जन सहयोग से<br>एकत्रित रामि | उक्त कार्यकी पूर्ति हैत्<br>कोप से सहायतार्थ<br>पाही जाने वाली<br>राशि |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ı        | 2                                                              | 3                                                                      |

1-Nan

2-vəffəz

3-मीशक सामग्री 4-सेलकद के मदान

एवं उपकरण 

वाद्यित धनरामि क लिए मीबित्व

मन्य विवरण

संस्था प्रधान के हस्ताकर मोहर सहित

- "मधिवेसनो एव परीक्षाको के सबध में राज्य नरवार की विशेष स्वीष्टति प्राप्त की जावेगी" 1. के स्थान पर प्रतिस्थापिन श्रमाक प १/5)शिक्षा-5/83 बार्ट-मे दिनोक 25-6-1983.
- 2 प. स. 19(32) निशा-5/81 दिनांक 20 प्रश्टवर, 1981

अवन एव फर्नीचर

राजस्यान शिक्षा नियम सहिता

(छात्र/छात्राए) 1 -.. 36 वित्तीय सहायता के लिये उन विद्यालयों को, प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जो स्थानीय जन-महयोग से भी पर्याप्त घनराशि कर एकत्रित संकेशी।

किसी एक विद्यालय का इस योजना के अन्तर्गत एक बार से ग्रधिकतम स्वीकृत 5

राशि 20,000 ह तक हो सकेगी। जिस विद्यासय को इस कीय से एक बार अनुदान आप्त ही जायेगा आगामी पाच 3

वर्ष तक इस कोप से दुवारा सहायता नहीं दी जायेगी। राजकीय णिक्षन सस्याए दिनाक 31 मार्च तक ब्रावेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र मे 4

सद्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे।

जिला शिक्षा सधिकारी प्रतिवर्धे दिनाक 30 बर्धेल तक प्राप्त साबेटल पत्री की 5

निदेशक (शिक्षा) को प्रयोगित करेंगे। निदेशक (शिक्षा) ऐसे समस्त बाबेदन पत्रो को बिश्रश्रपा सहित प्रादेश सहया 6 प-23 (12) शिक्षा-1/78 दिनाक 5-12-79 द्वारा निर्धारित निर्देशों की दिएट-

गत रखते हुए अपनी अभिश्रापा क साथ एक विवरण पत्र के रूप ये प्रति वर्ष दिनाक 31 मई तक राज्य सरकार को प्रेपित करेंगे। सप्तस्त भवन निर्माण कार्य/परम्मत कार्य को जिला मस्यासय/उप जिला मस्यासयो पर होगे. मार्वजनिक निर्माण विभाग होरा कराये जायेगे । उप जिला मुख्यालयो के नीचे स्थानों पर एव एक

दम हजार रुपये तक के समस्त कार्य, सार्वजितक निर्माण विभाग के स्थान पर शिका विभाग द्वारा कः।याजायेगाः। निदेशक प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर/राज्य परकार के हारा धनुमोदित कार्य को

भवन निर्माण समिति करायगी । भवन निर्माण समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा .

 प्रधानाध्यावक/प्रधानाध्यापिका च्चयक्ष सदस्य

2. छात्रसथ का एक प्रतिनिधि

सस्या का एक बच्चापक 3.

सार्वजितक निर्माण विभाग का एक स्थानीय इंबीनियर ।

भव्यक्ष, विद्यालय विकास समिति, यदि कोई हो ग्रयदा उस स्थात का एक

प्रतिदिस्त व्यक्ति ।

भगस्त स्थय का हिमाव पूर्व में जारी भादेश के धनुसार एवं नियमानसार रखना होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग (व्यय-1) की सहमति से उनक आई डी सस्या 3984 दिनाक 1 सितम्बर, 81 के दूररा जारी की जा रही है।

### शिक्षा कीय का गठन<sup>2</sup>

3021

- (1) ये नियम शिक्षा कोच नियम 1978 कहलायेंगे ग्रीर तत्काल प्रभाव से लाग मान जावेंगे ।
- (2) राजस्थान शिक्षा कोप घनराणि नकद थयवा सामग्री के रूप म व्यक्तियो. संस्थाग्री एव राज्य द्वारा दी जा सक्ती।

চক 23(12) থিখা/মুদ-1/78 বিলাক 7 খুল, 1978 ।

[3

- (3) वह कोष 10 लाख इयबे को पूजी से स्थापित किया जावेगा। यह 10 लाख रुपये पूजी राजस्थान राज्य नागरिक परिषद काप/राजस्थान मुख्य मत्री सामान्य नहार कीय सं स्थानान्तरित कर राजस्थान किया काम के नाम से जमा कराई जावेगी। कीय कीय के साथ के नाम की जमा की जा सकेंगें कीय से स्थान तक पूजी जमा की जा सकेंगेंं
  - उद्देग्यों पर व्यय किया जानेगा।
    (4) राजस्थान शिक्षा कोप से वित्तीय शहायता राजकीय शिक्षण सस्याधी की विक योजनाथी जैंस थलन, फर्नीचर शैक्षाणिक उपकरण, खलकूद व्यायाम मादि के वि

स्याई पुजी के मतिरिक्त एकत्रित राशि एवं समस्त राशि पर भूजित ब्याज से कीप

- ्यय की जा सकेगी।
  (5) इस कीय का नियत्रण खिला मत्री महोदय के बधीन रहेगा सथा कीप की सहायता स्वीकृति उन द्वारा ही दी जावयी।
- (6) इस काय की धनराशि क्वि भी राष्ट्रीयकृत वैक/शिवयुरु बैंक प्रथम केन्द्रीय सरक राज्य सरकार द्वारा धारिक्षत ग्रामील बैंक प्रथम सहकारी बैंक म जमा कराई जावेगं
- (7) इस कोष अ राश्च क्या हेतु निकालने तथा कोष राश्चिका विनियोजन करने का प्रां कार शिक्षा शायुक्त को होना।
- (8) सिक्षा काथ का लखा मुख्य गत्री कार्यालय मं रखा जात्रमा तथा लेखी का मनेक परीक्षक, स्थानीय निधि यकत्रत्म विभाग द्वारा किया जानेवा ।

## शिक्षा कीय से सहायता<sup>1</sup>

शिक्षा कोप जिसका गटन इस विभागीय समसक्यक प्रादेश दिनाक 7-6-78 हारा किया ग है रु उपयोग के लिए निम्नलिधित नियम निर्धारित करने की स्वीकृति प्रयान की जाती है

- इस कीय म स राजनीय विद्यालयो/महाविद्यालयो को भवत, फर्नीचर, शैक्षिक सामा खलकृद क मैदान, उपकर्ण ब्रादि के लिए सहायता दी जा समेगी।
- (2) राज्य का कोई भी राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय राज्य शिक्षा काप स वित्तीय सु सता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित निदेशक को निमारित प्रयत्र पर प्रादेशन कर क है। विद्यालय प्रयात प्रावेशन पत्र जिला दिखा प्रियंकारी के माध्यस से प्रयोग तर करें महाविद्यालया क प्राचाय सीध निदेशक, कालेख विश्वा को प्रार्थना पत्र नेजने ता
  - महाभवातना क प्राचाय धीथ निदेशक, कालेज विश्वा की प्रार्थना पन नेजरे।

    [3] जिला त्रिक्षा प्रिषिकारी जिले से प्राप्त ऐस समस्त प्राप्तेना पनी की आप करते।

    वित्तीस सहामता क प्रीचित्य पर धनुवना करेंग्रे तथा यह भी प्र्यान म रखेंगे कि व

    विद्यालय की किसी स्पर्य योजना क सन्तरत राज्य संस्वार स उस्क कार्यों क लिए विश्व
- भनुदान प्राप्त तो नहीं हुमा है। जिस से एस प्रान्तापत निद्यालय का नेज जावेगे सम्बन्धित निदेशक उन ममस्त प्राप्तापत्रा का जो जिसा सिकारी द्वारा प्राप्त हारा अनुवासित हुए हैं, अपनी टिप्पणी सहित राज्य स्तरीय समिति क समक्ष विचार रहेंगे।
  - (5) प्रार्थनापत्रा पर विचार करने क लिए एक राज्य स्तरीय समिति होगी जिसक प्रध्य घिक्षा मत्री होग । समिति निम्न प्रकार पठित हामी
    - (1) जिसा मनी
       (2) सिक्षा मायुक्त

भ्रष्ट्राक्ष सदस्य

शिविरा/साम्रहो/2741/3-79 दिनास ?3 2-1980 ।

| 34}  |                          | राजस्थान शिक्षा वि        | ायम सहिता        |              | [भवन एव     | कर्नीचर    |
|------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-------------|------------|
|      | (3) निदेश                | ह कालेज शिक्षा            | सदस्य            |              |             |            |
|      | (4) निदेश                | ह, प्राएव मा शिक्षा       | सदस्य            |              |             |            |
|      | (6) उक्त वित्तीय         | सहायता के लिए उन वि       | दालयो को प्रा    | थमिकता !     | प्रदान की ज | तथगीजो     |
|      |                          | इहयोग से भी पर्याप्त धनर  |                  |              |             |            |
|      |                          | स के अन्तगत एक बार म      |                  |              |             |            |
|      | की जावेगी।               |                           |                  |              |             |            |
|      | (7) जिस विद्यास          | य को इस कोप से एक बा      | र यनदान प्राप्त  | हो जावे उ    | से धागामी   | वाच वप     |
|      |                          | से दुवारा धनुदान नहीं ि   |                  |              |             |            |
|      |                          | क्षरा सस्यामो/कार्यालयो ह |                  | ा नियम       |             |            |
|      | (1) परिसीमा <sup>1</sup> |                           |                  |              |             |            |
|      | शिक्षण संस्थामा/क        | र्थालयो हेत् किराये के भव | न लेने के लिये   | जो परि       | सिमाए नि    | र्घारित है |
| या ' |                          | समध्यमिक शिक्षा एवं प्र   |                  |              |             |            |
| धिव  | नार प्रदत्त हैं वे निम्न | प्रकार है                 |                  |              |             |            |
|      | 11 क्षेत्रानुसार         | किराये की सीमा            |                  |              |             |            |
| ह स  | सस्याकास्तर              | छात्र सस्या               |                  | परिक्षे      | त्र जिसम वि | धत है      |
|      |                          |                           |                  |              |             |            |
|      |                          |                           |                  | नगर          | नगर         | प्रामीस    |
|      |                          |                           |                  | परिषद        | पालिका      |            |
| _    | प्राथमिक विद्यालय        | 50 से कम                  |                  | 62 50        | 37 50       |            |
| ľ    | 41-41-11-11-11           | 50 स प्रधिक मग            | र 100 सेकन       | 125 00       | 75 00       | _          |
|      |                          | 100 से अधिक मग            | र 200 से कम      | 250 00       | 150 00      |            |
|      |                          | 200 ने मधिक मग            | र 500 स कम       | 375 00       | 225 00      | _          |
|      |                          | 500 से अपर                |                  | 500 00       | 300 00      | _          |
| 2    | उच्च प्राथमिक            | 100 से मधिक मग            | र 200 स कम       | 312 50       | 187 50      | 93 75      |
|      |                          | 200 से श्रधिक मन          | र 500 से कम      | 500 00       | 300 00      | 150 00     |
|      |                          | 500 स ऊपर                 |                  | 625 00       | 375 00      | 187 50     |
| 3    | माध्यभिक/उच्च म          |                           |                  | _            | 375 00      | 187 50     |
|      |                          | 200 से श्रधिक मग          | र 500 स कम       |              | 500 00      |            |
|      |                          | 500 स उपर                 |                  | 1000 00      | 625 00      | 375 00     |
|      | हिष्यसी —(1)             | माध्यमिक या उच्च माध      |                  |              |             | क वग है,   |
|      |                          | किराये की उपरोक्त सीम     | म्म 10% सक       | वृद्धि हो सब | त्ती है।    | •          |
|      | (2)                      | यदि किसी विद्यालय म वि    | वज्ञान विषय खो   | ला जाता है   | तो किराये   | की सीमा    |
|      |                          | म 25% तक वृद्धि हा स      | कती है।          |              |             |            |
|      | (3)                      | किराय की उपरोक्त सीम      | इस बात की पु     | प्टिकरती है  | कि उपरो     | क ग्रनुसार |
|      |                          | किराया स्वीकृति का स      | धिकार प्रदत्त है | । विराया     | विसीय प्र   | (निधो के   |
|      |                          | प्रमुसार जो नीचे दी गई    | है समुचित वि     | राया प्रमा   | ए पत्र भा   | त करक,     |
|      |                          | स्बीकृत निया जाए।         |                  |              |             | ·          |
| 1    | एफ 15 (स) शि             | था,ग्रुप 5/66, दिनाक 7    | नाइ, 1976 ı      |              |             |            |
|      |                          | · ·                       | -                |              |             |            |

### 1.2. वित्तीय प्रधिकार

शिक्षास सस्याप्रो, कार्यालयो, छात्रावासो वा धावासित करने के लिए विराये पर भवन लेने के वस में निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर घोर उसके प्रधीनस्थ प्रधिकारियों को मनितिस्ति विसीय प्रधिकार हैं:—

| (1) | निदेशक प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा. राजस्थान, बीकानेर | 1000/- |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|
|     | Coheren Coher (Harre war)                             | 750/-  |

(2) सपुक्त निदेशक/उप निदेशक (महिला सहित)750/-(3) जिला शिक्षा प्रियमारी500/-

1.3. कार्यालय भवन हेन निर्धारित मानवण्ड

कार्यालयो के नये भवन निमित्त करवाने, वर्तमान भवनो मे परिवर्तन/परिधर्मन करने तथा करामे पर भवन लेने के लिए निम्नातिलित सीमा (मानक) निर्धारित की गई है:---

(1) 160 वर्ग फीट स्थान प्रत्मेक राजपत्रित श्रधिकारी के लिए।

(2) 60 वर्ग फीट स्थान प्रत्येक तकनीवी कर्मचारी के लिए (जैसे कापट मैन, स्टेटिस्टीशियन)।

(3) 40 वर्गफीट प्रत्येक मधालयिक कमचारी के लिए।

(3) 40 वर्ष फाट प्रत्यक प्रमालायक कर्मवारा के लिए ।
 (4) इसके प्रतिरिक्त प्रायेक प्रमालयिक कर्मवारा के लिए निर्धारित सीमा का 10% स्थान रेकाई के लिए दिवा जाएगा ।

1 4 भवन किराये पर लेने की प्रक्रिया

(1) किराये पर भवन लेने से पूर्व संवधित जिलाघीश महोदय से राजकीय भवन उपलब्ध न होने का प्रमाश-पत्र सार्वजनिक निर्माश विभाग से समुचित किराया प्रमाश-पत्र तथा सक्षम मीर्पकारी की स्वीकृति प्राप्त कर लेती चाहिए।

(2) किरामा सार्वजनिक निर्माण विभाग के मूत्याकन से प्रथिक नहीं होना चाहिए प्रौर जहां तक सभव हो सार्वजनिक निर्माण विभाग को कृत से कम सेने का प्रयास करना चाहिए।

(3) सक्षम प्रथिकारी की प्रधावनिक स्बीकृति प्राथ्त करने के लिए उसे निम्मलिखित सूचना उत्तरक्ष करवानी वाहिए:—

(क) भवत मालिक का नाम

(ख) भवन की स्थिति और उसका पृदा पता

(ग) किस कार्य के लिए भवन की सावश्यकता है

(भ) भवन के स्थान, विस्तार बादि ना ब्यौरा

(इ) भवन मालिक द्वारा कितना किराया मागा गया है

(च) सार्वजनिक निर्माण विभाग से कितना किराया कू ता है

(छ) बजट मद जिससे किराये का भुगतान होगा

(ज) मनुष्तव्यता प्रमाण-पत्र घोर समुचित किराया प्रमाण-पत्र साथ में भेज जाएं ।

(4) जैसे ही किराये की प्रशासिनक । स्वीकृति जारी हो, उसी समय भवन मालिक से परिवाद-1 (क) में किरायानामा भरवाया जाए ताकि बाद में विभाग को कोई कठिनाई न माएँ।

 वित्तीय प्रियशार निदेशक-600, स. नि./इ नि. (महिला सहित)-375, जि शि ग्रिषिकारी-225/- के स्थान पर प्रतिस्थापित । ममाक-शिविदा एफ 5 (20) एफएडो/देवेन्य/78 दिनांक 14-8-1978 ।

ईडीबी/स्थापना/ए/बी/2009/65/86 दिनाक 2-3-1968 ।

| 306} | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता [ भवन एव फर्नीचर                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5)  | माह यदेन के किरायें क बिल के साथ प्रति वर्ष अनुष्तब्यता प्रमाशः पत्र सतम्म किया<br>जाता है। यत जिल्लामीच से प्रत्येक वर्ष समय पर अनुषत्तक्यता प्रमाशः-पत्र प्राप्त कर<br>सना चाहिए।                                                                                                    |
| (6)  | समुचित क्रिस्या प्रमास-पत्र प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की श्रीवश्यकता नहीं है। भेवन<br>मालिक की प्रार्थना वर, बिना निदेशालय की पूर्व स्वीकृति के, किराये का पुन सूल्याकत<br>न करवाया जाए।                                                                                              |
| (7)  | विराये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवान की भावश्यकता<br>नहीं है ।                                                                                                                                                                                                     |
| (8)  | जब किराये की दर म परिवर्तन होता है तथा भवन म परिवृद्धि होती है, तक किराय म<br>वृद्धि को स्थोकृति दो जाती है। अत किराय की प्रशासनिक स्वीकृति जो एक बार<br>जारो हो जाती है वह तब सक प्रभाव म रहती है जब तक राजशीय भवन उपत•य न<br>हो जाए ग्रथवा कम किराय का भवन उपल•य न हो जाया।          |
| (9)  | भवन मालिक म निवेदन किया जाना चाहिए कि व किराये का विल जिस माहे का<br>किराया देना है, उसकी 25 तारीख तक अस्तुत कर द और अगले माह की 7 तारीख<br>तक किराय का भुवतान कर दिया आना चाहिए। हर हासत में बिल प्राप्ति के 10<br>दिन के भीतर अवन मालिक को किराये का गुवतान कर दिया जाना चाहिए।      |
| (10) | जो भवन दिनाक 10 स्वस्टूबर, 76 से पूर्व किराये पर निए पए हैं उनका पुन मूह्याकत करवाना मान्य नहीं है। यदि अवन मालिक को मापत्ति हो तो वह स्वायासय की सरए। स्र सकदा है। किराये क अवनी को मालिक द्वारा नीटिस देने पर ही साली नहीं करने ना चाहिए। खानी करने ही साली करना चाहिये।             |
| (11) | किराय का समय पर नुगतान हो इसे देखन के लिए धाहरख प्रधिकारी एक रजिस्टर<br>परिग्रिप्ट-1 के प्रपत्र (ख) म संगारित करेंग।                                                                                                                                                                   |
| (12) | कार्यालवाध्यक्ष की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे देखें कि प्रवत्न (खो म जो<br>रिजिस्टर सभारित किया जा रहा है, वह ठीक तरह से व नियमित रूप से सभारित होता<br>है भीर वह हुर माह की 10 तारील को इम रिजिस्टर की जान करे सौर देखें कि<br>किराये क मजनों के विराये का मुखतान हो गया है ] |
| (13) | निरीक्षण प्रधिकारी भी प्रपने दौरे के दौरान यह देखेंगे कि किराये के रजिस्टर का<br>नियमित रूप से संघारण हो रहा है।                                                                                                                                                                       |
| (14) | विरायनामें म भवन मालिक से यह खर्त रख खें कि वर्ष में एक माह का फिराया भवन<br>की मरम्मत के लिए प्रयोग म लाया जायगा।                                                                                                                                                                     |
| (15) | म दिमा गया है । सक्षम अधिकारी इसी प्रारूप म स्वीकृति जारी करें ।                                                                                                                                                                                                                       |
| (16) | सार्वजनिक निर्माण विभाग से पेयर रेंट सर्टिफिकेट तत्वरता स प्राप्त करने के लिए यह<br>मावस्यक है कि अधिकायी प्रसियन्ता को भवन के सम्बन्ध म पूरा ब्योरा दिया जाए ।                                                                                                                        |
|      | ৰী;বীए,ৰী/2909/16/73 হিনাক 10-5-1973।<br>(26) হিমা-5/69 হিনাক 28-2-1970।                                                                                                                                                                                                               |

यह सूचना ग्रायश्वापी ग्रानियन्ता को परिशिष्ट--। के प्रपत्र (ग) मे प्रम्तुत की आए । फैयर रेंट सर्टिफिक्ट का निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट--। के प्रपत्र (ग) मे दिया हुमा है ।<sup>1</sup>

### परिशिष्ट-1 प्रपत्र (क)

सरकारी स्कूल चलाने के लिए किराये पर दिए गए भवन का पट्टा विलेख

दिनाक "" पृत्र को प्रयम पक्ष में श्री " इडा गया है (जिस पद में उनके वारिस उत्तराभिकार), निवासी एविस्मिन पश्चात् "पट्टाण्वी" इडा गया है (जिस पद में उनके वारिस उत्तराभिकार), निवादक, प्रवासक ठवा नमनुदेशिती समितित हैं) तथा डितीय पद में राजस्थान राज्य के राज्यपात जिन्हे एविस्मिन पश्चात् "पट्टेदार" कहा यथा है (जिस पद में उसके पद उत्तरा- फिकारी समुन्ता समनुदेशिती सम्मितित हैं) के बीच इत यह पट्टा निम्मितित्त प्रशार से साक्ष्य करता है:

- - (2) पटटेदार पटटाकर्ता के साथ निम्मलिखित क्य से एतदद्वारा प्रसविद करता है :
    - (क) कि पट्टेडार उक्त प्रविध के बीरान समस्त स्थानीय करो (रेडो) ग्रीर प्रन्य प्रभारों का भुततान करेवा, जिनमें ग्रह कर सम्मिखन नहीं है, जो कि पट्टान्तरित भू ग्रहादि के सम्बन्ध में व भुततान योग्य है या पतद्वयश्याद मुगतान ग्रोम्य हो,
    - (ख) कि वह पट्टाकर्ता की विखित पूर्वानुभित के सिना पट्टान्तरित भूगृहारि का प्रन्तरण नहीं करेगा प्रश्वा उसे उप पट्टे पर नहीं देगा प्रथवा उसके करने से प्रन्यथा विलय नहीं होगा,
    - (ग) कि वह पट्टाकर्ता की लिखित पूर्वानुमित के बिना पट्टाम्तरित भूगृहादि का शिक्षा सस्यान चलाने से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं बरेगा.
      - (प) कि वह पट्टाक्तों की लिखित पूर्वानुमित के बिना पट्टान्तरित भूगृहादि में भोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा ।
    - (3) पट्टाकर्ता पटटेदार के साथ निम्निसिस्त रूप से एसप्द्वारा करार करता है:
      - (क) कि पट्टाकर्ता उक्त घवधि के दौरान पट्टा-चरित भुग्रहादि को विद्युत प्राधरठापन मल लाईन और सैनिट-ी फिटिय महित ठीक घीर सारपूर्ण सरमन्त प्रथम सर्वे से करायेगा प्रीर प्रति वर्ष वर्षा ने पश्चात् पट्टान्तिस भुग्रहादि के ऐसे भागो के प्रन्दर और बाहर दोनों घोर सफेटी था रगाई करायमा जैंगी कि इस समय

सफेदो या रमाई नी हुई है तथा प्रति तीसरे वर्ष मभी दरवाजा खिटकियो व प्रन्थ 1. ईडीबी/साप्र/बी/2809/106/73 दिनान 8-11-73

सकडी और लोहें की सरचनाओं की पेटिंग करायेगा जी कि इस पट्टे की तारीख को पेट किए हुए हैं तथा समस्त टूडे हुए शीशा, बोल्ट्स इत्यादि को बदलवायेगा

परन्तु यह कि यदि किसी समय पट्टकर्ता उक्त मरम्मत, सफेदी रगाई या पेटिंग जैसे कि जहा विनिदिष्ट है, कराने में विफल रहता है तो पटटेदार पट्टा-क्रतों का 15 दिन का नोटिस देने के पश्चात उक्त कार्य स्वय करवा सकेगा श्रीर उसकी लागत पटटाकर्ता को देय किराये म से काट सकेगा, जब तक कि उक्त नागत एतर्डारा समायोजित न हो जाय ।

- कि वह पटटान्तरित भुग्रहादि म ब्रावश्यक मरम्मत, छोटे मोटै परिवर्तन एव परिवतन करवायेगा तथा पट्टेदार के पट्टाकर्ता को किन्ही विशेष प्रपक्षरणो, कमियो और मरम्मत की कमी का लिखित नोटिस देने पर, पट्टाकर्ता उक्त नोटिस प्राप्त होने के एक कलैंडर मास के भीतर उसकी मरम्मत ग्रीर सुधार करवायेगा।
- कि पटटेदार एतदहारा बारक्षित किराया देत हुए और इसमे अतिबिध्ट समस्त निबंधनी का पासन और उनके धनुसार कार्य करते हुये उक्त प्रविध के दौरान उपयुक्त रीति से. पट्टाकर्ता या किसी व्यक्ति या व्यक्तियो द्वारा जो कोई भी हो, विना किसी वैधिक वाचा या विध्न के उक्त भग्रहावि को शातिपुर्वक घारण करेगा. कहत म रखेमा चौर उनका उपयोग करेगा ।

परन्तु सदैव यह करार किया जाता है कि

- यदि पट्टेदार इस किरायेदारी को समाध्त करना बाहेगा और अपनी इस इच्छा का दो कलंडर मास का पूर्व लिखित नोटिस देशा तो उक्त नोटिस की ग्रध्यवहित समाप्ति पर यह पड़ा दोनों में से किसी पक्ष से दूसरे के विरुद्ध पहले के दाबों का प्रसिवदा मग सम्बन्ध उपचारो पर विपरीत भाव डासे बिना, जुन्य हो जायेगा ।
- (2) यदि पटटेदार पट्टे के नवीनीकरण की इच्छा अभिन्यक्त करते हुए इसम ग्रारक्षित मविष के पूर्व पट्टाकर्ता की - मास का लिखित नोटिस दे देता है तथा इसकी समस्त करों भौर निबचनो का पालन और अनुपालन कर रहा होता है तो पट्टाकर्ती पटटेदार को पटटांतरित भू बृहादि का नवीन पटटा इसकी समाप्ति की तारीख से प्रारम्भ होत हुए और " वर्ष की अवधि के लिए उसी किराये पर और सभी प्रकार स उन्ही शतों तथा निवधनो पर अनुदत्त करेगा जैसा कि इसम ब्रारक्षित तथा अन्तविष्ट है। इसकी साक्ष्य मे पट्टाकर्ता और पट्टेदार ने कमझ अपने अपने हस्ताझर प्रयमत.

उत्लिखित दिनाक और वर्ष म किए हैं। पट्टाकर्ता हारा राजस्थान के राज्यपाल हस्ताक्षरिक के बादेश और उनकी छोर से · द्वारा हस्ताक्षरित साधिया साक्षिया (1)

(1)

(2) (2)

षद्दातरित भूगृहादि की धनुसूची

· -----

|                                      |       |                                     | प्रपत्र (               | (d)                |                                           |                        |                                  |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| मकान मालिक<br>का नाम                 | का ना | /कार्यालय<br>म जो भवन<br>ग्वासित है | प्रतिमा<br>किराये<br>दर |                    | भवन मालिक<br>द्वारा वित्त देने<br>को तिथि | प्रस्तु                | ारी में विल<br>त करने की<br>तिथि |
| 1                                    |       | 2                                   | 3                       |                    | 4                                         |                        | 5                                |
| द्रेजरी से दिल पा<br>प्राप्त होने की |       | राशि प्राप्त<br>की तियि             |                         | न मालिए<br>करने की | को भुगतान<br>विथि                         | विलम्ब से य<br>किया हो | दि मुगतान<br>तो कारण             |
|                                      |       |                                     |                         | -                  |                                           |                        | -                                |

### प्रयम् (य)

### PROFORMA FOR ASSESSMENT OF REASONABLE RENT FOR PRIVATE BUILDING TAKEN ON RENT FOR GOVERNMENT PURPOSES

The Executive Engineer (B & R)

Public Works Department.

A building of the particulars given below has been/will be taken on rent .for which a Fair Rent Certificate be issued :

Name of place :

- Name of the building/Landlord.
- ٥. Locality of the building & full address.
- Year of construction of building. ₹.
- 4, Plinth area of the building.
- 5. Area of land.

7.

N.B.

- Purpose for which building is acquired on rent. R
- 7. Date from which the building has been/will be hired by the renting Department.
- State, if the Fair Rent Certificate was issued previously, if so, reference R number and date must be quoted.
- Details of accommodation required/occupied. 9.
- (Plan or rough sketch of the building showing the portion required under occupation by the Department should be attached.)
- 10. No. of officers & other staff occupying the building. (This should be given category-Wise as per Govt. Orders No. 6274/F. 6
- (15) GA/A/59 Dated 18-5-59) Monthly rent settled or demanded by the Land lord. 71.
- 12. Prevailing tent in the Area.
- 13 If any portion of the building is occupied by other Department, (full details may be mentioned),
- 14 Has a non-availability certificate been obtained from the competent authority ? If so, give its number and date.
- 15. Remarks, if any.

Signature and Designation of the Officer Renting the Building.

1. If the building has been taken on tent for the first time, 3 copies of the

3101 राजस्थान शिक्षा नियम सहिता भिवन एव फर्नीचर form with 3 copies of plan or sketch should be sent to the concerned Executive Engineer PWD B&R

For renewal only one copy of this form with one copy of plan should be 2 sent to PWD in the beginning of each financial year. A certificate should also be given that there is no change in accommodation since the issue of last certificate

3 All columns of this form must be filled in correctly failing which there may be delay in issue of Fair Rent Certificate

प्रपत्र (घ)

### GOVERNMENT OF RAJASTHAN OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD

(B & R)

No

To

The Sub Fair Rent Certificate for the year

Your letter No ... Dated

Cettified that a suitable building belonging to the Government is not available for the purpose of for which the building is required and that the rental charges viz. Rs P M which works out to % of the present day cost of the building calculated according to sub section (b) of section 3 of the Rejesthan Premises (Requisition and Eviction) Ordinance (Amendment) Act 1952 dated 31st May 1952 is reasonable. The accommodation available in the building is a given below and is not in excess of the minimum requirements of for the purpose stated above

The building belongs to Shri

and is situated in

Assistant Engineer

**Executive Engineer** 

Superintending Engineer

Executive Engineer

Date

Details of Accommodation

PWD (B&R)

किराया निर्धारण<sup>1</sup>

The existing Sub item (2) below item No 4(a)(i) of appendix VIII of

General Financial & Accounts Rules shall be substituted by the following (2) Certificate that the rent charges is reasonable is necessary from

Public Works Department (B & R) authorities specified below on the basis of cost of the building (including cost of plot) assessed as under only when building III first taken on rent

(i) Upto Rs 50 000/-

(ii) Above Rs 50 000/ &

upto Rs 5 00 000/ (iii) Above Rs 5 00 000/

प्रतिकमणो को हटाने के निर्देश<sup>3</sup>

राज्य सरकार के यह घ्यान म प्रामा है कि सरकारी भूमियो एवं नगर विकास न्यासा तथा नगर परिपदा/पालिकामा की रिक्त पढ़ी हुई नूमियो पर बढ़े पैमानो पर मिलक्रमण किय जा रह हैं।

No प 5(4) विस्त/रा सं व म /76 (50/81) दिनाक 3 11 81 । प 8(115) निवधा/पप 4/80 दिनाक 10 नवस्वर, 1980 1

[3

यही नही कुछ लोगो में कृषि भूमियो पर सनाधिकृत रूप से मकान बनाने की प्रवृत्ति है सौर प्रकार की प्रवृत्ति बढती जा रही है। इसके फलस्वरूप जगह-जगह अतिकमशा बढ रहा है। विकास न्यासें/परिषदे/नगरपालिकाओ तथा राजस्व श्रविकारी इन्हे रोकने तथा इस ओर श्र दायित्व निभाने मे पूर्णतः सफल नही हो रहे हैं। नगर विकास न्यासी/नगर परिपदो तथा राज अधिकारियों का यह एक आवश्यक कर्तव्य है कि वे इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए तुरन्त कार

कदम उठायें। इन ग्रतिक्रमणो एव ग्रनाविकृत निर्माणो के फलस्वरूप शहरो की रूपरेखा विमा जा रही है। शहरों के योजनावद विकास के लिए यह अतिआवश्यक है कि निर्माण कार्य योजना तरीके से ही किये जायें तथा ऐसे कार्यों की रोकने के लिए तुरन्त समुचित कार्यवाही की ज चाहिए। ग्राप इस कार्य से सम्बन्धित सभी ग्राधिकारियो/कर्मचारियो को सर्वक कर हैं कि जो व्यक्ति इस सम्बन्ध मे दिलाई बरतेने और अपने दायित्व निभाने में लापरवाही का परिचय देंने च

विरुख प्रतशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । प्रवैध निर्माण प्रव जहा कही भी वर्ने उन्हें तुरन्त किया जाये। सरकारी भूमियो पर नाजायज कन्जे तुरस्त रोके जायें तथा स्नाप इस दारे में सावश कार्यवाही कर समय-समय पर राज्य सरकार को सुचित करते रहें।

# ग्रध्याय 19

# व्यक्तिगत ट्यूशन्स तथा अन्य वृत्तियां

ग्रच्यापको को व्यक्तिगत द्यूशन तथा घन्य वृत्तियों को करने को स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्ल नियम हैं:

- (1) साधारण तौर से छात्रों को स्थक्तित ट्यूबन करने की झावश्यक्ता नहीं है इसिए विभाग की नीति यह है कि व्यक्तित ट्यूबन को श्रीस्वाहन नहीं दिया जाना चाहिये। निरीक्षण अधिकारी तथा सस्या प्रधान दोनों को स्थायक्ति इस प्रधा को रोकना चाहिए।
  - (2) शिक्षण सस्था में निमुक्त घष्यायक को कोई व्यक्तियत ट्यूयन या व्यक्तियत कार्य नहीं करना चाहिये जब तक कि सदाम क्रियक्तारों की वे लिखित स्वीकृति प्राप्त म कर सें। इसी प्रकार व्यक्तियत प्रवन्धायोन या राजकीय सस्याधी ये लगे धुद प्रध्यायकों को भी ऐसा ही करना चाहिए।
    - भोट: किसी भी छात्र की ट्यूबन करते समय स्वीकृति प्राप्त करना भ्रति भनिवार्य है चाहे विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी है या नहीं।
  - (3) (ए) अध्यायक द्वारा कक्षा में पढ़ाये जाने वाले छात्र की प्राइवेट ट्यूयन करने की स्वीकृति विशेष कारणों के कारण ही दी जानी चाहिए, जिनको अभिलेखित भी किया जाना चाहिए।
    - (वी) ऐस्छिक विषय पढाने वाले घष्यापको को घपने द्वारा पढाये जानी वाली कक्षा के छात्र की भी व्यक्तिनत द्व्युवन करने की स्वीकृति यदि इस विषय म भ्रन्य प्रध्यापको का उपलब्ध होना सभव न हो तभी दी वा सकती है।
    - (सी) महाविद्यालयो के प्रधानाचार्य, माध्यिमक/उच्च माध्यियक दिव्यालयों के प्रधाना-ध्यायक एवं छात्रावास के प्रधीक्षक (जो क 20/-या इससे प्रधिक छात्रावास भक्ते के क्य ने प्राप्त कर रहे हों) जो महाविद्यालय या विद्यालय से सलग्त हो स्था वे प्रध्यायक निनको सार्वजनिक परीक्षा में प्रवेत्त होने को स्वीकृति दो गई हो (उसी वर्ष के लिए विस वर्ष वे परीक्षा में प्रविष्ठ होंगे) उनको किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत द्युवन करने की प्राज्ञा नहीं दो जा सकती है।
    - (वी) परिशिष्ट में दिये गए निर्धारित प्रपत्र में ट्यूबन करने की स्थीकृति प्राप्त करने हेत प्रावेदन सक्षम मधिकारों के पास भेजा जाना चाहिए।
    - (इ) महाविद्यालयों में एक तथा ज्ञालाओं में दो व्यक्तियत ट्यूजन करने के प्रतिरिक्त स्रीयक ट्यूजन करने की लिक्कित नहीं दी जा सस्ती है। ट्यूजन का कुल समय महाविद्यालयों के अध्यापको डारा देंड पन्टे एव ज्ञालाओं के प्रध्यापको डारा दो पन्टे से लिसी भी दक्षा में स्रियक नहीं दिया जानेगा।
    - (एक) महाविद्यालयो एव माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयो के छात्रो की दूपूलन दो से प्रियक न होगी तथा उच्च प्राथमिक कक्षाछो थे तीन एव प्राथमिक ध्रेशो की कक्षाओं थे 4 से प्रियक न होगी।

- (4) उपरोक्त नियमानुसार व्यक्तिभव प्रबन्धाधीन मान्यता प्राप्त सस्वाची के प्रधान, प्रार्थना-पत्री पर स्वीकृति देने हेतु विचार करेंगे ।
- (5) किसी भी प्रध्यावक को व्यक्तिगढ द्युशन करने से ना व्यक्तिगढ व्यवसाय करने से मना किया जा सकता है यदि उसके ऐसी करने से शाला के कार्य भ कार्द दाचा उत्पन्न होती हो या जहा तक कि पर पर पाठ तैयार करने, उत्तर पुस्तिकाए देखने एवं सहनीक्षक प्रवृत्तियों में भी भाग लेने में कोई वाचा उत्पन्न होती हो।
- (6) व्यक्तिगत सप्पाचन करने की स्वीकृति देने का अधिकार सम्बन्धित मस्या प्रधान को होगा¹:

शा:-पाइवेट ट्यूशन (स्थायी बादेश संख्या 1/1968)8

विभाग वैयक्तिक प्रध्यापन को बिक्षरण व्यवस्था को एक बुराई मानता है। प्रयस्त यह किया ना चाहिए कि वैयक्तिक प्रध्यापन की बावश्यकता ही न रहे बहुधा देखा गया है कि वैयक्तिक प्रध्यापन की बावश्यकता ही न रहे बहुधा देखा गया है कि वैयक्तिक प्रायस विद्यापियों की सस्या के प्रधिक होने के कारण, या प्रध्यापनो द्वारा प्रपत्ने दायित्व की न प्रक्रित के कारण प्रधिक पनवता है। विभाग को मान्यता है कि इस कुश्या को निर्मूल ती नहीं पाजा सकता परन्तु यदि सभी सवधित व्यक्ति इस घोर जायकक रहे तो इसके कुश्याचों। मिद्राया वा सकता देखा इसके विष् श्वनात्यक तथा प्रमुखासनारमक, दोनो ही प्रकार की कार्यहीं हो करनी प्रायस्थक होंगी।

रषनात्मक एव उपचारात्मक दृष्टि से जिस कार्यशही की बावश्यकता है उसे घ्रधिशाम स्थाध्यक्ष जानते हैं। कुछ महस्वपूर्ण बिन्दुको का उत्लेख यहा किया जा रहा है:

- (1) प्रधानाध्यापक के शैक्षिक कार्य का परिवोक्षण वर्ष भर लगातार करते रहना चाहिय ताकि कक्षाद्रों में प्रध्यापन नुजार रूप से वर्ष भर नियमित चलता रहे तथा पाइयत्रम सन्तीपजनक तरीके से पूरा कर लिया जावे ।
- (2) जो छात्र कमजोर रहते है उनको सुधारते का दायिस्य उस कक्षा में पढ़ाने वाले प्रध्यायक का है। उसे लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए कि कमजोर छातों की कमजोरी दूर होती रहे। सालाहिक दायरी में कमजोर छातों के सुधार के लिए की जाने नाली कार्यवाही का उत्तंत्व होता रहता चाहिए और प्रधानाध्यायक ने इसे देखता चाहिये और समय समय पर मार्थवर्धन देशा चाहिये और समय समय प्रधानाध्याव के प्रधानाध्याव की वैद्यंत्रों में में में पाली तथा पिछंडे हुए छात्रों के लिए विशिष्ट योजना बनावें तथा प्रध्यापको का दीवित्व स्पष्ट कर उसके मतुषालना को व्यवस्था करें।
- स्थाई मादेश सस्या शिविरा/प्रस्थापन व-ई 11385/3/68 दिनाक 29-1-68 द्वारा निम्न-निखित के स्थान पर प्रतिस्थापित :--

"राजकीय प्रबन्धाधीन संस्थाधी सं व्यक्तिगत ट्यूषान करने की सनुमति देने वाले प्रधिकारी निम्न प्रकार होने :---

 व्याख्याता एव प्राच्यावक स्नातकीय एव स्नातकोत्तरीय महाविद्यानय स्वीकृति प्रदानकर्ता सस्या प्रधान

 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्यास्याता एव अध्यापक

सम्बर प्रचान

. उच्च प्राथमिक विद्यालय के ग्रध्यापक

निरीक्षक शिक्षग्राल

2. अभाक उपरोक्त

(3) कमजोर छात्रों के हेतु चहा भी धावश्यकता हो धला से ककाए लगाई जानी चाहिए। उनके मुधार का कार्य सिद्धाततः विद्यालय का नियमित कार्य होता चाहिए लेक्नि प्रति प्रीर कोई तरीका न हो तो धार्तिएक कार्य के लिये मुल्क भी तिया जा सकता है।

नरीका समाप्त किया जा सक्ता है।

- परन्तु यह गुरूक उस छात्र के मासिक विश्वस्य जुरूक से प्रधिक नही होना चाहिए।

  (4) टेस्ट प्रीर प्रद्वीवाधिक परीक्षा के प्रपति पत्र परीक्षाए समाप्त होते ही केलैल्डर में
  वर्रिणत तिथियों के प्रमुखार दें दिये जाने चाहिए ताकि छात्रो घीर उनके प्रभिमायको
- (4) टस्ट ब्रार क्षद्र वाशक परावा क प्रकार क परावाद का पा कि हा कलाकर क बिलत विविधों के प्रमुखार दे दिने काने चाहिए ताकि छात्रों और उनके प्रिप्तावकों को उनके बारे में स्थिति का बात हो छकें।
  (5) यदि क्लि विद्यालय में वैयक्तिक प्रष्यापन का बहुत प्रधिक और हो तो ऐसा प्रवश्य

(6) प्रधानाध्यापको को वैमक्तिक प्रध्यापन करने के बारे मे प्रपना दायित्व भली प्रकार समक्रता चाहिए भीर निर्भोक हाकर इस कृत्रवा को कम करने के लिए कदम

- हिया जाना चाहिए कि विद्यादियों को मानून नहीं हो सके कि कीनसा श्रद्धापक उसकी दरीक्षा लेगा। धावस्त्रकतानुनार प्राचित्ती समय में परीशक वदल दिया जाय और प्रदि एक मान्ता में एक विषय का एक से अधिक प्रध्यापक न हो तो दूनरी मानामी के प्रध्यापकों की सहायता जी जा सकती है। परीक्षा पनों का निर्माण करते समय प्रध्यापक को यह बान नहीं होना चाहिए कि उसका ही प्रकर्मन परीक्षा के लिए निर्माण का वहां है। प्रभावन मां का कि एक प्रधापक को यह बान नहीं होना चाहिए कि उसका ही प्रकर्मन परीक्षा के लिए निर्माण करते का कि उसका की स्वर्धाण करते का निर्माण करते का निर्मा
- उठाना चाहिए । प्रत्येक प्रधानाञ्चापक धन्छी तरह जानता है कि कौनसा मध्यापक प्रधिक ट्यूमन करता है । मवते पहले इस तरह के प्रध्यापकों को मीविक चेतावनी दी जानी चाहिए तथा इन्हें स्पष्ट कहना चाहिए कि वे व विभाग इस स्थिति को प्रसुप मानते हैं।

  सस्याध्याकों को सजनता तथा उपरोक्त उस्तिखित विन्दुधों के धनुसार कार्यवाही करने से निवय ही वैयक्तिक प्रध्यापन की कुम्बा कम होगी। ध्यावहारिक इस्टिकीश से कुछ
- भीभा तक यूद देत, वैवतिक घर्यापन का लेखा रखने तथा प्रावस्थकतानुमार घनुनासनासक कार्यवाही क सबस म दिखा देते के उद्देश्य में शिक्षा सहिता इस सबस में दिये गये निर्वेशी तथा प्रत्य प्रादेशी/परिपनी भादि के अधिकत्त्वण में निम्मलिसित आदेख विये जाते हैं (1) राजनीय विद्यालयों में नार्य करने नाले प्रत्यानक वैयन्तिक प्रध्यापन सहवीकृति प्रधिकारी नी भावा के बिना नहीं कर सकत।
  - प्रावकारा वा भावा का वना नहां कर चयन।

    (2) वैदक्तिक ग्रष्यापन करने की अनुज्ञा देने का अधिकार सर्वाधन संस्थाव्यक्ष का जीना:---
  - (3) जहा प्रावश्यक समभा चाए वहा, वैयक्तिक प्रध्यापन के लिए निर्धारित प्रवत्र पर प्रावदन प्राप्त होने पर, निम्न नियमों को ध्यान म रखते हुए प्रमुता हो जा
    - प्रावेदन प्राप्त होने पर, निम्न नियमों को ध्यान म रखते हुए प्रमुता दोजा सकती है। (ए) प्रस्थापक जिस कट्टा में जो विषय पदाता है उस क्टा के छात्र का वैयक्तिक प्रध्यापन करने की इंजाबत उस नहीं दो जानी चाहिए। यदि बहुत हो प्रायम्यक

हों तो सस्वीकृति ध्रविकारी ऐसा करेगा परन्तु स्तीकृति देत समय प्रार्थनीपत्र पर उन विषय कारएों ना उल्लेख करना जिनके नारए। ऐसा किया गया है।

- यदि किसी वैकल्पिन विषय को पढ़ाने वाला अन्य अध्यापन न हो तो उस कक्षा को पढ़ाये जाने बाले अध्यापक को खाआ दी जा सकती है।
- (वी) विद्यालय के प्रधानाध्यापक ग्रीट छात्रावास के अधीक्षक को वैद्यक्तिक ग्रध्यापन की ग्राज्ञा नही दी जा सक्त्री।
- (सी) उच्च एव उच्चत्तर माध्यमिक नक्षायों को वढाने वाले प्रच्यापकों को दो. मिडिल कक्षायों को वढाने वाले को शीन और इससे नीथी कक्षाया को पडाने वालों को बार स प्रियक वैयक्तिक प्रध्यापन करने की प्राप्ता नहीं ही वायेगी।

नोट -वैयक्तिक घध्यापनो की सख्या का धर्य छात्र सख्या से है ।

- (डी) इस प्रकार किये गये वैयक्तिक अध्यापना अग्रध्यापक को प्रति दिन दो घण्टेस अधिक समय नहीं लगाना चाहिए।
- (इ) वैयक्तिक झच्चापन क कारण प्रध्यापक के बाला के नियमित कार्ये, जैस प्रध्यापन पाठों की तैयारी, निवित्त कार्ये की आच, पाठयतर कार्यत्रभो म भाग लेला खादि म कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वैयक्तिक प्रध्यापन से इन कार्यों म बाधा पहुचतों है ता सन्वीकृति प्रधिकारी वैयक्तिक प्रध्यापन की मनुत्रमा निरस्त कर खरेगा।
- (4) ग्राला ने वैयक्तिक प्रध्यापन का अभिनेख एक रजिस्टर म रखा जाना चाहिए । त्रिसमं वैयक्तिक प्रध्यापन करने वाले अध्यापको और छात्रो का विवरसा परिशिष्ट के प्रपन में हाता ।
- (5) साधारणतः जिन यध्यापको को वैश्वतिक यध्यापन करने के लिए स्वीकृति दी जावे उनके तथा उन द्वारा वैश्वतिक प्रध्यापन प्राप्त करने वासे विद्याचित्रों के माम मुचना पट्ट वर लगाये जाने चाहिए जिससे कि मतत सुचना देने वाल प्रध्यापको के विषय में प्रधानाव्यापक को सुचना मिल तरे।
- (6) निरीक्षरा के समय शिक्षा प्रिषकारी को वैयक्तिक प्रध्यापन का रिजस्टर ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। वे यह भी दख्य कि इस स्थायी झादेश की प्रनुपालना भली भाति हो रही है या नही।
- (7) बिना स्वीकृति या निर्धारित सत्या से यथिक मत्या में वैयक्तिय प्रध्यापन करने वाले प्रध्यापका क विद्वह सत्त कायवाही निम्न प्रकार से की जाय-
  - (ए) मौलिक व लिखित चेतावनी ।
  - (वी) यदि अतावती सकाम न चले श्रीर सबूत हो तो सी सी ए नियमो ने ध्रन्तगत विभागीय कायवाही।
  - (सी) यदि सन्त न हो या सी सी ए नियमों के प्रस्तयत कार्यवाही फरना प्रन्य कारणा स जीवत न समक्त आय तो ऐसे प्रध्यापका का जनत निए दुब्ह स्यानों पर स्थानान्तरण ।
    - (डी) वापिक गोदनीय प्रतिवेदन म इमका ग्रावन ।

साचा नी जाती है कि सभी प्रकासकीय धिवनारी एवं खिलक वय इस हानिकारक कुप्रधा न निवारण न लिए कतत् प्रशत्स्वील रहुने सभा उन कित्यस प्रध्यायको, जो नि रचनास्मन तरीरो से सही माग पर जाने क लिए देवार नहीं हैं नो शैक्षिक सपुत्रासन की परिसोगा म रहने नो बाध्य करेंगे।

### परिजिष्टर---1

### वैयक्तिक ग्रध्यापन के लिए प्रार्थना-पत्र

- (1) प्रार्थीका नाम (ग्रध्यापक)
- (2) पट
- (3) विद्यालय का नाम
- (4) विद्यायियों का नाम व कक्षा (विभाग सहित)
- (5) क्या विद्यार्थी प्रध्यापक द्वारा पदाये जाने वाली कक्षा (विभाग) में पदता है ?
- (6) वैयक्तिक ग्रध्यापन का विषय
- (7) इसी क्षत्र में इससे पूर्व वैयक्तिक श्रध्यापन का विवरण
- (8) विद्यार्थी द्वारा अध्यापक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक
- (9) इस वैयक्तिक प्रध्यापन के लिए खर्च होने वाला समय (घटे प्रति दिन)
  - मैं प्रमाखित करता हूं कि वैयक्तिक श्रष्यापन से मेरे विद्यालय के कार्य में कोई बाध मही पहुचेगी ।
  - 2. मैं वैयक्तिक अध्यापन के विभागीय नियमों का पूर्णक्षेत्रा पालन कक गा।

तिधि

নিধি

हस्ताक्षर बध्यापक

नैनात्रा प्रताति क्षिति करता नृ कि में प्रताति करता निवस्ति करता

हस्ताक्षर छात्र के पिता/संरक्षक संस्वोकृति प्रथिकारी द्वारा प्राज्ञी इ. संस्वीकृति प्रथिकारी

|           |                    | वृद्यक्तिक | वृपक्तिक घध्यापन का रिनिस्टर                                  | जिस्टर |                                              |                                                |            |                                    |                                                         |              |  |
|-----------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--|
| ing<br>in | म स. भाग मध्यापञ्ज | 밝          | वंगतिक प्रव्यापन<br>करने वाले धानो का<br>विवर्षा<br>क्सा विवय |        | कता घयापक<br>जिस कवा मे<br>विषय पढ़ाता<br>है | वंगितिक<br>भ्रष्ट्यापक<br>को दिया<br>जाने काला | पारिश्रमिक | प्रधान<br>द्वारा<br>धान्ना<br>स. व | प्रधानाध्यापक<br>द्वारा दी गई<br>प्राज्ञा<br>स. व दिताक | प्रम्प विवर् |  |
|           | 2                  | 60         | 4                                                             | 2      | 9                                            | 7                                              | 90         | 6                                  | 10                                                      | 11           |  |
|           |                    |            |                                                               |        |                                              |                                                |            |                                    |                                                         |              |  |
|           |                    |            | 64                                                            |        |                                              |                                                |            |                                    |                                                         |              |  |
|           |                    |            | e                                                             |        |                                              |                                                |            |                                    |                                                         |              |  |
|           |                    |            | 4                                                             |        |                                              |                                                |            |                                    |                                                         |              |  |

# ग्रध्याय 20

### सार्वजनिक परीक्षात्रों में बैठने की धनुमति

धिक्षको निरीक्षण यधिकारियो तथा मनानयिक कर्मचारियो को सावजनिक परीक्षाम्ना में इने की ग्रनुमनि देने के निम्नलिखित नियम है —

(ध) शिक्षको/मधिकारियों को सनुमित<sup>3</sup>

### उहें श्प

- (1) शिक्षको म शैक्षांस्क योग्यताए वढान की भावना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए प्रौर इसलिए छन्हे सार्वजनिक परीक्षामा (पब्लिक एक्शामिनेशन्स) मे सिम्मिलित होने का पर्याप्त प्रवसर उपलब्ध होना चाहिए ।
- (2) सार्वजनिक परीक्षाक्रो म सम्मिनित होने वाले शिक्षको की सस्या इतनी प्रधिक नहीं होनी चाहिए कि जो छात्री के घष्टयतन के लिए प्रहितकर हो ।
- (3) जिन विषयो म परीक्षा म बैठने की घनुका प्रदान की जाती है उनका चुनाव सर्वाधत शिक्षक की मैक्षिक प्रिमिश्चि तथा साथ ही विक्षण संस्थाप्री की घ्रावश्यकताची को घ्यान म रखकर किया जाना चाहिए !
- (4) शिक्षक बिना पूर्व अनुक्षा के सार्वजनिक परीक्षाओं म न वैठे इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसा करने वालों के विकद सक्त कार्यवाही की जाए ।

### वरिभाषा

- सार्वजनिक परीक्षा से तात्य्य उन सभी परीक्षायों से है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। निम्मीचिक्त श्रीशी की परीक्षाए सर्वजनिक परीक्षा में सगिगत नहीं होगी —
  - (क) शिक्षको के व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित परीक्षाए
  - (ख) स्रोक सेवा प्रामोगो द्वारा सचालित सभी प्रकार की परीक्षाए (ग) प्रम्य व्यवसायों से सम्बन्धित परीक्षाए
  - (2) सत्र स तात्पर्य जुलाई से श्रमने वर्ष की जून तक की श्रवधि से है।
  - (3) शिक्षक से ताल्य उन सभी कमचारिया से है जो राज्यकात शिक्षा सेवा म तथा राजस्थात प्रधीनस्थ शिक्षा सवा मं है।

### 3 पूर्वचनुत्रा

- (1) किमी सार्वजनिक परीखा म बैठने के लिए प्राथना पत्र भरन से पूर्व सक्षम ग्रीयकारी की पूर्व अनुता प्राप्त करना शिक्षकों के लिए प्राथम्थक होगा 1
  - (2) किसी भी पत्रचार पाठ्यकम अथवा रात्रि कक्षाम्रो म प्रवेश नने से पूर्व भी पूर्व मनुता लेनी होगी।
  - (2) यदि किसी प्रध्यापक ने स्वीकृति प्राप्त करने से पूत्र परीक्षा या भरतो के लिए प्रायना पत्र दे दिया होगा ता उसे अनुत्रा प्रदान नहीं की जाएगी।
- शिविरा/नियुक्ति/पृक्त//12226 (जी)/विवाप/70 दिनाक 5-8-70 तथा गुक्त 111/13362/ 16/1 दि 25-3-76

### 4. परिसीमा

(2)

- (1) किसी भी स्थिति में किसी एक संस्था के 40 प्रतिष्ठत से भ्राधिक शिक्षका की सार्वजनिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुजा प्रदान नहीं की जाए । 10 जमा 2 योजना के अन्तर्गत नवीन विषयों के अनुसार अध्यापक उपलब्ध कराने
  - हेतु ग्रध्यापको को स्नातक स्तर पर अतिरिक्त विषय म परीक्षा अनुज्ञा निर्धारित कोटे के प्रतिरिक्त दी जा सनती है, इस अपवाद के साथ कि -

जिन विद्यालयो म शिक्षको की सस्या 6 से कम परन्त दो से ग्रधिक है प्रतिवय एक शिक्षक की सनुजा दी जाए।

प्राथमिक विद्यालया म जिल्लको को विद्यालय अवर उप निरीक्षक (एस ही आई) या विशा प्रसार प्रधिकारी के क्षेत्र से सभी शिक्षकों की सब्या के 40 प्रतिशत शिक्षको तक स्वीकृति दी जाएगी अत यह है कि अनुजा देत समय अनुजा देने वाले ग्राधकारी देल लें कि इस प्रकार किसी विद्यालय के इतने प्राधिक शिक्षकी

को भन्ता नहीं मिल जाती कि विद्यालय के कार्य में हजें ही । उक्त प्रतिश्वत मे रात्रि कक्षाए तथा पत्राचार पाठयकम मे सम्मिलित होने वाले टिय्वली --(1) शिक्षको की संस्था भी सम्मिलित की जाएगी।

उक्त प्रतिशत म अनुत्तीमा होकर वापिस परीक्षा म बैठने वाले तथा किसी परीक्षा क एक भाग म मस्मितित होने बाले शिक्षक भी विने जायेंगे. असे बी ए के भाग प्रथम म बैठने वाले ।

(III) किसी एक विषय म स्नातकीय (वी ए) परीक्षा देने वाले शिक्षक भी इस प्रतिशत

(1v) यदि काई शिक्षक एन एन बी की परीक्षा देना चाहे तो विभागीय नियमानुसार निर्धारित प्रतिशत संस्था की सीमा म उसे इस परीक्षा स बैठने की प्रमुमति दी जा सकती है।1

राज्यादेश जमाफ प 14(65) शिक्षा-2-78 दिनाक 26-4-78 दारा एम एड (v) (पनाचारिक) की अनुमति सभी इच्छक शिक्षको को उपलब्ध किये जा सकते विषयक धादेश के सनुसरए म यह समितापित किया जाता है कि सभी श्रीणी के इच्छक शिक्षका का एम एड (पत्राचारिक-धवकाशकातीन) की धनुमति भी भव संव विभिन्न क्षेत्रीय शिक्षाधिकारी जन ही देग जो कि उन्ह पूर्व प्रसारित नियमी एवं भादेशा के अन्तगत विभिन्न सार्वजनिक परीक्षामा क लिए मनुमति देन हुतु सक्षम घोषित किये हुए है। यह भी ब्यातव्य कि यह प्रनुमति सार्व-जिनक परीक्षायों के लिए दी जा सकने वाली अनुमृति के लिए सहया/प्रिमिकरण-नार निर्धारित प्रतिवत की नर्यादा म ही दी जावती ।2

#### 5 प्रतिबन्ध--

सावजनिक परीक्षा म सम्मिलित हाने की अनुज्ञा उन शिक्षको की मही दी जाएगी :

(1) जिसन घष्यापक पद पर पूरे दो सत्र की पूर्व अनवरत सवा न की हो। ٠

त्जी सस्यामी में की गई सवाएं सम्मितित

| 320] | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता [परीक्षा में बैठने की प्रनुमति                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | की जा सकती है, मत्रर्वे कि निजी सस्था से राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने का<br>ग्रन्तर सात दिन से प्राधिक न हो।                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| (2)  | जिसका कार्य पूर्णतया सतीपप्रद न हो ।                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|      | टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|      | (1) सामान्यतमा एक शिक्षक का कार्य केवल इस प्रयोजन (सार्वजनिक परीक्षा में<br>चैठने) के लिए सतोपप्रद माना जाएगा यदि उसका परीक्षा परीक्षाम 60 प्रतिसत<br>से प्रियक है।                                                                                                               |  |  |  |  |
|      | (1) यदि किसी झच्चापक का झणेजी झयवा गिल्ल विषय का परीक्षा परिलाम 60<br>प्रतिचात से कम परमु 45 प्रतिचात से स्रियक है तथा सन्य विषयों के परिलाम<br>60 प्रतिचात है तो केवल इस प्रयोजन (सार्वजनिक परीक्षा मे बैठने) के लिए<br>स्वतक कार्य स्तियक स्तान जाएला ।                         |  |  |  |  |
|      | (iii) शिक्षा प्रसार क्षिकारी, विद्यालय अवर उप-निरोक्षक व्यायाम शिक्षक भावि<br>अन्य कर्मणारियो के जो कि अस्थापन कार्य नहीं करते हैं या जिनके विषयी की<br>परीक्षा नहीं होती, कार्य का मुस्याकन सस्वीकृति अधिकारी गोवनीय प्रतिवेदन<br>भववा अन्य विधि से जो भी वे उचित समस्ते करेंरे। |  |  |  |  |
|      | <ul> <li>(١٧) यदि कार्य प्रसत्तोषजनक होने के कारल घनुता नहीं दी जाती है तो प्रनुप्ता नहीं<br/>देने के कारल का परिविद्य-2 की सारिलों में उल्लेख किया जाए तथा निर्लंग<br/>से प्रावेदनकर्ता की सुचित किया जाए।</li> </ul>                                                            |  |  |  |  |
| (3)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|      | न्यूनसम योग्यता नही रखता हो।                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|      | दिष्पत्ती:(1) प्रत्येक ध्रेणी एव वर्ग के शिक्षक के लिए न्यूनतम व्यावसायिक<br>प्रशिक्षण निम्नतया होगा:                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| वर्ग | तृतीय भ्रेगी डिलीय भ्रेगी एव उच्च पद                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

|    | प्रथमा भग्य विधि से जो भी वे उचित समर्खे, करेंगे। |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|    | देने                                              |                                                                                                                                                 | । घनुबानहीदी जातीहैतो अनुज्ञानही<br>रिएगोमे उल्लेख कियाजाएतथा निर्णय<br>।                                                                     |  |  |  |  |  |
|    |                                                   | पद के लिए जिस पर कि वह कार्य व<br>योग्यता नहीं रखता ही।                                                                                         | कर रहा है, व्यावसायिक प्रशिक्ष <b>रा की</b>                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|    | टिप्पणी                                           | :—()) प्रत्येक धीसी एव वर्ग के<br>प्रशिक्षसा निम्नतया होगा                                                                                      | शिक्षक के लिए न्यूनतम व्यावसामिक<br>ः                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|    | वर्ग                                              | तृतीय भेगी                                                                                                                                      | हितीय धेरोी एव उच्च पद                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| ī. | व्यामाम<br>शिक्षक                                 | व्यायाम शिक्षा का प्रभास पत्र                                                                                                                   | व्यायाम शिक्षा की डिग्री या डिप्लोमा                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 2. | शिल्प शिक्षक                                      | शिल्पकला का मान्यता प्राप्त<br>प्रमारा-पत्र                                                                                                     | शिल्प शिक्षा का मान्यता प्राप्त प्रमासा-<br>पत्र या विप्लोमा                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 3. | খিসকলা<br>গিলক                                    | उञ्चतर माध्यभिक मे ड्राइग<br>का विशेष विषय या राजस्थान<br>कला मस्या का एक वर्षीय<br>प्रशिक्षसा या भान्यता प्राप्त<br>समतुख्य प्रशिक्षसा या कोसं | ब्राइम विषय के साथ स्नातक या<br>राजस्थान क्ला सस्यान का द्वितोय या<br>पचवर्षीय प्रक्षिक्षण यो मान्यता प्राप्त<br>समतुल्य प्रक्षिक्षण या कोर्स |  |  |  |  |  |
| 4. | सगीत शिक्षक                                       | उच्वतर माध्यमिक मे संगीत                                                                                                                        | सगीत विषय के साथ स्नातक या सगीत                                                                                                               |  |  |  |  |  |

का विशेष विषय या राजस्थान की डिग्री या दिप्लोमा का समतुहर

समीत सस्यान का समीत का प्रशिक्षस्य या कोर्स

एक वर्षीय प्रशिक्षण या . मान्यता प्राप्त समतुत्य प्रश्चि-

क्षरए या कोसं

Th. ...

| सम्बद्धाः             |                                    | 4111 1441 11                                    | दितीय श्रेखी एव उच्च पर                                                                                                                |                               |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| वर्ग                  | नृतीय श्रेर                        | it.                                             | डिताय अला एवं उच्च य                                                                                                                   |                               |
| सामान्य<br>शिक्षक     | एस टी सी था<br>प्राप्त समतुल्य प्र | ाशिक्षम्।                                       | बी एड या समतुल्य डिग्री                                                                                                                |                               |
| पुस्तका~<br>लयाष्यक्ष | पुस्तकालय विञ्न<br>पत्र            | ान का प्रमास                                    | पुस्कालय निज्ञान का डिप्ली                                                                                                             | स                             |
|                       | (u) निम्न<br>परीक्ष                | प्रकार के शिक्षक<br>की ग्रमुझादी                | ो को अप्रविक्षित होत हुए भी<br>जाएगी                                                                                                   | सर्वजनिक                      |
|                       | (ग्र)                              | जिस श्रध्यापक<br>की सतोपजनक<br>श्रनुज्ञा के लिए | ने 1-9-68 से पूर्व ग्रध्यापक पद<br>सेवा की हो । यह छुट सार्वजनि<br>ही मान्य होगी।                                                      | क परीक्षा में                 |
|                       | (গ্না)                             | जिस द्राच्यापक<br>शास्त्री, श्राचार<br>हुई है । | ने प्रथम नियुक्ति के समय टी डी<br>है, उपाध्याय की खण्ड परीक्ष                                                                          | सी, एम ए,<br>गिक्तीएंकी       |
|                       | (£)                                | ग्रंघ विद्यालय,<br>विस्ताम, नेश                 | विधर एवं मूक विद्यालय में कार्य<br>हीन, विधर ग्रांदि ग्रध्यापक ।                                                                       | र्वेकर रहे ऐसे                |
|                       | (₹)                                | वह व्यक्ति जो<br>तथा संस्कृत की                 | मैट्रिक या समतुल्य योग्यक्षा<br>है ही योग्यता रखत हो।                                                                                  | नहीं रखस हा                   |
|                       | (a)                                | प्रयोगशाला स<br>कर ली है।                       | हायक जिन्होंने शे वर्ष की भ्रम                                                                                                         | गरत सेवा पूर्व                |
|                       | प्रयो:<br>वर्ग                     | जन द्यधीनस्य प्रि<br>मंकार्यं वर रहे            | नस्या (1) में बिंगुत पुस्तकालय<br>खा सेवा के पुस्तकालयाध्यक्ष से ।<br>पुस्तकालयाध्यक्ष पर राज्य सप<br>ने के सामान्य नियम प्रयुक्त होगे | है। लिपिकीय<br>स्वार कंसार्व- |

- (4) यदि कोई श्यक्ति ग्रनुता प्राप्त करने के बाद परीक्षा में सम्मिनित नहीं होता है तो उस हो सत्र के निए फिर अनुता नहीं दी बाएगी ।
- (5) किसी शिक्षक को परिवीक्षा काल (प्रोबेशन पीरियह) की प्रविध से किसी सार्वजिक परीक्षा मे सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार की धनुता नहीं दी जाएगी।

#### निवेशक बिन्द : 6

सार्वजनिक परीक्षा में बँठने की अनुसा वरिष्टता के आधार पर निम्न निर्देश विन्दक्षी (गाईड साइ-स) की दृष्टि में रखकर प्रदान की जाएगी:---

- (1) वरीयवा श्रम (मार्डर भाफ त्रिफरेंस) निर्धारित करते वा त्रम विम्न प्रवार होगा .--
  - (६) च कि प्रधीनस्य जिला सेवा के सामान्य पद की न्यूनुतम शैक्षक याध्यता सेक्प्टरी भपना हाजर सैकव्हरी है अत. सैकेव्हरी भवता हाजर सैक्व्डरी परीक्षा अ सम्मिलित होने के लिए -
    - (घ) कर्मचारी सवधित प्रमुक्ता प्रधिकारी को परीक्षा मं सहिमलित होन हुन् निश्चित प्रयत्र म बानेदन पप दमा तथा प्रयुक्ता प्रविकारी सामान्यत्था भनता देवा परस्तु 5 (2) म बल्यित घर्टना की पूर्ति धानावक हागी।
    - (मा) ऐसे कमंबारियों के लिए प्रणिक्षित हाना या पूरे क्षा सत्र की ग्रनिवाय भनवरत सेवा का होना भावश्यक नहीं होगा। परन्त 5 (1) व 5 (2) म र्वाएव प्रदेवाची शी प्रति भावश्यक हायी।

- [परीक्षा में बैठने की अनुमी
- परन्तु अप्रशिक्षिते है तथा उदयपुर विश्वविद्यालय या ग्रन्य विश्वविद्यातः या सस्थान के विज्ञान के स्नातक पाठ्यकम म सम्मिलित होना चाहत उनके लिए भी प्रशिक्षित होना ग्रावश्यक नही होगा।

(इ) जो कर्मचारी विज्ञान विषय सहित हायर सैकेण्डरी परीक्षा देना चाहना

- (G) प्रशिक्षित मैट्रिक जो कि स्नातक उपाधि (वी ए या समकक्ष) प्राप्त करन चाहता है।
  - स्नातक जो विषय विशेष में स्नातक की उपाधि प्राप्त करना चाहता है! (平)
- स्नातक जो कि स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएंशन) प्राप्त करना चाहता है। (**घ**)
- थरणी सुधारन के उद्देश्य से सभी विषयों म पून स्नातकात्तर उपाधि प्राप्त करा (多) का इच्छ्क ।
- स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त (पोस्ट ग्रेंजूएट) शिक्षक जो दूसरे विषय म स्नातकोत्त उपाधि प्राप्त करने का इच्छक हो।
- (2) उन्हीं प्रध्यापन विषयों में बनुता दी जाए जो विद्यालयों में ब्रध्यापन विषये हैं।
- (3) ग्रध्यापको को गृह विज्ञान विषय म अनुज्ञा नहीं दी आए, क्योंकि वह केवल बालिक विद्यालयों म ही ग्रध्यापन विदय है।
- माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयो एव अन्य कार्यालयो म स्नातकोत्तर उपाधि (4) प्राप्त करने के लिए विद्यालय के 20 प्रतिकत से प्रधिक शिक्षकी या कमचारियों की भन्ता नहीं दी आएगी।
- दो से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपार्थि प्राप्त करने की धनुज्ञा नहीं दी जाएगी। (5) कपर लिखे हुए 6 (2) की ध्यान में रखत हुए स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए (6)
- सम्मिलित होने की अनुता श्रनिवार्य रूप म वरिष्ठत। के आधार पर ही, विना इस विचार के कि वह विस विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा म सम्मिनित होना चाहता है, दी जाएगी। (7) प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालया के सिक्षकी की परीक्षा स बैठन की सन्ता

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, वरिष्ठ उप जिला शिक्षाधिकारी उप जिला शिक्षा

- प्रधिकारी या शिक्षा प्रसार प्रधिकारी क क्षेत्रवार, जिला स्तर की वरिष्ठता क प्राधार वर प्रधिमान्यता त्रम बनाकर दी जाएगी । इसका प्रथं यह हमा कि क्षेत्रवार प्रधिकारी क 40 प्रतिशत शिक्षकों को परीक्षा म सम्मिलित होन की प्रनृता दी जा सकती है वरन्त'---
  - एक समय म किसी एक सस्या के 40 प्रतिशत से प्रविक शिक्षकों को परीक्षा म (1) सम्मिलित होने की घनुज्ञा नहीं दी जाए।
  - जिस संस्थाम दो अच्यापक हा वहा पर केवन एक अध्यापक का ही अनुज्ञा दी (21)
  - (m) जिस सस्था म एक ही ग्रध्थापक हो वहां पर ग्रमुला देत समय यह ध्यान रखा जाए कि उस संस्था के अध्यापक को अनुज्ञा देन पर वप भर की ग्रध्यापन अ्यवस्था पर नोई मसर न पडे तथा उसे आगाह कर दिया जाय कि अनुता के

काररा मध्यापन तथा विद्यानय व्यवस्था म न्यूनता नही श्राने दे ।

- (8) दूमरे विषय म स्नातकोत्तर उपाधि की परीला म बँठने की प्रनुक्ता विन्दु 7 (4) से (6) म बिंग्युत मती क प्रमुद्धार वी जा सकती है। उद्यो प्रकार स्नातकीत्तर की उपाधि म श्रेग्री (डिविजन) मुबारने के लिए दुवारा प्रयत्न करने की प्रमुद्धा नियारित कोटे म स्थान रिक्त होने पर विन्दु 7 (4) से (6) क प्रमुद्धार ही वी जा सकती है।
- (9) किसी भी स्थिति म शिक्षकों को दिन की कक्षाओं म सम्मिलित होन की श्रृता प्रदान नहीं को जायगी जब तक कि वे उस प्रविध के दिए जिसम कि कााए समती है, प्रवक्ता नहीं चेते।
- (10) विरुद्धतनुवार परीक्षा की घनुका बने समय यह घ्यान रखा जाए कि प्रमुक प्रध्यापको ने इसस पूच कितनी बार परीक्षा नहीं थी है। ऐसी व्यवस्था की जाए कि परीक्षा धनुका का लाभ सभी का निष्यक्षत प्राप्त हो ।

### धनवरत प्रतुता

- (1) यदि किसी शिक्षक को किसी परीला म जो कि लग्डा म पूर्ण की जाती है, (असे बीए की परीक्षा के लक्ष्य वाएल ए की परीला मंत्रीविषश्च/काई नती बंटने की प्रमुता दी गई है, तो उस परीका को पूर्ण करन क लिए प्रयक्त वर्षों मंत्री प्रमुता दी जाती चाहिए।
- (2) परन्तु यदि पहले दी गई अनुजा ने कारला अध्यापक का कार्य वसन्तोपजनक हो गया हो तो आग दो जान वाली अनुजा राकी जा सकती है।
- (3) সিদ मध्यापकी ने सेवा म धाने से पूत्र कोई खण्ड परीक्षा उत्तीर्स्ण कर ली हो तो उन्हें उसी बय प्रक्रिम परीक्षा अनुका धी जाए।
- (4) मत परीक्षा (हायर सँकण्डरी, स्नातक व स्नातकोत्तर) प्रथम अरेगी म उत्तीर्ग करन पर प्रष्यापक को उसी वर्ष धनुजा दी जा सकेगी।
- (5) गत परीक्षा (क्षायर सैकण्डरी, स्नातक व स्नातकोत्तर) द्वितीय श्रेणी म उत्तीर्ण करने पर प्रव्यापनी की एक वप पश्चात अवृक्षा वी का सकती।
- (6) गत परीक्षा (कृष्यर कृष्ण्डरी, स्नावक च स्नावनात्तर) तृतीय श्रेणी य उसीए। नरन पर प्रस्थापको को दो वर्ष परवात प्रमुत्ता दी जाए ।
- (7) यदि नोई मिक्षक किमी परीक्षा का उसीए। करन म असफन रहता है तो उस अगल यये दुवारा परीक्षा म शिम्मिलत हाने की अनुता दी आएगा परन्तु वह दुवारा असफ र रहता है तो उस अगली अनुता वो वर्ष बाद ही मिसेगी। निन्तु परीक्षा देन पात्र मिंद निमे नण्डम जतिए। हो जात है और अगल सण्डम स तगीरार दा यथ तम अमल पर्दित हो ते उन्हें निर्भारिक नोटें न स्थान रिक्त हान पर विश्वय परिस्थितिया म एक बार और एटेस्प्ट करन की अनुना दी जा शरती है।

### घवकाश .

1

- सावजनिक परीक्षा म मिम्मिनित होन क निए श्रनुता प्राप्त शिक्षक परीक्षा की लेवारी क निए विभी प्रवार के खबकास के श्रीधनारी नहीं होते ।
- (2) उन्हें नवर परीक्षा नी श्रवित तथा जहां श्राप्तस्थक हा, यात्रा नी श्रविय ना ही छव नाम दिया जायमा।

त्रमाक शिविगा/प्रस्या,एक-4/13704,(4)/73 दिनाक 9-4-74

| 28]                                                                                   |                                                                                                |               | राजस्थान शिक्षा निय                                        | म संहिता [परीक्             | ता में बैठने की अनुमति  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| ٠,                                                                                    | (£)                                                                                            | स्वीकृति देने | वाले ग्रधिकारी के भादेश संस                                | या स सवयं                   | Lors                    |  |  |  |
|                                                                                       | <b>(</b> 套)                                                                                    | परीक्षा का प  | रिस्ताम                                                    |                             |                         |  |  |  |
|                                                                                       | (ব)                                                                                            | थे सी जिसमे   | परीक्षा उत्तीएं की है"""                                   | *********                   |                         |  |  |  |
| в.                                                                                    | सावंज                                                                                          | निक परीक्षा   | जिसमें सम्मिलित होने की स्व                                | तिकृति चाही जा रही है       | <b>:</b>                |  |  |  |
| सर्वज<br>हरमा                                                                         |                                                                                                | <b>रोक्षा</b> | परीक्षा लेने बाले<br>बोडं/विश्वविद्यालय                    | विषय जिसमें<br>परीक्षा देना | माह जिसमे परीका<br>होगी |  |  |  |
|                                                                                       |                                                                                                |               | का नाय                                                     | चहाता है                    | 6141                    |  |  |  |
| •••                                                                                   |                                                                                                | ** **** ****  | **** **** ****                                             | *****************           | *************           |  |  |  |
| ***                                                                                   | *****                                                                                          | ** **** ****  | **************                                             | ************                | **********              |  |  |  |
| ***                                                                                   | *****                                                                                          | ** **** ****  | >+*****************************                            | ******* *********           | ************            |  |  |  |
| 9.                                                                                    | सायव                                                                                           | तलीन/पत्राचा  | र पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने                              | के लिए:                     |                         |  |  |  |
|                                                                                       | (ক)                                                                                            | पाठ्यकम क     | T 717                                                      |                             |                         |  |  |  |
|                                                                                       | (昭)                                                                                            | सस्था का न    | TH************************************                     |                             |                         |  |  |  |
|                                                                                       | <b>(₹)</b>                                                                                     | सस्या मे मा   | यकातीन पढाई के घटे                                         |                             |                         |  |  |  |
|                                                                                       | <ul><li>(ध) सस्या ने अभिकार्य रूप से पढाई का विषव **********************************</li></ul> |               |                                                            |                             |                         |  |  |  |
| <ul><li>(ङ) विषय जो लिए जाने हैं</li></ul>                                            |                                                                                                |               |                                                            |                             |                         |  |  |  |
| मैं शपयपूर्वक भोषित करता हूं कि उपरोक्त तथ्य सही हैं और मैंने कोई सूचना छिपाई नही है। |                                                                                                |               |                                                            |                             |                         |  |  |  |
|                                                                                       |                                                                                                |               |                                                            |                             | प्रार्थी के इस्ताक्षर   |  |  |  |
|                                                                                       |                                                                                                |               | विद्यालय/कार्यालय प्रधाः                                   | की सिफारिश                  |                         |  |  |  |
| प्रमार्                                                                               | रेशस रि                                                                                        | केया जाता है  | <b>ি</b> চ                                                 |                             |                         |  |  |  |
|                                                                                       |                                                                                                | प्राणी द्वारा | उसके प्रार्थना पत्र में लिखे गर<br>ताने जान की भीर ठीक पाय |                             | व्यक्तिगत पनिका भीर     |  |  |  |

(2) उसके द्वारा पढाई जाने वाली कक्षाको का परिएगम पूर्व-सत्र से 60 प्रतिशत से कम

हस्ताक्षर व पद विद्यालय/कार्यालय प्रधान

नही रहा है।

दिनाक

(3) उसका कार्य पूरी तरह से संतोपजनक रहा है।

|            | रोङ                                                                                        | ा म                                                 | बैठ          | नेकी ग्रनुम<br>इ                                                         | ਗਿ]<br> | राजस्थान वि                                                   | बसानियः         | ग्स<br> | 1                                                                                                                                                   | <b>[</b> 3 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |                                                                                            |                                                     |              | श्वनुज्ञा योग्य<br>सरया                                                  | 5       |                                                               |                 |         | हरतासर व विशेष हिप्पणी<br>स्वीकृति देते<br>नाते प्रविकारी<br>का पद                                                                                  |            |
|            | रख                                                                                         |                                                     |              | ा जिसके<br>गुग्रा सख्या<br>जानी है                                       |         |                                                               | स्र             |         |                                                                                                                                                     |            |
|            | ना पत्र का बिब                                                                             |                                                     | श्रमी        | वास्तविक सक्ष्या जिसके<br>माधार पर भनुत्रा सक्ष्या<br>निधारित की जानी है | 4       |                                                               | सक्या तथा विव   |         | स्वीकृति देने<br>बाले प्रधिर-<br>तारी ना<br>निस्मय                                                                                                  |            |
|            | प्रावियो के प्राय                                                                          | त होना चाहिए)                                       |              | ie.                                                                      |         |                                                               | उन व्यक्तियो की |         | रावजीतक परीक्षा<br>का विवर्षण जिसके<br>निए स्वीकृति<br>चाद्वी गई है।                                                                                |            |
| परिशिष्ट—2 | साथजनिक परीक्षा/पत्राचार पाठणकम मे प्रवेस चाहमे बाले प्रार्थियो के प्रायना पत्र का विवरस्स | (सक्षम भ्रषिकारी को 19 भगस्त तक प्राप्त होना चाहिए) |              | कम को गई बौर प्रतिनियुक्ति<br>मादि पर शिक्षको की सस्या                   | 3       |                                                               |                 | 9       | सतमात्र प्राप्ततात् स्वाप्तात् स्वाप्तात् स्वाप्तात् स्वाप्तात् स्वाप्तात् स्वाप्तात् स्वाप्तात् स्वाप्तात् स्                                      | 100        |
|            | ार पाठवक्षम                                                                                | ग्रधिकारी को                                        |              | कम क<br>भादि                                                             |         |                                                               | जिनकी स्वीक्त   |         |                                                                                                                                                     | 6/61       |
|            | परीक्षा/पत्राच                                                                             | (सक्षम                                              |              | स्या                                                                     |         | -                                                             | के भनुसर        |         | म वरिष्ठता चतमात्र<br>सच्या मय कृतिक<br>वेतन<br>११ स्ता                                                                                             | 6/5)       |
|            | सायजनिक                                                                                    |                                                     | 14           | स्वाकृत पदो की सब्या                                                     | 2       | nin nin                                                       | नियारित को      |         | मिरिच्यु न क्षेत्रा म वरिष्ठता<br>प्रमम् नियुक्ति को सक्ष्या मम्<br>वेतन<br>मिर्गेट सम्प्रमुक्ते के प्रमान<br>पर्यस्तित्यक्ति को<br>स्थितिसम्बद्धित | 6(4)       |
|            |                                                                                            |                                                     | सस्या का नाम |                                                                          |         | मध्यापक प्रथम थे सो<br>मध्यापक हितीय असी<br>मध्यापक तुतीय असी |                 |         | पार्थी का ज म<br>नाम मय दियि<br>पद                                                                                                                  | 6(3)       |
|            |                                                                                            |                                                     |              | नद                                                                       | _       | मध्यापक् प्र<br>मध्यापक् वि                                   |                 |         | क्रम स<br>मा                                                                                                                                        | 6(1) 6(2)  |

नाम बप परीक्षा

五年 田

प्रतिशत

नाम विद्य

8

## परिशिष्ट-4 सावजनिक परीक्षा अनुजाओं की सकतन तालिका

| म<br>स्या | स्वीकृत पदा के वग<br>तथा थ गी | ग्रावदनकर्तामा के<br>प्रयय-3 का कम | परीक्षा हेतु दी गई ग्रनुनामी<br>का विवरण (प्रपत 5) |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1         | 2                             | 3                                  | 4                                                  |
|           |                               |                                    |                                                    |

## वरिजिय्ट 5 परीक्षाओं के रिए दी गइ अनुसामा का विवरण

|       |                  |                   |          |                                      | বিব    | ī                      |        | सत्र                | ***              |        |  |
|-------|------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|------------------|--------|--|
| ह स्र | वग व<br>श्री एरि | स्वीकृत<br>पदा की | 9        | परीक्षा हतु दी गई मनुज्ञामो की सख्या |        |                        |        | योग                 | विश्वप<br>विवरस् | _<br>, |  |
|       |                  | सस्या             | सैकण्डरी | हाय र<br>सँकण्डरी                    | स्नातक | <i>स्नात</i><br>कात्तर | विपद्म | झ य<br>परी<br>क्षाप |                  |        |  |
| ı     | 2                | 3                 | 4        | 5                                    | 6      | 7                      | 8      | 9                   | 10               | 11     |  |
|       |                  |                   |          |                                      |        |                        |        |                     |                  |        |  |

सयुक्त निदेशक उप निदंशक

## परिशिष्ट 6

| सावजनिक प     | गरीक्षा म | प्रविष्ट | हुए | भ्यक्तियो | কা | । परीक्ष | 1 पल | विव | रख |
|---------------|-----------|----------|-----|-----------|----|----------|------|-----|----|
| ।।लय/कार्यालय |           |          |     | परीक्ष    | ĩ  | उत्तीस्  | करन  | का  | वय |

| •                   |                        |                           |                          |               |                        |            |              |
|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|------------|--------------|
| क्रम<br>स           | वगव<br>धेरती           | परीक्षा अनुप्रति का विवरण |                          |               |                        |            |              |
|                     | 4 (11                  | नाम कमवारी                | वरीक्षा का नाम           | विश्वविद्यालय | विषय                   | स्वीकृति व | ा प्रसग      |
| 1                   | 2                      | 3                         | 4                        | 5             | 6                      | 7          |              |
| परीक्षा पल ना विनरस |                        |                           |                          |               |                        |            | वशय<br>वेबरण |
| परीक्ष              | ाफ्ल घोषित<br>की तारीख | होने                      | थें सी जिसम<br>उत्तीस हर |               | पं याण्यत्<br>प्रयासिक | îr         | 3330         |

टिप्पणी --यदि अनुत्तीस हुत्रा हाता अनु शब्द काष्ट्रत सन्या 9 म निस्तें। पूरक का उल्लंख नी उसी काष्ट्रक म विचा जाए।

> धनुता दन वारे प्रथिकारी क निधि सहित हस्ताक्षर व पद

11

सम्बा

1

1 सामाग्य

2

3

नाम विद्याउष/

बाग्राप्तव

2

धायित हान की तिथि

8

(l)

वरिजाधा

घटुता हुनु घाश्यत्र पत्र

\$14 t

इस्त्र हरना र ना ।

श्रे की

3

परीक्षापन सक्तन तालिका वग ब चपत्र का

परीक्षाचार वा विवासा

श्रेणी जिसम उत्तीण हुए विषय सहित

9

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

परिशिष्ट-7

क्रम

4

परीक्षा प्रमुमति का विवरस परीक्षा का विषय 5

धनते स पुरक 10 16

श्रम

विरीक्षा म बैठने की प्रन्र

विश्वविद्याः

विशय

विवरम

12

शिक्षा विनाम क प्रयोगशाला सहायकों की सावविनक परोधा म बँडन की धनशा!

जिल्हा विकास के प्रयोगजाना सहायका के पर राजस्थान अधीनस्य कि हा स्था नियम

1971 क परिशिष्ट-1 त्रमाक ? पर सम्मिलित रिए या है भीर दिनीय थेए सम्बादना की निर्धारित बाग्यना धार्ए करन पर व पशल्पनि के पात्र हात हैं। एम कमवारिया का सावजनिक वरीक्षा म सम्मिरित हा भरन के निए धनुना ह मुख्यस्या व एक सी प्रशानी जारी शरन के निए निम्न प्रादन जारी हिए जात है।

य मादक नियुक्ति विमान के बादस सक्या एक 13 (13) रियुक्ति ए/55/बय-3 दिसा 31-7-31 एव सममस्यक प्रादेन निपाक 25-6-57 व 2-7-70 पर प्राधारित है प्रयोगनाया गहायशा में तास्प्य उने व्यक्तिया ने हैं जा विजान के माध्यविक तथ

उदय मान्यिक विचात्रका में बहा विज्ञान का विषय ने घोर प्रयासनात्राचा च सहायह का बाद कर है दे पर तु स्थालिक प्रदाय के प्रव्यापका की ध्रामा से साथ है।

मार्कारक परा समा स तालय उन मनी विस व प्रति समा परी समा स है व संस्कार द्वारा मा उना प्राध्य है यौर मान्यता प्राप्त बाह तथ विश्वविद्यालयों द्वारा न भारत है। इतम एर गम की की परा प्र श्रीमिनित की है। का रेज विद्यालय के निवासित हाल के इस में प्रवेश रेने से पूर्व प्रवेश कर्मशारी के

मधम प्रविकारी ने नात्राय है जि है का कि शमिकारा (एउप गापा) जिनक प्रमान

प्रयुक्त कर 30 जून तक प्रावयनिक प्रती ।। ज सम्मिनित हुन क निर प्रयागनाना महायका का निवारित प्रदेश पर वायन पत्र (परितिष्ट-1) संबंधित व्यविद्यारी की

देन बाथान क्या का आब बरक 15 जुनाई तक पतुत्रा व्यविकास प्रमुख प्राप्त जास

प्रवादशाना स्वादित है।

THIE- 1 100 HIGH PE-4/13701/1/73 FER € 29-1-73 1

॥ १म प्रविकार सा पुत्र स्वाप्ति प्राप्त करना प्रनिवाद असा ।

- ्। स्राम प्रिकारी क प्रधोनस्य कार्यं करने वाले प्रयोगवाला सहायको की सह्या के 20 प्रतिवात से प्रधिक किसी भी स्थिति में अनुता प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
- (2) मनुता निर्धारित कोटे के मन्तर्गत नियम 7 में चिकित परीक्षाची के लिए कम मनुसार ही दो जाए।

ग्रमुझा प्रदान करने की प्रसालो :

- (1) प्रतुज्ञा प्रदान करते समय सर्वेप्रथम सेवा के साधार पर (नियुक्ति दिनाक) उन कर्म-बारियों को प्राथमिकता दो जाए जिसको धायु 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच है।
  - (2) त्रम सख्या 5(1) के प्राशायिकों को अनुता देने के पश्चात् यदि निर्धारित कोटा में स्थान रिक्त रह जाते हैं तो 35 वर्ष से कम प्राधु वाले कमंत्रारियों को उनकी प्रनवरत सेवा के प्राप्तर प्रवात नियक्ति तिथि के प्राप्तार पर प्रनुता प्रदान की जाए।

### 6 प्रतिसम्पः

- (1) ऐसे कर्मचारियों को अनुसा प्रदान न की जाए जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है।
  - (2) जिन कर्मेखारियों ने तीन वर्ण की मनवरत सेवा पूर्ण नहीं की है, उन्हें मनुज्ञा प्रदान स की जाए।
  - (3) ओ कर्मेचारी एक से अधिक बार एक परीक्षा में अनुत्ती खुँ हीं चुके हैं उन्हें दो बर्प तक अनुता प्रदान न की जाए।
  - (4) जिन कर्मचारियो का कार्य सतोपजनक नही है उन्हें अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए !
  - (5) एक परीक्षा देने के पश्चात् दूबरी परीक्षा की अनुका दो वर्ष तक नही थी जानी चाहिए। जवाहरुएमध्ये की ए की परीक्षा उत्तीर्स्त होने के पब्चात् एम ए की परीक्षा में सम्मितित होने की प्रमुक्ता थी वर्ष पूर्व न दी जाए। परन्तु यह प्रतिबन्ध (वी एड) की परीक्षा पर लागू नही होगा।
- 7 परीक्षाएं जिनके सिक्न धनुका प्रदान की जात :
  - (1) स्नातक—

प्रथम प्राथमिकता ऐसे ब्रामाथियों के भामली में दी जाए जो स्नातक परीक्षा के लिए भनुमा चाहते हैं, प्रथम वर्ष की बनुमा देने के परवात बगले वर्ष के लिए धनुमा दी जाए।

(2) স্বয়িধ্বদ্য-

दितीय प्राथिकता ऐसे आधार्थियों के मामलों में दी आए जो प्रशिक्षण हेतु परीक्षा देना चाहते हैं।

(3) प्रधि-स्नातक --

उपरोक्त दोनो प्रकार की परीक्षाधों की अनुजा प्रदान करने के बाद निर्धारित कोटे में वर्षे स्थानो पर अधि स्नातक परीक्षा में बैठने वाल कमैवारियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाए।

(4) प्रधि-स्तातक प्रतिरिक्त विषय---

जिमने प्रीप्त स्नातक परोक्षा उत्तीर्ण करती है प्रीर घव धतिरिक्त विषय में या डिनिजन मुपारने हेतु एम ए करना चाहते हैं तो एसे मामले में मधम धिपकारी धनुना प्रवान नहीं करने। ऐसे प्रकरण निरंतक महोहच की विजेष स्त्रीकृति ने लिए भेवे जाए।

(परीक्षा म वदने की घनुम

Я

धनता का लाज न उठाने पर यदि कोई रमचारी धनुना प्राप्त करन क पश्चात परीक्षा म सम्मिनित नही होता है ता उ ग्रगले दा दय तक ग्रनुज्ञा नही दी जाएगी।

## 9

- परीक्षाकाल से भवकान (1) जिन कमचारियों को सावजनिक परीक्षा के निए मनुज्ञा प्रदान की जाएगी उन्हें परीक्ष
  - की तयारी के निए धवकाश स्वीतत नहीं किया जाएगा। (2) उन्हें परीक्षा समय सारिस्ती एवं लिए गए विषया के अनुसार केवल परीक्षा की अविध तमा जहा झापस्थक हो यात्रा को सबधि का ही सबकास स्वीकृत किया जाएगा ।
  - यदि कोई कमचारी श्रनियमित प्रकार से श्रवनाश लने का प्रयत्न करेगा तो उसकी परीक्षा भन्ना किसी भी समय निरस्त की जा सकगी।

#### 10 दण्ड विधान

जस सी सी ए नियमों में निर्धारित कियाविधि के पानन के पश्चात् उचित दण्ड दिया जा सकेगा एवं इस प्रकार उनकी उत्तीरा की गई परीक्षा को पाच वप तक नवालीफाईड होने हत मासिल नहीं किया जाएगा व उक्त पांच वर्षों में बठने की इंजायत नहीं दी जाएगी। जिन कमचारियों को परीक्षा मनुष्ठा वी गई है वे परीक्षाफल प्राप्त होन के एक सप्ताह के 11 भीतर धपनी अकतानिका की एक प्रतिलिपि सक्षम मधिकारी की प्रस्तुत करने ।

जो कमचारी सावजनिक परीक्षा में बिना संख्य बंधिकारी की पूर्व धनुना के सम्मिलित हांग

परिशिष्ट-1 भावजनिक वरीक्षा के लिए विभागीय अनुसा हेत् प्रावेदन वन्न

# (प्रयोगशाला सहायको के लिए)

कमचारी का नाम बतमान पद व स्थान

जम तिथि

प्रथम नियक्ति विधि

1

2

3

4

5

6

7

स्थायी होने की तिथि (ग्र) परीक्षा का नाम जिसके लिए ग्रन्मित चाही

जा रही है

विश्वविद्यालय तथा कालेज का नाम (名)

पिछली परीक्षा का विवरश (क) परीक्षा का नाम

(ख) उत्तीस करने का वध (ग) श्र शी जिसम परीक्षा पास की

(अकतालिका की प्रति सलग्न करें)

यदि मत परीक्षा मं वठन की भ्रमुना प्रदान की (**घ**) गई तो उसका सदम

(इ) विश्वविद्यातय का नाम

क्षा में बैठने की श्रनुमति]

क्या पिछले दो पर्पों से परीक्षाओं की अनुसति प्राप्त की है, अगर की है तो निम्न सुचना हैं:---

- (1) दो वर्ष पूर्व कौनसी परीक्षा में बैठे घोर उनका नतीजा (उसीस्पं/धनुसीस्पं) (2) यत वर्ष परीक्षा में बैठे उनका फल
- (2) गत वर्ष परीक्षा में बैठे उनका फल उसीएं/अनुसीएं

प्रार्थी के हस्ताक्षर

कार्यं एवं ब्यवहार के बारें में निकटतम धर्मिकारी की राय

निकटतम अधिकारी के हस्ताक्षर मय पद व वर्तमान पद व स्थान

(स) मनालयिक कर्मचारियो को सार्वजनिक परीक्षा में बैठने की अनुना<sup>1</sup>

## परिचयः

ज्ञा क

- (1) विभाग के मनालयिक कर्मधारियों को सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मनुज्ञा प्रवान करने को सुख्यवस्था व एक सी प्रणाली जारी करने के लिए निम्नलिक्षित प्राटेश जारी किए जाते हैं।
  - (2) मे पादेश नियुक्ति विभाग के आदेश मध्या एक.13 (17) नियुक्ति/ए/55/पूप-3/दिनाक 31-7-51, समसब्बक आदेश दिनाक 25-6-57 एव 2-7-70 पर प्राचारित है।

#### परिभाषाएं :

- मनालयिक कर्मेचारियो के शन्तगंत वे समस्त कर्मेचारी परिगणित होगे जो राजस्थान प्रधीनस्य कार्यालय मिनिस्टीरियल स्टाफ नियम 1957 में निविष्ट है।
- (2) सार्वजनिक परीक्षां से ताल्य जन सभी परीक्षां से है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं भौर मान्यता प्राप्त बोर्ड एव विक्वविद्यालयों द्वारा की जाती है। इसमें एस एल वो की परीक्षा भी सन्मितित है।
- (3) कालेज/विद्यालय के नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक कमैचारी की सक्षम प्रियकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

## · मनुज्ञा हेतु भावेदन पत्र :

- (1) सक्षम प्रियमशी प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सार्वजनिक परीक्षा में सिम्मिलत होने के लिए मत्रालिक कर्मचारियों से सावेदन पत्र प्रितिष्ट 1 के प्रास्त के प्राप्त करेंगे घोट रन प्रविद्त पत्रों की जाच करकें 15 जुलाई तक समुना प्रादेश जारी करेंगे।
- (2) किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में बैठने विद्यासन/कालेज में प्रवेष प्रास्ति के लिए भावेदन पंत्र अरने में पूर्व नक्षम अधिकारी की पूर्व अनुसा प्राप्त कर लेनी आवस्यक होती।

336] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [परीक्षा में बैठने की प्रतृमिति

4. परीक्षा प्रमुता देने के सक्षम प्रधिकारी :

मत्रालयिक कर्मचारियों को परीक्षा धनुजा देने के लिए निम्नलिखित प्रधिकारी सक्षम होगे :

वर्ष सहस्य प्रधिकारी

1—किनिट्ठ निषिक जिला शिक्षा भ्रविकारी भ्रपने जिले मे पद स्थापित समस्त किन्छ निषिक बरिष्ठ निष्का 1—परिष्ठ निषिक सेवानिपिको को परीक्षा अनुना देने के निष् सदाम होगे। हिप्पस्मी: निदेशक, राज्य शिक्षा सहयान/निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा सहयान/वय

निरंशक, मैलिएक एव व्यावसायिक निरंशन केन्द्र/मूल्याकन प्रविकारी, श्रेष्ठ पुत्र निरंशक, उप निरंशक महत्त्व/प्रमानावार्य, विश्वक प्रविकारी महाविद्यालय/प्रमानावार्य, सादुल पिलक स्कूल प्रपत्न कार्यालय के कनिष्ठ निरंक,
विराद निरंकों को परीक्षा सनुस्रा देने में सक्ष्म होंगे।

3-कार्यालय सहायक

अन्यानुस्तिपक द्वितीय श्रीणी (महिला सहित) वे यह अनुज्ञा सविधत कार्यालय के लिए विश्वीरित कोटा के अन्तर्गत देंगे।
 अन्तर्गत प्रधीक्षक (प्रथम व द्वितीय

5--कार्यालय प्रधीशक (प्रथम व डितीथ श्री । लिस्मामुक्तिपक (प्रथम श्रेश) । निदेशक, प्राथमिक एव माध्यनिक शिक्षा 7--निदेशालय के समस्त

क्रमंचारी

5. परीक्षा का कीटा:

(1) अस्पेक वर्ग के कर्मचारियों की सक्या के 20 प्रतिश्वत से प्रधिक कर्मचारियों को किसी

भी स्थिति मे अनुशा प्रदान नहीं की जानी बाहिए ।

(2) प्रत्येक वर्ष में 5 स कम सच्या होने पर पूरा वर्ष प्रस्तव न माना जाए।
(3) जिन कार्यातमी में कर्मचारियों की सस्या कम है सचवा जिस वर्ग में कर्मचारियों की सस्या कम है, उस स्थिति में कार्यात्य के समस्त मनास्य कर्मचारियों प्रवर्ध कहूँ वर्षों को मिनाकर कोटा निर्धारित किया जा सकता है। उसहिरणार्थ-परि किसी कार्यों नय में वो वेरिक विविक से तीन कार्यों नय में वो वेरिक विविक से तीन कार्यों नय में वो वेरिक विविक से तीन कार्यों कर विविक हो ती कार्यों नय में वो वेरिक विविक की

भ्रमुज्ञा प्रदान को जा सकती है। 6. भ्रमुज्ञा प्रदान करने मे वरीयसा निर्मारस :

 धनुता प्रदान करते समय सबँ प्रथम उन कमैचारियों की प्राथमिनता दी जाए जिनकी प्रायु 35 से 45 वर्ष के बीच है।

(2) क्रम सस्या 6(1) के प्राक्षायियों को अनुजा देने के पत्रवाद यदि कोटा में स्थान रिक्त रह जाए तो 35 वर्ष से कम प्राप्त वाले कर्मभारियों को उनकी सेवा ग्रीर गर्त परीक्षा में उत्तीर्शता श्रीकों के प्राचार पर अनुजा प्रदान की आए।

#### प्रतिबन्धः

- (1) ऐसे कर्मचारियों को परीक्षा अनुजा प्रदान न की जाए जो 50 वर्ष से फ्रांचिक की आयु के हो ।
- (2) जिन कर्मचारियो ने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है उन्हें प्रतृता प्रदान न की आए!
  - को जाए।

    प्रप्याद—प्रदि किसी कर्मचारी ने सेवा म धाने से पूर्व किसी सार्वजनिक परीक्षा
    का प्रावेदन पत्र विश्वविद्यालय की प्रस्तुन कर दिया हां अध्वा प्रथम वर्ष प्रवेदा
    कि प्रावेदन पत्र विश्वविद्यालय की प्रस्तुन कर दिया हां अध्वा प्रथम वर्ष प्रवेदा
    कितीय वर्ष टी डी सी प्रथवा एम ए (शीवयस) परीक्षा पास कर ती हो ती ऐसे नवनियुक्त कर्मचारियो को, यदि नियमित कर्मचारियों को प्रमुता प्रदान करने के
    पत्रचात् स्थान बचे तो विशेष वर्ष से विचार करके धनुता प्रदान की जाए।
  - (3) जी कर्मचारी एक से अधिक बार परीक्षा में अनुतीर्ए हो चुके हैं उन्हें दो अप तक अनुता प्रदान न की जाए।
  - (4) जिल कर्सचारियों का कार्य सतोपजनक नहीं है उन्हें बनुत्रा प्रदान नहीं की जानी जाहिए।
     (5) एक परीक्षा देने के पश्चाय दूसरी परीक्षा की धनुता दो वर्ष तक नहीं दी जानी
    - बाहिए। उदाहरलाथं—सीं एं की परीक्षा वास करने पर एम ए परीक्षा की प्रनुता दो वर्ष तक नहीं दी जाए। परम्तुक: पूकि सैकण्डरी परीक्षा न्यूनतमं परीक्षा है अतः इस पर मह प्रतिवन्ध लागू नहीं होया।
      - नहा होगा। भाषवाद : समस्त स्थायी नियमित कर्मचारियो को परीक्षा अनुज्ञा देने के पश्चात् प्रदिक्ति वर्षे मे स्थान थेप रहेतो जपरोक्त नियम के शियतन मे परीक्षा अनुज्ञा दी जा सकती है। <sup>2</sup>
- 8. परीक्षाएं जिनके लिए वरीयता कम से प्रमुक्ता प्रदान की जाए तथा इस संबंध में प्रतिबंध :
  - (1) हायर चैकण्डरी हायर सैकण्डरी परीक्षा न्यूनतम योग्यत। है. श्रुत: इस परीक्षा के निर्देशायमिकता दी
    - जाए।
      (2) स्तातक डितीय प्राथमिकता ऐसे प्राथमिकी
      सेदी बाए जो स्वातक परीक्षा के निए सनुज्ञा
    - चाहते हैं। प्रथम वर्ष की प्रनृता देने के प्रथम है प्रयत्ने दी वर्षों के निष्णू भी मनुता दी जाए। उपरोक्त दीनों प्रकार की परीक्षायों की प्रनृता देने के प्रथमत यदि स्थान यत्र जाए तभी प्रदि-
    - स्नातक परीक्षा में बैठने वाले वर्मेथारियो के स्रावेदन पन्नो पर विचार किया आए।
  - (4) प्रधिस्तातक ग्रोतिरिक्त विषय जिनने ग्रीय-स्नातक परीक्षा उत्तीर्श कर ली है श्रीर धव प्रतिरिक्त विषय में एम एकरना
  - शिविरा/साप्र/ए/1225/72 दिनाक 30-5-73

शिविरा/क्षाप्र/ए/1222/72 दिनाक 30 6-73

चाहते हैं वो ऐसे मामले निदेशक महोदय की विशेष स्वीकृति के लिए मेले ।

रिष्पणी - सैकडरी/हायर सैकण्डरी एवं हिन्दी परीक्षाओं की अनुक्षा कोटे के बाहर न्यूनतम योग्यता मानते हुए दी जा सकती है !

### 9. रात्रिकालेज:

- (1) नेपोकि मत्रालयिक कर्मचारी नियमित रात्रि कालेज में प्रवेश लेकर ही बैठ सकते हैं. ग्रतः जो कर्मचारी ऐसे स्थान पर बहा इस अकार की व्यवस्था नहीं है, लम्बे समय से पर स्थापित है भीर परीक्षा धनुज्ञा चाहते है उन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऐसे स्थानो पर जहां रात्रि कालेज है स्थानास्तरित किया जा सकता चाहिए ।
- मत्रालियक कर्यचारियों को नियमित छात्रों की तरह पत्राचार पाठयत्रम से परीक्षा वेने की ग्रन्जा प्रदान की जा सकेगी।
- (3) साधारतात्वा उसी परीक्षा में बैठने की धनुमति प्रदान की जाए जो राजस्थान में धवस्थित किसी भी बौढे धयवा यूनिवसिटी द्वारा सम्यादित हो ताकि परीक्षाची की लम्बी ध्रवधि का श्रवकाश न लेना पडे ।

## 10. प्रमुक्ता का लाभ न उठाने पर :

यदि कोई कर्मचारी अनुजा प्राप्त करने के बाद परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे दी वर्ष तक अनुजा नहीं दी जाएगी।

## 11. परीक्षा काल मे ग्रवकाश :

- जिन कर्मचारियो को सार्वजनिक परीक्षा के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाएगी उन्हें यरीक्षा की समय सारिक्षी एवं लिए गये विषयों के प्रवृतार केवल परीक्षा की प्रविध तथा बहा बावश्यक हो यात्रा की अवधि का ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
- यदि कोई कर्मचारी किसी प्रनियमित प्रकार से घवकाश लेने का प्रयत्न करेगा तो उसकी परीक्षा बनुजा किसी बनुषा किसी भी समय सक्षम ग्राधकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

## बिना प्रनृक्षा परीक्षा मे सम्मिलित होने पर वण्ड :

- जो कर्मचारी सार्वजनिक परीक्षा मे विमा सक्षम ग्राधकारी की पूर्व ग्रनुता के सम्मिलित होंगे उन्हें गवनंगट सर्वेट एण्ड पेंशनमें कण्डवट करम के श्रम्तगंत सी. सी. ए. नियमी मे निर्धारित विधाविधि पालन के उपरान्त उचित दण्ड दिया जा सकेशा ।
- जिन कर्मचारियों को परीक्षा अनुप्ता दी गई है, वे परीक्षा फल प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपनी अकतालिका की एक प्रतिलिपि सक्षम ग्रीयकारी की प्रस्तुत करेंगे।

#### परिशिष्ट-1

सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए श्रावेदन-पत्र (मत्रालयिक कर्मचारियो के लिए)

| 1. | कर्मचारी | कार | नाम |  |
|----|----------|-----|-----|--|

| रोक्षाम व            | ठिने की धनुमति]                                                                                                                                   | राजस्थान शिक्षा नि                                                                                  | नयम सहिता                                                    |                                        | [339                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| जन्भ                 | तिथि "                                                                                                                                            |                                                                                                     | -                                                            | ~ "                                    |                            |
| (য়)<br>(য়া)<br>(হ) | प्रथम नियुक्ति तिथि<br>) बतमान पद पर नि<br>स्थायी होने की ति                                                                                      | युक्ति विथि                                                                                         |                                                              |                                        |                            |
| (च)<br>(चा           | परीक्षा का नाम वि<br>विश्वविद्यालय तथ                                                                                                             | ।<br>सकेलिए बनुमति च<br>। कालेज का नाम '                                                            | गही जारही है                                                 |                                        | ~                          |
| বিধ<br>(ম)<br>(সা    | ली परीक्षा के बारे म<br>परीक्षा का नाम<br>) उत्तीए। करने का                                                                                       | विवर <b>श</b><br>गर्पे                                                                              | •                                                            | an >                                   |                            |
| ( <b>इ</b> )         | 1                                                                                                                                                 | पकतालिका की नकल                                                                                     |                                                              |                                        |                            |
| (Ē)                  | संदम भी दें                                                                                                                                       | बठन की सनुझा प्रदा                                                                                  | न की गई है ती उ                                              | सका                                    | •                          |
| (ড,<br>(জ            | ) विश्वविद्यालय श्रय<br>) प्राप्त किए गए श्र                                                                                                      |                                                                                                     | ाच '                                                         |                                        |                            |
| मे<br>हैं<br>(प्र    | ा पिछने दो सालो म<br>सफलता प्राप्त की है<br>तो निम्नलिखित धूचन<br>() दो वप पूच जिसम<br>उसमे उत्तीरा हुए<br>(ा) गह वप जिसम क<br>उत्तीरा हुए या क्र | भगर प्राप्त की<br>द                                                                                 | gg Vin e                                                     | n a                                    | n                          |
| दिनाकः               |                                                                                                                                                   | •                                                                                                   |                                                              | प्रार्थी के हस्ता                      | भर                         |
|                      | कार्य भीर                                                                                                                                         | भ्यवहार के बार में<br>(विस्तृत रूप                                                                  |                                                              |                                        |                            |
|                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                     | निव                                                          | दतम यधिकारीक                           | हस्ताक्ष र                 |
| (ৰ) বি               | शक्षको के लिए विज्ञान                                                                                                                             | स्नातकोत्तर ग्रध्ययन                                                                                | को सुविधाः ।                                                 | •                                      |                            |
| (                    | स्तातकोत्तर (एः<br>मास्त्र तथा वनस                                                                                                                | श्रादेखानुसार राजस्थ<br>ग्रं एस सी) (प्रीवियस)<br>र्गत सास्त्र म प्रत्येक<br>गर ग्रध्यापका की प्रति | केविषयं भौतिक श<br>मेएक एक स्थान                             | ।स्य रसायन शाहः<br>। सम्यापको के जि    | त्र, प्रास्ती<br>ए सरक्षित |
| (                    | <ol> <li>उद्दश्य—वितान<br/>तया उत्ह प्रतिनि<br/>(!) ब्राघुनिक वि<br/>एव प्रजुर सब्बा</li> </ol>                                                   | स्नातकोश्चर विषयो<br>ग्रुक्त करने ना उद्ध्य<br>वनान की धावश्यकता<br>म विनान ग्रध्यापक उ             | म ग्रध्यापको के<br>यह है कि—<br>का दृष्टिगत र<br>पदच्य करना। | निए स्पान मुरक्षित<br>वत हुए प्रधिक या | न करवाना                   |

धिविरा/मा/म/-2/21224/78-79 दिनाक 13 4-79

|             | विश्वविद्यालय से बी एससी उत्तीर्ण                                                                      |                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| की          | धीव निस वर्ष में की थी                                                                                 | *************************************** |
| 11 % 22     | गपनो नो कितने दिनों का उपाजित                                                                          |                                         |
| <b>%</b> 17 | वेतन/ग्रसाधारण ग्रवनाश देय है, ब्यौरा दें                                                              | ************************                |
|             |                                                                                                        |                                         |
| 12 জিল      | त विक्षा ग्रधिकारी की स्पष्ट ग्रमुखया                                                                  |                                         |
|             |                                                                                                        | जिला जिक्षा मधिकारी                     |
| निर्देश     |                                                                                                        |                                         |
| (45.64)     | श्रभिष्ठित योग्यता दर्ज कराने की प्र                                                                   | क्रियार                                 |
| 6           | राग के यह द्यान में भाषा है कि निदेशात्रय को भा                                                        |                                         |
| 147         | रागक्ष यह स्थान संख्यात हो के निद्यान्य दा अप<br>री प्रविध्टि करने हेतु पत्रादि प्राप्त होते हैं जो वि | व्यापन ।/ सञ्चापकाचा का सामन्त्र<br>    |
| याग्यता ।   | रा प्रावण्डि करन हतु पनावि प्राप्त हात है जा वि<br>ये जाने के कारण एंच ग्रध्यायक द्वारा प्रस्तुत विवरण | मधुर एवं वाहित सूचना के विना            |
| प्रापन क    | य ज्ञानक कारशा एवं अञ्चापक बारा प्रस्तुतः ।वयरशा<br>तियो से ठीक जाचन करने के कारशा निदेशालयः           | एव प्रमास पता तथा अक सूर्यमा            |
|             |                                                                                                        | हारा चन पर आवश्यक वायवाहा               |
|             | भव नहीं ही पाता।                                                                                       | S                                       |
| <b>ন</b> ং  |                                                                                                        |                                         |
| निम्नाकि    | त सूचनाए पत्रादि की पूर्ण जाचकर ही सबधित श                                                             | त्रथकारा का प्रायत कर ताकि उन           |
| पर समुख     | ति कार्यवाही की जा मके                                                                                 | _== .                                   |
|             | ) विभागीय स्थाई श्रादेश 5/68 ने धनुसार कार्यवाही<br>) प्रपत्र कंव संकी पूर्तिकी जाकर तथा उसमे वि       |                                         |
| (2          | ) प्रयक्ष के व ले का प्रांत का जाकर समा उसमा ।<br>एवं मूल मैवाभिलेख से जाव कर सलग्न करें।              | स्य गयः विवरस्था का बारण्ठता सूचा       |
|             |                                                                                                        |                                         |
| (3          | प्रवधि तथा वरिष्ठता त्रमाक सवस्य लिखें।                                                                | अन्या अवस्त करत हुए य पू का             |
| 14          |                                                                                                        | ਜ਼ਗ਼ਾਹਿਤ ਅਤਿਵਿਹਿ ਤਿਕ ਰਹੇ ਨਿਤ            |
| **          | करने वाले प्रधिकारी द्वारा मूल प्रति से जान की                                                         |                                         |
| (           |                                                                                                        |                                         |
| (,          | इसके प्रतिरिक्त यह भी निर्देश दिया जाता है                                                             |                                         |
|             | प्रार्थना पत्र मण्डत ग्रविकारियो/जिला शिक्षा ग्रा                                                      | वकारियो तब प्रधानाध्यापको हारा          |
|             | न भेजे जावें जिनकी वरिष्ठता निदेशालय हारा                                                              | निर्धारित कर प्रमारित स्टी की गर्ड      |
|             | है। वरिष्ठता सूची म श्रमिवृद्धि योग्यता का श्रकन                                                       | वसी कार्यालय स्तर पर सम्भव बीवा         |
|             | जिस कार्यालय स्तर स वरिष्ठता सूची प्रसारित की                                                          | गई है। धन जिल दिनीय बेसन                |
|             | प्रक्षताकी सूची के अध्यापका के नाम विज्ञा                                                              | । द्वारा प्रकारित ३१-४-६। तक की         |
|             | वरिष्ठता सूची म नही है उनकी ग्रभिवृद्धि योग                                                            | ता अकित करने देत कोई प्रार्थना/         |
|             | श्रादेश की प्रति निदंशालय को न भेजें। इसी प्र                                                          | बार 1-9-61 से 30-6 66 तक के             |
|             | द्वितीय वेनन भ्यू सला के ग्रध्यापको/ग्रध्यापिकाशं                                                      | की समिवदि सोस्पना के प्रापनी            |
|             | पत्र भी सीधे निदेशालय को न भेजकर जिला वि                                                               | स्मा अधिकारी/वसावादमानको गारा           |
|             | केवल वरिष्ठदा मूची प्रसारित करने वाले मण्डल                                                            | ग्राधिकारियों को ती के में 1 महरू       |
|             | यधिकारी उन्हें जानकर अपने नायलिय से धम                                                                 | रिन वरिस्प्रवर अभी न ब्रावस्थि          |
|             | मध्यापक का माभवृद्धि योग्यता जोडने का मादेश                                                            | प्रसारित कर उसनी प्रति निदेशान          |
|             | को प्रवश्य ही भेजेंगे।                                                                                 |                                         |
| ~           | माक मिविरा/यस्था/क-2/4675 दिनाक 27-12-80                                                               |                                         |

राजस्थान शिक्षा नियम गहिता (परीक्षा मे बैठने की प्रनुमति

क्षम स

#### F 2 31

ऐसा घ्यान में भाषा है कि उन्ति विष्यानतीत सहायक बच्चापको से एव प्रधानाघ्यापको तथा जेला णिक्षा ग्रीवनारियों के माध्यम से पत्र प्राप्त हो रहें हैं परन्तु उनमें बाद्धित प्रधन के और 3 वरिष्टता सूची की ग्रव्यांव की जानकारी तथा परीक्षा में बैठने हेतु विभागीय प्रमुमति के ग्रभाव 4 इस विशेषास्त्र स्तर पर तुरन्त कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो पा रहा है । इसके प्रताव प्रध्यापक स्वय हो प्रावसी के साथ साथ यहा पर पहुंच रहे है, जिनहे व्ययं ही भागिक हानि

भतः एत्तर द्वारा समस्त जिला विका मधिकारियो (धान एवं धाना) को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रपने प्रधीनस्य समस्त प्रधानावार्थ/अधानाध्यापक विकास प्रविश्वस्य विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय को निम्मादित वानकारी देने का कष्ट करें तथा उन्हें हिरायत यो लोके कि निदेशालय/मण्डल कार्यालय को उपरोक्त प्रपन्नों में वास्तित सूचना के साथ पत्र प्रीयत किये वाके विकास कि उन पर समस्ति कार्यवादी हो सके:

| ** | 14 1/11/20 d 21/0/01              | रम्बरम्भः, आवः एव नाज्यानमः  |
|----|-----------------------------------|------------------------------|
|    | तक के द्विवे श्रु' शब्धापत्रो     | शिक्षा राजस्थान, बीकानेर     |
|    | नी मिनवृद्धित योग्यता की          |                              |
|    | प्रविध्डि करने हेलु               |                              |
| 2. | ਵਿ. 1/9/61 ਦੇ 30/6/66             | सयुक्त निदेशक/उप निदेशक      |
|    | एव 1/7/66 से 15/12/71 तक          | शिक्षा विभाग प्रमपुर/जोधपुर/ |
|    | के द्वि. वे. भूरं. मध्यापको की    | <b>उदमपुर</b>                |
|    | म्रभिः योः की प्रविष्टि करने हेतु | •                            |
| 3. | 15/12/71 से घाने श्रवधि           | सर्वाधत मण्डल धांधकारी       |
|    | के लिए।                           |                              |

 तृतीय येतन भू लला घष्यापिकाची की ग्रीभवृद्धित योग्यता की प्रविद्धिः

faun

Fr 1/11/56 & 21/0/61

सम्बन्धित जिला गिक्षा मधिकारी (द्यात्र/द्यात्रा)/उप जिला गिक्षा मधिकारी (द्यात्रा) जिल जिले में जि गि स (द्यात्रा) का पद नहीं।

किसके द्वारा कार्यवाही भ्रमेक्षित

िलेक्ट पर्य एक माध्यामिक

[3]2

इम सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा समय समय वर मभी सधीनस्य मण्डल/जिसा स्तर के प्रथि-वारियों वो नियमानुसार झावस्यक निर्मेण दिये जाते रहे हैं परस्तु इस हेतु वृतः स्पष्ट निया जाता है वो प्रजिज्ञ संगदता की अविष्टि के लिए असारित स्थाई खादेस 3/68 एस ससीधन 1/69 के

प्रवास विविधा, मध्या, क-2/4675/80, हेव दि. 27/12/80

<sup>2.</sup> कमान निरिध्तमस्यान-2/11968/दिवेथ 61-66/ओष नीस्वता 83 दिनार 5,12,83

| 344                                                          | , राजस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                          | [परीक्षा में बैठने की प्रमुमति                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जाकर<br>प्रसारि<br>वरिष्ट<br>है क्ये<br>का क<br>यानि<br>धनुस | त वरिरव्ता मूची म अध्यापक द्वा<br>: उचित माध्यम से मण्डन अधिकार्<br>रत वरिष्टता मूची म आमयण्ड सर्थ<br>इता मूची य प्रविष्टि ची जाती है।<br>किं सार्ध्यकिक परोक्षा की वित्राणी<br>गर्म सम्बर्धित मण्डल कार्यास्य म<br>स्पित्तिक वरिष्टता पर्विकाए भी :<br>चलक्रीकित विषयान्त्रचत चुन विका<br>प्रतिमन्त्रमित कार्यवाही अभिवृद्धि<br>जाते हैं— | ो नो प्रेषित किया जाए स्थ<br>ोधन प्रति निदेशालय म<br>सोध निदेशालय स्तर पर<br>य धनुमति तथा मण्डल<br>हो किया जाता है एवा<br>उनके कार्यासय म रहती हैं<br>र करने पर यह निर्ह्या र | या मण्डल अधिवारी उनके द्वारा<br>प्राप्त होने पर राज्य स्तर की<br>कायवाही वरना ममीचीन नहीं<br>स्तर पर निर्मित वीरट्टता मूची<br>अध्यापको स सम्बन्धित अभिनेश<br>।<br>स्त्रा क्या है कि पूर्व पद्धति के                                                                                                          |
|                                                              | वरिष्ठतासूची का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | सथम प्रधिकारी जिनके द्वारा<br>कार्यवाही की जानी है                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                            | पुर 'एफ'' के राजपित घड़ि<br>नारियों की प्रसारित वरि<br>ष्ठता सूची म                                                                                                                                                                                                                                                                        | निरे                                                                                                                                                                          | देशालय स्वर पर                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                                            | 1/11/56 मे 31/8/61 तक के दि वे प्रु के धाम्यावका/सम्या-<br>पिकास्रो की राज्य स्तर की<br>वरिष्ठता सुची मे                                                                                                                                                                                                                                   | निदे                                                                                                                                                                          | श्चासय स्तुर पर                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                                            | 1/11/56 से 30/6/66 एव<br>1/7/66 से 15/12/71 तक के<br>व्यास्पातामी की वरिष्ठता<br>सूची म                                                                                                                                                                                                                                                    | निदे                                                                                                                                                                          | शालय स्तर पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                            | 31/8/61 तक एव इससे धाये<br>की तु वे ग्रु झम्मापकी/<br>झस्मापिकासी की वरिष्ठत।<br>सुची म                                                                                                                                                                                                                                                    | ચિ<br>જિ<br>વ<br>જિ<br>ગો<br>જેન<br>કો<br>પ્રવિ<br>કેન્દ્ર<br>કેન્દ્ર<br>કેન્દ્ર                                                                                              | (प्टजा नूथी निर्माण कर्तायया विवय (छाज/छाज) एव व उ विवय (छाज/छाज) के द्वारा जिले की रप्टजा मूंची म सशीधन कर ा सण्डल घधिकारी को भेजी नेगी । सण्डल घधिकारी द्वारा जेले के पाछ प्राप्त सस्विध्यत जिले विस्टिता मूची मे स्नावधक विस्टिता मूची में स्नावधक विस्टिता मूची भें स्नावधक के विस्टिता मूची भें आता में |
| 5                                                            | 31/8/61 के पश्चार्त दिः<br>वे प्रक्रिक्यापक/अध्या-<br>पिकाम्रा की विष्टिता सूची म                                                                                                                                                                                                                                                          | वरि<br>सण्य<br>भृष्य<br>कर                                                                                                                                                    | रप्टजा सूची निर्माणकर्ता यानि<br>इत अधिकारी (पु/म) के द्वारा<br>इत की वरिष्टता मूची म सुबोधन<br>प्रति निदेवालय को भेजी<br>वेची।                                                                                                                                                                              |

को प्राथमिकता के बाबार पर निष्पादन करने । प्रधानाध्यपक ऐस प्रकरण पहल सम्बन्धित जिला एव मण्डल कार्यालयों को ही बग्नेपित करने। निदेशालय म इस काय हेत् सीधा पत्र व्यवहार न किया जावे । द्वितीय बतन गृ खला बच्यापनो/बच्यापिकाम्रा की जिस जिस बवधि की वरिष्ठता मुची प्रकाशित हो गई है उन मध्यापको/मध्यापिकाया की ममिवृद्धि योग्यता की प्रविध्टि सम्बध्यित मण्डन की वरिष्ठता मुची म नियमानुसार दज करके निदशालय को मुचित तुर त करण। त वे प्र ग्रघ्यापको/ग्रघ्यापिकाग्राको वरिष्टतासूची स श्रीसवृद्धि योग्यता नियमानुसार दज कर जिशि ग्र सर्वाधत मण्डल ग्राधिकारी को तुरन्त सूचित करगे। ग्राभिवृद्धि योग्यता क प्रकरण क तिए मण्डल

मधिकारी कार्यालय म तुरन्त प्रविष्टि बरन की उचित कायवाही की जाव तथा इसका मासिक लला जाला भी रखा जाना चाहिए ताकि विसी प्रकार की नृटि एवं शिकायत का ध्रवसर न रह । क्षपमा इसकी प्राप्ति स अविलम्ब अवनत करावें एवं डिलीय बेतन शू खला प्रध्यापका/अध्या-पिनामा की मभिवृद्धि योग्यता की प्रविष्टि की माह वारिक सूचना निदेशासय को भेजी जात ।

# ग्रध्याय 21

राज्य द्वारा मचासित सस्याम्रो मं निम्नतिखित रजिस्टर तथा प्रभितेख संवारित किये जार्थेने

- (1) माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालय:
  - (ए) सामाध्य
    - (1) ग्रायन्तुक पुस्तिका
      - (2) ग्रध्यायक डायरी
      - (3) सस्था प्रधान का पर्यवेक्षण रजिस्टर
    - (4) सेवा इतिहास, सेवा पुस्तिका तथा सर्विस रोस्स,
    - (5) स्टाफ उपस्थित रजिस्टर
      - (6) कार्यालय निर्देश पुस्तिका
    - (7) লাম বুক
  - (बी) बित्तीय<sup>1</sup>

| (i) | बित्ताप <sup>2</sup> |                                                           |     |    |  |  |  |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|
|     | (1)                  | शीर्पनवार खर्चे के हिसाब की पिनका                         | जीए | 19 |  |  |  |
|     | (2)                  | ऐस खर्चे का विवरसा जिनका स्वीकार कर लिया गया है           | 29  | 20 |  |  |  |
|     | (3)                  | कैश बूक                                                   | * 7 | 48 |  |  |  |
|     | (4)                  | কঁঘ বুক (ন্তাপ নিধি)                                      | 99  | 50 |  |  |  |
|     | (5)                  | चैक, डापट, मनिमाईर मादि की प्राप्ति व्यवस्थापन का रजिस्टर | 11  | 51 |  |  |  |
|     | (6)                  | साता (जहा जरूरी हो)                                       | 64  | 54 |  |  |  |
|     | (7)                  | रसीद वुक                                                  | 29  | 55 |  |  |  |
|     | (8)                  | कैस धालानो की पांजका                                      | ++  | 58 |  |  |  |
|     | (9)                  | विस रजिस्टर                                               | 11  | 59 |  |  |  |

(0) कर वालाना अ पांचका
(१) विस्त दिस्टर
(10) कटोतियों का रजिस्टर
(11) विशाप वमूतियों का रजिस्टर
(12) राजपत्रित प्रधिकारियों के देवन एव भरी का र्यवस्टर
74

(13) कर्मचारियो का सस्थापन रविस्टर ,, 74 (14) वेतन वृद्धि रिनस्टर ,, 93 (15) प्राहरण प्रधिवारी द्वारा रखा जाने वाला बाना भक्ता रजिस्टर ,, 98

(16) नियत्रहा प्रधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले धात्रा असा विनो का रजिस्टर ,, 102 (17) प्रधिवरित वेतन एवं भत्ता रजिस्टर ,, 202

भाषतास्व वर्तन एवं भत्ता राजस्टर , , 102
 भोस्टन मार्डर, मनिवार्डर, वैक ड्राफ्ट मावि द्वारा मुगतान का रिजस्ट्र , 103
 भाकस्मिक खर्चे का रिजस्टर , , 104

(19) प्राकासमक सब का रजिस्टर ,, 104 (20) सर्विस स्टेम्प का रजिस्टर ,, 114 (21) प्रपान किये. बाको पोस्टेज स्टेम्प रजिस्टर ,, 115

| जिस्टर तथा ग्रभित  | तेस] राजस्थान जिसा नियम सहिता                                  | 1   | 347 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| (22)               | टुक काल का रजिस्टर                                             | जीए | 116 |
| (23)               | पेन्जन ग्रादि ग्रावेदन पत्रो की प्राप्ति एव निर्एय रखने के लिए |     |     |
| (=5)               | रजिस्टर                                                        | ,,  | 152 |
| (24)               | पी. डी एकाउण्ट पास वुक                                         | ,,  | 155 |
|                    | ऋगा व पेशनी व्यक्तिगत खाते                                     | "   | 156 |
|                    | उपस्थिति पञ्जिका                                               | "   | 159 |
| (27)               | स्टेशनरी रजिस्टर                                               | **  | 161 |
| (28)               | निष्प्रयोज्य भण्डार रजिस्टर एव खाता                            | 77  | 162 |
| (नोट:—व            | न्ज्यूमेवल ग्रौर नोन कन्ज्यूमेवल के लिए ग्रलग रजिस्टर होगा)    |     |     |
| (29)               | गवन के मामलो का रजिस्टर                                        | 19  | 163 |
| (30)               |                                                                | 11  | 173 |
| (31)               | ऋ्ल भीर ब्रव्रिमो का रजिस्टर                                   | 19  | 185 |
| (32)               | खर्च की हुई ग्रप्राप्य ग्रविमी का रिजिस्टर                     | 21  | 187 |
| (33)               | सर्विस बुक सर्विस रोल का रिजस्टर                               | 19  | 201 |
| (34)               | स्यौहार अग्रिम का रजिस्टर                                      |     |     |
|                    | (राज्यादेश न. एफ. 5 (1) एफडी/ए/नियम/59 दिनाक 25-7-60           | )   |     |
| प्रन्य पंजीकामें ए | र रिनस्टर                                                      |     |     |
| (1)                | वेतन बिलो की प्रतिलिपिया                                       |     |     |
| (2)                | कोपामार तथा उप-कोपागार मे जमा कराये गुरूक का विवरस             |     |     |
|                    | <b>शु</b> ल्क वसूली रजिस्टर                                    |     |     |
|                    | शुल्क मुक्ति से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रो की फाइल              |     |     |
|                    | मासिक विवरण की पित्रका                                         |     |     |
|                    | भवकाश रजिस्टर                                                  |     |     |
|                    | धात्रवृति के लिए प्राधना-पत्र की फाइस                          |     |     |
| (8)                |                                                                |     |     |
| (9)                |                                                                | ()  |     |
|                    | । ध्यवहार :                                                    |     |     |
| (1)                |                                                                |     |     |
|                    | ) डाक पुस्तिका<br>) सर्विस स्टेम्प रविस्टर                     | •   |     |
|                    | ) भादेश पुस्तकः                                                |     |     |
|                    | ) विभागीय यन्ती पत्री तथा घादेशा की फाइल                       |     |     |
| (6                 | ्रे सार्वजनिक परीक्षा पाइस                                     |     |     |
| . 07               | ) पोस्टल पार्मल पुस्तिका                                       |     |     |
|                    | ) रेल्वे पासंस पुस्तिका                                        |     |     |
|                    | ) निम्न फाइसें                                                 |     |     |
|                    | (1) ग्रध्यापनो नी व्यक्तिगत पाइलें                             |     |     |
|                    | (2) चतुर्व थे सी वर्मवारियों की पाइने                          |     |     |
|                    | (3) बेतन बुकारा प्रपत्र                                        |     |     |
| l                  |                                                                |     |     |

- विद्यालय निधि की फाइलें (प्रत्येक निधि के लिए ग्रलग-प्रलग) (6)
- (7) प्रवेश प्रपत्र
- वर्ण कमानुसार, वाषसी प्रार्थना-पत्र
- (8)
- (9) छात्रवित्तया
- (10) भेवत
- (11) विभागीय विवरण (रिटर्न)
- (12) सध्य विभाग जन
- (13) वाधिक प्रतिवेदन
- (14) বজর
- (15) परीक्षायें (प्रत्येक परीक्षा के विए सलग-सलग भाग)
- (16) पाठ्यकम
- (17) खेलकृद
- (18) छात्रावास
  - (19) विभागीय प्रादेश
- (20) पर्नीवर (21) सह-शक्षिक प्रवृत्तिया (प्रत्येक प्रवृत्ति के लिए शक्षग-मलग)

  - (22) छात्र प्रार्थना-पत्र
  - (23) खाता विवरण तथा हिसाब विवरण (24) निरीक्षण टिप्पशिया
- (25) भन्य (दो) विज्ञान, विज्ञकला, कृषि धौर ज्ञारीरिक शिक्षा
  - विज्ञान, चित्रकला ग्राहि का स्टाक तथा इस्यू रजिस्टर
    - मध्ट होने योग्य सामान का
    - ऐसा सामान जो नष्ट नहीं हो सकता
- (इ) क्रनींचर
  - (1) स्टाक रजिस्टर

## (एफ) पुस्तकालय

- (1) पुस्तक प्राप्ति रजिस्टर
- (2) नवशे तथा चार्टस का रजिस्टर
- (3) उपार देने का रजिस्टर
  - (1) मध्यापको के लिए
  - (11) छात्रों के लिए
- (4) सुनाव पुस्तक
- (5) पुस्तकाल की पुस्तकों का रजिस्टर
- (6) विषयवार रजिस्टर
- (त्री) स्पोर्टस
  - (1) खेलकूद के सामान का जमा खर्च रजिस्टर

## (एस) कथाबार रजिस्टर तथा समय विभाग चक

- (1) प्रवेश रुक्टिंग
- (2) छात्र उपस्थिति रजिस्टर
- (3) छात्र प्रगति पस्तक (4) वरीक्षा परिसास रजिस्टर
- (5) स्थानान्तरमा प्रधास यत्र रजिस्टर (6) सामान्य समय विभाग चन्न
- (7) ध्रध्यापकवार समय विभाग चक
  - (8) कक्षाबार समय विधास चक (9) दण्ड रजिस्टर

## उपन राजिक विलालय

- (0) सामाध प्रागन्तक पश्तिका

  - (2) क्राध्यापक हायरी (3) प्रधानाच्यापक पर्यवेक्षण रजिस्टर
  - सेवा पुस्तिका तथा सर्विस रोल्स (उन विद्यालयो के लिए जो कि प्रधान कार्यास्त (4) के मीचे नियत्रण में हो)
  - (5) निरीक्षण पस्तिका
  - (6) स्टाफ लपस्थित रजिस्टर

#### (बी) विस्रीय : (1) कैश वृक तथा लेजर

- (2) वेतन मगतान प्रपत
- शहक रजिस्टर (3)
- (4) कोपागार तथा उप-कोपागार मे जमा कराई वह गुरुक का रजिस्टर (5) ভাক বুক
- (6) सर्विस स्टेम्प रजिस्टर
  - (7) शस्क वसली राजस्टर
- (8) गुल्क मुत्तियों के लिए प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर (9) मासिक रिटर्न कारल
- (10) भवकाश रजिस्टर (11) छात्रवृत्तियों के लिए प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर
  - (12) स्टेजनरी रजिस्टर
- (13) स्टेशनरी विवरण रजिस्टर
- (14) विचारामीन फाइल रजिस्टर (सी) पत्र स्यवहार :
  - (1) पत्र प्राप्ति तथा प्रेपण रजिस्टर
  - (2) शक वक
  - मादेश पुस्तक (3)
  - विभागीय प्रादेश तथा गम्ती पत्री नी पाइस (4)

- वैज्ञानिक वस्तुमी का स्टाक तथा विवरण रजिस्टर
  - (ए) नष्ट होने योग्य वस्तुए
  - (बी) जो नष्ट नहीं होते

## (इ) फर्नीचर:

(1) स्टाक रजिस्टर

#### (एफ) पुस्तकालय:

- (1) पुस्तक प्राप्ति रजिस्टर
- (2) ग्रध्यापको को उधार देने का रजिस्टर
- (3) छात्रों को उघार देने का रजिस्टर
- (4) वर्षे में खरीदी हुई पुस्तकों का रजिस्टर
- (5) विषयबार रजिस्टर

#### (जी) कक्षा रजिस्टर तथा समय विभाग चक

- (1) प्रवेश रजिस्टर
- (2) द्यात्र उपस्थिति रजिस्टर
- (3) छात प्रगति पुस्तिका
- (4) परीक्षा परिखाम रजिस्टर
  - (5) स्थानान्तरस प्रमास-पत्र पृस्तक
  - (6) सामान्य समय विभाग चक
- (7) प्रध्यापकवार समय विभाग चक
- (8) कझावार समय विभाग चक
- (9) दण्ड प्रतक

## (3) प्रायमिक विद्यालय:

- (ए) सामाग्य:
  - (1) झामन्तुक पुस्तिका
    - (2) प्रधानाध्यापक का पर्यवेक्षण रजिस्टर
    - (3) निरीक्षण पुस्तक (लॉग वुक)
- (भी) (1) सर्विस टिक्टों का डाक बुक (2) भवकाश रजिस्टर

#### (सी) पत्र-व्यवहार :

- पत्र प्राप्त तथा प्रेपश रिवस्टर
- (2) डाक पुस्तिका
- (3) विभागीय बादेश तथा गश्ती पत्रों की फाडलें
  - (4) अन्य फाडलें

स्टाक रिजस्टर

(**E**) पुस्तकालय :

(1) पुस्तकालय एजिस्टर (प्राप्ति पजिका)

(2) पुस्तकें उधार देने का रजिस्टर

(3) विषयवार रजिस्टर

(एफ) कक्षा रजिस्टर तथा समय विभाग चक

(1) प्रवेश रजिस्टर (2) छात्र उपस्थित रजिस्टर

(3) छात्र प्रगति पुस्तक (4) परीक्षा परिगाम रजिस्टर

(5) स्थानान्तरस प्रमास-पत्र पुस्तिका

(б) सामान्य समय विभाग चक

(7) ग्रध्यायक वार समय विभाग चक

कक्षाबार समय विभाग अक (8)

मोट: (1) लेखा से सर्वाधत सरकारी पत-ध्यवहार तथा कार्यालय प्रक्रिया उनसे सर्वाधत सरकारी नियमो के घनुसार ही होगी।

शंक्षाणिक अधिकारियों की निरीक्षण ढिप्पणिया समस्त सस्यामी में रखी जायेगी। (2)

(4)छात्रावास उपस्थित रिज्ञान्द्रश्

(2) प्रवेश रजिस्टर

(3) केश युक

(4) खाता (5) स्टाक रजिस्टर

(6) मैस मकाउन्ट्स बुक (7) भादेश पुस्तक

(8) लॉग बुक (9) स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर

(10) स्वास्थ्य मिलेख पुस्तक (11) पत्र प्राप्ति तथा प्रेपण रजिस्टर

(12) मागन्त्क पुस्तक

(13) विचाराधीन फाइन पुस्तक (14) गश्ती पत्र पुस्तक

(15) ग्रवकाश रजिस्टर (16) मिम्न फाइलें :

(1) कर्मचारी गंधा

(2) चतुर्व श्रीशी कर्मचारी

(3) वैतन भूषतान बिल (4) सेबा

जावंगी। ये प्रगति पुस्तिकाये छात्रो के समिभावको के पास उनके सुबनार्थ तथा हस्ताक्षर प्राप्त **(स)** करने हेत प्रति मास भेजी जावेगी। छात्र ग्रपने माता-पिता अथवा ग्रमिभावक से हस्ताक्षर कराकर ये प्रगति पुस्तिकार्ये (₹) प्रत्येक मास की 10 तारीख से पूर्व अपने कक्षाध्यापक को सीटा देगे। (य) प्रत्येक प्रयति पुस्तक पर कक्षाध्यापक तथा सस्या प्रवान के हस्ताक्षर किये लावेंगे। (फ) जब छान श्रतिम रूप से विद्यालय छोड देवे तब स्कूल छोडने के प्रमाश-पत्र के साथ प्राप्ति पुस्तिका भी छात्र को दी बावेगी ! रजिस्टर तथा घन्य प्रभितेषा रखने के लिए निर्देश: (6) ग्रागन्तुक पुस्तिका : इस पुस्तिका मे केवल सम्मानित ग्रागुन्तको की ही ग्रपनी सम्मतिया लिखने दी जावेगी। (7) लॉग बुक सस्था प्रमान की इस पुस्तिका में कथाश्री के प्रपने निरीक्षण का परिणाम तथा सस्या एव उसके मध्यापक से सबधित ऐसे तथ्य, यथा उनके कार्य का प्रारम्भ, सुचनाये, बीमारी ग्रादि जो कि मागे के लिए बावस्थक हो, प्रकित करना चाहिए। इस प्रतक मे एक बार की गई प्रविष्टि हटाई नहीं जा सकेगी और न बदली जा सकेगी ! (8) श्रादेश पुस्तक: आदेश पुस्तक मे प्रत्येक आदेश की सल्या तथा दिनाक सकित की जानी चाहिये। सस्या का प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जाना चाहिए । बादेशों को घुमाना धावश्यक नहीं भवित उनकी एक प्रति अविलम्ब सूचना पट्ट पर लगा दी जानी चाहिए। (9) परिपत्र पुस्तकः इस पुस्तक मे विभाग ग्रमना विश्वविद्यालय से प्राप्त परिपत्र लगाये जाने चाहिए।

(10) कार्यालय निर्देश पुस्तिका : कार्यालय मे काम करने वाले लेखक वर्ग को समय-

(11) सामान्य स्टाक रिजस्टर (म्र) फर्नीचर की विभिन्न वस्तुम्रो यथा मेळ, कुर्मी, डेस्क मादि को रिजस्टर में मिकत करना चाहिए चुकि इस प्रकार के सामान की सस्या काफी होती

समय पर दिये गये निर्देशों की एक प्रति इस पुस्तक में लगानी चाहिये।

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

(5) (अ) प्राध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक वद्या प्राथमिक शालाग्री (कक्षा 3 से 5) के प्रथान सामान्यतया परिशिष्ट के साधार पर প্রামী की प्रगति परितकाए

(व) समस्त प्रगति पुस्तिकाए कक्षाच्यापक द्वारा भरी जावेंगी तथा कक्षा में ही रखी

छात्रावास में रहने वाले छात्रों का व्यक्तिगत ग्रमिलेख

352]

(5) छात्रावास में रहां
 (6) फर्नीचर
 (7) रिटनं
 (8) वाधिक प्रतिवेदन

(8) বাধিক স্বনি (9) ৰত্তত (10) ধ্বীকূরিযা (11) স্বাইগ (12) স্বন্ধ

रखेरी ।

प्रगति पुस्तिका .

[रजिस्टर तथा ग्रभिनेष

प्रतः उनकी वर्तमान सक्या तथा धयले 10 वर्गे में होने वाली वृद्धि के धनुमान के प्राधार पर स्टर में काफी स्थान छोट दिया जाना वाहिए। दूसरी वस्तुषे चौ कि कम सक्या में हो, एम । विभिन्न मदो में में कि कम सक्या में हो, एम । विभिन्न मदो प्रति के स्वाधान के बीजार, काले तक्ते देखागिला के करण, खेलकूट एव मारीरिक व्यायाम का सामान जो कि स्वाई तीर पर सुरीध्त रह से के । कि स्वाई तीर पर सुरीध्त रह से के । कि सावस्थक वस्तुए, स्वास्थ्य सवधी सामान, प्राथमिक उपवार के स्थायी रहने वाली जनती। यो बस्तुए किसी भी मद से नहीं भ्राती, उनको 'विविष्' में वर्गीष्ठत किया जाना | हिए। कर्गीवर मद तथा खम पुरूष संख्या, विश्व पर वह सामान रिजस्टर में प्रकित है, की एक |

- (व) फर्नोचर की प्रत्येक वस्तुपर उस विद्यालय के नाम के सीक्षेप्त ग्रक्षर तथा विशिष्ट सक्दा इस प्रकार अक्ति की जानी चाहिए कि उसके उपयान से वे मिटे नहीं।
- (स) स्टाक रिनस्टर मंबस्तुका नाम व पूरा विवरण वाल स्तम्भ मे सामान का माकार उसकी सक्या तथा उसकी किस्म मिकत की जानी चाहिए।
- (द) सस्या प्रधान समया उसके द्वारा नियुक्त किसी वरिष्ठ प्रष्ट्यापक द्वारा प्रति वर्ष प्रप्रेल मे पूरे स्टाक की आच की आनी चाहिए तथा 30 अप्रेल तक उसमे पाई जाने वाली कमी मेजी का प्रतिवेदन तैयार विया जाना चाहिए।
- (स) जाच के बाद काम मे नहीं घाने योग्य, क्षीचे हुवे यथवा वेचे जाते योग्य सामात की एक सूची सत्वा के प्रचान हारा विभाग हागा निर्वारित प्रपत्र मे तैयार की जावेगी तथा सक्षम प्रधिकारी के समक्ष उठके प्रमात तिर्वारित के समय प्रस्तुत की जावेगी। प्रवावपक परम्मत के बाद वो सामान काम मे पाने योग्य हो जाये, उसे इस सूची से सम्मितित नहीं किया जाना चाहिए। काम मे नहीं ग्राने वाली वस्तुघों पर सर्वाधत सूची मे प्रशित उत्तकी सक्या जिल्ल देनी चाहिए तथा उनको तब तक सुरक्षित रक्षमा चाहिए अब एक कि सलम प्रधिकारी से उनको लारिज करने के प्रायेग प्राप्त नहीं हो जाते। सामान का बेचना ग्रयंता उसके हो जाने से स्वधित समस्त प्रयादि मूची के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
- (र) प्रविशय्त समान को प्रति वर्ष रिकस्टर में काट देने की प्रावश्यकता नहीं है किन्तु प्रत्येक 10 वर्ष या अवश्य समय के बाद नवा स्टाक रिकस्टर खोला चर सकता है।

#### (12) येश्स रजिस्टर

- (म) गीत पोस्ट, पश्य द्वादि जैसे खेल के सामाग जो कि अधिक समय तक चलते हु, इनकी प्रविन्ट एक सामाग्य स्टाक रिक्टर में वरनी चाहिए। पेमन रिजस्टर में केयल सोल्वन, ट्यूब, तेसेज, चाक, जैट, वाल, ज्लेडर प्रादि सामाग जिनका कि वितरएम करना या बदलवाना पड़ता है, की प्रविष्टि की जानी चाहिए।
- (य) मेम्स रिजस्टर म एक जेंसे स्त्यू, बाक जो कि सामान्यत: एक ही प्रवार के हैं मादि वर्णन एक ही पृष्ठ पर किया जाना चाहिए मिन्तु वेट, पुटवाल, कवर, हाभीस्टक जैसे पदार्थ जिननी विभिन्न किन्मे हैं, जो प्रविष्ट मिन्न-मिन्न पृष्ठ पर वो जानी चाहिये। उदाहरणार्थ, त्रिवेट के बल्ले का एक पृष्ठ पर, वंडमिन्टन के रेवेट पा दूसरे पृष्ठ पर त्रवा हाथी स्टिक का तीसरे पृष्ठ पर, इसी प्रवार सब की जिल-भिन्न पटने जन कालिन होनी वाहिये।

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता प्रति वय सभी स्टाक की एक नवीन सूची बनानी चाहिये । यदि उसी पृष्ठ मे स्थान ही तो यह मची उसी पर तैयार करनी चाहिये ग्रन्यया फिर दसरे पष्ठ पर तैयार को जानी

विषय के कातम में वस्तु का पूरा विवररा निखना चाहिये जैसे किकेट के बल्लो क

शीपक के ग्रातगत 'चलेन्ज, प्रैक्टिस डम्पीरियल खालसा ग्रादि हर किस्म का हर

एक स्टाक सं दिया गया सामान पुत नहीं जमा करना चाहिये तथा गये सामान मे

उसको सम्मिलित नहीं करना चाहिये। यह गेम्स क अध्यक्ष के सधीन रहना चाहिये

रिजिस्टर तथा ग्रभिलेख

चित्रकला स्टाक रजिस्टर चित्रकला स्टाक रजिस्टर म पुस्तक, स्लेट कापिया, माडल, रगाई का सामान, चिनकला बादि बनिवाय वस्तुबो का भिन्न भिन्न स्तम्भो मे कम से कम प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक किस्म के लिए एक पक्ति सुरक्षित रखते हुए प्रविष्टि की जानी चाहिये। स्टाक की जान प्रति वप की जानी चाहिये तथा सामा य स्टाक की भाति ये अनुवयोगी पदाथ भी समाप्त किये जान चाहिए।

जब तक कि वह अनुपयोगी दक्षा में परिशास न हा जाये।

(14) भौतिक शास्त्र एव रसायन शास्त्र स्टाक रजिस्टर भौतिक शास्त्र एव रसायन शास्त्र कस्टाक रजिस्टरास

(ग्र) स्टाक बुक म बरामाला के ऋमानुसार प्रत्येक वस के निए एक या दो पृष्ठ सुरक्षित

रखत हुय सभी भौतिक एव रसान शास्त्र के माधान की प्रविष्टि की जानी चाहिये तथा सरनता मे सदभ प्राप्त करने के निए रजिस्टर म एक विषय सूची लगानी वाहिये। करुपूमवत किये जाने वाले सामान की दशा मंवप के अप्रल माह मं प्रामद एवं खर्चे

क शय सामान को खत्म निया जायेगा तथा बचा हुया साल प्रक्रिम वय के रिस्टिर म चढा दिया जायेगा लेकिन नोतक अ्यूमेटन सामान क दिवय मे यह धावश्यक नहीं है। लापरवाही या उदासीनता के कारण किसी भी टूट फूट की कीमत वसूल की जानी चाहिये। यदि विसी चीज के टुटने की कीमत 2/~ से प्रथिक हा जाती है तथा स्थे

पूरात बसूत नहीं करना हो तो इसकी सुबना 3 दिन के भीतर प्रवान को दे देनी षाहिये । ('5) सभी खातों का सारांश प्रत्येक माह की 5 तारीख तक यह देखने के पिए खातो की वकाया रोकड वहीं की बकाया से माह की धन्तिम तारीख की मिलती है या नहीं स्वीकृत प्रपत्र मे मभी खातो का एक साराश तयार करना चाहिए।

(16) छात्रों की बकाया रजिस्टर इस रजिस्टर म से जब छात्र का नाम काटा जाये ती असकी भीर बकाया सभी रकमा का उसमे उत्तरख हाना चाहिए। ये नाम वरणमाला के कमानुसार निश्व जाने चाहिये तथा पुस्तक के प्रारम्भ से ही प्रत्यक ग्रहार क नामा क निए पुस्तिका म एक या क्षो पूष्ठ जोड दने चाहिय।

## (17) छात्र रजिस्टर

(ग्र.) प्रत्येक छात्र जो कि किसी भीश्राणी की किमी भीमान्यता प्राप्त सस्याम प्रथम पाता है क निए परिक्षिप्ट म निर्धारित प्रपत्र म एक छात्र रजिस्टर तैयार किया जायना । छात्र रजिस्टर या ता स्वय मस्या प्रधान के द्वारा भरा जाना चाहिए या उसक निरीक्षण म निसी ग्रन्थ प्रध्यापन द्वारा भरा जाना चाहिए लेकिन छात्र क चरित्र एव माम र बारे में स्वय (प्रधान का) लिखना चाहिय।

354]

**(₹)** 

(**4**)

च।हिया

चनग पक्ति मं वरान होना चाहिये।

- (व) छात्रों के प्रविष्ट होने पर उनका प्रवेशाक दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र का प्रवेशाक संस्था में गहने तक वही रहेगा। जो छात्र लम्बे प्रवकाश के बाद पुनः प्रारहा हो, को उसका प्रवेशाक नया नहीं दिया जायेगा तथा उसके पुराने रिजस्टर को ही नवीत कर दिया जायेगा।
- (स) छात्र रिजस्टर एक मुविधा-जनक झाकार के रूप में जिल्ट किया जायेगा तथा प्रत्येक रिजस्टर में 100 पत्र होये को कि छात्रों के प्रवेश के प्रमादेश के प्रमुशार होगे। इस रिजस्टर में वर्शमाला के फानानुसार सूची तैयार को जानी चाहिए तथा प्रत्येक घशर कं तिए एक या हो पूछ्जे को जिल्ली जबह धात्रव्यक प्रतीत हो, छोड़ दो जानी चाहिए एवं इस पृथ्छों के पाव्यं को प्रावश्यक खदमें के तिए काट दिया जाना चाहिये।

इस वर्णकम की सूची मे प्रत्येक नाम के आये उस सस्था का वर्णन किया जाना चाहिये जिसके प्रत्येत छात्र रजिस्टर मे प्रविष्टि की गई है। रजिस्टर नियमित रूप से तैयार किये जाने चाहिये।

- (द) "क" प्रभित्तेल के प्रवम स्तम्भ का तास्त्रयं प्रवेश एव पुतः प्रवेश की तिथियों से हैं । महीनों का नाम जैसे जुनाई पार्टि पूरा खिला जाना वाहिए । इसे "!" या मात इस तरह प्रकों में नहीं लिला जाना वाहिये । साल से सभी प्रक तिले जाने वाहिये न कि प्रन्त में केवल दो प्रक ही लिखे जाने वाहिए । तीसरे स्तम्भ में छात्र को हृद्यमें जाने का कारए। सक्षेत्र में तिल्ला चाहिये ज्याहरणार्थ निरम्तर प्रमुत्तिवित, प्रपनी इच्छां से शाला छोड़ना, बकाया का भुगतान न करता, निष्कासन, स्थानान्तरण प्रादि ।
  - (प) "ख" प्रिमिल्ड के स्तम्भ 2 में कन्म तिथि पूर्ण सिक्षी जानी चाहिये, जैसे 20 जुलाई, 1922 लया ग्राप के माला एव कालेज बीवन में माला व कालेज के प्रिमिल्ड में श्राप्तों की प्राप्त में बिना पर्यान्त कारण प्रस्तुत किये किसी भी प्रकार का परिचर्तन नहीं किया जाना चाहिये।
  - (फ) "ग" प्रभित्तक में उन्नित की तिथि ! मई मानी वानी चाहिये जब तक कि उन्मति सुत्र के मध्य मे नहीं दी गई हो, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की तिथि न्तम्भ 2 में "29 घप्रेल" इस प्रकार निक्षी जानी चाहिये । घष्रकल छात्रों के लिए ! मई स्तम्भ 2 में एक स्तम्भ 6 में घमुत्तीर्ण निक्षा जाना चाहिये ।
  - (ह) 'ध्य' समिलेल में छात्र के बरित्र का वार्षिक विवरण लिला जायेगा। जाला/महा-बिशालय के प्रत्येक वर्ष के प्रतरम में वर्ष को मूचित करने वाले यहे प्रकार को लिला जाना चाहिये इसके नीचे किसी गम्भीर हुर्ध्यवहार की घटना की विशेष वालीं का तथा दिये गर्ध टवड का एव पुरस्कार एव छात्र के घपनी टीम का मोनीटर या महास्वक मोनीटर होंने का सक्ष्ये में वर्णन निया जायेगा। प्रत्येक प्रविध्य में प्रथम से लेकर धन्त तक प्रम सस्था दी जानी चाहिये। प्रत्येक वर्ष के बाल बलन का प्रमित्रंख विद प्रनिवार्थ हो तो प्रसम प्रतिरक्त पृथ्वी पर लिम कर वर्ष्य सल्यन किया जा सकेगा। प्रत्येक प्रविध्व तक सम्भव हो, मुस्म होनी चाहिये।
  - (व) छात्र जो घरदकालीन धवकाश के पत्रवात् पुनः बाला में उपस्थित नहीं होता है उसके हटाये जाने की तिथि 31 दिलम्बर होगी सथा इसी प्रकार यदि कोई छात्र प्रीरमायकाल के बाद पुनः नहीं लीटता है तो उसके हटाये बाने की तिथि 30 जुन होंगी।
    - (ल) बाला मुक्ति के प्रमाल-पत्र चाहते के शार्वना-पत्र के बाने पर सस्या प्रधान उम प्रपत्र वे प्रक्रित विभिन्न प्रधितेलों को प्रतिम तिथि तक भरेगा तथा छात्र रिबस्टर पर निम्न प्रमाल-पत्र देते हुए हस्ताक्षर तथा तिथि दोनों का हो उल्लेख करेगा।

| 56] | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता (रजिस्टर तथा ग्रभिलेख                                                                                                 |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | "प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय नियमानुसार छात्र की झाला मुक्ति की प्रतिम<br>तिथि तक का पूर्ण विवरण उपरोक्त छात्र राजस्टर में कर दिया यगा है।" |  |  |

रिजिस्टर तथा ग्रमिलेख

सस्या प्रधान, छात्र द्वारा पहली सस्या से लाये गये छात्र रजिस्टर की प्रतिलिपिया धपने (#\ पास रखेगा तथा उन्हें सुबम सदमें के लिए जमा करके रखेगा एव प्रत्येक छात्र की उसके शाला छोडने पर उसकी एक प्रतिलिपि दे देगा। उन छात्री का नाम दिसाते हए प्रारम्भ मे एक मुची लगा देनी चाहिए जिनको ऐसी प्रतिया प्राप्त हुई है तथा उनकी छात्रों को या उनके सरक्षकों को लौटाने की विधि का सवा उनको देने की रसीट की तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिये।

#### प्रपश्चिम रजिस्टर : (18) उपस्थित रजिस्टर भरने के नियम निस्न प्रकार है '

3567

(1) प्रत्येक कथा या कथा के खण्डो का ग्रलग-ग्रलग उपस्थित रजिस्टर होना चाहिये। इसमे इतने पट होने चाहिये जो एक वर्ष के लिए प्रयान्त हो, इसकी जिल्द पनकी नहीं होनी चाहिए बल्कि इसके कयर मुदे भीटें कागज के होने थाहिए। वर्ष के बन्त में समस्त कक्षाओं के उपस्थित रविस्टर अभिलेख के कार्य हेत एक जिल्द सम्मिलित बाचे जान चाहिये। (ii) कक्षाध्यापक द्वारा उपस्थिति रजिस्टर में दिन में दी बार छात्री की उपस्थितिया हमेका नियमित रूप से ली जानी चाहिए यह उपस्थित प्रथम, द्वितीय एवं बैठक

के प्रथम पाच मिनिट में नी जानी चाहिय।

शरा निर्धारित किये आयेंते ।

(IV) उपस्थित "पी" द्वारा की जानी चाहिये तथा सनुपस्थित 'ए" द्वारा की जानी चाहिये । यदि किमी छात्र ने अनुपस्थित रहने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रैपिन किया हो या वीमारी के कारण अवकाश पर हो तथा उसे सस्या प्रधान या कक्षाध्यापक द्वारा स्वीकृत कर लिया हो तो वहा "ए" ने बाद "एस" सवा देना चाहिये। (v) उपस्थित स्वाही से की जानी चाहिये. कभी भी पैन्सिल से करके फिर स्याही

(iii) प्रयम जिनमें राजकीय विद्यालयों के खात्रों की उपस्थित ली जानी है, निर्देशक

द्वारा पून- नहीं लिखना चाहिये। ये प्रविस्थिया हमेशा स्पष्ट एव प्रसन्देहास्पद होती बाहिये। (vi) उपस्थित रिजस्टर बन्द करने के पश्चाद किसी भी छात्र की उपस्थित नहीं

सगाई उपने ।

(vii) रजिल्टर मूल में होना चाहिये तथा वह साथ रखने एवं प्रस्य कारणों के प्राधार पर किसी भन्य कागज से नकल किया हुआ नहीं हाना चाहिये।

(v,ii) कोई काट छाँट नहीं होनी चाहिये यदि कोई बृटि हो गई हो तो उस पर लाल रेखा सींच देनी चाहिये तथा लाल स्याही द्वारा प्रविध्ट कर देनी चाहिये तथा उस पर अपने समु हस्ताक्षर कर देना चाहिये।

(ix) उपस्थित स्तम्भ में कोई स्तम्भ खाली नहीं रखना चाहिये एवं केवल बिन्द लगा हुम्रा भी नही होना चाहिये । (x) शालाय व महाविद्यालयों मे m मिटिंग होनी चाहिये । एक छात्र जो किसी भी बैठक मे बीच मे अनुपस्थित रहता है तो उसकी उस बैठक मे अनुपस्थित लगाई जानी चाहिये तथा उसरी उपस्थिति को लाल स्थाही से काट देना चाहिये तथा लग्नु हस्ताक्षर कर देना चाहिये ।

- (प्रा) जब पूर्ण मा प्रापं प्रवकाश होता है तो स्तम्भो के मन्य एक रेखा तीच देनी पारिय विश्वमे कि "दिवार, नसन्त वचमी" जैमी भी परिस्थिति हो निख देना चाहिये। प्राप्तक प्रवचाश होने पर स्तम्भो को काटते हुए रेला सीची जानी चाहिते।
- (AII) जब किसी छात्र का नाम काट दिया जाता है तो उसके नाम पर उसे माह के मन्त तक के स्तम्भों में एक जात्व रेजा खक्ति कर देनी चाहिये। यह रेजा उस दिन से मक्ति की जानी चाहिये जिल दिन से यह उपस्थित रहना स्थीसक करता है तथा इसके सामे के विवर्ण स्तम्भ में "काटा गया" विका जाना चाहिये।

(xiii) उपस्वित स्तम्भ मे केवल पी, ए, ए/एल तथा उप निवम 11 के प्रन्तगैत की गई प्रविद्यिमों के प्रन्तगैत कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिये।

- (XIV) कुल उपस्थिति व छात्रो की सस्या नित्यप्रति प्रविष्ट की जानी चाहिये।
- (xv) रिजस्टर के नीच उपस्थित, धनुपस्थिति, धनकाश, शुल्क दण्डादि की प्रविष्टिया दूसरे मास की 15 तारीख तक पूर्ण हो जानी चाहिये।
- (xvi) प्रत्येक माहु कं लिए छात्रों के नाम, त्रम सक्या व प्रयेश सक्या कक्षाध्यापक द्वारा विगत मास की भतिम तिथि तक स्वस्थ लिखी जायेगी।
- (19) प्रवेश रजिस्टर . परिक्षिष्ट मंदिये गये प्रपत्र के अनुसार प्रवेश-पत्र रजिस्टर तैयार विया जायेगा।

#### निर्देश (1) व्यक्तिगत पंजिकाओं का रख-रखाव<sup>1</sup>

प्रत्यक वर्मवारी के लिए विभाव में दो पिजकार्ये रनी आवेची सिवाय उनके जो नियुक्ति प्रिष्टारी के दार्यालय म कार्य करता है। एक पिक्का नियुक्ति प्रिष्टवारी के कार्यालय म होगी ग्रीर पूसरी पिजका कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में बहा कि वह कार्य कर रहा है।

(2) नियुक्ति प्रिषकारी के कार्यालय में संघारित की जाने वाली पिलका तब तक वहा रखी जायेगी जब तक कि वह नियुक्ति प्रियमरी के वधीन कार्य करता रहेता। यदि वर्षमंपारी किवी प्रत्य विभाग में स्थानारित हो जाता है प्रथम नियुक्ति प्रध्य विभाग में स्थानारित हो जाता है प्रथम नियुक्ति प्रध्य विभाग में स्थानारित हो जाता है प्रथम नियुक्ति प्रधिकारी को लेल हो बायेगी।

(3) कार्यातम प्रधीक्षक के कार्यालय म रखी जाने वाली व्यक्तियत पश्चिका यदि कर्मचारी का स्थानान्तरस्य हो जाता है तो सम्बन्धित कार्यालयात्त्रक्ष को भेज दी बायगो ।

- (4) प्रमिनेल के घन्छी तरह संवारित करने के निए बह प्रावश्यक है कि कार्यालयाच्यक्ष प्रवचा निवृत्ति प्रधिकारी द्वारा चारी विथे बाने वाले घनकाझ के पश्च, स्वाना-तरस प्रादेश प्रोर प्रवच प्रावश्यक प्रादेश प्रीर स्वीकृतियों तो प्रतिवां एक इसरे को भेजों जाये।
- (5) सभी महत्वपूर्ण आदेश और स्वीहतिया त्रिनका कि कर्मचारी से सम्बन्ध है, वे सब व्यक्तिगत पत्रिना में जानी चाहिये। त्रिकोप रूप से निम्नसिखित पत्रादि तो व्यक्तिगत पत्रिका ने जान ही चाहिये:
  - (ए) कर्मचारी के द्वारा नियुक्ति के लिए दिवा जाने वाला प्रार्थना-पत्र व्यक्तियत पत्रिमा में पहला-पत्र होना चाहिए। जो व्यक्ति नोक होवा झायोग द्वारा चयनित होता है उसकी

रिजिस्टर तथा प्रभिलेख

पंजिका में लोक सेना प्रामीय द्वारा भेजा गया प्रामैनान्यत्र और लोक सेना प्रामीन का स्वयन पत्र प्रयम पत्र होना चाहिए। जहां पर एक से प्रयिक व्यक्ति लोक सेना प्रामीन या सक्षम प्रिकारी हारा निमुक्ति प्राप्त करते हैं नहां भी उस धादेश की प्रति प्रयोक कर्मचारी की व्यक्तियत पत्रिका में होनी चाहिये।

- (बी) सामयिक वेतन वृद्धि झादेश पश्चिका मे लगाया जाना चाहिये।
- (क्षी) स्वानान्वरण और पव स्थापन आदेश की प्रतियां (यदि एक से प्रधिक व्यक्ति का स्थान नान्तरण एक ही बादेश ये हो तो उस आदेश की प्रति प्रत्येक व्यक्तिगत पिक्का में जानी चाहिये)।
- (दी) कार्यस्थानान्तरस्य भीरकार्यभार सम्भावने, कार्यमुक्त होने भ्रादि की प्रतियाभी ध्यक्तिगत प्रजिका से जानी चाहिए।
- (इ) सभी प्रकार के अवकाश प्रार्थना-पत्र सिवाय आकस्मिक और अकादमिक अवकाश के।
- (एफ) स्थाईकरण से सम्बन्धित पत्र ।
- (जी) कार्यवाहक प्रथवा दोहरा कार्य करने सम्बन्धी कागजात ग्रीर विशेष उत्तरदायित्व सबधी कार्य के पत्र जैसे स्काउट मास्टर, बोडे या किसी समिति के सदस्य ग्रादि !
- (एव) कर्मवारी द्वारा सैमीनार, सम्मेलन और कार्य गोव्ठी मे भाग लेने सम्बन्धी पत्र।
- (पाई) सभी प्रकार के प्रकारक प्राप्तकल प्रथिष्टियों का पत्र जैसे चेतायनी, प्रनुषासनात्मक कार्यवाही के निर्माण सकल्पना प्रादि ।
- (क) जिलायतो के वे पत्र जिल पर किसी खांच की सावश्यकता मही हो उन्हें व्यक्तियत पत्रीकामी के नही रखने चाहिए सिवाय उसके जबकि कार्यालय सम्प्रक्ष या निमुक्ति सम्बक्तारों ऐसा चाहे । गम्भीर प्रकृति की सिकायतें जिलमे जाच की प्रावश्यकता हो उन्हें व्यक्तियत पत्रिका से रखा जाना चाहिए । यदि विभागीय जाच सारम्भ की जाती है तो उसकी सलग से पश्चिका होनी चाहिए । विभागीय जाच का निर्णय होने पर उसकी प्रति व्यक्तियत पश्चिका में रखी जानी चाहिए ।
- (के) जनव परीक्षा की धनुता, प्रशिक्षसा ने प्रति नियुक्ति, जन्य योग्यता प्राप्त करना प्रादि से सम्बन्धित कागजात ।
- (एल) ऋरण से सम्बन्धित सभी पत्र जैसे पी. एफ. लोन, वाहन ऋरण, मकान ऋरण, भूमि ऋरण ग्रादि ।
- (एम) ग्रवल सम्मित खरीदने सम्बन्धी स्वीकृति ग्रीर इसके बारे मे ग्रन्य विवरण।
- (एन) सेवा निवृत्ति या पुनर्नियुक्ति के ग्रादेश।
- (ह्रो) पेन्शन सम्बन्धी कागज ।
- (6) ग्रेच्युटी घीर पेन्सन की स्थीकृति होने के बाद में व्यक्तिगत पंजिका बन्द कर दी आयेगी।
- (7) भाईल बन्द करने के बाद यह रेकर्ड ग्रमिलेख घर में भेज दिया जागेगा भीर पाच वर्ष सक नस्ट नहीं की जांगेगी।
  - (8) प्रत्येक व्यक्तियत पत्रिका में कर्मचारी का निम्नलिखित प्रपत्र में विवरता रखा आयेगा:
     भेवा विवरता
    - (1) নাম
  - (2) पदकानाम

- गृह जिला (3)
- (4) जगतिथि

(5) योग्यता-

विषय वप

डिविजन

- (6) विशेष योग्यता/प्रशिक्षण योग्यता
- (7) सेवा मे प्रथम नियुक्ति तिथि
- (8) प्रथम नियुक्ति का पद

उत्तील परीक्षा

- (9) प्रथम नियुक्ति पर वेतन भौर वेतन श्र खला
- (10) स्यायीकरख
- (11) श्रागकी सवाका विवरख-

घारित पद ---वेतन भीर वेतन शासना

स्याई/कायवाहक/बस्थाई

सं

तक निर्देश (2) निजी क्यावलियों का एस एसावरे

यह व्यान म लाया गया है कि अधिकारियों एवं कमचारियों की एक से अधिक निजी परा-वितया खाली बाती है जिसम सम्बद्धित व्यक्ति का सम्पूरण समिलेख एक पत्रावारी पर उपारण नहीं होता । कभी कभी ऐसी व्यवस्था स कई विठनाइया उपस्थित होती हैं ।

भविष्य म प्रधिकारिया एव कमवारिया की व्यक्तिगत पश्चावित्यों के सम्बाध में निम्न प्रक्रिया धवनाई जायेगी-

- (च) प्रत्येक प्रधिकारी एव कमवारी की केवन एक ही निजी प्रवासी खोली जावेगी हथा सेवा सम्ब थी सभी पहलुका पर जो भी बादेश प्रसारित होंगे उसी पत्रावसी पर रते जायसे ।
- (स) जब कभी पत्रावली भारी हो जाय तो सचिवालय नियमावसी 62 एव विभागीय नियमावली के अनुच्छेद 46 के अनुसार दूसरा सीसरा भाग खोच दिया जायेगा ।

उपरोक्त ध्यवस्था तत्कान प्रभाव से चान होगी तथा पूब में जा पत्रावनिया सील दी गई हैं. उनका भी इसी प्रतिया क माधार पर ज्य/प्रधासन मधिकारी की बेख रेख म समावेश पर पत्रावली पित्राम इदाज कर दिया जायगा।

निर्देश (3) सेवा पृश्तिका का सधारएा2

(1) क्षेत्रा पुस्तका की द्वितीय प्रति विनाग के व्यान म ग्राया है कि बहुत से कायात्वा म कायरत वमचारियो व निए सेवा पुस्तिका रिजस्टर मधारित नही किया जाता। नियमा म यह प्राच्यान है कि प्रत्येत प्रशायपित कमचारी जो निसी स्थायी पद का बारित निय हुए है प्रयस कायबाहुक या प्रस्थाई पद धारित विच हुए है खनी व निष् निष्धरित प्रपत्र स एक संवा पुस्तिका रसी जाय । इन सब सवा पुस्तिकामा क लिखन के निए एक श्रीक्टर का सभारण मावस्थक है। सभी सम्बर्धित की मादम दिय जात हैं कि मभी कमवारियों का सवा पुस्तिकामा के निए कार्या संवाध्यक्ष निर्धारित प्रयत्र म एक रजिस्टर संयास्ति कर उसकी समय ममय पर बांच करें । रजिस्टर म जो प्रविष्टियों का आय उसके बारे ने निर्देश निर्धारित प्रपत्र में नाचे दिया हुया है।

प 24(20) का श्रम /सन् -1/76 दिनाक 4 1 1978 ।

<sup>ि</sup>शा विभाग बोद्धानर द्वारा प्रकाशित पुरान-बादम एव परिषय 1973 । 2

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की घारा 66 के नीचे दी हुई टिप्पाणी दो के अमुसार जून के बेतन विलो के साथ यह प्रमाणपत्र नही देते कि कर्मचारी की वाधिक क्षवा का प्रमाणीकरण कर दिया गया है। इस टिप्प्ली में यह भी प्रावधान है कि यदि गेसा प्रमाखपत्र नहीं दिया जाता है तो काषाधिकारी द्वारा बिल पारित नही किया जायगा । सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त नियमों का पूरी तरह पालन किया

जाय ग्रीर सुनिश्चित किया जाय कि बाहररा वितरण अधिकारी प्रतिवर्ष जन के वेतन बिश के साथ यह प्रमारापन लगाये श्रीर यदि ऐसा नही किया गया ता कोपाधिकारी वेतन बिल पारित नही

(3) सेवा प्रस्तिका में प्रविष्ट की गई जन्म तिथि बदली नहीं जायेगी<sup>2</sup> उस व्यक्ति के सबध म जो 1-1-79 से राज्य सेवा में थे उसकी सवा पुस्तिका/सेवा विवरणिका में श्रकित जन्म तिथि ही

(2) जून म सवा पुस्तिका के शस्यापन के बिना देतन बिल पारित नहीं महालेखाकार राजस्थान जयपूर द्वारा इस विभाग के ध्यान म नाया गया है कि विभागाध्यक्ष धीर कार्यालयाध्यक्ष

सरकार द्वारा निर्देश जारी करने के बाद भी नियमों के अनुसार सेवा पुस्तक की दिलीय प्रति प्रत्यक राज्य कर्मचारी को नही दो जाती । जन्म तिथि का प्रमासीकरसा, प्रत्येक वर्ष के ग्रन्त म सेवाग्रो का प्रमाग्तीकरण, पाच वप के बाद सत्यापन ग्रीर पुन सत्यापन ग्रीर ग्रवकाश लेखी की पूरा नहीं किया जाता । निर्देशो की पानना नहीं होने से राज्य कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद तकलीक होनी है धीर ऐसा देखा गया है कि पेन्यन मे देरी होने का कारण सेवामिलेखों का अधूरा हाना है। प्रत्येक राज्य कर्मचारी का यह देखना कर्ते व्य है कि सेवा पुस्तिका ठीक तरह स सवारित की जाती है। सम्भवत इस कार्यालय के अधीन इस पद्धति से काम नहीं किया गया है इसलिए सभी सम्बन्धिती को ग्रादेश दिवे जाते हैं कि उनके प्रधीन कार्य करन वाले प्रत्येक कर्मचारी को सेवा पृश्तिका की दितीय प्रति दी जाय और दोनो सेवा पुस्तिकाए (मुख और दिवीय प्रति। मे परी प्रविष्टिया की जाय। इस पर भी बन दिया जाता है कि यदि निरीक्षण क समय उपरोक्त नृटिया पाई गई तो मम्बन्धित लिपिक को इसके परिसाम मगतन होने और कार्यालयाध्यक्ष को भी गलती के लिए

उस व्यक्ति के लिए अन्म तिथि राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की जायमी चाहे उसका ग्राधार ग्रथना ग्राधिकार कुछ भी हो। इस प्रवार ग्रावित एव स्वीकार जन्म तारीख को बाद में माध्यामिक/उच्च गाध्यमिक प्रमाणपत्र सबवा किसी भी शिक्षा बोर्ड इत्यादि द्वारा जारी क्यि गुवे प्रथम प्रमाणपत्र मे

स्पप्टीकरण देना होगा ।

करेंगे।

1.

लिए लाभप्रद हो भ्रयवा नहीं। प्रनिवेदा की छटनी मध्वन्धी निर्देश<sup>3</sup> एसा ध्यान म स्राथा है कि विभाग के प्राय सभी कार्यालयों में पुराने रेकड के देर हैं ग्रीर वे

विधिवत तरीक से नहीं रखे गये हैं। बहुत से कार्यानया म पुराने श्रभिलेखों की छटनी का कार्य प्राज तक नहीं किया गया है। अभिलेखों के सही रूप से रख-रखाव क बारे म विस्तृतिखित निर्देश दिय जाते है : प्रभितेखों की छटनी भभिनेखा को भेजने स पूर्व यह देखना धावश्यक है कि जो भेज जाने योग्य/रखे जान

मितित जन्म तारीख के माधार पर परिवर्तित/सशोधित नहीं की जायेगी चाहे वह उस व्यक्ति क

एफ-13(25) एफ डी (बार एण्ड ए बाई) 69 दिनाक 5-12-1978।

एफ-1(27) एफडी/युप-2/78 दिनाक 24-1-1979 ।

इंडीबी रेन डं/स्पे -4/65 दिनाक 27-3-65 1

योग्य नहीं हैं उन्हें समाप्त कर दिये जाय । अभिलेखों की छटनी वा काय कायालय क प्रमुख प्रभारी को दिया जाय जो उपजिला शिक्षा अधिकारी के सीधे नियनए म काय करेगा और यदि बहुत उपजिला शिक्षा अधिकारी मही हो तो वह कार्यान्याध्यक्ष के सीधे नियनए म काय करा। किसी निर्देश के मामल म प्रभारी अधिकारी खुद जाच करने क्यों कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि रखने योग्य अभिलेख कलती स या वदनियती स समाप्त नहीं कर दिया जाय।

- (यो) सलान परिशिष्ट मे प्रभिलेलो को सुरक्षित रलने की प्रविध दी गई है। इस परिशिष्ट क समुसार जिस मभिलेल को रला जाना बावश्यक नही हो उनकी छटनी कर दी जाय।
- (क्ष) ऐसे धीमलक जो यायनीय या ग्रद्धं वापनीय प्रकृति का हो ग्रीर जिसके बारे म यह प्राचन हो इसका किसी क द्वारा पलत उपयोग किया जा सकता है उस नष्ट कर दिया जाय। कवल परिपत्रो, बिना महत्व के रजिस्टरा तासिकाम्रा ग्रादि के ग्रतिरिक्त प्रतिसी को रही कांग्रज की तरह वेचा जाय।
- (दी) यह बहुत मह्त्यपूरा है कि प्रश्निकों की छटनी पूरी होन के बाद छटनी किय गये प्रभित्तेकों का शीलता से निपटान किया जाय।
- (इ) जिन सारिएयों के लिए नुरक्षित रखने की खर्चीय धायेश म नहीं दी गई है वह कार्या स्वयाध्यक्ष द्वारा थी जाय । यदि इसम कही स्वह हा तो कार्यात्याध्यक्ष को मामला निकेशालय को भेजन चारिए ।

## प्रभिलेखों का सधारस

- (प) प्रत्यक कार्यालय मे एक रेकाई कम होना चाहिए । यह एक लिपिक के प्रभार म होना चाहिए जिसे कायभार को देखत हुए यन्य काय भी दिया जा सकता है ।
- चाहिए । पत्त कावजार का वचत हुए अन्य कार वा विवा जा सकता ह । (व) रेकाइ रूम सुरक्षित होना चाहिए और मीसम कं लगरी ≣ भी मुक्त होना चाहिए ।
- (म) जिस प्रमिलेल को रखा जाना है और बतमान में काम म नहीं थ्रा रहा है उसे रेनाड कम म भेज दिया जाना चाहिए। जो फाइनें बतमान म काम ब्राग्दी हो उनको सब-धित तिरिक धपने वास रही । इसक सलावा काइनें मीर अन्य प्रमिलेल सुरक्षित रसने कि निर्देशका कम में प्रमुख्य प्राप्त को निर्देशका कम म भेज दिया जाया । कोनसी काइन चालू है भीर कोनसी रलाड कम म अंजी जाय इसका निराय कायां कोनसी काइन वालू है भीर कोनसी रलाड
- (द) रेकाड रूम मे पत्राविलयो की व्यवस्था सामान्यतया तीन श्रीस्त्या प निम्न प्रकार स विश्वक्त होगी
  - (1) सस्यापन से सम्बन्धित अभिलेख ।
  - (2) सामाय वाता से सम्बन्धित ग्रभिलेख ।
  - (3) वजट, लेखा ग्रनुदान से सम्वन्धित ग्रभिलख।

जहा पर यह श्रेलिया ठीक नहीं लगें वहा पर धावश्वक परिवतन कार्या-लग्राप्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।

- (इ) उपरोक्त ' डी म प्रत्यन' थे ली म सिनिनेस बन्द बस्ती म रखा आयेगा घोर उस पर मुरिजित रखने की बय प्रविध भी लिखी जायेगी। मुरिशित रखन का यय बस्त पर मोटे प्रनाम स्याही से निका जायगा ताकि घातानी से पढ़ा जा सक।
- धना म स्याही से निक्षा जायना ताकि बासानी से वहा जा सक । (एक) धनित्तवा क लिए किसी निर्माक के लिए नोई पर स्वीकृत करना सम्भव नहीं हागा वतमान सक्या म सही इसकी ज्वनस्या की जायगी । वस्तो घीर तीहे क रेक घादि व काम के लिए घोतिरिक्त राक्षि की व्यवस्था धातयथकतानुमार की जायगी ।

रेकाई का विवरण

संस्थापन सम्बन्धी रेकाई

इनवेलिङ पेन्शन प्रकरण

धराजपश्चित कर्मचारी का छुट्टी का :

2

निजी पजिका ]

सेवा पुस्तिका

पेन्शन प्रकरश

मरशित रखने का समय

3

सेवा निवृत्ति/मृत्यु या सेवा निवृत्ति (जो

25 वर्षया पेन्शन की मृत्यु के तीन वर्ष

मृत्यू या सेवा निवृत्ति के तीन वर्ष बाद तक

पहले हो) के पान वर्ष वाद तक ।

सेवा निवृत्ति के 7 वर्ष बाद तक ।

कस.

ī

(g)

١.

2.

3.

4.

5.

## महय रेकाड को किस समय तक सुरक्षित रखा जाय उसकी मुची

तक ।

| तियुक्ति के लिए घावेदन पत्र (जिनकी : दो वर्ष की नियुक्ति के लिए घावेदन पत्र (जिनकी : दो वर्ष की नियुक्ति नहीं की मई हो)  8. धाकिसक ध्रवनाथ प्रायंनापत्र : 2 वर्ष  9. मुख्यावय छोड़ने की घरुमति : एक वर्ष  10. वैयक्तिक ध्रव्यापन का प्रायंना पत्र : 2 वर्ष  11. विभागीय परेष्या घरुमा के घावेदनपत्र : 5 वर्ष (अर्थेक व्यक्ति की वर्ष  धरुमा की प्रति सगानी चाहिए)  12. विभिन्न प्रविद्याना मादि को प्रायंना  पत्र की छानी काईल  13. लोक सेवा ध्रायोग घादि को प्रायंना  पत्र का छानो काईल  14. निपुक्ति एव स्वानाग्यरण की सामान्य  पत्रिका  पत्रिका प्रविद्यानाग्यरण की सामान्य  पत्रिका  15. ऋत्त/धर्षिम धावेदन पत्र : 10 वर्ष (सम्बिध्य कामंबारियों के  नात्तद्या एवं नियुक्ति चावेश की प्रति  निजी पविका में ध्रवस्य रक्षी जानी चा  15. ऋत्त/धर्षिम धावेदन पत्र : 10 वर्ष (सम्बिध्य कामंबारियों के  नात्तद्या एवं नियुक्ति चावेश की प्रति  निजी पविका में ध्रवस्य रक्षी जानी चा  16. नैदिकल विजी की स्वीकृति : 5 वर्ष  17. पुट्टी की पिजका   स्वी व्यक्ति की स्वी व्यक्ति की स्वी व्यक्ति के  होते चाहिए ।  19. विकायते : : निजी पविका में कील होनी चाहिए ।  (ए) कार्यवाहक भत्ता : : निजी पविका में ही यह प्रकरण डील  चाहिए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | साता (लीव एकाउन्ट)                    |   |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| की नियुक्ति नहीं की गई हो)  8. धाक्षात्मक ध्रवकाक प्रार्थनाथन : 2 वर्ष 9. मुख्यावय छोडने की अनुमति 10. वैयक्तिक क्रष्यापन का प्रार्थनाथन : 2 वर्ष 11. विभागीय परेष्णा ध्रनुत्रा के मावेदनयन : 5 वर्ष (प्रत्येक व्यक्ति की पित्री परित्री को परित्री परित्री परित्री परित्री को परित्री परित्र | 6.  | वापिक संस्थायन रिटने                  | : | 40 वर्ष (जिस कार्यालय से भेजे गये हैं<br>कार्यालय मे)                                                                      |
| 9. मुख्यालय छोडने की अनुमति 10. वैयक्तिक ब्रध्यापन का प्रार्थना पत्र 11. विभागिय परोखा अनुना के माबेदनपत्र 12. विभिन्न प्रविक्षणों में प्रतिनिग्नीक्त 13. लोक सेवा घ्रायोग घादि को प्रार्थनाः पत्र की छटनी काईल 14. निम्नुक्ति एव स्थानाग्वरण की सामान्य पत्रिका 15. ऋस्तु/प्रयिम प्रविक्षणों में स्विक्ति 16. मैडिकल विनो की स्थीकृति 17. सुदुन्न पार्थक में स्थिकित 18. वेतन वृद्धि पणिका 19. विकाय के प्रतिक्षित 19. विकाय के प्रविक्ष विकाय के प्रविक्ष स्वाप्त प्रविक्ष स्वाप्त प्रविक्ष स्वाप्त के प्रविक्ष स्वाप्त | 7.  |                                       | : | दो वर्ष                                                                                                                    |
| 10. वैयक्तिक ब्रध्यापन का प्रार्थना पत्र  11. विभागीय परीका ब्रह्मा के घावेदनपत्र  12. विभिन्न प्रविक्षणों में प्रतिनिमुक्ति  13. लोक सेवा ध्रायोग घादि को प्रार्थनाः पत्र को छटनी फाईल  14. नियुक्ति एव स्थानाग्यरण की सामान्य पत्रिका  15. ष्रद्धण/प्रयिम प्रविद्धले तेर प्रार्थनाः पत्रिका  15. ष्रद्धण/प्रयिम प्रविद्धले तेर प्रार्थनाः प्रदेश प्रविद्धले विकास से प्रविद्धले के प्रविद | 8.  |                                       | : | 2 वर्ष                                                                                                                     |
| 10. वैयक्तिक ब्रध्यापन का प्रार्थना पत्र  11. विभागीय परीका ब्रह्मा के घावेदनपत्र  12. विभिन्न प्रविक्षणों में प्रतिनिमुक्ति  13. लोक सेवा ध्रायोग घादि को प्रार्थनाः पत्र को छटनी फाईल  14. नियुक्ति एव स्थानाग्यरण की सामान्य पत्रिका  15. ष्रद्धण/प्रयिम प्रविद्धले तेर प्रार्थनाः पत्रिका  15. ष्रद्धण/प्रयिम प्रविद्धले तेर प्रार्थनाः प्रदेश प्रविद्धले विकास से प्रविद्धले के प्रविद | 9.  | मुख्यालय छोडने की मनुमति              | : | एक वर्ष                                                                                                                    |
| 12. विभिन्न प्रविश्वरणों में प्रतिनिम्नुक्ति : 10 वर्ष (शिव्यी पत्रिक्ता से प्रविधिय पत्रिक्ता से प्रविध्य प्रविध्य पत्रिक्ता से प्रविध्य प्रविध्य पत्रिक्ता से प्रविध्य प्रव | 10. |                                       | : |                                                                                                                            |
| 12. विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रशितिमधुक्ति ; 10 वर्ष (तिश्री प्रशिक्ष में प्रविधिद वाहिए)  13. लोक सेवा प्रायोग प्रार्थि को प्रार्थना- ; 2 वर्ष प्रशिक्ष छन्ती फाईल  14. नियुक्ति एव स्थानाम्परण् की सामान्य प्रशिक्ष प्रशिक्ष प्रशिक्ष को प्रति निजी प्रविक्रत के में प्रति निजी प्रविक्रत में प्रवेश प्रदिक्ष की प्रति निजी प्रविक्रत में प्रवेश पर्देश की प्रति ।  15. ष्रह्मणुप्रिम प्रविद्य पर्देश की प्रति ।  16. भैदिकल विनो की स्थिकृति : 5 वर्ष प्रविद्य स्थाप्त प्रविक्ष की प्रति ।  17. खुटी की प्रतिक । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11. | विभागीय परीक्षा ब्रमुझा के मावेदनपत्र | • | 5 वर्षे (प्रत्येक व्यक्तिकी निजी पजिक<br>अनुज्ञाकी प्रतिसमानी चाहिए)                                                       |
| तोक सेवा सामित मादि को प्रापंता:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12. | विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रतिनियुक्ति | ; | 10 वर्ष (निजी प्रजिका में प्रविध्टि क                                                                                      |
| पिकका नात्त्व (ए पर निपुक्ति घारेश की प्रति निजी परिका में अवस्य रक्षी जाती प्रति 15. ऋतुः / प्रियम अविदन पत्र 16. मैडिकत दिनों की स्वीकृति 17. छुट्टी की पिकका 18. देतन वृद्धि पिकका 19. शिकानमंद्धि स्वामान्य पिकका (ए) निजी प्रकृति की (वी) सामान्य प्रकृति 20. मती: (ए) कार्यवाहक भत्ता (ए) कार्यवाहक भत्ता (ए) कार्यवाहक भत्ता (ए) कार्यवाहक भत्ता (ए) विजी प्रविका में ही यह प्रकरण डील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13. |                                       | ; |                                                                                                                            |
| 15. ऋष्ण/प्रिम प्रविद्य पत्र : 10 वर्ष (ऋष्ण/प्रिम प्रादेश की प्रति प्रविद्य पत्र । कि प्रति प्रविद्य स्वार की प्रति प्रविद्य स्वार की प्रति प्रविद्य स्वार की प्रति । 5 वर्ष : इस विषय के लिए सामाध्य प्रविका । 18. बेतन वृद्धि पिक्का   श्लोलो बाकर ऐसे प्रकरण निजी पिक्का हो होने चाहिए । (ए) निजी प्रकृति को : निजी पिक्का मे बील होनी चाहिए । (वी) सामाध्य प्रकृति : 5 वर्ष : 5 वर्ष । १ वर्ष प्रकरण डील स्वार्थिय । १ वर्ष प्रविद्य प्रकरण डील स्वार्थिय । १ वर्ष प्रविद्य प्रकरण डील स्वार्थिय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14. |                                       | : | 10 वर्ष (सम्बन्धित कमंबारियों के स्<br>भान्तरस्य एवं निमुक्ति प्रादेश की प्रति उन<br>निजी प्रजिका में भवश्य रखी जानी चाहिए |
| 16. मैडिकल विनों की स्वीकृति     17 छुट्टी की पनिका     18. वेतन वृद्धि पनिका     19. शिकायते:     (ए) निजी प्रकृति को     (वी) सामान्य प्रकृति     20. मती:     (ए) कार्यवाहक भत्ता     (ए) विजी पनिका से दी यह प्रकरण डील शाहिए।     (पी) कार्यवाहक भत्ता     (पी) कार्यवाहक भत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15. | ऋरा/पश्चिम बाबिदन पत्र                | : | 10 वर्ष (ऋरण्/प्रश्निम प्रादेश की प्रति नि                                                                                 |
| 18. वेतन वृद्धि पिजका   झोलो जाकर ऐसे प्रकारण निजी पिजक<br>ही होने चाहिए।<br>19. यिकापतें : (ए) निजी प्रकृति को : निजी पिजका से बोल होनी श्वाहिए।<br>(वी) सामान्य प्रकृति : 5 वर्ष<br>20. मते :<br>(ए) कार्यवाहक भता : निजी पिजिका से ही यह प्रकरण डील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16. | मैडिकल विलो की स्वीकृति               | : |                                                                                                                            |
| (ए) निजी प्रकृति को : निजी प्रक्रिका मे जील होनी चाहिए। (बी) सामान्य प्रकृति : 5 वर्ष  20. मती : (ए) कार्यवाहक भता : निजी प्रविका मे ही यह प्रकरण डील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | छुट्टी की पजिका<br>वेतन वृद्धि पजिका  | : | इस विषय के लिए सामान्य पिनका व<br>खोलो जाकर ऐसे प्रकरण निजी पिनकामो<br>ही होने चाहिए।                                      |
| (बी) सामान्य प्रकृति : 5 वर्ष<br>20. मती :<br>(ए) कार्यवाहक भत्ता : तिनी पत्रिका मे ही यह प्रकरण डीस<br>चाहिए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19. |                                       |   | निजी पजिका से जील होती सादिया।                                                                                             |
| (ए) कार्यवाहक प्रता : निजी पत्रिका मे ही यह प्रकरण डील<br>चाहिए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20. | (बी) सामान्य प्रकृति                  |   |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                       | : | निजी पिजिका में ही यह प्रकरण डील ही<br>खादिया।                                                                             |
| (बा) प्रस्य भक्त : ≸ वर्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | (बी) ग्रम्य भत्ते                     | : | 5 ati                                                                                                                      |

से पत्र ध्यवदार

3 7 निवटारे के दो वर्ष बाद तक । 21. नोत पेमेन्ट प्रकरण सम्थापन रजिस्टर बनाने के लिए ; 2 ਕਪੰ 22. मगाई गई सचनाए 23. सेवा सम्मन • 1 वर्षे 5 ਰਚੰ 4. धावक-जायक रजिस्टर 5. उपस्थिति रजिस्टर, आकृत्मिक प्रवकास : 3 वर्ष रजिस्टर एव पीग्रोन बुक ŧ۱ सामान्य प्रकरण 1. भवन निर्मात, प्लान एव अनुमान, : स्थायी (0) एडीशन एण्ड एलदेशन और भूमि का स्वधिप्रहरा (बी) भवन किराये के प्रकरण : भवन खाली करने के पाच वर्ष सका। राज्य वर्मवारियो से किराया (सी) 2 5 ਕਰੋਂ बसूली जो राजकीय भवन मे रहते हैं 10 ਰਹੇ (ही) भवत का दान (इ) भवन निर्माण के लिए राजकीय 10 au 2 सहायता (एफ) सामान्य पत्र व्यवहार 5 वर्ष 2. पास पोर्ट 10 वर्ष 3. उत्सब एवं समारोह 1 वर्ष : 4. इडताल एक प्रदर्भन : 5 वर्ष मबकास वद छहिया 5. 1 aŭ 6. रेल्बे कनसेश्रात 2 वर्ष 7. शाला संस्थ एवं संघ 2 वर्ष प्रतिहस्ताक्षर एव प्रमाणपत 8. 2 वर्ष 9. ग्रध्यापक सचो के साथ पत्र व्यवहार 2 वर्ष 10. राज्य एक राष्ट्रीय पुरस्कार (ए) स्वीकृतिया 26 ad (बी) मन्य पत्र व्यवहार 5 वर्ष 11. प्रत्य बचत योजना 3 वर्ष 12. जनगणना एव चुनाव 1 वर्षे 13, विभागीय बाहन : (ए) खरीद ब्रादि : 10 वर्ष (बी) मरकात प्रादि 5 वर्ष ٠ 14. गोप्ठिया एव केम्पस 3 वर्ष 15 मारत स्काउट, गाईड, एसीसी, एनसीसी, : 2 वर्षे रेड त्रास एवं भारत सेवक समाज धाडि

| 364]                    | राजस्यान शिक्षा (                                       | नियम सहिता [रजिस्टर तथा प्रभि |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| 1                       | 2                                                       | 3                             |  |  |  |  |
| 16                      | जन्म तिथि म परिवतन                                      | 10 वप                         |  |  |  |  |
| 17                      | दांड की मान्यता                                         | 10 वय                         |  |  |  |  |
| 18                      | यतिरिक्त विषय खालना                                     | 5 वर्षे                       |  |  |  |  |
| 19                      | फीस                                                     |                               |  |  |  |  |
|                         | (ए) परिपत्र                                             | स्यार्ड                       |  |  |  |  |
|                         | (बी) सामान्य पत्र ब्यवहार                               | 5 สนั                         |  |  |  |  |
| 20                      | प्राथमिक एव माध्यमिक विद्यालयो की                       |                               |  |  |  |  |
|                         | मान्यता                                                 |                               |  |  |  |  |
|                         | (ए) स्वीकृतिया                                          | स्याई                         |  |  |  |  |
|                         | (बी) सामान्य पत्र व्यवहार                               | 5 বঘ                          |  |  |  |  |
| 21                      | परीक्षामा की शिकायतें                                   | 2 ব্দ                         |  |  |  |  |
| 22                      | परीक्षा केन्द्र                                         | 2 বঘ                          |  |  |  |  |
| 23                      | यात्रा कायकम एव यात्रा डायरी                            | 3 वर्ष                        |  |  |  |  |
| 24                      | निरीक्षण प्रतिबदन                                       |                               |  |  |  |  |
|                         | <ul><li>(ए) निरीक्षण मधिकारी के कायादय म</li></ul>      | ५ वप                          |  |  |  |  |
|                         | (बी) सस्या म ग्रीर निरीक्षण किये                        | 10 ਕਧ                         |  |  |  |  |
|                         | गयं कायान्यं म                                          |                               |  |  |  |  |
| 25                      | विधान सभा प्रश्न                                        | 5 ਕਪੰ                         |  |  |  |  |
| 26                      | नोटिम केसब भीर बाद प्रकरता                              | निस्तारस क पाच वप ब:द तक      |  |  |  |  |
| 27                      | नामांकर्न                                               | 5 वप                          |  |  |  |  |
| 28                      | विद्यालय स्रोलना                                        |                               |  |  |  |  |
|                         | (ए) विद्यालय स्रोमने एव पदा के                          | स्याई                         |  |  |  |  |
|                         | मृजन की स्वीकृतिया                                      |                               |  |  |  |  |
|                         | (बी) प्रस्ताव के सामान्य पत्र व्यवहार                   | 🤋 वर्ष                        |  |  |  |  |
| 29                      | योजना प्रगति विवरसा                                     | 5 वय                          |  |  |  |  |
| 30                      | ए फाम की तैयारी केलिए सूचना                             | 2 वर्ष                        |  |  |  |  |
|                         | एकतित करना                                              |                               |  |  |  |  |
| 31                      | छानवृत्ति एक वृत्तिका तथा अध्ययन ऋए।                    | 10 वर्ष                       |  |  |  |  |
| 32                      | पदो का समायोजन                                          | 5 दण                          |  |  |  |  |
| 33                      | ৰ্বতন্ত্ৰ                                               |                               |  |  |  |  |
|                         | <ul><li>(ए) केन्द्रीय सताहकार वार्ड</li><li> </li></ul> |                               |  |  |  |  |
|                         | (वी) राज्य सलाहकार बोड                                  | 5 वर्ष                        |  |  |  |  |
|                         | (सी) डोपी माईज तथा शिक्षा नतीः                          |                               |  |  |  |  |
| 34                      | प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन                               | 10 वर्ष                       |  |  |  |  |
| 35                      | मण्डल अधिकारियों की बैठकें                              | 5 ਬ੍ਰਾ                        |  |  |  |  |
| 36                      | परीक्षा एवं कक्षोत्रति नियम, प्रवेश -                   | स्याई                         |  |  |  |  |
| नियम और अन्य समस्त नियम |                                                         |                               |  |  |  |  |
| मजट, लेखा और जी माइ ए   |                                                         |                               |  |  |  |  |
| 3                       | एक कार्यालय के सम्पूरा दजट प्रनुमान                     | ३ वद                          |  |  |  |  |
|                         |                                                         |                               |  |  |  |  |

| Corect (a) Ministry |                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                           |   | 3                                                                     |  |  |  |  |
| 2.                  | सजट भावटन                                                                                                                                                                                                   | ; | 2 वर्षे ,                                                             |  |  |  |  |
| 3.                  | पुनः समाधान                                                                                                                                                                                                 | ē | 2 वर्षे                                                               |  |  |  |  |
| 4.                  | पुनः आवटन                                                                                                                                                                                                   | : | 2 वर्षे                                                               |  |  |  |  |
| 5.                  | खर्चे का मासिक प्रगति विवरण एवं<br>भाकडो में डीस्कीपेन्सी के सम्बन्ध में<br>पत्र व्यवहार                                                                                                                    | : | 2 जर्प                                                                |  |  |  |  |
| 6.                  | द्यी. ए. विरुस                                                                                                                                                                                              | : | 3 वर्षे                                                               |  |  |  |  |
| 7.                  | कन्टीनजेट खर्चे का रजिस्टर                                                                                                                                                                                  | : | 5 वर्षे                                                               |  |  |  |  |
| 8.                  | कन्टीनर्जेंसी के 25/-से प्रधिक के<br>धाऊचर                                                                                                                                                                  | : | 3 वर्षे                                                               |  |  |  |  |
| 9.                  | कस्टी जिसी के 25/- वा इससे कम के<br>बाऊ पर                                                                                                                                                                  | ŧ | 3 वर्षया जब तक कि महा लेखाकार का<br>निरोक्षरण हो जो भी पहले हो सब तक। |  |  |  |  |
| 10,                 | वेतन बिरुत भीर भुगतान पश जहां ये<br>राज्य कमैचारियों के लिए श्रुप्त ही रखे<br>जाते हो जहां कोई सस्थापन रिटर्न,<br>सेवा पुस्तिका या सर्विस रोज नहीं हो                                                       | ; | 35 वर्ष                                                               |  |  |  |  |
| 11,                 | राज्य सरकार के धन्य थें शियों के<br>कर्मचारियों के बेतन चिल और भुगतान<br>पत्र वेतन एवं भत्तों के लिए धलग से<br>रखें जातें हो                                                                                | : | 10 वर्षे                                                              |  |  |  |  |
| 12,                 | जहां बिनिष्ट कोमें मे रोकड बही रखी<br>जाती है घीर प्रम्य सम्बन्धित रेकार्ड<br>मेंसे इम्में स्ट रोकड खादा र्राजस्टर को<br>बिल महालेखाकार को भी-माडिट के<br>लिए मेंसे जाते है मीर कोपान्य को<br>मुगतान के लिए | : | 10 বৰ্ণ                                                               |  |  |  |  |
| 13,                 | जाय भीर निरीक्षण प्रतिवेदन                                                                                                                                                                                  | 3 | निस्तारण के पांच वर्षे तेक )                                          |  |  |  |  |
| 14.                 | गवन एवं चोरी के मामले                                                                                                                                                                                       | ï | नाज के निस्तारण के दो वर्ष तक ।                                       |  |  |  |  |
| 15.                 | भनुदान :                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                       |  |  |  |  |
| 16,                 | (ए) श्रावर्तेक  <br>(बी) श्रनावर्तक  <br>क्रय:                                                                                                                                                              | t | संस्थानुसार स्थाई पृजिकाए रखेनी चाहिये ।                              |  |  |  |  |
|                     | (ए) सामान्य पत्र व्यवहार                                                                                                                                                                                    | t | 5 वर्षे                                                               |  |  |  |  |
|                     | (वी) फर्म से पत्र ब्यवहार                                                                                                                                                                                   | ŧ | प्रकरण् के समाप्त होने के 6 धर्म सका                                  |  |  |  |  |
| 17,                 | (सी) अनुवध फार्म एव टेण्डर ग्रादि                                                                                                                                                                           | ÷ | 10 वर्षे                                                              |  |  |  |  |
| 17.                 | कालातीत प्रकरणो के सम्बन्ध में<br>पत्र व्यवहार।                                                                                                                                                             | : | विल पारित होने के दो वर्ष दक।                                         |  |  |  |  |

फर्जी भगतान रोकने के लिए-नये निर्देश<sup>1</sup>

इस विभाग के ब्यान में खाया है कि पिछले कुछ वर्षों में फर्जी विल बनाकर कोयालयों तथा वैकों से घन प्राप्त करने के बहुत से मामले हुए हैं। कई मामलों में तो कोपालयों से मुगतान प्रादेश होने के बाद तथा बैक से धन प्राप्त करने से पूर्व विलों पर अको तथा शब्दों में रकम परिवर्तन कर के से मुगतान प्राप्त किया गया है तथा कई मामलों में शाहरण एवं विवरण प्रधिकारी के कर्जी हस्ताक्षर बना कर कोपालयों के माध्यम से बैक से मुगतान प्राप्त किया गया है।

इस सम्बन्ध में विक्त विभाग ने समय-समय पर कई निर्देश एवं परिपत्र जारी किए हैं जिनका विवरण निम्न है, फिन्दु ऐसा मालूम होता है कि कथित निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप ऐसे मामलों की रोकवाम में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

(1) परिपत्र स 5(5) बि/राज एव लेखा-1/76 दि. 21-5-76, (2) परिपत्र स 7 (23) दि/राज. एव लेखा-1/78 दिनाक 3 2-79, (3) परिपत्र स 7(23) वि/राज एव लेखा-1/78 दिनाक 30-3-79, (4) परिपत्र स 7 (20) वि/राज एव लेखा-1/79 दिनाक 9-10-79, (5) परिपत्र स 7(23) वि/राज एव लेखा-1/78 दिनाक 29-10-79, (6) परिपत्र स 4(3) बि/राज. एव लेखा-1/78 दिनाक 29-10-79, (6) परिपत्र स 4(3) बि/राज. एव लेखा-1/79 दिनाक 30-11-79।

म्रत: समस्त कोपाधिकारियो एव विभागाव्यक्षो/धाहरण एव वितरण प्रधिकारियो एव वैक म्राधिकारियो से मनुरोध है कि वे वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशो का पूर्ण रूप से पालन करें। तत्कांतिक सन्दमं हेषु निर्देशो को पुनः निम्न प्रकार से म्रकित किया जाता है:

- ! समस्त आहरण एव वितरण अधिकारी कार्म थी. ए. 59-ए में जो निर्मारित विस रजिस्टर है उसी के माध्यम से विषम/र्वक/विल भावि कोपासय में प्रस्तुत करेंगे भीर उसी पिकता के माध्यम से वापस प्राप्त करेंगे। इस पिकता को अधिकृत व्यक्ति ही कोपासय में से जावें। अधिकृत ध्यक्ति से तास्त्रमं है विभाग डारा कोपासय के लिए अधिकृत कर्मचारी "कोटो एव हस्ताक्षर प्रमाणित"। इस रिकस्टर को माहरण एव वितरण अधिकारी स्टान्तह में दो बार किसी राजपत्रित स्रामाणित इतर जास करांचेंगे कि जो वित कोपासयों में भेजे हैं या प्राप्त दुने हैं वे सही है।
- 2 कोषाधिकारी बिलो को पास कर विभाग को शीटाते समय सुनिदिश्वत करलें कि इस सम्बन्ध में मुख्य लेखाधिकारी ने जो समय-समय पर कोषालय के लिए जो कार्य प्रणाली निर्वारित को है उसका पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। इस सम्बन्ध में कोषालय नियमावली के नियम 138 का पूर्ण रूप से पालन करें।
- 3. समस्त ब्राहरए एवं वितरस प्रधिकारी प्रपंत नमूते के हस्ताक्षर सम्बित्यत कोपासयो को समय पर भिजवा दें जिससे कि वे विलो प्रादि को पास करते समय सन्तुष्ट हो जावे कि विल पर प्राहरए एवं वितरस प्रधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। यह भी सुनिधित कर में कि वे प्रपंते नमूते के हस्ताक्षर किसी प्रम्य विषकारी, जिमका कि वैक में हस्ताक्षर उपसम्बद्ध हो, से प्रमास्तित करवा कर वैक को भिजवा दें।

कीपालय नियमानशी के नियम 126-ए में यह प्रावधान क्या हुआ है कि समस्त बिल तथा चैंक जो गोपिफकारी द्वारा पाल किए यए हैं उसके मुगतान करने से पूर्व बैंक यह देवेगा कि तवधिन प्रियकारी तथा कर्मधारी, जिनकी मुगतान करना है, के हस्ताबर सही हैं तथा उनके द्वारा भेजे गये न्यूनों के हस्ताक्षरों से मिलते हैं एवं मुगतान घषिकृत नर्मधारी प्रथमा व्यक्ति की ही किया जा रहा है।

ऋमाक प. 5(26) वित /राज. एव सेसा-1/79 दिनाक 2 फुरवरी, 80 ।

प्रत. समस्त वैक प्रषिकारी मुगतान करने से पूर्व यह देखें कि उपरोक्त नियमों का पालन सही हो रहा है तथा प्रिषकृत व्यक्ति को हो मुगतान किया जा रहा है। उक्त निर्देशा की प्रवहेलना करने पर पसत व्यक्ति को हए भगतान की जिम्मेदारी सम्बन्धिय के क्र प्रिफारी की ही होगी।

4 समस्त प्राहरस एव निवरण घषिकारी प्राम-व्यम का प्रक मिलान सम्बन्धित कोवालय एव महालेखाकार कार्यालय स माह्बारी कराने की व्यवस्था करें तथा यह मुनिश्चित कर ते कि कोई बिल, चैंक तथा चालान म कही रहोबदल तो नहीं हुई है तथा समस्त बाऊवर उनके विभाग से सम्बन्धित है।

5 फर्जी विला के सुगतान के सम्बन्ध म नयोही तच्य विकाशीय प्रधिकारी के ध्यान म भावे त्योही उसकी जान की जावे तथा मामला चीत्र पुलिस को जान हेतु विया जावे प्रौर विभागीय प्रधिकारी उस केस की समय समय पर प्रगति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्रवासनिक विभाग/बिक्त विभाग तथा मुख्य लेखाधिकारी को नियमानुसार भिजवायें।

राजकीय तृरित क मामला में भी सन्विष्यत विभागीय प्रविकारी सामान्य विक्तीय एव लेखा नियमी के नियम 23 के श्रन्तगैत प्रसारित निर्देश, जो परिशिष्ट 2 म श्रक्तिय किये गये हैं, का पूर्ण रूप स पालन करें।

उपरोक्त परिपन्न की प्राप्ति की सूचना इस विभाग को भिजवायें।

# ग्रध्याय 22

#### पत्र व्यवहार का क्रम

सम्बन्धित प्रधिकारियों को बुछ सीमा तक स्वयं का निर्ह्मय लेने का प्रधिकार दिया गया है, लेकिन साधारणतया पत्र-व्यवहार की परम्परा निम्न प्रकार होगी:—

- तिदेशक अन्य विभागो वे सण्ड एव जिला स्तर के प्रधिवारियो, उप निदेशको, नस्कृत पाठशालाओं के निरोक्षक, पजीयक विभागीय परीक्षाए तथा प्रधान शार्यूल पब्लिक स्मूल के साथ सीधा पत्र व्यवहार करेगा एव सरकार के साथ विद्या सचिव के नाम पत्र-व्यवहार करेगा ।
- 2 उप निदेशक सीधा निदेशक ये जिला सिक्षा प्रधिकारियों से पत्र ध्यवहार नरेगा। वे सम्पूर्ण जिले के किसी भी भाग को प्रभावित करने वाले सामान्य महत्व के विषयों में सीपे प्रन्य विभागों के खण्ड एवं जिला स्तरीय प्रधिकारियों के साथ पत्र ब्यवहार करेंगे।
- 3 जिला शिक्षा प्रधिवारी सम्बन्धित क्षेत्र के उप निदेशक के साथ पत्र व्यवहार वर्रेंगे। वे प्रमुख विभागों के जिला स्तरीय प्रथिकारियों के साथ भी पत्र व्यवहार कर सकते हैं।
- उप निदेशक समाज शिक्षा, पश्चीयक विभागीय परीक्षायें, सहकृत पाठशाला के निरीक्षक प्रधानाचार्य, सार्वुल पब्लिक स्कुल निदेशक के साथ सीवा पथ व्यवहार करेंगे।
- 5. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय वेतिक एस टी सी पाठवालाची के प्रधानाध्यापक, छात्रा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय व महिला प्रश्लिक्षण सस्याम्री की प्रधानाध्यापितायें, निहेमक के साथ सीधा पत्र ध्यवहार नहीं करेंगी। निहेमक सीधे प्राप्त दियों करेंगे पर पार्यावस्पक परिस्थिति के मामले में केवल घर्ड सरकारी पत्र लिया करेंगे पर प्रथा करने पर इसकी प्रतिविधि प्रमुत्त कि सामले में केवल घर्ड सरकारी पत्र लिया करेंगे पर प्रथा करने पर इसकी प्रतिविधि प्रमुत्त कार्यालयें के सामले प्रथा करने पर इसकी प्रतिविधि कार्यालयें के स्वत्य प्रयास प्रधान प्रधान के सिक्त प्रयास प्रधान कर्मित होता प्रधान कर्मित स्वयास प्रधान प्रध
- 6. उच्च प्राथमिक बालायें, प्राथमिक बालायें तथा धवर उप बिला शिक्षा प्रियिकारी केवल सबिधत उप जिला थिका प्रथिकारी व वरिष्ठ उप बिला धिक्षा प्रथिकारी है ही पत्र व्यवहार करेगी। वे सहायक निर्देशक या विभाग के उनसे उत्पर के सन्य प्रथिकारियों के नाथ उनसे सीध प्राप्त किये गये पत्र के उत्तर में व्यवहार करें तथा है। तथा के तथा प्रथान के उत्तर में व्यवहार करें तथा है। ऐसे सामलों में इस पत्र व्यवहार की प्रतिविधि मुक्तायें एवं प्रविकास में प्रयत टाल्कालिक उच्च सत्तर सामलों में इस पत्र व्यवहार की प्रतिविधि मुक्तायें एवं प्रविकास करते के प्रतिविधि कर से भेज देनी चाहिए।
- 7 इसी प्रकार भन्य सहायक केवल अपने तारकालिक अधिकारियों के प्रतिरिक्त विभाग के प्रस्त प्रविकारियों के साथ उचित मार्ग द्वारा पत्र स्ववहार करेंगे।
- 8 उचित मार्ग द्वारा नहीं किये यय पय व्यवहार पर कोई कार्यवाही नहीं को जायेगी लेकिन कोई भी क्षित्वारी कोई भी पत्र वा प्रायंका पत्र जो उच्च अधिकारी को भेजा जाना है एक मध्याह से अधिक नहीं रोक सकेगा तथा उसे सम्बन्धित पते पर निर्धारित विधि को अविधि में प्रावस्यक रूप से अपनी टिप्पिएमी सेहित पहुचा रेगा।

## निर्देश (1) राज्य सरकार से सीधा पत्र व्यवहार नहीं।

राज्य सरकार ने अपने पत्राक य स 19(2) किला/5/80 दिनाक 5-1-81 द्वारा इस विभाग को यह सूचित किया है कि प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाए सीधे ही उनसे पत्र क्यवहार करते हैं जो त्रचित नहीं है ।

ग्रिविरा/सात्र/डी/2015/उनिम/उको/सो/77 दि. 30-1-81 ।

इस सम्बन्ध में लेख है कि बाप अपने अधीनस्य समस्त प्रधानाध्यापक'प्रधानाध्यापिकाओं को निर्देश देवें कि वे राज्य सरकार से क्षीपे पत्र व्यवहार ने करें और अगर किसी ने राज्य सरकार से सीधे पत्र व्यवहार किया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनास्मक वार्यवाही की बायेगी।

निर्देश (2) मार्गदर्शन चाहने की प्रक्रिया<sup>1</sup>

बहुत से प्रधिकारी विभिन्न विषयो पर निदेशालय को पत्र लिखते हैं और नियमों के सदर्भ मे मार्गदर्शन चाहते हैं। इस बारे में ग्राधिकाश पत्र राजस्थान सेवा नियम, श्रिक्षा सेत्रा नियम, ग्राधीनस्थ णिक्षा सेवा नियम, वरिष्टता नियम, सामान्य वित्तीय एव लेखा नियम भीर ग्रन्य नियमो के सदर्भ मे होते हैं। ये नियम राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये हुए होते हैं और सभी कार्यालय मधिकारियो. कमंचारियों के लिए समान रूप से लागू होत हैं। बहुत से मार्गदर्शन के जो पत्र झाते है उनका उत्तर सामान्यतः इन नियमो को पडकर स्वयं ही दिया जा सकता है। इसके लिए ग्रन्य उच्च ग्रधिकारियो से पछने की झावश्यकता नहीं होती वयोकि नियम स्वतः ही स्पष्ट होते हैं। ऐसे मामलो में जिनके उसर नियमों को प्रवृद्धी तरह पढ़ने से प्राप्त होते है उसके बारे में ग्रनावश्यक पन व्यवहार करने से एक तो उस कार्यालय में समय पर काम नहीं होता और दूसरी ओर जहां से मार्गदर्शन पछा जाता है वहा के कार्यालय के कार्यभार में बनावश्यक रूप से कार्य की वृद्धि होती है। कार्य की नियमानुसार शीध निपटाने के लिए यह झावश्यक है कि सक्षम खिषकारी अपने स्वर पर ही उस पर स्वय निर्णय सें धीर धनावश्यक कपर के किसी नार्यालय से पत्र व्यवहार न करें। कपर के पार्यालय से मार्गदर्शन तभी माना जाना चाहिए जब नियमों में बस्पण्टता हो प्रथवा ऐसी नई परिस्थित उत्पन्न हो गई हो जिसका समाधान उन नियमों में नहीं मिलता हो और उसका समाधान ग्रन्य तरीको से प्रावश्यक हो। जहा नियम स्पष्ट है परन्तु इच्छानुसार समाधान नहीं मिल रहा है वो इसके बारे में भागे पन व्यवहार करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है । सक्षम ग्राधकारी नियमों के सदर्भ में ग्रवते स्तर पर स्वयं निर्णंग करें भौर उस मामलें को निसी के प्रभाव में भाकर भनावश्यक पत्र व्यवहार न करें। जहां स्पप्टीकरण मायश्यक हो जाय तो इस बारे में सामान्य रूप से पत व्यवहार न करें। स्पप्टी-करण के लिए मामला इस परिपत्र के साथ सलग्न प्रपत्र में भिजवाया जाय । भविष्य में स्पन्दीकरण का कोई मामला बिना निर्धारित प्रपत्र में सूचना आए, विचार नहीं किया आश्रमा।

बहुत से मामलो म नियमों क सर्वर्ध म स्मय्टीकरण के वृष्ट विद्यासयों, उपजिला विक्षा प्रधिकारियों, क्रिया प्रधिकारियों से मीच ही इस कार्यातय को प्राप्त हो जाते हैं। वांवर तरीका यह है वि विद्या है प्राप्त हो से से प्रधिकार तरीका यह है वि विद्या है प्राप्त हो प्राप्त हो से मामला प्रप्त नियन्त्रण प्रधिकारी को प्रस्तुत किया जाय यह माध्यिकार उच्च माध्यिकार विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रकृत सम्बद्धिकार विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रकृत से मम्बर्धिकार विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रकृत से मम्बर्धिकार विद्यालय के प्रधानाध्यापकारी के विद्यालय प्रधान किया प्रधान किया प्रधान किया प्रधान के प्रधान किया प्रधान प्रधान के प्रधान के प्रधान प्रधान के प

202

- . . .
- समस्या का सक्षेप में विवरमा ।
   सम्बन्धित सेवा नियमों का नाम, वर्ष भारत ।
- सम्बन्धित सेवा नियमो का नाम, वर्ष, धारा ।
   उपर के कालम म लिखे नियम का मन्तियत ।
- उपर के कॉलम म लिखे नियम का सम्बन्धित क्रम मूल रूप भे ।
   समस्या का समाधान इन नियमो के अन्तर्यंत किम प्रकार नहीं हो रहा ।
- सपट्टीकरण जा चाह रहे है उसका विवरण ।
- ि नियमों में संशोधन वराने का प्रारूप । 7 नियमों में संशोधन का ग्रीचित्य ।
- शिविरा/सस्वा/एफ-4/13801/82 दिनाक 30-11-82 ।

# भ्रध्याय 23

#### प्रशासन प्रतिवेदन सामान्य निर्देश

- (प्र) पुरुष एव उर प्रतिवेदन लेखना को प्रतिवेदन तैयार वरत समय निम्न निद्धातों ना कठोरतापुरक पालन करना चाहिए —
- 1 प्रतिवेदन स केवल उन्हीं तच्यों का वियर ए दिया जाना चाहिए जा वास्तविक रूप ए उनके नियन्त्रण एव निरोदासाधीन विजान के प्रसासनिक यथ के इतिहास म महत्वपूण सामग्री प्रस्तुत करत हा इसके प्रतिरिक्त अप विषय एमें भी सम्मितित करने चाहिए जो विगयत साक जनिक हित म होवें।
- 2 प्रतिवेदन जिनना छाटा हो उतना ही उत्तम है बहने कि इस भाह गये तच्यो एव प्राक्त को बुद्धिमता पूक सम्मिलत कर निया नया हा तथा वय पय त क काथ की प्रमुख कार्ते उसम सम्मिलत करली गई हो ।
- म्राकडो की सूची देना प्रवसर म्रान पर भावश्यक हाया लेकिन एमी तालिको सक्षिप्त एव सरल होनी चाहिए तथा उनकी सन्या निश्चित तौर पर सीमित हानी चाहिए।
  - 4 प्रतिबद्दन अनुरुद्धेदो मे निला जायगा तथा अनुरुद्धेदा पर श्रम मस्या लगामी जायगी।

प्रतिवदन का स्वरूप प्राय पर्याप्त रूप स वर्णनात्मक होना चाहिए । वर्णन म तुलनात्मक

- 5 प्रतिवेदन म कथन उन्ही ब्याकडो को सम्मिलित करना चाहिए जो महत्व के हा । प्राकडा की युनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ।
- 6 प्रांकडा भी सूची को प्रधिक सक्या म प्रतिवेदन म सम्मितित करने से (मामान्यत परि शिष्ट में प्रांकडा का सिक्षित कप म पुन सम्मितित करना) वह सपने स्वरूप तथा उई ग्यो को हो बटता है। इसिलए धाकडो की विभिन्नता की वो व्याच्या हतु इतन सिन्धाय या प्रसाधारएा न हा उह प्रतिवेदन म सिम्मितित करने का प्रयास तब तक न करना चाहिए जब तक कि प्रतिवेदन म करी गई बात के स्पर्शनरएए हेतु प्रांकडो की घावश्यनता न समक्षी जाये।
- 7 प्राकडो सम्बन्धीनूचीपर सम्बद्धित अनुच्छेदो कं पूछ प्रसमो को पास्व भागम इतित कियाजानाचाहिए ।
- 8 मुस्य कार्यानय से सीचे पत्र व्यवहार करने बाती विक्षाण सस्याघों के प्रधान तिम्नलिखित मदों के अन्तरत सामान्यत अपने अभीन सस्या की बाधिक रिपोट नतार करने का प्रवन्ध करेंगे तथा इसे सपने तालगीनक सक्षम सर्विकारी के पांछ 15 जुताई तक प्रेषित कर दमे ताकि वह निदेशक विद्या विज्ञान के पास प्रतिवय 15 ग्रमस्त तक पहुच जाया करें।
  - (1) काय भार
  - (2) स्टाफ म परिवर्तन
    - (ग्र) स्थाना तरश
    - (व) वृद्धि
    - (स) पदोन्नति

- छात्रों की कूल सस्या (3)
  - (म) प्रत्येक कथा मे
  - (ब) श्रीसत उपस्थिति
- (4) परीक्षा परिसाम
- (5) प्रनुस्चित वर्ग के विद्याधिया की प्रवित ।
- (6) छात्रवृक्ति प्राप्त वर्ता छात्र एव उनकी प्रमृति (
- (7) पाठजासा निधि विवरस । (8) व्यायाम शतिविधियां एव विवरण ।
- 49) कार्यालय-
  - (घ) लेखा।
  - (ब) पत्र व्यवहार।
  - (म) पस्तकालय ।
- 110) মতন---
  - (म) वद्धि।
  - (व) सरम्मत ।
- (स) धर्नीचर ।
- (11) विशेष घटनायें (यदि कोई हो) ।
- (12) सुधार हेत् सुकाव ।
- (13) सामीस्य प्रयंतेक्षण ।
- (14) परिकिच्ट ।
- पपने क्षेत्र के माध्यमिन/उचन माध्यमिक एव प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से निरीक्षक एक प्रलग प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। प्रतिवेदन को सतकतापुर्य जाच के बाद निरीक्षक उनका एक सम्मिलित प्रतिवेदन तैयार वरेंगे तथा उसे उप सवालक के पास प्रतिवर्ष 10 समस्य तक भेज देशे । निम्न भीपंका के अन्तर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा :--
  - (1) नार्यभार 1
  - क्षेत्र मे प्रशासनात्मक परिवर्तन । (2)
  - (3) uint-
    - (प्र) कार्येक्स 1
    - (ब) कुल दिवस 1 (स) निरोक्षण की गई शाराची की सक्या मय दिन एवं माह के ।
    - (द) पाठशाला में दिये गये विशेष विवरस ।
    - (i) शिक्षात्मक (
      - (11) प्रशासनिक 1
      - (m) शंक्षात्मक कमंचारी ।
    - (1४) व्यायाम एव अन्य कियायें 1 (य) यदि प्रनिवार्थ हो तो सक्षिप्त सम्भाव ।
  - (4) प्राथमिक तथा माध्यमिक थिक्षा पर टिप्पशियो ।
    - (म्र) वृद्धि, कमी या ज्ञालाखो एव छात्रो का स्थानान्तर्णः )
      - (ब) भालाधो के स्तर भ वृद्धि।

(घ) शालाग्रो एव छात्रो की सस्यामे वद्धिया नमी।

स्टाक, क्षेत्र, रजिस्टर एव धनुमासन के मध्यन्य में विभागीय नियम का

व्यवहारिक रूप मे शियान्वयन । (6) ग्रासिनमेर जानायें।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शालामी पर टिप्पणी। (7)

(8) मक्षेप में विशेष विवरण--

(प्र) महिलाओं की शिक्षा। (ब) खेलबूद प्रवृत्तिया ।

(स) भारीरिक प्रशिक्षण।

(द) कृषि प्रशिक्षरा।

(य) राजकीय परीक्षात्रों के परिस्ताम । (र) बालचर ।

(9) महत्वपूर्ण घटनायें।

(10) सामान्य पर्यवेक्षण एव मुकाव ।

(11) परिणिट ।

10. उपनिदेशक इन प्रतिवेदनों को प्रतिवर्ष 31 धगस्त से पूर्व निदेशक के पास भेजेंगे।

निरीक्षक, सस्ट्रत पाठशालाभ्रो पत्रीयक व विभागीय परीक्षायें, भी इसी प्रकार के प्रतिवेदन निदेशक के

पास प्रतिवर्ष 15 जुलाई से पूर्व ही भेजेंगे।

# ग्रध्याय 24

# सस्या प्रधानों तथा अध्यापकों के लिए निर्देश

राजकीय शिक्षण सस्याओं से प्रध्यापन के स्तर और धातरिक वातावरण को सुधारने की दृष्टि से मार्ग-दर्शन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :

- (1) संस्था प्रधानो के लिए निर्देश सस्था प्रधानो को शिक्षा सहिता पूर्ण रूपेए। पढनी चाहिए एव विश्वत निर्देशो का उसी प्रयंत्वा प्रायना से पासन करना चाहिए। सहिता के किसी भी खण्ड मे को गई व्यास्था मे तदेह उत्पन्न हो जाने पर उसे निदेशक के पास उसकी व्यवस्था तथा ताथ्यमं प्राप्त करने हेतु लिख देना चाहिए।
- (2) सस्या प्रधानो को विलेष रूप से इस बात को देवना चाहिय कि सस्या का भवन एव उसका क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से साफ-मुखरा हो धोर उसकी सरमत उपित रीति से हो। यह बाइनीय है कि बाला भवन पर प्रतिवर्ष सफेदी कराई जावे घोर कर्नीचर को सम्झी दया में रखा जावे।
- (3) सस्याप्रधानो को सलाई दी जाती है कि वे छात्री के माता-पिता या सरक्षको एव प्रपने प्रधीन कर्मवारियो के साथ नम्नता का व्यवहार करें।

### निर्देश .-- शिक्षक प्रभिभावक समितियो का गठन1

विश्वक प्रभिभावक सिमिति के गठन का स्वक्ष्य (शासा, जिसा तथा राज्य स्तर पर) इन तीनों स्तरी पर सिमित के सस्य परएर समन्त्र, कार्यशेत्र एवं कार्यश्रामित तथा छात्रों के प्रभिभावकों सं स्विप्ति तस्य हात्रों के प्रभिभावकों सं स्विप्ति तस्य हात्रों के प्रभिभावकों सं स्विप्ति तस्य हात्रों के स्विप्ति त्राच्या स्वर्ध स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्य स्वर्ध स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्ध स्वर्ध स

#### प्रध्यापक ग्रभिभावक संघ

#### संगठनाश्मक पक्ष---

- (1) से सम तीन स्तरी पर संगठित किए जाए।
  - (क) शाला स्तर पर, (ख) जिला स्तर पर, (ग) राज्य स्तर पर।
- (2) वर्तमान में वे सघ प्रत्येक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शालाधो थे (छात्र एव छोत्रो चर्गे) स्थापित करने के लक्ष्य रखे जाए ।
- (3) (क) शाक्षा स्तर पर---(1) शाला के घध्याधक, घित्रमाधक एव छात्र इसके सदस्य होंगे। (2) सुगमता के लिए कक्षाधार (प्राथवा अधिक सख्या होने पर 50 से प्रधिक छात्र सख्या

पर संबधनवार) सच बनाने उपयोगी होंगे। (3) सच के पदाधिकारी निम्न प्रकार होगे: (क) प्रधान (श्रमिमाबक) (ल) मन्त्री (एक रुचि रखने वाला घष्यापक) (ग) कोवाध्यक्ष (श्रमिमाबक) (ल) प्रधानाध्यक (परेन सदस्य)। (4) सुविधा के लिए एक कार्यकारिएही भी चुनी जाएगी। सदस्य सस्या 5 से 7 के बीच हो सकती है।

- (ख) जिला स्तर पर—(1) जिले की प्रत्येक झाला के प्रधान इसके सदस्य होगे।
  (2) जिले की प्रत्येक झाला द्वारा मनोनीत एक ध्यापक भी सदस्य होगा।
  (3) जिले की प्रत्येक शाला द्वारा मनोनीत एक छात्र भी सदस्य होगा।
  (खिमा के लिये जिले की सालाधी पर एक एक प्रतिनिधि ते लिया जाता ठीक होगा।
  (4) इस सप के भी पदाधिकारी प्रावश्यकतानुमार-प्रधान, मन्त्री, की त्याधिकार आवश्यकतानुमार-प्रधान, मन्त्री, की त्याधिकार आवि चुने जावेगे।
  (5) जिला शिक्षा स्विक्त होगा।
  (6) जिला शिक्षा स्विक्त होगा।
  (6) जिला शिक्षा स्विक्त होगा।
  (7) मुविधा के तिल्त, जिला स्तर पर एक कार्यकारियों।
  भी चुनी जानी चाहिये।
- (ग) राज्य स्तर पर—(1) प्रत्येक जिला स्तरीय सुष का प्रधान सदस्य होगा। (2) जिला स्तरीय सुष द्वारा मनानीत दो बोर सदस्य, एक प्रध्यावक एक एक छात्र होगे। (3) सेवा मुक्त श्विक्षा शास्त्री (राज्य स्तर क्यांति प्रान्त) इस सुष का प्रध्यक्ष होगा। (4) अन्य पदाधिकारी सदस्यों मे हे होंगे। (5) कार्यकारियों सुचाचता के लिए होगी। (6) शिक्षा आमुक्त एवं शिक्षा निदेशक पटेन सदस्य होगे।
  - (4) बाला स्नर पर एव जिला स्तर पर गठित सभी का सम्बन्धन राज्य स्तरीय सगठन से होगा जो निर्धारित प्रपत्र पर भरना होगा। राज्य स्तरीय सगठन का सम्बन्धन राष्ट्रीय सघ, नई दिस्ली से होगा।

#### कार्यके प्रमुख क्षेत्र

- (1) सध के कार्य मुख्यतया त्रिक्षेत्रीय होने :
  - (क) बालको के हित सम्बन्धी .-
    - (क) शारीरिक, (ख) ग्राधिक, (ग) सामाजिक, (घ) भावात्मक ।
- (2) बालको के हितार्थ कार्यकम :--
  - (स) कालाकी प्रमति सम्बन्धी :---
    - (1) भाला उपकरणादि, भवनादि की कमी पूर्ति ।
    - (2) प्राला का मैक्षिक स्तरोग्नयनादि कार्यक्रम ।
    - (ग) क्षेत्रीय जन समुदाय के हित सम्बन्धी :---
      - (1) शिक्षा प्रसार एव प्रचार।
      - (2) क्षेत्रीय विकासादि ।
        - 2) क्षत्राय विकासाद ।

#### प्रायिक साधन

- (1) प्रभिभावक सदस्य वापिक शुल्क देंगे। (ऐसी भी प्रक्रिया हो सकती है कि छात्र के प्रवेश के समय उसके प्रभिमावक से भी सदस्यता पत्र भरा लिया जाय जिसका सुल्क एक रुपये से 3 रुपये के बीच हो।) (कई राज्यों में यह प्रक्रिया अपनाई गई है।)
  - (क) माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक कक्षाम्रो के छात्रो के ग्रमिमावकी से 2 रु. ।

- (2) राज्य सरकार से मार्थिक मनुदान प्राप्त किया जाय । यह मनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रसारित विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम के परिप्रेह्य में लिया जा सकता है, जैसे :---
- (1) प्राप्ता भवन के लिए मैचिंग प्रान्ट (2) प्रौढों को साक्षर करने के कार्यक्रम में (3) वच्चों का पोपाहार कार्यक्रम । (4) बच्चों के स्वास्थ्य सुपार सम्बन्धों कार्यक्रम (यूनिसेफ प्रोजेक्ट्स) । (5) किसान साक्षरता कार्यक्रम ।

#### कार्यप्रक्रिया

शाला स्तर पर:--

(1) शाला स्तर के नगर्जन जुलाई में सम्पादित हो जाए। (2) प्रापस्त में सम प्रद की कार्य योजना तैयार कर से आए। (3) वितम्बर से कार्य विधियत सारम्भ कर दिया जाए। (4) शाला स्तर दर यह बंदक महीने में एक वार या दो महीनों में एक बार बुलाई जानी चाहिए। (5) कार्य का तमारम्भ सर्वप्रयम प्रधानाध्यापक, शाला के सच्चापको के सहयोग से करेंग। (6) जिला सिक्षा स्विधकारी को तथ प्रधान के मन्त तक)।

#### जिला स्तर पर

(1) प्रगस्त में सभी जिलों के जिला स्तरीय संगठन वन जाए। (2) कार्य का समारम्य जिला शिक्षा प्रिमिक्तरी (छात्र-छात्रा) द्वारा नर्कप्रयम किया जाए। (3) जिला स्तरीय संघ की सभीय कार्य योजना सितम्बर में बनाई जाकर क्रियान्तित में भा जाए। (4) जिला स्तर पर बैठक दोन्तीन मास में एक बार हो। (5) शिक्षा निवेशक को जिला मंत्र के प्रथान द्वारा घ्रयस्त के पन्त तक सूचित कर दिया जाए।

#### राज्य स्तर पर

- (1) सितम्बर मे राज्य स्वर पर सच का निर्माश हो जाए। (2) कार्य का समारम्भ सिक्षा निवेसक द्वारा किया लाए। (3) धक्टूबर सक सत्रीय कार्य सोक्षना बना सी जाए। (4) राज्य स्वरीय नम की बैठक तीन महीनों में एक बार हो। (5) प्रक्टूबर मे सभी जिला स्वरीय सच साला स्वरीय सम्तिनों को माम्यता दे दी लाए। (6) राज्य स्वरीय समठन प्रवना रास्ट्रीय प्रक्रिमासक/ प्रधायक स्वर, गई दिल्ली से कश से ।
- (4) प्रणन इसे भनी प्रकार से याद रलेंगे कि अपने अधीनस्य सस्या की शिक्षा सम्बन्धी उन्निति प्रध्यापन कर्मचारी वर्ग के साथ सहयोग स्थापित किये रखते एवं स्वय द्वारा व्यक्तिगत क्षेत्र रखने से ही हो सकती है।
- (5) प्रधानी का तर्व प्रमुख कर्त्तव्य प्रध्यापन कार्य एव पद्धति का निरम्तर निरीक्षण करना एव प्रध्यापको को जब भी प्रावश्यकता हो, उनका उधित सार्व दर्शन करना है। उन्हें इस बात से स्वय को सपुट कर लेगा चाहिए कि ब्रध्यापक उनके डारा ब्रायोग्नित संस्तिएक प्रपति के कार्यप्रम के मनुकार कार्य कर रहे हैं।
- (6) पत्र प्रेपण मे श्रीप्रता, कठोर वैद्यानिक अध्या एव प्रवन्धास्मक कार्यवाही में सीझता पर जनको ब्यान देना बाहिए ।
- (7) सस्या प्राप्यस को, जिनको प्रधासनिक कार्य पूर्ण करना पहता है, अब ने प्रवकाश या सम्बी छुटी या किसी बन्य कारश से प्रवने मुख्य स्थान छोडे तो उन्हें बपना पता सस्या में तिल कर छोड जाना चाहिए। इसमें किसी भी मामसे में उनको सत्ताह प्राप्त करने में सुनिया रहेगी।
- (8) उन्हें श्रवनी धनुपस्थित वे नस्या के प्रशासनिक कार्य को पूर्ण करने हुत उचित व्यवस्था करके जाना चाहिये तथा ठीक समय पर इनकी स्वीकृति मक्षप्त विषकारी में प्राप्त कर लेनी चाहिए।

- (9) उहे प्रतने कार्यालय मं नोट बुक की एक सूची रखनी चाहिए जा कि विभिन्न कक्षा के छात्री द्वारा रखी जानी प्रपिश्वत है। यह ब्रीर घ्यान मं रखना चाहिए कि ग्रघ्यापको द्वारा छात्रा की गृह काय नियमित रूप सं दिया जाता है और उसकी जाच की जाती है।
- (10) प्रत्यक शिक्षण सत्र के झारम्भ म प्रत्येक सस्या प्रधान को शासा के झच्चापन काय हेतु गम्भीर विचार एव ठोस झाधार को ध्यान म रखते हुए एक समय सारिएी तथार करनी चाहिए।
- (11) समय सारिएों म प्रत्येक प्रध्यापक के प्रध्यापन के कालाझ के श्रीपक एव विषय के नीचे उसके काय की व्याख्या की जानी चाहिए। प्रत्येक विषय पर एक माह मे दिए जाने वासे कालाण की सख्या भी दिखाई जानी चाहिए।
  - (12) प्रत्येक कक्षा कक्ष के प्रमुख स्थान पर यह समय सारिग्पी लगा दी जानी चाहिए।
- (13) सस्याप्रधानो स यह देखने की घपेसा की जाती है कि घष्यापक परीक्षाग्री म न कला पिजकाग्री को सही करने एक परीक्षाग्री म प्रकन पना को जायने मे पूरा उ∢साह एव सावधानी दिखाते हैं।

#### स्पट्टीकरण परीक्षा काव<sup>1</sup>

- (1) विभाग को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ प्रथ्यापक यह सदेह करते है कि परीक्षा काय उनके काय का ग्रग है स्थया नहीं। इस मदेह का घाषार यह भी बताया जाता है कि माध्यिमिक शिक्षा बोड उ ह परीक्षा काय के लिए मानदेय देता है।
- (2) शिक्षण तथा भूत्याकन (परीक्षा) काय विश्वक का सामान्य काय है तथा इस प्रकार के सदेह की गुजाइन नहीं है। राज्य सेवा के कई कार्यों के लिए पारिव्यक्तिशानदेव दिया जाता है पर दु इस प्रावार पर यह मानता उचित नहीं है कि वह काय सामा य सेवा का काम नहीं है। फिर गे एवद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राथिक एव मार्च्यिक विश्वता विभाग राजस्थान तथा राजस्थान साध्यिक विश्वा विभाग राजस्थान तथा राजस्थान मार्च्याक विश्वा जावना प्राथिक परीक्षा स्वाव तरा काय (जिसम प्रकार पत्र वर्गाना उत्तर पुरिवकाम्रा का जावना प्राथिक परीक्षा परीक्षा के ही पर विभिन्न प्रकार का काय इपादि सम्मित्त है। जिसके निए पारिश्रीमक/मान्येय येव हो स्रयवा नहीं यह विभाग के प्रध्यापका का सामा प्रवाद की वि
- (14) जा प्रध्यापक छात्रा के स्वास्थ्य निष्क तथा मानसिक विकास के स्वेच्द्रायूवक जाता समय के उपरान्त भी शिव लत हो उनकी सूचना सन्या प्रधानी द्वारा निदेशक को दे देनी चाहिए। सस्या क वार्षिक प्रतिवेदनो म से ऐसे प्रयासी का वस्तुन किया जाना चाहिए।
- (15) सस्या प्रधानी स बाद विवार समितिया एव साहित्यक क्लब बनाने व उद्दे प्रोहत्सान देने का काम करना बाहिए । फिर भी समितिया या क्लब बनाने से पूज उचित सविधान एव नियम बना जन चाहिए।
  - (16) सस्या प्रधाना सं विभिन्न प्रकार के सनो को प्रोत्साहन देने को घोर ब्यान देन की घोर ब्यान देन की घोर ब्यान देन की घोर की जाती है। यह बाद्धनीय है कि छात्र शास का किसी त्री प्रकार कर ब्यायाम कर। छात्र अधिन के देश परा की घोर प्रधाना को घिषक जार देना चाहिए उन्हें देखना चाहिए कि उनकी राज नाय कर म परिश्वित हो जाय तथा खन सम्बंधी तमाम सामग्री की मुश्चिपाय छात्रा को प्राप्त हो जाय ।
- (17) प्रत्यक नस्था को यदि सम्बव हो तो वार्षिकोत्सव या पारितायिक वितरण क रूप म प्रतिवय एक उत्सव मनाना चाहिए । एस घथमरो पर प्रस्थान नायरिका व छात्रो क माता पितायी
- 1 एक 12(18) शिमा/मूप-2/82 दिनाक 15 मान, 1982

ो इस दिष्टिकोश से ग्रवगत कराने हेत् निम त्रण देने का प्रयास करना चाहिए कि व सस्या क काय परिचित हो तथा उसम रुचि ल । इससे मरखको को सहानुभृति एव सहयोग प्राप्त होगा जो कि ग्रक्षाके विकास मंग्रस्य तं श्रावण्यक है।

पद्धीकरमा भासाधी में वार्षिक उत्सव<sup>1</sup>

राज्य सरकार के ध्यान म स्राया है कि कुछ वर्षों से राजकीय विद्यालया महाविद्यालया ग्रादि की वार्षिक रिपाट म उन शिक्षा संस्थामा के प्रधान (प्रधानाच्यापक या म चाय) भ्राय गतिविधिया का विवरण देने के साथ उन सस्थाओं के द्वारा जा विमिया या सभाव स्रभियोग महसुस किये जात है उनका जनता क सम्मूख खुता बरणन करत हुए यह तिखा देते है कि इन किमया की पति होना ग्राबदयक है ग्रीर राज्य सरकार इन पर ध्यान दे ग्राटि। ग्राप स्वयं बनुभव करने कि इस प्रकार की धार्मिक रिपोट मे जो सस्यान के वार्षिक उत्सव पर जन माधारए के मामने पढी जाती है तथा सब साधारए के लिए प्रकाशित भी होती है ऐसी मान का रखन उचित नहीं है क्योंकि ये सल्यान सथा इनके प्रधान स्वयं शासन के एक अग है।

मन्या की यदि कोई कमिया ग्रभाव ग्रभियोग हैं तो उनके लिए राज्य सरकार स सम्यक करना विभाग को जिल्ला ग्राहि ही वर्षाप्त होगा और वी मान उचित भी है। वापिक रिपोर्टी महस प्रकार की बात निता त स्रक्षोभनीय है अत स्त्राप भविष्य में संस्थान की वार्षिक रिपोर्टों से कोई ऐसे ग्रभाव ग्रभियोग वरिएत नहीं कर जिनकी पति राज्य सरकार से करवाने की प्रायाशा है। यदि भविदय म इस प्रकार की बात दाहराई गई तो राज्य सरकार इस बादेश का उल्लघन मानेगी।

15 नवम्बर के पश्चात कवल शिक्षण काय ही ही<sup>2</sup>

ध्यान में लाया गया है कि विद्यालयों में 15 नवस्वर के पश्चात भी शक्षिक प्रवक्तियों के ग्रांति रिक्त सास्कृतिक कायकमाविदाई ममारोह इ यादि आयोजित किये जाते है। च कि परीक्षा का समग्र नजदीक है स्रीर उपरोक्ताकित प्रवत्तियों के साथाजन से निवानयों के सुध्ययन म दाधा होती है।

मत निर्देश दिये जाते हैं कि 15 नवस्वर के पश्चात् विद्यालयों में शक्षिक प्रवृत्ति के प्रतिरिक्त सास्कृतिक काम रूम/विन ई समारोह ग्रादि का श्रामीजन नहीं किया जाय ।

विदाई समारोह एव सास्कृतिक कायकम बोड परीक्षा के पश्चात ही ग्रायोजित किया जावे। (18) प्रतकशीय एव भ्र'तर्शाला खेल प्रतिधानिनामी की प्रोत्साहन दिया जाना चाहिय । •पित्तगत विभिन्नता प्राप्त करने की अपेक्षा शाला की प्रशिद्धि को प्राप्त करने के प्रयासा पर जोर देना चाहिये।

(19) महाविद्यात्रय मा उ मा विद्यालय एव विशेष सस्याद्धा म पत्रिकाए इस आश्रय से निकाली जानी चाहिए कि उनस छात्रो म मा म विश्लपण कला वे विकास मे प्रारसाहत मिता।

स्पद्धीकरण —पत्रिकारों<sup>3</sup>

इस कार्यालय के सममस्यव परिपत्र दिनाक 7 सितम्बर 1979 हारा विद्यानय पनिका के मुद्रण पर रोक लगाई गई थी। इसवा मुख्य उद्दश्य यही या कि विद्यारण पश्चिका के स्वरूप का स तुलित बनाने भीर उस निखारने की ओर कूछ प्रयास किये जायें।

जब तक प्रकाशित विद्यालय पितकामी का मध्ययन किया गया । सर्वेक्षण मे फूछ तथ्य सामन माए जा बास्तव म विचारस्थीय है।

शिविरा/माध्यमिक/स/22349/ए/2/71 वि 16 6 71 । 1 2

गिविरा/माध्यमिक/स/5627/83/85 न्निवर 8 L2 83 ।

<sup>3</sup> षिविरा/प्रशासन/5563/78 79/7 दिनाक 14 4 80

- पत्रिका में कुल स्थान का 54.52 प्रतिशत स्थान ही विद्यार्थियों की रचनाध्रों को मिलता है जबकि इससे कही अधिक स्थान अपेक्षित है। विविध विद्याओं की दुष्टियत रखते। हुए सन्तुलन की दिष्टि से भी स्थान का विभाजन किया जाना उपयुक्त होगा। ग्रव तक तो 40.29 प्रतिशत स्थान . सेखो को, 9 ■ प्रतिकत कहानी, 3 43 प्रतिकत चुटकले तथा कला पक्ष को तो मात्र 0 57 प्रतिकत स्थान ही मिल पाया है।
- प्रशिक्त मे प्रौढ लेखन को भी ग्रपेक्षित स्थान मिलना चाहिये। सर्वेक्षण मे पाया गया कि ग्रह्मापको को 30 प्रतिशत स्थान दिया गया है जबकि ग्रभिभावको की रचनाग्रो को भात्र 3.3 प्रतिशत हो।

दरअसल विद्यालय परिका का मुख्य उहें स्य विद्यापियों से सीविक सेखन और ग्रीभव्यक्ति की स्रभिष्ठचिको विकसित करना है। स्रभिन्यक्ति स्रीर लेखन की निवन्य ही एक मात्र विधा नहीं है। कविता, कहानी, यात्रा वर्णन, लाशतनिबन्ध, सस्मर्ग, शब्दिश्वत, डायरी, जीवनी, प्रात्मकथा, वैज्ञानिक कथाए, रिपोर्ताज बादि ब्रनेको विद्याए हो सकती है । सन्तुलन की दृष्टि से सब तरह की विधायो को समुचित स्थान दिया जाना चाहिये।

लेखन-ग्रभिव्यक्ति के साथ-माथ कलास्थक अभिव्यक्ति की श्री पूरा-पूरा प्रोत्साहन मिले इस दिष्टि से रेखाचित्र, छावाचित्र, तंलचित्र, कार्टन खादि को भी पर्याप्त स्थान दिया जाया। कसारमक ग्रभिध्यक्ति के निष्पत्रिका में स्थान का अनुपात 4:1 रखा जाय।

पत्रिका की नये विषय, नयी रचना शैली, नये स्तम्भ ग्रीर मुख्ति पूर्ण मुद्राण की दिशा में स्तरोग्रयन की स्रोर से जाने का प्रयास रहता चाहिये। बन्धे-बधाये तरीको का सनुसरण न हो ती प्रच्छा रहे। बच्चों की रचनाओं में स्थानीय परिवेश की भन्नक प्रवस्य होनी चाहिए। रचनागत प्रनदगढता भने ही रहे, लेकिन प्रस्तुति और विग्यास के पीछे ग्रष्टायकों का अस प्रवस्य परिलक्षित होना चाहिये। इसका भाषाय यह नहीं है कि संशोधन ग्रीर परिवर्द्धन के वहाने रचना का मूल रूप भाव दी बदल दिया जाय।

विद्यालय पत्रिका प्रकाशन से कृपया दिम्त्रलिखित निर्देशक बिन्दुयो का ध्यान रखा जाय--

- 1. शाला प्रधान, शिक्षा प्रधिकारी या प्रत्य किसी प्रधिकारी के व्यक्ति वित्र न छुपें ग्रीर त ही विद्यालय परिवार के समृह थिन छापे जायें। इसका पालन घनिवार्य रूप से हो ग्रन्यपा मनः मासनारमक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 2. विद्यालयी प्रवृत्तियो एव श्रेष्ठ छात्रो के चित्र तथा विद्यासियो द्वारा सीचे गए कुछ चुनिस्दा क्षतात्मक वित्र, उपलब्ध स्थान के प्राचार पर छापे जा सकते हैं।
  - कल स्थान का 70 प्रतिशत भाग विद्याधियों की रचनाओं की दिया जाय।
- धध्यापको भौर समिमावको को 20 प्रतिशत तक (बरावर-बराबर) स्थान उपलब्ध कराया जाय।
- 5 विद्यालमी प्रवृत्तियों के प्रतिवेदनी ग्रादि को पाच प्रतिशत स्थान ही दिया जाय । ग्रीधक सम्बे प्रतिवेदनो से पत्रिका की रोचकता खत्म हाती है।
  - सन्देश बिल्क्ल नही छाये जाय ।
- निक्षा सम्बन्धी विज्ञापनो को ग्राधा प्रतिकृत तक स्थान दिया जा सकता है। ग्रन्थ किसी प्रगार के विज्ञापन बिल्कुल प्रकाशित न किये जाय।
- पत्रका माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयो मे यथासम्भव प्रतिवर्ध प्रकाशित की याय ।

- 9 माध्यिमिक एव उच्च माध्यिमिक विद्यालयो म जहा छात्र सस्या 500 या इससे प्रविक हो तो पित्रका की पृष्ठ सस्या 120 तक हो धीर 500 से रूम होने पर पृष्ठ सीमा 96 तक रखी जाय । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयो म जहा छात्र सस्या 500 या इससे धिक हो तो 80 पृष्ठों तक की एव छात्र मस्या 500 से कम होने पर पृष्ठ सोमा 64 तक रहेगी। पित्रका की साईज स्टेण्डर साईज रहेगी।
- उपयोग म लिया जाने वाला कागज हैण्डमंड (खादी कामज) न हो भौर कवर के निए भी यथा सभव ग्लोसी (चित्रना) कागज काम म नही निया जाय, जिसस ब्यय भार न बढें।
- 11 पत्रिकाप्रकाशन का सर्वे छात्रनियी म संनिया जाएगा प्रत इस बात का शिथेप प्रधान रखा जास कि छात्र निर्मा एक इस्ट है। इस्तिए उपभोग करने वी जिन्मदारी धीर प्रथिक बद जाती हैं। मित्रव्यता को दृष्टिनत रखा जाय। छात्रनिर्द म स्रवित कुल राज्ञि का उस प्रतिशत तक पृत्रिकाक में प्रमुख्य किया जाए।
- 12 पत्रिका मुद्रित अथवा हस्तलिखित हो शक्ती है। मुद्रित पत्रिका के लिए छात्र सस्था को घ्यान म रखते हुए प्रनिया छ्याई जाय ।

भविष्य मे उपयुक्ति विन्दुयो को ध्यान भ रखते हुए विद्यालय पित्रका का मुद्रण कराया जाय। जिला स्तर, मण्डल स्तर एव राज्य स्तर पर विद्यालयो की पित्रकामो की प्रतियोगिता की प्रतिया पूर्वेश्वत रहेगी।

- (20) समय समय पर प्रधानों को अध्यापको द्वारा कशा म पढाये जाने वाले पाठ के लिए तैयार की गई टिप्पिएयो का पथवेक्षत्म करना चाहिए तथा प्रध्यापकों व छात्रो द्वारा कु जिया को प्रयोग में लाने से सक्त नियेम करना चाहिए।
- (21) एक पुस्तिकाम धष्पपको के निरीक्षस्य कार्यका स्वभिलेख सस्याप्रधानी को प्रपते पास रखना चाहिए।
- (22) यह सस्या प्रधान की इच्छा पर निर्भर है कि वह कार्यालय पर्यवेक्षण का प्रपना कुछ कार्य किसी प्रस्य बहुयोगी के सुपुर्द करे परत्तु अपन कार्यालय क कार्यों का धन्तिम द्यायित स्वय पर ही होगा।
- (23) जैशिणिक यात्राणें नी छात्र जीवन म महत्वपूर्ण स्थान रखती है। महाविद्यालय एव माम्पमिक/उचन माध्यमिक विद्यालयां के प्रधानां को ऐसी यात्रायें व्यवकाणी या छुट्टियां में करने के निष् छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि राज्ञि उपलब्ध हो तो निदेशक जिक्षा विभाग ऐस यात्रा खर्ची क तिए उचित प्रस्तावों को स्थोकार करेला। उनकी समुमति एवं स्वीकृति प्रास्त करने हेतु प्रार्थनापत्र के साथ निम्न मूचनार्थे छोर प्रस्तुत करनी चाहिए:—
  - (म) यात्रा के मध्य म देख जान वाले स्थानो का कार्ययम, जिनमे इन स्थानो का छात्रो के लिए ऐतिहासिक, भोगोलिक, वैद्यानिक व भौदायिक महस्य को स्वप्ट क्रिया जाना चाहिए।
  - (व) छात्र, ग्रध्यावक एव नौकरो की सस्या के बाधार पर यात्रा का कुल स्वव्हतया प्रमुक्त मानित व्यव ।
    - (स) यात्रा व्यव के लिए छात्रो एव सच्चापको द्वारा दिवा गया धन का समदान ।
    - (द) वह प्रश्रदान जा संस्था प्रधाना हारो दिया गया है।
    - (य) विभाग से धपक्षित समदान ।

3801 राजस्थान शिक्षा निवम सहिता प्रधाना व ग्रध्यापको को निर्देश

नोट --सक्षम ग्रधिकारी यात्रा करने की स्वीकृति दे सकता है पर त शत यह है कि वह इस बात से सतब्द हो जाबे कि इस यात्रा का परिसाम छात्रा के लिए शक्षसिक दश्टिकोस से लाभ-दायक होगा तथा यह यात्रा चटियो म ही की जायेगी एवं इससे सस्या के नियमित काय मे

क्सी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। (24) अध्यापको के लिए निर्देश - अध्यापको को इन बाता का ध्यान म रखना चाहिये कि सभी छात्रों के लिए उत्तम पुम्तक स्वयं अध्यापक ही है । उसके व्यवहार, व्यक्तिगत उपस्थिति एव स्वभाव सभी प्रभाव छात्रा के विकासमान मस्तिष्क पर होता है तथा ये बात उनके विकास की

प्रभावित करती है। (25) उ ह यह स्परमा रखना चाहिये कि वे ग्रपने छात्रों को सोकताधिक समाज व्यवस्था म

दाल कर एक सिक्य नागरिक क रूप म भाग लने हेतु शिक्षित कर रहे हैं। (26) उह अपने छात्रों को पहिल से ही तैयार किये गये जान की देने की अपेक्षा

उन्ह (छात्रो को) स्वयं को व्यक्तिगत रूप सं ज्ञानाजन क लिए प्रोत्माहित करना चाहिए । जक्षा तक सभव हो प्रत्यक छात्र की आवश्यकतानुसार निर्देशन के तरीके को प्रपनाया

जाना चाहिय ताकि ॥ द बृद्धि धोसतने एव प्रखन् बृद्धि छात्र सभी समक्ष क प्रमुसार उनित करने का ग्रवसर प्राप्त करें।

(28) उन्ह ग्रपने छात्रो की समुदाया म काम करने का भवनर दना वाहिये तथा सामुदायिक याजनाम्रो एय कायकनाप चाल करने चाहिए जिसस कि उनम सामृहिक जीवन एवं सहकारिता से काय करन क गण ग्रनिवाय रूप से विकसित हो ।

(29) सामान्य रूप स सम्पूरण वप के निए उन्ह अपन काय नी योजना तैयार नरनी चाहिय जिसस बय क चाल भाग के काय का विस्तृत वणन होना चाहिए । छात्रा को इससे प्रयम्त करान के निए इसकी एक प्रतिसिधि कक्षा कक्ष म रखी जानी च हिए।

(30) उन्ह कक्षा म पढाये जाने वाले दियय की पूरा तैयारी वरके जाना चाहिए धौर जदाहरण देने हेत पर्याप्त सामग्री अपने पास रखनी चाहिए ।

(31) छात्रा म प्रपने दश तथा विश्व के मामना म सहानभृतिपुरा देख को जागत करत तथा उन्हें उनम विवेक पूरा तथा सिन्य रुचि सन के लिए समय बनान के दिए प्रध्यापकों को बनमान घटनाची तथा प्रवृत्तिया की पुरातया जानकार होना चाहिए ।

(12) उन्ह छात्रो को ज्ञान की मात्रा बढाने क प्रतिरिक्त उनमे बाखनीय मुख्यो उचित प्रवस्ति

गव राय का मादत का समावत करने का प्रयास करना चाहिय ।

(33) व्यक्तिगत एवं सामृहिक रूप सं काय दकर उन्हें बंधा व विद्यात्रय के पुस्तकालय के जप्याम की बढावा देना चाहिये।

(34) प्रस्पर विषय में छात्री द्वारा कथा ग प्राप्य ज न का त्रियात्मक रूप प्रदान करने की प्रात्साहन दने के निए विनिन्न प्रकार से धनिव्यक्ति काय वा ग्रपन कायक्रम क एक भाग के रूप म सम्मितित बरना चार्विय ।

(35) उनको ऐस विषया एव वियामा म जा उनक नियत्रण तथा प्रवदश्या म हो, छात्रो की प्रगति का एक मंभिनल तैयार करना चाहिल एव ब्रत्यक छात्र या उसकी याच्यता हिच व निपुणता

क विषय म जानकारी दन हेतु उस उप नेध्य कराना चाहिय। इस प्रकार खोजी गई ध्यक्तिगत विभिन्नता पर प्राथारित कद नायौं का उन्ह प्रायोजित करना चाहिए। (36) सम्पूर्ण तिसित काम सावधाना स करताना चाहिए तथा नियमित रूप स जावना

पाहिए सामान्य पृटिश नो नक्षा म स्वय्य निया जाना चाहिए तथा छात्रा ना उ ह पुन गुद्ध तिसन

हुनु बहुना चाहिए।

- (37) सभी प्रयोगासक कार्यों के उन्हें यह देखना चाहिए कि सामात, यन्त्र, उपकरए प्रादि सभी कालाश गुरू होने से पूर्व प्रयोग के लिए तैयार हैं।
- (38) वे सस्था प्रधान को इस बात के देखने मे सहायता देगे कि व्येणी कक्ष स्वच्छ रखा जाता है तथा कक्षा फर्नीचर छात्रो द्वारा जानवृक्ष कर नहीं तोडे।
- (39) खात्रों के ससर्थ में रहते समय उन्हें पहेनी व्यव वा चिडाने आदि का प्रयोग करने से अवना चाहिए "भम" वाली पढित को अपनाने के बजाय उन्हें एक ऐसे वातावरए का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि बच्चा अपने आपको सुरक्षित, स्वतन्य एवं प्रसन्न अनुभव करे।
- (40) प्रत्येक प्रध्यापक को घ्रवने सम्पूर्ण जीवनकाल म विद्यार्थी की प्रवृत्ति ही बनामे रलनी चाहिए तथा विक्षा से सम्बन्धित एव व्यावकाधिक ज्ञान की प्रतिवृद्धि करने के लिए प्रपने प्रापकी प्रतिक प्रमुख्य करने के लिए प्रपने प्रापकी प्रतिक प्राप्त की प्रतिक प्राप्त के लिए प्रपने प्रापकी प्रतिक प्राप्त वाहिए। उसको ऐसी सभी क्रियामा महिल्य भाष लेना बाहिए जो उसे प्रथमा जीवन सकत एव सबद बनाने हेत नया प्रनम्ब प्रवान करें।
- (41) उन्ह पाह्य पुस्तको तक हो अपने आपको सीमित नही रखना चाहिए बन्कि प्राज तक के पूर्ण ज्ञान की प्रास्ति कर उसे बढाना चाहिये तया उसका सन्दन्ध वर्तमान जीवन व छान्नो के जीवन एव प्रतुमन से स्थापित करना चाहिये।
- (42) उन्हें सालाओं के सहतीत्रिक कायक्रमों में क्रियात्मक रूप से भाग सेना चाहिए। जितना ही वे ऐस कार्यों में भाग लगे अपने छात्रों को समर्कंगे तथा छात्रों की सवमुखी प्रगति में सहायता प्रदान करने से समय हो सक्ये।

#### कक्षाध्यापको के लिए निर्देश

- (43) पाठमाला म सम्मापन व्यवस्था सादि से सम्बन्धित चाहे किदानी ही नियुक्तता बमी न हा परन्तु किसोर छात्रों के सन्तीपत्रनक विकास के निष् व्यक्तिस्त विकास के लिए व्यक्तिगत स्थान एव सभास सरवाब्यक है। जिस प्रकार स यह सावस्थकता पर माता चर पिता पूर्ण करते हैं उसी प्रकार यह उत्तरदायित झाला म ककास्थापन पर रहता है।
- (44) कथाध्यायक को धपनी कथा के छानी की (सैश्विलक, सारीरिक, सामाजिक, संस्कृतिक एवं नैतिक) वर्षमुखी उनिति हेतु आवश्यक करम बैठाना एवं नियरानी रखना चाहिए तथा उनका स्रमिलेख तैयार करना चाहिए।
- (45) होगीयार एवं पिछंडे हुए छात्रों की सौर विशेष ब्यान देना चाहिए तथा उनकी प्रिधक्त तम उन्नति हेतु मावय्यक कदम उठाना चाहिए तथा उनका प्रश्लिख तथार करना चाहिए।
- (46) उस छात्रा को स्वय प्रपंते सास्कृतिक कायकम तब अन्य कायकम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जहा समय हो स्वय को उनकी शियरानी रखनी चाहिए स्था प्राय-व्यकनानुसार पय प्रदत्तन करना चाहिए।
- (47) धपन छात्रो के हिवाब उनक सरछाना स सहयोग स्वापित करने ना प्रयास करना चाहिए विशेषसम उन समय जबकि उन छात्रो को सहायता करन म कुछ कठिनाई उपस्थित होती हो।
- (48) उस छात्रों के साथ घौषपारिक सम्बन्ध स्थापित करन का धवसर व बातावरसा उस्पन्न करना चाहिए तथा अपनी सहानुनुति एव सहायक प्रवृत्ति द्वारा छात्रों को उनकी कठिनाक्या प्रपन्न समरा तान हेनु प्रोतशहन देना चाहिए।
- (49) जा छात्र धपनागृह काय पूरा नहीं करते हैं एमें छात्रों नो क्क्षाम रोक्ता चाहिए या प्रतिरिक्त समय का प्रबन्ध करना चाहिए ।
- (50) वरित्र फ्रस्टता या धनुवासन के सब क्रिय जान की स्थित में, जिसका कि निपटान में यह प्रथिकृत एव ममर्थ नहीं है, प्रथानाध्यापक का इमकी मुखना देनी बाहिए।

(51) उमे प्रवती श्रेणी ची उपस्थित श्रीघ्रता पूर्वक एव नियमित रूप से लेनी चाहिए एव उपस्थित रिजस्टर को साफ सुबरा व पूर्ण रूप से तैयार रखना चाहिए।

3821

- (51) उसे छात्रो की प्रपति पश्चिमा में ग्रावश्यक प्रविष्टि करती चाहिए तथा उस पर उनके सरक्षकों के हस्ताक्षर समय पर करा लेना चाहिए।
  - (53) उसे झाला की बकाया रकम समय पर वमूल कर जमा करा देना चाहिए एवं उसका
  - सेला रखना चाहिए।
    (54) उसे शत्क मक्त किए जाने वाले एव छाववति प्राप्त करने योग्य मामलो को उनकी
  - (54) उसे मुक्त मुक्त किए जाने बाले एव छात्रवृत्ति प्राप्त करने योग्य मामलो को उन निप्लाता एव दरिद्रता या दोनो के साधार पर, प्रधानाध्यापक के पास धनुष्रायित करना चाहिए ।
  - (55) इसे खुट्टी मादि के मामलो ये प्रधान द्वारा प्रदत्त कविकारी का प्रयोग उचित न्याय के साथ करना चाहिए।
  - (56) उसे देखना चाहिए कि छात्रों के लिए लम्बे विश्वास काल में उनके घरण जसपान की घ्यवस्था है तथा वे प्रपने स्वास्थ्य को खतरे में अल कर कार्य नहीं कर रहे हैं। छात्र प्रपने साथ पर से फूछ (खाने हेतु) ता तकते हैं।
  - (57) उसे देखना चाहिए कि प्रकाश, रोशनदान, स्वच्छता बैठने धादि का प्रबन्ध कक्षा म सतीपजनक है।
  - (58) बारीरिक वीडा ही आने पर बा ट्रेंकीया, एडोनाइटड, दातो की खराबी, गलें में गार्टें, पर्द ग्रांदि से छात्र के पीडित होन पर उसे पता सवाकर उनको उचित विकित्सा कराने हेतु बोर हम चाहिए।
    - दना चाह्य। (59) यदि चिकित्सक कोई विशेष कदम उठाने की राय दे तो देखना चाहिए कि यह कार्य
    - पूरा हो रहा है।
      (60) उसे छात्रों में होबी के प्रति रुचि जायुन करनी चाहिए। खाली समय के उपयोग की
    - पिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनो की किसी कार्य के लिए शिक्षा।

      (61) उसे व्यक्तिगत एव सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति उचित धावत डालने की स्रोर प्रवृत्त
    - करना चाहिए तथा उचित मिन्नित और सही नैतिक मुख्यों के विकास पर बल देना चाहिए।
    - (62) उसे छात्रो की प्रच्यो बातो पर जोर देकर उनम धात्य विश्वास विकासत करने का प्रयत्न करना चाहिए । उनकी दुर्वलता की घोर बरावर इधारा करना उनके व्यक्तित्व के सही विकास के लिए हानिकारक होता है !

निर्देश • प्रविभक्त इकाई कक्षा कार्यावधी-तीन घटें।

हत कार्याक्षय के प्रादेश सक्या शिविरा/प्राय/म/19813/20/78-79 दिनाक 13-2-79 के हारा 1-7-1979 से सविभक्त इकाई कथा के कार्य की सर्वाय तीन पटे रखने के प्रादेश प्रसारित किये गर्व हैं। प्रविभक्त इकाई कथा की शिवस्य प्रवीय कम कर देने से प्रध्यापक के कार्यभार से जी बचत होनी तक सम्बन्ध में निम्म प्रकार कार्यवाही की बानी है.— 1

- बचत होना उत्तक उत्तव न राज्य जनार काववाहा का जाना हु--- ।

  (1) प्राथमिक एव उत्तव प्राथमिक विज्ञालयों में अविभक्त इकाई कक्षा के शिक्षण कार्य प्रविधि कम करने के परिणामस्वरूप जितने समय को बचत होती है वह यदि एक प्रध्यापक के कार्यभार सक्स है तो उसे बच्चे हुए समय का उपयोग निम्न प्रकार से करे तथा इसका देनिक विवरण लिखित में रखें .
  - (क) विद्यालय के निर्पारित समय में नहीं घा सकने वासे बासक/वासिकाग्रो के लिए उनकी सविधानसार विकास कन्द्र संवालित करना ।
  - शिविरा/प्राय/म/19813/130/78-79 दिनाक 24-7-79 ।

- (ल) ग्रविभक्त इकाई के शिक्षल हेतु सहायक सामग्री का निर्माण करना ।
- (ग) विद्यालय के क्षेत्र की बाल गणना करना, विद्यालय मे नही माने वाले वालक-बानि-कामा तथा प्रनिविमत विद्यावियों के मिन्नावकों से सम्पर्क करना !
- (2) वह प्राथमिक विद्यालयो तथा उच्च प्राथमिक विद्यालया मे यविभक्त इकाई का समय कम करने के परिएग्रामस्वरूप समय की जो बचत होगी उसे समय विभाग चक्र म इस प्रकार समायो जित करने का प्रयास किया जाए कि विभाग के मानदच्ड के प्रनुसार सरप्तस प्रध्यापक घोषित विद्याला है। समायोजन के पश्चात् यदि किसी एक प्रध्यापक का कायचार निर्वारित मानदण्ड से कम रहता है तो प्रधानाच्यापक उससे बचे हुए समय म प्रमुखेद एक म बताये गये कार्य करावें। यह कार्य निर्वार के तक्त सम्पत्र किया जाए तथा इसकी रिपोट बाला प्रध्यापकवार समय विभाग चक्र के साथ सम्बर्धकत निर्वष्ठक प्रध्यापकवार समय विभाग चक्र के साथ सम्बर्धकत निर्वष्ठक प्रधानकारों को प्रियंत की जावें।

निर्देश माध्यमिक शिक्षाबोर्डराजस्थान धलमेर की माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक परीक्षाकी समीक्षा<sup>3</sup>

गत कुछ वर्षों से माध्यमिक विका बोर्ड राजस्थान स्रजमेर द्वारा सार्गाजित माध्यमिक एव उन्न माध्यमिक परीक्षाधो में विक्षको एव प्रथानाध्यायको के परीक्षा परिलामा की समीक्षा कर विभाग द्वारा प्रावस्यक काथवाही की जाती रही है। प्रथानो/विक्षको के विरुद्ध प्रनुवासनात्मक कार्य-नाही प्रथवा उन्हें प्रथक्षा पत्र वेन के लिए निम्नितिखत सानदण्ड निर्मारित किए जाते हैं.—

- (1) विषय/विद्यालय का परीक्षा परिस्ताम 30 प्रतिकात से कम हो तो सी सी ए नियम 17 कंग्रन्तगत क्षापन दिया जावे।
- (2) विषय/विचात्रय का परीक्षा परिलाम 30 प्रतिगत से ऊपर 49 प्रतिगत तक हो तो विभाग की मन्द्रभवता व्यक्त की जावे तथा भविष्य मंपरीक्षा परिलामों को सुधारने के निर्देश दिये जावें।
- (3) विषय/विद्यालय का कुल परीक्षा परिगाम 75 प्रतिश्रत से प्रधिक हो तथा प्रथम प्रीर डितीय थेंगों के खात्री का प्रतिश्रत कम स कम 30 प्रतिश्रत हो ता उन्हें प्रवस्त पत्र विद्या जाव।
- उपर्युक्त मानदण्डा के धनुसार प्रधानाधाय/प्रधानाध्यापक/बरिस्ट प्रध्यापक सहायक अध्यापक वे बोड परीक्षा परिलामो की समीक्षा करत समय मनुशासनात्मक शायवाही घपधा प्रमुखा पत्र देने के निए कवल उन्हों को सम्मिनिन विचा जाव जिन्हान विद्यानय म सम्बन्धित सत्र की एक नवस्यर सक कामभार सम्मास निया हो ह

इम सम्बन्ध म माध्यांमक/डच्च माध्यांमक विद्यात्रया ने प्रधाना के तिरु धावरंगक कायवाही निदेशालय स्तर पर सम्बन्धित सस्यापन धनुनायो द्वारा नी जावेगी !

वरिष्ठ प्रप्यापको एव दितीय श्रेष्मो के सच्चापको के बारे म समस्त कायवाही मन्द्रद्व परि-क्षेत्रीय प्रिकारी क तथा तृतीय श्रेष्मो प्रध्यापका क निए समस्त कायवाही जिला तिक्षा ग्रीपकारी स्तर पर की जावे।

प्रधानाचाय/प्रधानाध्यापन/वरिष्ठ घष्ट्यापन/महायक घष्ट्यापक विनना बोह परीक्षा परिणाम 30 प्रनितत सं श्रम हो उनक विरद्ध घनुसामनारमन काण्वाहो प्रशस्म करने स पूर्व निम्नानित तथ्यो पर चस्तुपरक (प्रस्किन्दिन) दृष्टि स प्रावश्यक विचार कर निशा जाव

- (क) गत दो वयों के बाढ परीशा परिखामा की स्थिति ।
- विविसा/नि प्र /21901/82/157 दिनोक 1-9-82 ।

- (स) सम्बित बोड परीक्षा परिणाम को सुघारने क निए किये गये अतिरिक्त प्रयासा का निश्चित रकाड ।
- प्रतम परीक्षा परिखाम के लिए सम्ब्री बत प्रधानाच्यापक/शिक्षक का स्पष्टीकरेख ।
   प्रयम्बनाए न्यक करने तथा प्रथम पत्र देने की प्रति सम्ब्री पत्र शिक्षक/प्रधिकारी की निजी

पत्रिका/मोपनीय प्रतिवेदन पत्रीका में भी सनग्न की लावे । बोड परीक्षा परिस्तामा की समीक्षा करके समस्त वायवाही सम्पन्न कर निदेशात्रम की प्रतिवय 31 प्रवटवर तक सुचित कर ।

इसे सर्वोद्य प्राथमिकता देवें।

निर्देश कक्षा प्रध्यापन में पुरावलात्मक समुग्रयन1

विक्षा प्रायाच 1964-66 ने प्रचनी रिपोट के प्रारम्भ य अनु-देश । 01 म लिला है कि सारस का निर्माण इस समय उसकी क्याया म ही रहा है। यह कोई चमस्कारीत्त नहीं पर बास्तेविकता है। पिछल मुख्य क्यों म क्याय्यायन की पुन अनुप्राणित करने की समस्मापर त्या उसकी विध्य प्रविच्य कार्यों से वर्षास्त्र विद्या तथा है। पिछल त्यक्ष कार्यों विच्यार किया तथा च्यात्व है। पिछल त्यक्ष म प्रध्यापक को नई शिक्षण पडतियों से परिचित कराने के निष् पुत्र प्रचर्यों में प्रशिक्त प्रध्यापक को नई शिक्षण पडतियों से परिचित कराने के निष्य प्रविच्या तथा है। पिछल तथ्या पन्नो की नक्या भी काफी वडी है। पर त सामा यत यह माना वा रहा है कि इन तब बातों को पिछण पर कोई महत्वपूर्ण प्रमान नहीं पडा है। विस्ता प्रायोग के अव्योग सामा र सून म मान भी मिक्षा पत्र कोई महत्वपूर्ण प्रमान नहीं पडा है। विस्ता प्रायोग के अव्योग सामा र सून म मान भी मिक्षा पत्र कार्य पर पत्र पत्र है। उत्या कार्यक्रता को पुरानी मुत्रीति से प्रयावत प्राप्तात है भीर् इसिल् प्रस भी उतनी है। गीरस वीर प्रीप्ता कार्यक्रता को पुरानी मुत्रीति से प्रयावत प्राप्तात है भीर् इसिल् प्रस भी उतनी है। गीरस वीर प्रीप्ता कार्य क्या माना नहीं है पर तु इस और ध्यान दिये दिना भी कार नहीं चर सकता। किया निक्षण की समस्याधी पर दिवार करने के निष्ट दिना छ 28 29 जनवरी 72 का विभाग न बीकानर म एक समाप्ती का प्रायोजन दिवा म मान्यत कर प्राप्ता म मुखा मक सुमार नात क उपायो पर दिवार किया। इस विचार विभाव म मुखा मक सुमार नात क उपायो पर दिवार किया। इस विचार विभाव सम्पतिकृतित क अनुवतन स्वस्थ निम्मितित सादेश आरी किये जाते हैं —

#### विषयानुसार ग्रध्यापकों का पदस्थापन

िष्ठाणु व्यवस्था मुनाक रूप में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी विषयो म निधारित प्रध्यावन-सीधता रचने वान प्रप्यावक विवासय म उपत्रका हो और विषय विमय के प्रध्यावक को ही वह विषय प्राप्यावन के निप्र दिया जाया। उनाहरण्डेन्स उन्त्र प्राथमिक कलायों में सामार्किक मान के प्रत्याव में स्वाप्य के प्रध्यावक को ही वह विषय प्राप्य के प्रध्याव के अध्यावक करायि नाम नहीं चर सकता जिसने वीए में न सही हायर सक्वरण्डें भागी भूगोन का प्रध्यावन नहीं किया हो। इसी प्रचार जो प्रध्यावक प्राप्ती म स्वय ही महुता ही वह ध्य जी के साथ याग नहीं कर सक्ता और जिस हिंगे के गुढ वावन व सक्ता मंत्री परमानी होती हो वह ध्यानी म गढता का गुण नहीं सा सकता। यही वात हर स्तर पर दूसरे विषयों के साथ भी है। पत्र यह आवश्यक है कि हर विद्यावय का प्रधानध्यावक प्रपत्त विवास का प्रधानध्यावक प्रपत्त विवास का प्रधानध्यावक प्रपत्त विवास का प्रधानध्यावक प्रपत्त विवास का स्वान प्रधान विवास कर में

#### -पूनतम सदन पुस्तका की उपलब्धि---

हर विद्यान क पुस्तकात्रम म विषयानुसार वे पुस्तक तो होनी ही चाहिए कि जिनक दिना स्रध्यापन मुचारु रूप स नहीं हो सनता। विषय वस्तु म नित नया परिवतन परिवद्ध न होता रहेंगा

1 शिवरा/शिप्र/ए/21672/78/72 दिनाक 27 7 72

। प्रध्यापक को इन सबकी जानकारी होना घरयन्त घावश्यक है। प्रत्येक सत्र में 31 मार्थ के पूर्व येक विषय-विद्योग के प्रध्यापक मिल कर परिज्ञिष्ट-। में सूचिया बनाए कि पुस्तक तय में विषय-न्दु मोर विसा-मारल की दृष्टि से धपले सत्र में उन्हें कीनसी नई घितिरक पुस्तकों की घावश्यकता गी। में सूचिया ह्यापों व प्रध्यापकों के उपयोग के निए घतन बनाई जायों। योध्यावकाश में ही तको सरीद की स्वयस्था हो जाय वाकि विद्यालय खुलने के समय वे उपयोग के लिए उपलब्ध रह।

पुस्तको का त्रय हो पर्याप्त नही है उनका समुचित थीर नियमित उपयोग भी होना चाहिए गिर उस म्रोर पूरा ध्यान दिया जाना मायस्थक है। इसक लिये प्रधानाध्यापक पुस्तनासय के उपयोग ती योजना बनाए घोर 'विदासय योजना' ने मनिवार्य रूप से उसे स्थान दें। परिवोशसा ग्राधिक तारियो द्वारा भी परिवोक्षस के समय इस यक्ष पर विधेय रूप से ध्यान दिया जाय।

#### वध्यापन-प्रक्रिया

प्रत्येक विषय समृह जैसे भाषाए (लेम्बवेजेज), समाज-विज्ञान विषय (सोशियल साइ-सेज), भौतिक विज्ञान (फिजीकल साइन्सेज) बादि के बध्यापन की बपनी विज्ञिष्ट विधिया है। इधर प्रणि-क्षित ग्रध्यापको की संख्या भी पिछले धर्पों ने पर्याप्तत या बढ़ी है। ऐसी स्थिति में निश्चय ही यह श्रामा की जाती चाहिए कि वे अपने अध्यापन में उपयुक्त और मान्य विषयों का अनुसरए। करें और उन सिद्धान्तो पर विशेष बल दें कि जिनसे बाधियम (लॉनग) प्रधिक सुलकर तथा प्रभावशाली रूप से सम्पादित होता है। इस सम्बन्ध में कुछ बातेंं तो ऐसी हैं कि जिनका विना ही किसी विशेष कठिनाई के मनसरए किया जा सकता है और निया जाना चाहिये। (1) समाज-विज्ञान विषयो (भूगोल. इतिहास, नागरिक शास्त्र, सर्थशास्त्र शादि) भौर भौतिक-विज्ञान-विषयो (भौतिकी, रसायनिकी, जैविकी मादि। मे जहा पाठ्यपुस्तक को भाषा की पाठ्यपुस्तक की तरह (यथा: मान कक्षा-वाचन के क्रव में) पढ़ाया जाता है, इन विषयों के ब्रध्यायन में गुलारमक उन्नति की स्थिति की स्थाना ही नही की जा सकती । इन विषयों की निर्धारित पाठ्यपुस्तके तो मुख्यतः खात्रों की सहायता के लिए होती हैं। विषयज्ञान में प्रतिदिन होती रहने वाली वृद्धि और उधर इस दृष्टि से पाठ्यपुस्तको की सीमाम्रो को घ्यान में रखते हुए, यह कभी उचित नहीं कहा जा नकता कि इन विषयों सम्बन्धित समस्त मिक्षता को नेवल इन पाठमपुस्तको के बाचन तक ही सीमित कर दिया जाग। इन विषयो मे ग्रध्यापन के नाम पर केवल पाठ्यपुस्तक का कक्षा मे बाचन मात्र करवा कर सत्त्व्ह हो जाने की धातक प्रवित के कारण न तो विषय की अच्छी तैयारी हो पाती है और न छात्रों में वाछित जिलासा भाव ही जाग्रत हो पाता है । ग्रतः यह ध्यान देने की बात है कि इन विषयों की पाठयपस्तकों को कक्षा में भाषा की पुस्तक की भाति न पढाया जाये बरन छात्रों को उनका उपयोग अपने यह कार्य धीर स्वाद्याय में सवायक के रूप में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएं। प्रधानाच्यापको को इस सबग्र में विशेष प्रयास करने की ग्रावश्यकता होगी। परिवीक्षण करते समय वे इस पर भी ध्यान दे और परिवीक्षण-प्रतिवेदन में इसका विशेष रूप से उल्लेख करे।

दूसरी भार भाषा की कक्षात्रों में (कम ने कम कक्षा बाठ तक) वहा खात्रों द्वारा स स्वर-वाधत' प्रत्यावश्वक होना चाहिए, वहा क्षणायक हारा ही वाचन होना रहे, यह स्थित भी चितनीय है। माया सद्ययी कुनततात्रा की वृद्धि के लिए खात्रों द्वारा वाचन करने, बन्दार्थ खोजने न नये सीक्षे प्रस्थों का प्रयोग करने, समफ्रकर शुद्धतवा उत्तर देने तथा तुद्धतवा तिलने आदि के प्रध्यात की भोर प्रधिक प्यान दिसे जाने की प्रावश्यकता है। इसके श्रतिरिक्त, विशेषतः गैनेक्डरी स्तर पर, मीन-वाचन', 'दुत-वाचन' तथा पुस्तकसम्ब वाधनात्रय के समुचित उपयोग पूर्वक 'स्वाध्याव-सयोजन' पर ध्यान दिया जाना भी प्रावश्यक है। प्रधानाध्यापको को इस दिखा में सन्वयवायुवेक निर्देशन देने की मावस्थकता है। राजस्थान शिशा नियम सहिता (प्रधानों व प्रध्यापका नो निर्देश

3861

विभाग नियम पतान के प्रमास से प्रमास एवं प्रदान को सहुत मन्यविदित है। स्वमानत मामा प्र पिमान के ध्रप्यावन के प्रसास को इन विधिया का ध्रप्यावम प्रयास वाद्माय है। वाद्में प्रवास के ध्रप्यावन के प्रसास को इन विधिया का ध्रप्याक्ष प्रवास वाद्माय है। प्रसास है। इस प्रप्याक्ष है। प्रसास के हैं। इस प्रप्यान हो स्वास के हैं। इस प्रप्यान हो साम के प्रमास 
जहा विधिष्यक पढान की बात कही जाती है वहा प्राय यह प्रक्त उपस्थित किया जाता है कि इसस पाठपत्रम पूरा नही हा सबता । समुचित विधि प्रविधि क धनुमरण को सकर कुछ लावन या परिश्रम करन की आवश्यकता संबचन मात्र दृष्टि से जो कोड कहता है यह प्रमुचित करता है कि तुजा बच्यापन यस्तृत इस मत कही उह चाहित हि व किम। यक्षा के पाठयत्रम की पूर वप कम बायन दिवसाम त्वाइ वस संबाट कर सप्रमास अपन सुभाव विभागकाद कि उनकी द्दित संपाठयकम में परिवतन की तथा कहा धीर क्या भावश्यकता है। उनके मुभावा पर समृचित तथा गम्भीरतापुषर विचार विया जायगा। कम सं कम श्यामपटट और चान तो ऐसी चीज हैं जी हर जगह धीर हर स्तर व विद्यानय म श्रनिवाय रूप स उपलब्ध है। वि तुप्राम मह देखा गमा है कि कई विद्यालयों मे श्यामपटट का उपयोग भी समुचित रूप स नहीं विया जाता। किसी भी विषय का प्रभावी प्रध्यापन कवन मीखिक रूप स बील दिय जान वाल शब्दा से नहीं हो जाता । प्रध्यापकों तो श्यामपटट या समुचित उपयाग करना चाहिए ग्रौर प्रधानाध्यापक को यह व्यवस्था करनी चाहिस कि उनके विद्यानम की हर कक्षा प श्यामपटट सन्दी न्यिति म रह । सपन परिवीक्षण प्रपत्र म प्रधानाध्यापक को ग्यामपड़ के उपयोग पर विशेष टिप्पणी देनी चाहिए। सामा यत कविता पाठ चित्रेट नवीन प्रयोग प्रायण्जना काम लिखित या मौखिक श्रीभ यक्ति निष्ठ प्रतियोगितामी (कहानी निय ध पहनी समस्या ममाधान मादि। पश्चिक्षी पेनन चर्चा मादि का उत्सव दिवसी समारोही, श्रीतवारीय सभावा क लिए भी प्रतिवधित मान निया जाता है और इस तथ्य को मुला दिया जाता है कि इनका समावश निभिन्न विषयों के दिन प्रतिदिन के कक्षा-वापन के रूप म किया जाना चाहिए। विभाग बाहता है नि हर विद्यानय की विभिन्न विषय समितियो अथवा विषयाध्यारक विषयाध्यापन की वार्षिक योजना व इकाई योजना का निर्माश करत समय यह भी निश्चित कर कि कौन से प्रहरण इन ऊपरलिखित रूपा म नक्षा म पढाये जायगे।

विद्यानय निरोक्षक भी परिवीक्षण के समय वद्याध्यावन ना इन तथा ग्राय नवीन विधियों के प्रमुनराग का प्रध्यावकवार उत्क्षेत्र धपन प्रतिबदन म करने । नित्रित काय की कक्षावार व विधय वार सीमना समितिस्तर पर हर विद्यालय म जुनाई म ही तयार हो जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रक्षा जाए कि प्रतिदिन के लिखित प्रहुकाय का भार छात्र के लिए प्राय इड दो घण्टे से ध्यान रक्षा जाए कि प्रतिदिन के लिखित प्रहुकाय का भार छात्र के लिए प्राय इड दो घण्टे से ध्यान रक्षा न म प्राय का तत्र व ग्रह के काय होता है। वस्तुत ध्यायायक का काष्ट्राध्यान योजना के ध्रताय कक्षा म प्रध्यायन विचार विवार प्रयोजना का प्राय प्रायायक वाय पुस्तकालय म स्वाध्याय डिवेट प्रय काय प्राराह की तरह

तिश्चित-काय भी एक पक्ष के रूप मिम्मितित होना चाहिए। छात्रो द्वारा किय गय निवित नाय या समुचित समोधन होना भी धित धावश्यक है। सजाधन सबत स्पष्ट धार छात्र के कक्षा स्तर भाषास्तर धोर उपकि स्वर को स्थान म रखत हुए क्या जाना चाहिए। न गतिना वो उपका कर जाना चीवन है धोर न तिक सिखाय को पूरा ही वदस देना धोधन दिट स वाछित एलदायी स्थिति है। समाधन वही धीर का नायद होता है जो निरुद्धतर (दूरणन नदी) सकैत्पूर्ण तथा विधायकर्ता पूर्ण हो। किर जो भी सकोधन विधायकर्ता भूत्रवतन भी उतना ही सावश्यक हो। उसके बिना सकाधन का न कोई महत्व रहेवा न प्रभाव।

पूत्याकन प्रविधि क समुज्यन का लकर राजस्थान म पिछल कुछ वर्षों म बहुत व्यापन धार मह क्यूर्ण काय हुमा है इस बात की घोर हर बच्चावक घोर प्रच नाध्यापक का ध्यान जाना चाहिए कि हमारी यह उपाध्य विधाययो क काय अवहार का समाय खब क्य लाय। समुज्यन धौर सुधार गश्यो समायोचना सदा स्वायत योग्य है कि जुनिध्यवता या घकमण्यता क सिए यहाना न यन पाए सह सतकता एक घोर स्वय विधासय क साथी घष्ट्यापनो तथा दूसरी घोर सस्या प्रधाना तथा परि वीक्षाल प्रविकारिया की प्रवश्य वतानी चाहिए।

उपयुक्त प्रध्यापन उपकर्णी तथा संसाधनी का उपयोग

विविध दृश्य प्रत्य ससाधनो का उपयाग पडकर प्राप्त किये नान का विस्तृत करता है उसन ययायता नाता है और बानक की रुचि जान्नत करता है। विद्यानय म जो भी साधन उपन्तर है यदा नक्का चाट चित्र रेडिया, माइन फिल्म प्रोपकटर म्राप्ति उनना प्रध्यापन म पूरा उपयोग होना चाहिय। उनकं रख रखाब तथा मरम्मत प्राप्ति पर भी पूरा ज्यान दिया जाना चाहिए।

समायत प्रत्येक विद्यालय मे नक्शे चाट धान्ति पर्याप्त सस्या म हाते है। उन्ह विद्यालय म ऐस स्थान पर रखा जाना चाहिये कि जहांस वे कक्षा मंत्रे जान क लिए स्नासानी से उपलब्ध हो सक । उह विद्यालय भण्डार मे ताल मे बद रखना कदापि उचित नही है। प्रत्येक नक्को स्रादि पर एक स्रोर उसका क्रमारू भी निवा रहना वाहिये व सवधित प्रम मूची पास ही टगी रहनी चाहिये ताकि उमे दूढने स देर न सगे। नक्की स्रादि की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। नक्शा क लिए अलिया बनवाई जा चक्ती हैं जो उम से वीचा के सहारे ट्वी रह या फिर नक्शा स्टैण्ड काम म निया जा सकता है। सुविधानुसार कोई 🖩 य कम या ढग एसा हो कि जिससे उनकी उपराव्य प्रसानी स हो व वे सुरक्षित रह । प्रधानाध्यापको को नक्शो चार्टी ग्रादिकी उक्त भपेक्षानुसार समृचित व्यवस्था पर पूरा ध्यान देना चाहिये। पहा नक्ष्मी प्राति वे एख रखाब की इतनी सुविधा भी न हो वहां उह पुस्तकात्म तथा/ग्रथवा कक्षाग्रा म टागने की व्यवस्था भी की जा सकती है। प्रयेक इकाई पाठ याजना म सम्बद्धतया उपयोज्य दश्य श्रव्य उपकरणो का उल्लख ग्रनिवायत होना चाहिए। विद्यालय की प्रायेक विषय समिति अपने विषय में कक्षावार पूरे पाठवकम का इकाईया और उप इकाईया म बाटकर उनक ग्रागे उस साधन के उपयोग का उल्लेख कर जो विद्यानय म उपनब्ध है । इस प्रकार का चट बनाकर विषय से संबंधित प्रच्यापक अपने पास भी रख और एक प्रति उस बक्षा में काय बोड या नाष्ट बांड पर चिपका कर टाग भी द । चाट का प्रारूप परिशिष्ट 🛚 पर दिया जा रहा है। प्रध्यापक यदि चाहे तो कक्षा के किसी विद्यार्थों को यह काय सौंप सकता है कि वह उस चाट क ग्रन्गार सर्वायत क्लाश म धावस्थक सामग्री नाकर तयार रख । या फिर ग्राय कोई व्यवस्था की जा सकती है जिसके अनुसार चाट म उत्नेपित सामग्री का ध यावन म पूरा उपयोग हो सक। जसा कि उत्तर कहा जा चुका है उच्च प्रायमिक व माध्यमिक कक्षाधा में सामा य विचान के प्रध्यापन के प्रमा म भी माध्यमिक कक्षाओं के वकल्पिक विकास समूह की तरह ही बुद्ध तो प्रयाग कराए ही जा सकते है और कुछ का प्रदर्शन भी किया जा सकता है। 'सामान्य विज्ञान' की विविध संकल्पनाएं तद तक ग्रन्छी तरह स्पष्ट नहीं होती जब तक कि उन्हें प्रयोग/प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट नहीं किय जाता । 'सामान्य विज्ञान' विषय समिति प्रत्येक कक्षा के पाठयकम को इकाइयो ग्रीर उप-इकाइये में बाटकर उनके गांग उन प्रदर्शनों का उल्लेख करें कि जिनसे सर्वाधित सामग्री विद्यालय उपलब्ध है या ग्रासानी से उपलब्ध की जा सकती है भीर फिर वे प्रदर्शन कथा में भनिवार्य रू से किये भी जाएं । यह सची कक्षा में भी टागी जाए ताकि छात्र पूर्व-ग्रवगति एव स्थि पूर्वक तम ग्रावश्यक हो तो पर्वे नैयारी पर्वेक जनमे भाग ले सकें।

#### परिजिध्य-3

दो पारी वाले विद्यालयों से भी उच्च प्राथमिक कक्षायों वासी पारी को विज्ञान प्रयोगी प्रदर्शनो की सुविधा मिल सके इसके लिए यह सावश्यक है कि सामान्य विज्ञान मे पाठयकमानुसा उपलब्ध सामान उस पारी में पढाने बाले 'सामान्य विज्ञान' के ग्रध्यापक को संभ्रलाया जाक उसके उपयुक्ततया रखे जाने की व्यवस्थाभी की जाय। जो महायक सामग्री ग्रावश्यक है परन विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, उसकी सुचिया प्रत्येक 'विषय समिति' विद्यालय में उपलब्ध प्राप्ति

साधनों को दृष्टि में रखते हुए 31 मार्च तक बनाएगी । प्रधानाध्यापक यह प्रयत्न करेंगे कि म सामग्री ग्रगले सप्र में विद्यालय समने के पूर्व उपलब्ध हो जाय ।

विषय समितियो का स्थान :

(2)

समितिया विषय के श्रद्यापन-सुधार के लिए श्रमुख रूप से उत्तरदायी मानी जाए जो घच्यापन एक से प्रधिक विषयों से संबंधित हो, उन्हें उनका प्रमुख विषय निर्धारित कर किसी एक विषय के साथ विशेष रूप से सबदा कर दिया जाय। परन्तु स्पष्ट ही उनका दूसरे विषय का विषयों के समिति के साथ भी परीक्ष-अपरीक्ष कुछ सम्पर्क तो रहेवा ही। विषय-समितिया मुख्य रूप रे निम्नलिखित कार्य करेंगी :---

(1) विषय के ब्रध्यापन सम्बन्धी कमजीर क्षेत्रों की पहचान कर उनमे ग्रावश्यक सुधा हेतु प्रायोजनाए बनाना और उनकी क्रियान्विति करना ।

बहत से विद्यालयों में विषय-समितिया अभी भी कार्य कर रही है। विभाग चाहता है वि प्रस्थेक विद्यालय मे जितने विषय पढाये जाते है, उन सबकी धलग-पलग समितिया हो घौर

विभिन्न कक्षाम्रो मे उस विषय-विशेष मे मधिक तेज या मन्द गति से चल रहे छात्र-द्यात्रात्री के लिए विशेष कार्या श वा कार्य विधि पर विचार करना तथा समृचित निर्मय नेना ।

(3) अध्यापन-इकाई-योजनाओं आदि के रूप में अध्यापन सामग्री निमित एवं विकसित

- (4) प्रथम पत्री का विश्लेषमा करना।
- ग्रच्छे प्रश्न बनाना भौर उनका संग्रह'करना-इकाई-जाच पत्र बनाना। (5)
- विषय सबधी ग्रावश्यक पुस्तको व सहायक सामग्री की सबी बनाना । (6)
- (7) प्रदर्शन-पाठी का ग्रामीजन करना ।

पाठ्यक्षम का विक्लेपसा करना तथा सन-उपसनानुरूप इकाई-बार विभाजन एवं (8) निर्घारश करना।

(9) प्रत्येक स्रयस्य द्वारा विषय-वस्तु या शिक्षाण सर्वधी किसी/किन्हीं नवीनतम पुस्तक/ पुस्तको की समालोधना करना और उससे सभी सदस्यों को प्रवंगत कराना ।

उपरोक्त कार्स हेतु विषय समिति की झावस्थकनानुसार बैठकें हामी पर माशा की जाती है कि साधारखतया प्रतिमास एक बैठक प्रयान्त होगी । सभी समितियों की ये मासिक बैठकें प्रमानाध्यापक द्वारा निर्धारित तिथि को एक साथ होगी । स्व दिन आठो कलाता में से थोडन पांडा समय क्याया जाकर समितियों के लिए नुख समय निकाला जा सकता । किन्तु कुछ समय उदस प्रतिहित्त भी देना पर सकता है और वह दिया जाना चाहिए। प्रथम बैठक म समिति की वर्ष की कावकम की तिथि फम से योजना बनाकर कार्य मारिन किया जायेगा। प्रत्येक विचार समिति की वर्ष को आवश्यक दिशा देने । समिति की प्रत्येक वरित कार्य का मांच किया प्रतिहास की मार्च की स्वार विमार्ग कार्य को आवश्यक दिशा देने । समिति की प्रत्येक बैठक के कार्य कार्य कार्य कार्य को अवश्यक की शिक्ष कार्य की स्वराण स्वार समिति डाराहिक आवश्यक दिशा देने । समिति की प्रत्येक बैठक के कार्य कार्य को स्वराण स्वर्ण कार्य की स्वराण के लिए किसी विषय विशेष के स्वराहक डारा हाथ में ती हुई प्रयोजनाए प्रच्छे या महत्वपूर्ण कार्य की प्रत्ये के से के से के से की थी तो।

# पूर ग्रध्यापन विवस ग्रीर पूरे समय कार्य

सिला प्रायोग ने और राजस्थान में हुई वई सयोध्यो ने भी सम्यापन दिवसो की स्था बढाने के लिय वई महस्वपूर्ण मुक्का दिये हैं। उन्हीं मुक्का के साधार पर विभाग प्रतिवर्ग का कलेक्टर निर्धारित करता है जिससे प्रवक्ताय दिवस, सम्यापन दिवस, विशेष कामंत्रन दिवस तथा प्रधानात्त्रापक के प्रिपित ने पोध्य विशेष प्रवक्ताय दिवस, सम्यापन दिवस विशेष प्रधानात्त्रापक के प्रिपित ने पोध्य विशेष प्रवक्ताय दिवस सादि सवस्थी विगत स्पष्टता प्रदान है। मास्प्रमिक/उच्च ग्राप्यमिक विद्यापत का प्रधानाध्यापक स्पनी इच्छा से दो दिन का प्रवक्ता कर सकता है और इसकी पूर्व मुचना उसे विद्यास्य निरोक्षक को देनी होती है। यह स्पन्ट करना प्रविकार प्रधानाध्यापक को नहीं है और न ही उसे इस बात की छूट है कि किसी भी निर्माण प्रधानक करते का प्रधिकार प्रधानाध्यापक को नहीं है और न ही उसे इस बात की छूट है कि किसी भी नियमित सम्यापन दिवस में बहु विद्यालय के निर्धार समय से पूर्व स्वकाश करदे। कोई देवी सकट या जान माल का खतरा उप्पन्न हो नाए और ऐसी परिस्थित में विद्यालय में निर्धारित समय से पूर्व प्रवक्ता करदे। कोई देवी सकट या जान माल का खतरा उप्पन्न हो नाए और ऐसी परिस्थित में विद्यालय में निर्धारित समय से पूर्व प्रयुक्त प्रवक्ता करदे। कोई देवी सकट या जान माल को खतरा उप्पन्न के साम में प्रधान प्रधान में सुभार या समुन्तमन के सदम में प्रधापन दिवस। वो प्रशित प्रवत्त का वी प्रयत्न महत्व है, छुट्टी कर दन की प्रवृत्ति प्रपना कर प्यापत पर्वचाना करापि उपान तहीं है। स्रत प्रध्या महत्व है, छुट्टी कर दन की प्रवृत्ति प्रपना कर प्यापत पर स्थाना वाचान वादिए।

#### प्रधानाध्यापक द्वारा परिवीधान

घिक्षण काय म गुणात्मक मुधार के प्रसम में घट्यापक के बाद खावजनिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाच्यापक की है। विचालम का मुत्य काम शिक्षण है सब प्रधानाच्यापक की शिक्षण कार्य की समुनित की म्रोर पूरा च्यान देना चाहिए। विकास के लिए उपमुक्त स्थितिया सुन्न कर म्रोर प्रध्या-पक्ते की प्रपने कान प्रमुच्य क्षेत्र शिक्षण किंद्रानों के आधार पर मधारिकति उचित्र निरोशन देनर प्रवास प्रमुच्या की मुख्यस्था निजनिश्चित की मान्यापकों के काम का परिवासिक्य करना होता है.-

- (1) विभिन्न विषयो में कक्षा शिक्षण (नवीन विधियों क प्रवसम्बन के उल्लख सहित)
- (2) छात्री का लिखित काय
- (3) शैक्य सहवामी प्रवृत्तिया।

परिवीक्षरण काम सुवार क्या से बले. इसके लिए पूर्व योजना बनानी चाहिए। परिवीक्षरण कार्य को विभाग बहुत महत्व देता है धतः प्रधानाच्यापक को एक सप्ताह में कम स कम बार कालाझ प्रत्यापको के शिक्षाणु-कार्य का परिवीक्षणु करने म ध्रवश्य बगाने चाहिए और उसे विद्यालय के समय-विभाग-नक म प्रक्रित करवा देना चाहिए । एक कालाश मे यदि साधारखत्या दो प्रध्यापको के कार्य का परिवीक्षणु किया जाए तो इस प्रकार प्रधानाध्यापक हारा एक माहु म लगभग 32 प्रध्यापको के कार्य का परिवीक्षणु किया जा सकेसा । जहा प्रध्यापक सख्या इससे कम है, वहां माहु म एक प्रध्यापक का नार्य इस कम से एक से प्रधिक बार देखा जा सकेगा ।

जिस विद्यालय म सहायक प्रधानाध्यापक का पद है, वहा विषय के मनुसार परिवीक्षण कार्य उन्हें भी सीपा जा सकता है। सहायक प्रधानाध्यापक प्राय उन्ही विद्यालयों म है जहा छात्र ग्रीर प्रध्यापकों को सक्षा स्थिक है। सहायक प्रधानाध्यापको को दिया जाते वाला परिवीक्षण कार्य प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के परिवीक्षण कार्य क प्रतिरिक्त होगा। प्रधानाध्यापक परिवीक्षण कार्य का प्रध्यापकानुसार योजना बनायेंगे ताकि वे सभी प्रध्यापकों के कार्य का समुचित परिवीक्षण कर सकें ग्रीर जिन प्रध्यापकों को प्रधिक निर्देशन की खावश्यक है, उन्हें भी यह सुनन किया जा सके।

परिवीक्षण का सका प्रत्येक घट्यापक का घलग-घलग होगा। उसम कला प्रध्यापन, लिखित कार्य, वैक्य सहमानी प्रवृत्तियो बादि क लिए बलग घलग पुरु निर्वादित किए जा सकते है या इन तीनो कार्यों के लिए अलग से भी लेखा रखा जा सकता है। कका घट्यापन का परिवीक्षण करत समय प्रधानाच्यापक अन्य बिन्दुमा के ब्रिटिश्त निस्मितिखत बिन्दुमो पर भी टिप्पणी स्रवस्य देगा.—

- (1) पाठ की तैयारी.
- (2) विषय तथा प्रस्तुत प्रकरण रूप समुदयुक्त सच्यापन विधि, (नवीन विधियो के विशेष उल्लेखपुषक)
- (3) श्यामपट्ट कार्य,
- (4) सम्बद्ध सहायक सामग्री का समुचित उपयोग, ग्रीर
- (5) पाठ के विकास म छात्रों का सहयोग।

लिखित कार्य की आच की योजना भी खप्यापकानुसार वनाई जायेगी ग्रीर हर सम म 15 जुलाई तक सभी ग्रम्थापको को विवयानुसार "लिखित कार्य" निषिषत तिथि नो प्रधानाध्यापक का पात भित्रवाने का निर्वेत दे दिया जायेगा। प्रथान यह किया जाये कि कम स कम दो माह म प्रश्यक विषय म प्रत्यक कथा का तिखित कार्य दे लिखा जाए। यदि इनसे प्रशिक देवा जाये का तके तो भीर भी भच्छा है। "निवित कार्य" के परिवेशाएं म जुनियानुसार सहायक प्रधाना-ध्यापक/विषये प्रस्ता भी भी जा सकती है। तिखित कार्य में परिवेशाएं म जुनियानुसार सहायता भी भी जा सकती है। तिखित कार्य के परिवेशाएं का प्रथम परिश्रिष्ट – 4 पर दिया जा रहा है।

परिवीक्षणा टिप्पणी देत समय इस बात का घ्यान रखा जाना चाहिय कि उन कार्यों की दिव्यामा का उत्सेल भी हो जो भच्छी तरह सम्पन हुई हैं और साथ ही उन वातो पर भी प्रकार साला जाए जिनन सुधार यपिसत है। जिन क्षेत्रों म सुधार स्रवेशित हो, उनके बारे म स्योधित मुकाब भी विष्यु जाने चाहिये।

विद्यासप निरोक्षक जब भी विद्यासप से निरोक्षण के लिए आएं, प्रधानाध्यापक द्वारा रिय जाने वासे परिवीक्षण का सेन्ना प्रवश्य देखें । उनकी परिवीक्षण रिपार्ट म इस सम्बन्ध म निम्न सिवित उस्तक्ष भी स्रोध्मतित रह

- (1) भध्यापक परिवीक्षाण :
  - (म) सस्या प्रति सप्ताह के लिए निर्धारित न्यूनतम के अनुसार ।
  - (मा) प्रधानाध्यापन द्वारा दियं हुए सुभाग्नी का स्तर।

- वानो व ग्रध्यापको को निर्देश | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता
  - (ध) निर्धारित संस्था/मात्रा के बनुसार ।

(2) लिखित कार्यं का परिवीक्षणः

- (ग्रा) प्रधानाध्यापक द्वारा दिए हुए सुम्हावो का स्तर ।
- (3) ग्रंहय सहयामी प्रवत्तियो का परिवीक्षण :
- - (ग्र) पर्याप्तता भौर संस्था प्रधान द्वारा दिए हुए सुऋाग्रो का स्तर ।

# जला स्तर पर कार्यवाही :

कक्षाच्यापन को उन्नत करने हेतु विषयवस्तु ग्रथवा विधि-प्रविधि सम्बन्धी प्रशिक्षरा कार्यक्रम पायश्यकतानुसार जिला स्तर पर ही ग्रायोजित करने होगे । इस बारे मे योजना बनाते समय निम्न-लिखित बातो पर ध्यान दिया जाना चाहिए :--

- (1) विद्यालय निरीक्षक इस सम्बन्ध में उपवन्ध झाबिक साधनों की दृष्टि से प्रपने जिले की ग्रावश्यकताची की सची बनायेंगे।
  - (2) प्रशिक्षण भावश्यकताम्रो की प्राथमिकता निर्धारित करेंगे ।
  - (3) जिले में उपलब्ध संदम्यं व्यक्तियों की सुची बनायेंगे ।
    - (4) ग्रपमे क्षेत्र के या ग्रपने क्षेत्र से सम्बद्ध शिक्षक-प्रशिक्षाण-महाविद्यालय के प्रस्ताद-सेवा-विभागी से परामशं और सहयोग लेंगे।
      - कार्यक्रमों की तिथि, भाग लेने वालों की सख्या, व्यय संदर्भ्य व्यक्ति झादि का उल्लेख कर वर्ष के कार्यक्रम की योजना 15 जुलाई तक तैयार कर लेये।
    - कियान्विति हेत सभय से यथेष्ठ पर्व झादेश जारी करेंगे और उसमें कुछ समय के लिए स्यय भी सम्मिलित होकर यथावश्यक निर्वेशन भी करेंगे।

जिला विद्यालय-निरीक्षक/उप-निदेशक जब भी विद्यालयों में परिवीक्षण के लिए जायेंगे, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि विषय-शिक्षण समुन्तयन हेतु विद्यालय में क्या कार्य किया जा रहा है। इसका उल्लेख प्रवने सुभावो सहित वे खपने निरीक्षण-प्रतिवेदन में प्रवश्य करेंगे। शाला में मायोजित विविध प्रवृत्तियों (चाहे साहित्यिक, सास्कृतिक, खेल-कृद संवधी, समाज सेवा-सम्बन्धी या मन्य कोई) का समालोचनात्मक विवरण भी (मुकावो सहित) वे देंगे । शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रस्तार-सेवा-विभागों का सहयोग

विद्यालयों में विषय-निक्षण के मुधार में जिल्लक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रस्तार सेवा-विभाग भी काफी महयोग दे सकते है । उन्हें अपने क्षेत्र के जिला-विद्यालय-निरीहाको से सम्पर्क कर 30 जुलाई तक प्राणामी सब की योजना बना लेनी चाहिए। इस शोजना में निम्मलिखित कार्य भवस्य सम्मितित हिम जाने चाहिए:--

- विषय-शिक्षण समुप्रयन कार्व गोध्डिया-जिला स्तर धथवा महाविद्यालय स्तर पर ।
  - (2) विषय शिक्षण के सम्बन्ध में माहित्व का प्रकाशन धीर प्रसारण ।
- विद्यालयों में विषय-शिक्षण सम्बन्धी, पृत्तक-मुनिया नेवना और महाविद्यालयों में (3) पठनार्थं उपलब्ध की जा सकने वासी पुस्तकों को नदुषयोगार्थं नुत्रभ करना ।
- विशेष प्रयोजना वाले विद्यालयों में मुद्रम्यं व्यक्तियों द्वारा परिवोधरा-प्रश्लेक विद्यालय (4) को भी चाहिए कि धपनी सिधागु सम्बन्धी समस्याधी के बारे में प्रस्तार-सेवा-विभाग की लिंगे और उन्हें हुन करने में उनका महचीन से । प्रयने यहां चन रहे शिक्षागुर ममुप्रयम मम्बन्धी कार्यप्रमी से भी उन्हें क्षेत्र के प्रस्तार-मेवा-विभाग को प्रवगत कराते रहना चाहित । मीनिक चिन्तन घीर प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से विद्यालय-स्तर

पर विभिन्न उत्साही शिक्षको धौर प्रयानाध्यापको द्वारा कक्षाध्यापन तथा विषया-ध्यापन के क्षेत्र में अपनी सुविधा और आवश्यकतानुसार कई छोटो-वही प्रायोजनाए भी सी जा मकती हैं। शिक्षस में मत्यारमकता की सरका को दृष्टि से, इस प्रवृत्ति की उप-योगिता इस कार्य में असदिग्य है। शिक्षक प्रशिक्षस महाविद्यालयों के प्रस्तार-सेना-विभाग के माध्यम से यिदासयों को पर्योग्त सहायता मिल सकती है।

# विशेष च्यातस्य

कोठारी विक्षा बायोग के प्रतिवेदन का यह प्रथम बाबव कि "भारत के भाग जा निर्माण इस समय उसकी कक्षामों में हो रहा है", पुन: उद्घरणीय है। यह यथार्थ है धीर साथ ही उस मपेका का सकेत भी कि जिस पर बच हमें पहल से कही घषिक ब्यान बीर बच देना है। विमाग सिक्षण ममुख्यन कार्य की प्राथमिकता देना जाहता है। इस परिपत्र में जिन वित्रदुषों का समावेत किया गया है, वे इस सबस में विशेषता झायोजित एक डि-दिवसीय नगोटडी में हुए विचार-विमर्श के निकल्यों का समुख्यन है। निक्षय ही ये वार्त विल्ला-समुख्यन सम्बन्धी प्रयोदाक्षी का कोई बरम मांकरन

रहकर कार्य करना है और करते रहना है। इस परिषक में केवल एक स्थूनतम के रूप में कतिपय बातों का उत्तेव किया गया है, इस माता और भावना के साथ कि इन्हें ही प्रिकृतम नहीं समभ्र तिया जायेगा, नहीं मान जिया जायेगा। स्थूनतम प्रत्येक व्यक्ति के लिए भ्रतिवार्य है भीर उससे ध्रियक करने की प्रत्येक को पूरी स्वत्यात है, और वह होनी ही चाहिये। विभाग पाहता है कि इस परिषक पर विद्यालय की बच्चापक-सवा में इसी माह में विचार किया जाए भीर इसके मज़रूव कार्य-योजना बना कर क्यिनियति की जाए। विचारवान स्रम्यापकी

महीं है। कई ऐसे बिन्दु हैं और हो सकते हैं कि जिनके बारे में हर विचारवान प्रध्यापक को जागरूक

के रबनास्त्रक सुफोबो वाँ विभाग स्थागत करेगा। परिशिष्ट-1 प्रस्थापक/खात्र उपयोगी पस्तकें

मोग-पन

72-73

| क स | पुस्तक का नाम | ম্কার্যক | मूल्य | पाठ्यः | उपयोग का विवरता कम के भाग का विवरता लिए उपयोगी है  पाठयकम का स्रम | ग्रन्स विवरण (पाठ्य<br>कम के प्रतिरिक्त हैं<br>तो विवरण) |
|-----|---------------|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 2             | 3        | 4     | 5      | 6                                                                 | 7                                                        |

- (1) इन नियमों के ग्रन्तर्गत कोई भी व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति या सार्वजनिक सस्या यदि सहायता देना चाहे तो वह इस प्रकार की सहायता देने हेतु सरकार के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रीपत नरेंगे जिसमें वह इस प्रकार की सहायता देने के वारणो एवं उट्टेश्यो तथा शर्तों का जिसके ग्राधार पर महायता दी जाने वाली है, यदि कोई हो, वर्सन करेगा।
- (2) ऐसे प्रार्थना-पत्र या तो सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान या निदेशक शिक्षा विभाग राजस्थान, के नाम से प्रस्तत करने पड़ींगे।
- (3) इस नियम ने ग्रन्तगृत प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाल ग्रधिनारी, उसे राज्य सरकार के पास ग्रादेशाय भेजने से पूर्व ऐसी जाच करेंगे जो वे उसके निपटारे म ग्रानिवार्य समझे।
- (4) ऐसे प्रधिवारी उप नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार विना विसी प्रवीगृह विशेष मामलों में या तो स्वय या अपने सहायक किसी अधिकारी द्वारा नियम 7 में कहे अनुसार मामलों में विशेष रूप से पूर्ण निरीक्षमा करावेंगे तथा प्रत्वेक मामले में अपने द्वारा पाये गये तथ्यो का बर्णन करेंगे।

6. (1) नियम 6 के अन्तर्गत प्राप्त हाने वासी किसी भी सहायता के प्रस्ताव को सरकार स्वीकार कर सकती है ---

- यदि वह नियम 3 ने भ्रतगंत विश्वत सब सनों को पूर्ण करता हो यदि वह ऐसे एक व्यक्ति या व्यक्तियो भ्रवता सार्वेश्वतिक सस्या के द्वारा माती है (TI)
- जो इस प्रकार के समभीत करने म तथा प्रस्तावित सम्पत्ति या वस्त्यें देने मे समर्थ हा.
- यदि वह किसी शनों पर आधारित न हो या जहा पर शर्ते लाग की गई हो. दे शर्ते
- यदि सहायता की विषय सामग्री उसके ट्रांटिकीए। में वाखित उद्देश्यो एवं कार्यों की पूर्ण करने के लिये पर्याप्त है, तथा
- यदि सहायना किसी भी क्षेत्र या वस्ती की वास्तविक शिक्षा सवधी मावश्यकतामी की प्रति करने वाली है।
- (2) शतों ने ग्राधार पर प्राप्त होने वाली सहायता ने विषय म राज्य सरकार या ग्राध-कारी जिसे प्रार्थना पत्र प्रेपित किया गया है, उन प्रार्थना पत्रों मंदी गई शत या शतों मे सबोधन करने का सुभाव देस कता है तथा जब दान देने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा लिखित में इस प्रशर के सबोधित सुभावों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस समय मझोधित शर्तया शर्त हो सहायता प्राप्त करने की शर्ते समझी जावेंथी।
- 7. (1) सार्वत्रनिक शिक्षण सस्या के भवन निर्माण हेतु जब इन नियमों के ग्रतगंत सहायसा को राज्य सरकार स्वीकार करती है, तब यदि धानश्यन समझा आये, तो इस नार्य हेतु राज्य मरकार भूमि उसे निःशुन्न वाला भनन के निर्माल हेनु बावटन कर मनती है यदि बहु प्राथमिकता सं प्रन्य सार्वजनिन उपयोगिता के लिए धानश्यन न हो। ऐसी स्थिति म निम्नलितित सारो को प्यान में रहा कावेगा :---
  - (म) कि यह मूचि राज्य सरकार की सम्पत्ति मानी जायेगी।
  - (ब) हि विषयान्तर्गंत भवन राजकीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना वे मनुभार निर्मित विद्या जायेमा एव सम्पूर्णप्रकार वे पर्नीचर व सामान ग्रादि विभाग द्वारा धनुमीदित सायदह के प्रनुतार दिये आर्थेग । (ग) नि ऐसा बनाया गया भवन तथा डमके सम्पूर्ण पनीवर एव धीनार सभी राज्य
  - गरनार के भ्रमीन रहेंगे।

- (2) उप नियम (1) में विशव शतों के आधार पर, राज्य सरकार सार्वजनिक कार्यों हेतु भूमि की प्रवास्ति को प्रभावणील करने वाले कानूना के अवस्त, भूमि को सपनी कीमत पर या होगारता के मृत्य पर या चालिक रूप से वानदाता और चालिक रूप से भपनी स्वय की कीमत [397 पर कार्य हेतु वाद्धित भूमि प्राप्त कर सकती है।
- (3) भवन निर्माण का कार्य सामान्यतया राज्य सरकार के प्रीप्रकरण द्वारा किया जायेगा ।
- (4) विशेष मामलो में राज्य सरकार विशेष बारसो द्वारा दानदाता को ऐसे भवन निर्माण हरते या निर्माल हार्य चालू करने की बाजा है सकती है तथा ऐसे प्रत्येक मामसे से जहां तक समय हैं। सके तमय की मृत्य मनिवार्यवामी को बृद्धिवत रख कर निर्माण कार्य हैं वु काट्टील रेट पर अवन सामग्री वितरण करने ना प्रवन्ध नर सकती है।
  - राज्य सरकार जिंवत मामलों में या यदि ऐसा बानकर्ता द्वारा बाह्नित ही ती-
    - (म) निमित भवन के किसी माय में दानकर्ता की वानगीलता के परिएमस्वरूप वानवतां के माम व उसके प्रत्य विमेष विवरण को वर्णानारमक मिलालेस
    - (व) दानकर्ता के नाम पर जस सार्वजनिक शिक्षण संस्था का नाम रखने या दानकर्ता हारा प्रसायित सम्म व्यक्ति का नाम रखने हेंचु राजी ही सकती है।
- इन नियमों के घातमंत सहायता स्वरूप सभी प्रस्तावो पर भीध्यतापूर्वन नार्यवाही की ण।येगी तथा उचित विचार किया जायेगा।

10 जब रून निवमो हे सन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता लेवा स्वीकार कर तिया जाता है, तो ऐसी स्वीष्ट ति वे तस्य मय जसकी सम्बूर्ण भूषता के राजस्थान चना प्याप्तार गर पर दिए जायेगे। निर्देश-सहायता के लिए धन्यवादः

विका का हुत गति से विकास ही रहा है। यह शिक्षा के प्रति समाव की विसेष विवि का ारियायक हैं। विसाध सम्याभि के कार्य समावन में या-पण पर साथिक कठिनाह्या सामने प्राती हितों है। सवाल प्राथाना क काथ प्रवालन स प्राप्ता पर वाविक प्राणाविक प्राणाविक व्यक्ति स्वतं प्राणाविक व्यक्ति है, यहित होते स्वतं है। स्वतं है जिल्हें साथ स्वतं क्रिकार इस बच्ची की प्रति हेतु सबेद्ध मात्रा से प्रतिवर्ध स्व ्हें। हा बचाव राज्य परकार इस वभा वा भूत हुतु वबन्द माना भ आत्ववय बन भागाद्व परात्त करता है कि शिक्षा का बाविष्य बजट अब 34 करोड़ तेक पहुंच गया है परस्तु विकास 

विभाग ऐते महानुभावो ना मामारी है जो समय समय पर माचिक सहायता प्रथवा उपनररा भिता प्रत महामुनावा वा आनारा ह जा नमय चनम् पर आभक छहाना। अववा जगरा बादि प्रतान वर सम्बामो की कमी की पूर्ति करते हैं। विभाव के सचिवारियों की बाहिए कि इस प्रकार सहायता केते वाले सकताने को वित्यान के प्रवचनात के वाले भीर प्राप्त सहायता के वाले भीर प्राप्त सहायता

निन्त भाषिक मात्रा तक उनके नाम के सामने धक्ति भिषकारी धन्यवाद पत्र भेजमें —

(1)स्वीकारोक्ति एव धन्यवाद पत्र प्रेयक (2) 2,000/-से 5,000/-ह तक (3) (4)

5,000/-से 15,000/-र तक प्रधानाच्यापक 15,000/- ह से ऊपर

1, त्रमाक-शिविरा/माध्य/प/20113/93/69 दिनाव 13-8-69 । जिला शिक्षा यधिनारी चप निदेशक/समुक्त निदेशक

# RULES REGARDING NAMING OF BUILDING OR INSTITUTIONS AFTER THE NAMES OF DONORS<sup>1</sup>

Government has been pleased to direct that in case where donors desire that the Building of institutions for which they have contributed be named after them or their relatives the following rules shall be observed—

- 1 In case there 50% to 75% of the non recurring expenditure inclusive of the cost of furniture and equipment has been donated by a person the institutions may be named as desired by the donor but that the word Government must be placed invariably after the Desired name e.g. Ramilal Government Dispensary.
- 2 In cases where more than 75% of such non recurring expenditure has been donated by a person the word Government need not be attached to the name of the Institution e.g. Ramidal Dispensary.
- 3 In cases where smaller amounts have been donated for particular blocks or words such blocks or wards may be named as desired by the donor on the lines mentioned above

#### MODEL DRAFT

THIS DEED OF GIFT made this day ... 19 BETWEEN .

(Hereinsfter called the donor) of the one part and the Governor of the State of Rajasthan (hereinsfter called The donee) of the other part.

WHEREAS the land and building situate at and described in the schedule here to annexed (hereinafter called the said building) is the property of the donor free from any encumbrances

AND WHEREAS the donor has offered to gift to the dones the said building for the purpose of \_ on the conditions hereinafter appearing

AND WHEREAS the donce has accepted the said offer

NOW THIS DEED WITNESSES as follows ---

- (1) In pursuance of the said agreement the donor here by transfers by way of gift to the donee the said building TO HOLD the same absolutely for ever
- (2) The donor does hereby agree to and shall bear percent of the non recurring expenditure inclus ve of the cost of furniture and equipment and the institution shall be named
- (3) The donee shall bear the cost of stamp duty and registration fees payable in respect of the deed  $\,$ 
  - (4) The possession of the said building has been/shall be given on to the donese
    - (5) The donee hereby accepts the said gift

IN WITNESS WHEREOF THE parties here to have hereunto set their hands in the manner indicated below

Signed for and on behalf of the Dones

Signed by the donor Signature

Signature

Designation ...

In the presence of

Witness 1 Witness 2 1 2

THE SCHEDULE

(1) Description of the land and building --

Land measuring on Βv

\_ length \_ \_

breed Bounded

Fact

West North South

(2) Description of the building or any other constructions and any other particulars deserving mention

# निर्देश दान में प्राप्त भवनों को राउव सची से लेगा!

It has been brought to notice that members of public occasionally donate building for medical educational and other purposes but that they are not taken over by the concerned Government Department and very often because of lack of further maintenance the buildings fall into discuss and later on are brought under extensive repairs. This discourages the persons who donate the buildings and because the building is not taken over some school or dispensary cannot start functioning there. After consideration it has been decided that the collector of the District concerned the Executive Engineer Building and Roads concerned and the District level officer of the department concerned should take necessary steps to take over such buildings immediately and to ensure in future also that no delay occurs in the taking over of such buildings. If there are problems to be overcome in taking over such buildings, the officers mentioned above should meet and decide the matter as early as possible

I am desired to draw the attention of the concerned officers and to convey that expenditious action as indicated above should be taken

# निर्देश दानपत्र पर स्टाम्य असूनी सहीत

2 According to Section 29(c) of the Indian Stamp Act 1899 the expense of providing the proper stamp shall be borne in the absence of an agreement to the contrary in the case of conveyance (including a in conveyance of mortgaged property) by the grantee

No F 1(33) GA/A/58 Dated 11 10 58 2

No D 5786/FD/LT/68 Dated 16 12 68

- 3 Thus the donee is to bear the expenses of stamp duty, if there is no agreement to the contrary.
- 4. Now when the donee is the Government, no stamp duty, shall be chargeable as provided in the just proviso to Section 3 of the India Stamp Act, 1889, as adapted to Rajasthan by the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952
- 5 Further, when the registration charges are to be borne by the Government, it has been provided by notification No F2(25)E6T/56/IV dated 20-1-58 having table of registration fees under Article XXI that when documents are executed by or in favour of Government on which no stamp duty is leviable under section 3, proviso 1 of the Indian Stamp Act, 1899 fee shall be charged
- If The Education Department, may therefore be replied that no stamp duty and registration charges shall be payable, when the donee is Government and the Stamp duty and registration charges are to be borne by the Government.

#### But the document will have to be registered

निद्रा'-विद्यालयों के भवनों की विमागीय सूची में लेने हेतु

धिष्ठालमो के अवनो को विभागीय/सर्वजनिक निर्माण विभाव की मूची में लिये जाने के सबध में मूनेक प्रविशासियों ने निर्मेण चाहे थे कि दानपण पर राज्य सरकार की घोर से कीत हस्ताशर करे। इस सब्बण्य में राज्य सरकार ने निर्मेण निया है कि विभाग की घोर से दानवनी पर सर्वधिन सुमुक्त निर्मेशक, उप निर्मेशक (महिला), विद्यानम निर्मेशक एव विद्यालय निर्मेशिक हरलाकर कर सक्ते है। पत्रीहरून दानवन राज्य सरकार हारा स्वीकृत आहरू में ही होना चाहिए।

उक्त झादेशों ने अनुसार समस्त भवनी ने दानपत्र पुरन्त पत्रीहत कराये जानें जो सार्वजितन निर्माण विभाग या विभाषीय सूची में लिए जान हैं। पत्रीकृत दानपत्रों के साथ भवनी नी पूजीयन लागत का मूह्याकन भी नार्वजनिक निर्माण विभाग से लेवर सल्लम्न क्या बादे।

निर्देश दान में प्राप्त राशि का भवन निर्माण हेतु उपयोग-प्रक्रिया

The Governor has been pleased to order that the following amendments shall be made in General Financial and Accounts Rules, namely .--

- (1) In Rules 452 (a) the words 'Thus a grant . under '57-Miscellaneous' be substituted by following:—
- "Thus a grant for the construction of a School be debited to "277-Education", a grant for the construction of a drainage system to "282-Public Health, Santation and Water Supply" and a grant for the construction of roads to "259-Public Works" while a grant given for general purposes, such as grant to make good a deficit or as compensation for revenue resumed shall be classified under '268-Miscellaneous General Services".
  - (2) The followining may be added as new Sub-rules (d) and (e) Rule to 452 :--
  - श्रमाक शिविरा/योजना-5/2043/72 दिनाक 30-5-72 ।
  - 2 No GF & AR 84/76 No F 5 (20) F D (P & AI) 76 Dated 2-11-76.

- "(d) Small works upto Rs. 20,000/- out of donations received from the public or private parties for construction of new building for schools and hospitals or addition of a room/ward to the existing ones and for enhancing other public facilities should be completed without delay. Hence donation upto Rs 20,000/- received from the public or private parties shall be shown under head of account more closely connected with the object for which it has been made, and an equivalent provision shall be made under service head (expenditure head) by Head of Department concerned. These works could be taken up departmentally through the local Head of Office or any other senior officer after drawal of funds from the treasury from the head of account determined by the Head of Department. As regards total expenditure incurred on construction, the work done shall be got certified by an officer of PW D (not below the rank of Asstt Engineer).
- (e) In all other cases i. e donations received relating to constructions for more than Rs 20,000/- shall be credited to the head "Public Works Remittor more than he suppose, shell be included to the freed shall be intimated to the Chief Engineer (B & R) and the Executive Engineers concerned to enable them to carry out these works through the agency of the Public Works Depart-

Provided that when a donation exceeding a sum of Rs 50,000/- (fifty thousand) is received for a specific purpose and the object is fully financed by the donation and in case the execution agency indicates that the work is not likely to be taken up for a period of six months or more and the donor also agrees to the utilization of the interest proceeds for the same purpose, such donation may be kept as "Deposit bearing interest" in public Account under the head '842-other Deposets' Subordinate to sector 'K-Deposit and Advances (a)— Deposits bearing interest." Interest will be allowed on all such deposits at a ate of 5 (five) percent from the date of actual deposit of the money in Government Treasury Such deposit shall cease to earn interest from the month in them: Treasury out of the executing agency after finalisation of all formalities

For execution of the work the amount of deposit and the intreat will be credited to the relevant receipt head and an equal amount will be provided in the corresponding expenditure head according to the procedure IV. THE SCHEDULE.

(1) Description of the land and building :--

| Bounded on         | of the land and | building :- |         |  |
|--------------------|-----------------|-------------|---------|--|
| East-              | By le           | ngth        |         |  |
| West-              |                 |             | breadth |  |
| North-             |                 |             |         |  |
| South-             |                 |             |         |  |
| (2) Description of |                 |             |         |  |

(2) Description of the building or any other constructions and any other particulars deserving mention

# परिशिष्ट-1 निर्देशालय एव मडल अधिकारी को भेडने वाली सूचनाए<sup>4</sup>

| 1144144 (4.144) |                                                  |                                                      |                                                                           |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| कम स            | विदरण                                            | मण्डल ग्रधिकारी                                      | निदेशक को प्रेपरा                                                         |  |  |
|                 |                                                  | को ,                                                 | की तिथि                                                                   |  |  |
|                 |                                                  | प्रेपमाकी तिथि                                       |                                                                           |  |  |
| 1.              | रिक्त स्थानों की सूची                            | ग्रयले माह की 10                                     | ग्रगले माह की 10 तारीस                                                    |  |  |
|                 | •                                                | तारीख                                                |                                                                           |  |  |
| 2.              | नैमासिक नामाकन व उपस्थिति                        | जनवरी, ग्रप्नेल, जुलाई,                              | जनवरी, झप्रेल, जुलाई,                                                     |  |  |
|                 | सूचना                                            | धक्टूबर की पहली<br>तारीख                             | ग्रवटूबर की पहली तारीक्ष                                                  |  |  |
| 3,              | धलले वर्ष के वजट खनुमान                          | _                                                    | प्रति वयं 30 सितम्बर                                                      |  |  |
|                 | वर्गिक प्रतिवेदन                                 | प्रत्येक वर्ष की एक<br>भगस्त                         | प्रति वर्षे 16 ग्रगस्त                                                    |  |  |
| 5               | सहायतः प्रनुदान के प्रायंना-पत्र                 | _                                                    | प्रत्येक वर्ष के धत मे<br>कार्यभार के धनुसार सित-<br>स्वर/ग्रकट्वर/नवस्वर |  |  |
| 6               | ग्राय व्यय का मासिक विवरण<br>भागोजना व्यय        | ग्रगसे बाह की 5<br>तारीख                             | प्रवले माह की 5 तारील                                                     |  |  |
|                 | श्रायोजना भिन्न व्यय                             | भगले माह की 20<br>सारीख                              | बनले माह की 20 सारीख                                                      |  |  |
| 7.              | पैन्शन व ग्रेच्यूएटी का मासिक विवर               | <b>—</b> U                                           | बगले माह की 15 तारीख                                                      |  |  |
| 8.              | सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियो क<br>विवरण      |                                                      | प्रत्येक वर्षे 30 जून                                                     |  |  |
| 9.              | सस्थापन सबधी विवरता                              |                                                      | प्रत्येक वर्षकी 31 मई                                                     |  |  |
| * (             | गरिशिष्ट 3 भी देखें।                             |                                                      |                                                                           |  |  |
|                 |                                                  | गरिशिष्ट−2                                           |                                                                           |  |  |
|                 |                                                  | मयिक निरीक्षण                                        |                                                                           |  |  |
|                 | श्रविकारी या सस्याका नाम                         | निरीक्षण प्रधिकारी                                   | निरीक्षणों के बीच का                                                      |  |  |
|                 |                                                  | का पद                                                | ग्रन्तर                                                                   |  |  |
|                 | 1                                                | 2                                                    | 3                                                                         |  |  |
|                 | शिक्षा निदेशक का कार्यालय                        | धनुभाग ग्रधिकारी                                     | वैमासिक                                                                   |  |  |
|                 | पजीयक विभागीय परीक्षा का<br>कार्यालय             | पञीयक विभागीय<br>परीक्षा                             | वर्षं मे एक बार                                                           |  |  |
| 3.              | उप निदेशक जिशि.म./ग्रहि. जि<br>शि म. के कार्यानय | सदिघत उप जिला<br>शिक्षा ध्रविकारी                    | त्रैमासिक                                                                 |  |  |
| 4.              | चप निदेशक के कार्यालय                            | (म्र) सेखामधिकारी के<br>सार्श्वनदेशक शिक्षा<br>विभाग | Z                                                                         |  |  |
|                 |                                                  | (ग्रा) मटल ग्रविकारी<br>स्वय                         | वर्षमेदोबार                                                               |  |  |
|                 |                                                  |                                                      |                                                                           |  |  |

|                                         |                                                       |                                                 | · · ·                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| परिशिष्ट 2]                             | श्वस्थान                                              | बिक्सा नियम सहिता                               | [403                                   |
|                                         | 1                                                     | 2                                               | 3                                      |
| 5. जिला शि<br>भाके का                   | क्षा भविकारी/मति नि छि.<br>गीलम                       | सर्वाधत जिला शिक्षा व<br>श्रीधकारी              | वर्षे मे एक बार                        |
|                                         | क्षा सधिवारी के कार्यात्रय                            | उप निदेशक एवं भिक्षा<br>निदेशक                  | •                                      |
| 7. मुख्य की व<br>करने बार               | र्गलय से सीवा पत्र व्यवहार<br>ती संस्थाधी के कार्यानय | निदेणक, शिक्षा विभाग                            | वर्षं में एक बार                       |
| व्यवहार<br>कार्यालय                     | बरने वाली सस्यामी के                                  | मस्यासी म प्रधान                                | 6 माह पे एन बार                        |
| 9. विलोपित                              |                                                       |                                                 | 6 माह मे एक बार                        |
| 10. सहाविद्य                            |                                                       | प्रधानाचार्य<br>जिक्षा निदेशक                   | वैसी सुविधा हा                         |
|                                         | ध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय                              | श्रदा । यदशक<br>सण्डल समिकारी                   | वता सुविका हा<br>सीन वर्षों में एक बाद |
| 12.<br>13                               | ,                                                     | शिला शिक्षा <b>श</b> धिशारी.                    | वर्षे में एक बार                       |
| 13                                      |                                                       | श्रतिरिच वि.शि म                                | 1                                      |
| 14                                      |                                                       | त्रधानाध्यापर/<br>प्रधानाचार्य                  | 6 माह मे एक बार                        |
| 15, उद्वय                               | ा. विद्यालय                                           | जि.सि म /घ.जि सि म.                             | 3 वर्षमे एक बार                        |
| 16                                      | mm-39 mm                                              | उप जिला शिक्षा पथि                              | वये से एक बार                          |
| 17.                                     |                                                       | वप विशि अधिकारी                                 | वर्ष मे एव बार                         |
| 18                                      | *******                                               | त्रचानाच्यापर                                   | 6 माह में एक बार                       |
| 19 प्राथमि                              | र रिचासय                                              | वप नि.शि प्रभिनारी                              |                                        |
| 20.                                     | <sub>99</sub>                                         | भवर उप जिक्षिध<br>विकासितार समिकारी             |                                        |
| 21.                                     |                                                       | प्रयानाच्यापर                                   | <b>भैमा</b> सिक                        |
| 22. सहाय                                | ता प्राप्त मान्वता प्राप्त                            | प्रधानाध्यापक                                   | <b>वैमा</b> सिक                        |
| 23. विशि                                |                                                       | उप निदेशक/जिशि महि                              |                                        |
| 24. afin                                |                                                       | श्रमानाच्यापक                                   | <b>चैमामिर</b>                         |
| 25. स्वतः                               | *                                                     | मण्डल ग्रविशारी                                 | वर्षे मे एक बार                        |
|                                         | ठउप जिला शिक्षा अधिरा                                 |                                                 | त्रैयागिर                              |
|                                         | त) कर्णालय<br>जिल्लिक के कार्यालय                     | (व) नियन्त्रल द्यपिकार                          |                                        |
| 21. 34                                  | विश्व भ. व व्यवस्य                                    | (प्र) शर्थानवाध्यक्ष<br>(प्रा) नियन्त्रम प्रविश | वैमानिक<br>वो सर्वे से सक्त करन        |
| 28 মনি                                  | विशि स के कार्याच्य                                   | धनि जि शि.ध.                                    | थं यथं भ एवं बार<br>वर्षं मंदो बार     |
| *************************************** |                                                       |                                                 |                                        |

\*

### परिशिष्ट-3 सामयिक विवरण व तानिकाण (भ्रपने तात्कालिक मधिकारी को प्रस्तुत्य)

जिसके द्वारा प्रेजे जाने है भेजने का दिनाक/माह

| क स | विवरण/प्रयत्र का नाम                                | जिसक द्वारा मेज जान ह       | मजन का ।दनाक/नाह                              |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                   | 3                           | 4                                             |
| 1.  | रिक्त पदो की सूचना                                  | जि शि ग्र /मण्डल ग्रधिकारी  | प्रतिमाह 10 तारील                             |
| 2.  | पैन्धान प्रकरण                                      | जिशिध.                      | प्रतिमाह 20 हारील                             |
| 3.  | वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रवत्रो                     | जिशि स्न /मण्डल स्रधिकारी   |                                               |
|     | की प्राप्ति/मग्रेपस की सूचना                        |                             |                                               |
|     | (1) स्वयं के कार्यालय संघारए                        |                             | जनवर/ग्रप्रेल/जुलाई/दिसम्बर                   |
|     | (u) निदेशालय मे सधाररा                              |                             | प्रत्येक माहकी 15 तारीख                       |
| 4   | विभागीय जाच के मामले                                | 79 17                       | त्रैमास समाप्ति की भ्रगली 15<br>सारीख         |
| 5   | ,, "की पेशी के<br>बाद सूचना                         | आच ग्रधिकारी                | प्रत्येक पेशी के दूसरे दिन                    |
| 6   | प्रारम्भिक जाच के मामले                             | 99 25                       | र्नमास समाप्ति की श्रमली 15<br>तारीख          |
| 7.  | निलम्बित कर्मचारियो की<br>सूचना                     | 39 39                       | मार्च, जून, सितम्बर, दिसम्बर<br>का अस्तिम दिन |
| 8.  | छ भाह से अधिक निलम्बित<br>कर्मचारियों की मुचना      | 99 99                       | 29                                            |
| 9.  | ग्रनुमूचित जाति/जन जातियो<br>की नियुक्तियो का विवरण | जि शि स /मण्डल श्रधिकारी    | 15 जनवरी                                      |
| 10. | योजना मदका व्यव विवरश<br>(प्र) मासिक                | ममस्त ग्राहरण वितरण ग्रधिका | री बागामी माह की 5 तारीख                      |
|     | (ब्रा) त्रैमासिक                                    | मण्डल ग्रविकारी             | प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के बाद<br>15 दिन     |
|     | (इ) वापिक                                           | 29                          | प्रत्येक वर्ष मई मे                           |
| 11. | . ग्रायोजना-भिन्न मद का व्यय                        |                             | धगले माह की 20 तारील                          |
|     | विवरस                                               | ग्रविकारी                   |                                               |
| 12  | उन्प्रा दि. के झाडिट झाक्षेप<br>का दिवरण            | मण्डल ग्रधिकारी             | त्रैमास के बाद 15 तारीन                       |
|     | . बनट प्रनुमान (वापिक)                              | जिशि घ.                     | 30 सितम्बर                                    |
|     | स्मायालय प्रकरण                                     | प्रभारी ग्रधिकारी           | अगले माह की 5 तारीख                           |
|     | . प्रत्येक पेशी के बाद सूचना                        | 27                          | प्रत्येक पेशी के दूसरे दिन                    |
|     | . विद्यालय भवन मरम्मत के<br>निए धनराजि              | जि नि.म.                    | 31 सस्टूबर                                    |
| 17. | . मार्वजनिक पुस्तकासय<br>विवरण                      | पुम्तकालयाध्यक्ष            | धगने माह् की 10 तारील                         |
|     |                                                     |                             |                                               |

| 1    |             | 2                                                       | 3                                                                                                                               | 4                                                        |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 18   | प्राथमि     | क विद्यालय नामाकन                                       | जिशिय                                                                                                                           | जनवरी, भन्नेल, जुलाई व भन्दू-<br>बर की पहली तारीख        |
| 19   | प्राथमि     | क विद्यालय विवरण                                        | विकास ग्रधिकारी                                                                                                                 | उपरोक्त पाही की 15 तारीस                                 |
| 20   | मासिक       | ह कार्य विवरण                                           | जि शि ग्र /मण्डल ग्रधिकारी                                                                                                      | प्रत्येक माह की 10 तारील                                 |
| 21   | वाधिव       | तरीक्षण विवरण                                           |                                                                                                                                 | 20 मार्च                                                 |
| 22   |             | की सूचनाए                                               | सस्या प्रधान                                                                                                                    |                                                          |
|      |             | ी 1 व 2 सामान्य सूच                                     |                                                                                                                                 | 31 सक्टूबर                                               |
|      |             | 3 शाला प्रपत्र बाय                                      |                                                                                                                                 | 30 धप्रेस                                                |
|      |             | 4 (ग्र) शासा प्रयंत्र                                   | ध्यय                                                                                                                            | 30 प्रप्रेल                                              |
|      | `           | (ब) वेतनमान प्र                                         | दुसार श्रघ्यापक                                                                                                                 | 31 सक्टूबर                                               |
|      |             | 5 ग्रनायिक शाला/                                        | विपय                                                                                                                            | 15 सक्टूबर                                               |
| नोट  | -(1)        | द्वारा निदेशक, प्राथमि                                  | ए (कम सख्या 22 के भनावा)।<br>क एव माध्यमिक शिक्षा की एक !<br>)को सम्बोधित कर मेजनी है।                                          | तालम सक्या 3 के भविकारियो<br>इति अपने तात्कालिक भविकारी  |
|      | (2)         | है जिसे जिला श्रविन<br>समिति के विद्यालय स्             | वतात् सस्या प्रधान द्वारा ध्यपते।<br>गरी सक्तित कर निम्मानुसार<br>पूजनात् विकास प्रिकारी को भे<br>भेजेंगे। समय सारिलो इस प्रकार | निदेशालय की भेजेंगे। प्रचायत<br>जेंगे व दे सकलित कर जिला |
|      | (1)         | पवायत समिति स्तरी                                       |                                                                                                                                 | जिशास को भेजने की तिथि                                   |
|      |             | (प्र) सास्यिकी गाल<br>(समेक्ति) सार्वि<br>(सस्याहमक गाव | रेली 1 एव 2                                                                                                                     | 30 नवम्बर                                                |
|      |             | (व) वेतनमानानुसा                                        | र घष्यावको की सस्या (समेक्ति)                                                                                                   | 30 नवस्वर                                                |
|      |             | (स) साश्यिकी शाल<br>3 एवं 4 (विसं                       | ा अनुमूची (समेनित) सारिएगी<br>विस्थानकी                                                                                         | 30 जून                                                   |
|      | (n)         | जिला स्तरीय                                             |                                                                                                                                 | निदेशालय को भेजने की तिथि                                |
|      |             | (भ) जिलो की शिक्ष                                       | ाण मस्याको के ब्राकडे (सस्यात्मक                                                                                                |                                                          |
|      |             |                                                         | गर धच्यापको की सहया                                                                                                             | 15 व्सिम्बर                                              |
|      |             |                                                         | सस्याधी की निर्देशिका                                                                                                           | 15 दिसम्बर                                               |
|      |             | (द) धनाधिक शाला<br>सूचना                                | मो/ऐच्छिप विषमो की साहियकीर                                                                                                     | 15 दिसम्बर                                               |
|      |             | (य) जिला मुख्यालय                                       | पर स्थित जानाची की निर्देशिका                                                                                                   | 5 व <del>ृ</del>                                         |
|      |             | (र) राज्य वर्मचारि                                      | यो की यसना                                                                                                                      | 31 सई                                                    |
|      |             | (स) जिनों की शिक्ष                                      | ण सस्यामी ने मानडे (विसीय)                                                                                                      | 15 सितम्बर                                               |
|      |             |                                                         | ए भरवाधी के श्रावडे<br>मन्यासमा एवं वित्तीय श्रावडे                                                                             | 15 सितम्बर                                               |
| (मोर | <b>₹</b> नि | परित प्रपन्न परिणिष्ट                                   | परभारतन एवं विताय ग्रान्ड<br>24 के बाद देखें)                                                                                   |                                                          |

# परिशिष्ठ-4

### निरीक्षण टिप्पणिया

निरीक्षण प्रथिकारी क्या किमी शैवाणिव सस्या से सम्बन्धिन प्रतिवेदन निम्न बातो पर प्रकाश डालने वाला होना चाहिये :---

#### (1) कर्मचारी वर्ष

- (क) क्या प्रध्यापको की सक्या यथेष्ठ है तथा क्या वे कार्य कुशलता नाएक उचित स्तर बनाये रखते हैं ?
- (ल) गत निरोक्षण के बाद से धव तक क्या कोई परिवर्तन कर्मचारी वर्ग में हुमा है, यदि हुमा है तो क्या और क्यों?
- हुआ हु ता न्या नार न्या । (ग) प्रतिशिक्ष एवं प्रप्रतिशिक्ष प्रध्यापको का क्या धनुपात है तथा किन प्रध्यापको को प्रतिशक्ष मिकना चाहिए ?
  - (प) वया मर्थव। रियो वी योष्यतः सतीपप्रद है, क्या उनमें नोई स्रयाध्य तया कम योष्यता बाले स्रष्टापक हैं?
- (च) बना किसी प्रध्यापन का बाह्य उतरवायित्य समझा कवि है जो कि उसम शाला के कर्तब्य को अली प्रकार निभाने में हस्तसीय करता है?
  - (छ) सह-शैक्षणिक प्रवृत्तियों में प्रध्यापन कहा तक भाग लेते है ?
  - (ज) जो विषय पढाते हैं उनमें क्या सम्यापक संपने की पूर्ण जानकार रखत हैं तथा स्रापनी कक्षाओं के लिए क्या के प्रति दिन सावसानी से पाठ तैयार करते हैं ? स्रापने द्वारा पढ़ाए गये पाठों की प्रप्यापक क्या टिप्पिश्या रखते हैं ?
  - (क्स) क्या वे अध्यापन कला, विद्यालय तथा क्क्सा प्रवन्य, धनुशासन पर पुस्तकें पढते हैं ?
  - (ट) वया इस दिशा ने सस्था प्रधान सम्यापको पर मधना प्रभाव आसते हैं स्रवता उनका स्रानी उस से काम करन देने से ही सतुष्ट हूँ ?
  - (ठ) क्या कर्मचारी वर्ग की बैठक होती है, यदि हा ता इस तत्र में कितनी बैठक हुई, दिस प्रकार के प्रक्रा पर विचार किया गया ? क्या शैशिएक समस्यामी तथा विधि पर विचार किया गया ?
  - (४) शिक्षा के समस्त पाठ्यत्रमो, जिनमे सस्था को मान्यता प्राप्त है, को सुचाह रूप से चलाते वे लिए क्या भावध्यव प्रावधान कर दिया गया है ?
  - (त) प्रध्यापन एवं रिक्त कानाकों से सम्बन्धित विवविद्यालय तथा विभाग के नियमों का क्या वातन किया जाता है, प्राइवेट ट्यूबन तथा धन्य कार्य करने के सम्बन्ध में विभागीय निर्देशों का क्या पालन किया जाता है ?
    - (थ) क्या देतन नियमित रूप से दिया जाता है ?
  - (द) मस्या प्रधान एक सप्ताह में क्तिन कालाश पढाता है, क्या उसके पास पर्यवेक्षा के लिए वयेष्ट समय है ?
  - (भ) बड़ा ख़ात्री को गृह कार्य दिया जाता है तथा उसका फ्रांसलल रखा जाता है. विषयों में दिया गया गृह कार्य भली प्रकार से समन्त्रित, धानुपातिक एव स्तर वाला होता है ?

#### (2) स्वास्थ्य एव शारीरिक प्रशिक्षण

(क) क्या भारीरिक प्रशिक्षण अनिवार्य है ?

- (स) कीन-कीन से खेल होते हैं ? बया उनको सावधानीपूर्वक प्रायोजित किया जाता है, बया से प्रानिवाय है तथा कोई नियमित योजना बना रखी है ? बारीरिक प्रशिक्षण मे क्या खात्रो को उचित रूप से प्रोत्साहित किया जाता है ?
- (ग) खेलो के वर्षवेक्षण के लिए नया व्यवस्था है ?
- (प) वारीरिक प्रविक्षत प्रवया द्वित मास्टर क्या प्रविक्षित व्यक्ति है ? यदि हा तो उसका प्रशिक्षता कहा हुआ, बारीरिक प्रविक्षण की व्यवस्था कितने योग प्रध्यापक करते हैं ?
- (व) वया समय सारिएों। में निम्नतम कका के लिए खेलों के लिये तथा उच्च कक्षास्त्रों में बेलो तथा शारीरिक प्रशिक्षण के लिये कोई प्रावधान है ?
- (छ) क्या सस्या ने स्वाउट तथा गर्स नाइड को प्रवृत्ति प्रारम की है ? उससे कितने प्रिवित्तित स्वाउट मास्टर, कब मास्टर, गाइड्स तथा रोबर लीडर हैं, कितने दुस्स, पंवस तथा श्रयुज प्रारम कर दिये गये हैं ?
- (ज) सहमा से मन्यद्ध न्या कोई क्लब अववा सम है ? यदि हा तो उनका क्या उद्देश्य है ? क्या उन पर उक्ति नियत्रण रखा जाता है तथा उनके लेखा की प्रवदी प्रकार देखभात की जाती है ?
  - (फ्र) मया सस्था मे स्वास्त्र्य सम्बन्धी नियमी का ग्रम्थापन तथा पालन सतीयजनक है ?
- (ट) क्या छानो की विकित्सा जाच की व्यवस्था है ? रोगो से कितने प्रतिशत छात्र मुक्त हैं ? क्या उनकी देखभात सन्तोपजनक तौर पर होती हैं, क्या मोलने की मधीन है ? क्या विद्यालय में कोई जूनियर रेडकास श्रुप हैं ?
- (ठ) वया सस्था कोई श्रीडाग्ए। ग्रंथवा व्यायाम शाला है ? क्या बढे व छोटे छात्रो के लेलने के लिये यथेष्ट कीडाग्ए है ? क्या वे मस्या से सलग्न है ?
- (ड) खेल कृद व स्काउटिंग के लिये क्या वित्तीय प्रावधान है ?
- (त) ज्या छानो की स्वास्थ्य प्रवित पित्रकार्ये उनके अभिभावको को नियमित रूप से भेजी जाती है?
- (त) ग्या छात्रों के चेचक का टीका समा दिया गया है ? यदि हा तो, जितने छात्रों के, तथा और कितनों की उसकी आवश्यकता है ?
- (थ) क्या छात्रों के लाने की व्यवस्था सन्तोपजनक है ?

#### (3) पुस्तकालय

- (क) पुस्तकालय के खुले रहने का क्या समय है ?
- (ल) पुस्तकालय प्रमुदान की रकम क्या पुस्तकालय भीर वाधनालय मुल्क यदि कोई हो, से भाग क्तिनी है ?
- (म) पुस्तकालय म कुल पुस्तको की सत्या तथा विषयवार उनकी सस्या कितनी है ? यत सन म कुल कितनी पुस्तके, किस विषय की विननी तथा कितनी कीमत की पुरतकालय मे बाई ? पदा कमा पुस्तकानम भी है ? यदि हो, तो उनका मठन एव सरित विनती है ?
  - (घ) वया पुस्तकालय के लिए कोई उपगुक्त पुस्तक मूची है ? क्या छात्रो सदा प्राच्यापको को पुरतके उपार देने के लिए प्रसन प्रसन रिजस्टर हैं ? क्या पुन्तक मूची तथा थे रिव ठीक दन में रखे जाते हैं ?

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता विरिशिष्ट 4 4081 वया प्रश्तवालय की पुस्तको का ग्रध्यापको तथा छात्रो द्वारा उचित उपयोग किया जाता

(ব) है ? यत परे सत्र तथा प्रत्येक माह में भध्यापकों को तथा छात्रों को बार कितनी प्रत्ये दी गई ?

क्या परतकालय की परतको ना उपयोग बाहर के लोगो दारा भी निया जाता है ? (ES) पस्तकालय को व्यवस्थित रखन के लिए नौन भार-बहन नरता है ? (জ)

पुस्तको की दशा कैसी है ? क्या पुस्तकालय की स्थिति ठीक है ? (35)

-ग्रद्धापको द्वारा ली जाने वाली पुस्तकें क्या उनके विद्यालय के कार्यस सम्बन्ध (3) रखती है ?

क्या पुस्तकालय में कोई अनुचित पुस्तकों भी हैं। (5)

(६) क्या विद्यालय मे एक वाचनालय है ? वहा कौन बौन से पत्र खादि मगाये जाते हैं। क्या वे छात्रो तथा ग्रध्यापको के लिए उचित है ?

### (4) भवन च स्वास्थ्य

(有) विभिन्न विषयों के बार्यों के लिए क्या समुचित स्थान है ? क्या उसे सरइसल की मानश्यकता है ?

क्या विद्वालय भवन की स्थिति तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी झावश्यकताए सन्तोधजनक हैं ? (स) क्या विद्यालय के निकट कोई खुली हुई नालिया है। यदि हा तो उनकी क्या उचित (1f)

देखभाल होती है ? (**घ**) विद्यालय के घहाते में या झासपास क्या कोई कुढ़े का ढेर है ?

स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था न्या यथेष्ट है तथा ठीक तरह रखी जाती है ? स्था मुत्रालय (খ) तथा शीकालय बने हए हैं। यदि हा तो कितने ?

क्या पीने के पानी का प्रवन्य सन्तोपप्रद है ? क्या वर्तन व अगह नियमित रूप में साप (E)

की जाती है ? नया प्रकाश व हवा वाफी माती है ? क्या प्रवाश छात्रों के बाई मोर से माता है ? (জ)

वया बद्धा मे, प्रत्येक छात्र को 10 वर्ग फीट जगह के धनुपात पर स्थान दिया गया है ? (Æ)

क्या छात्रों के लिए कोई सभा कक्ष है ? (5)

क्या सस्या प्रधान के लिए वोई भ्रतन वार्यात्य कक्ष है ? क्या स्टाफ के लिये कोई (3) ग्रलगकक्ष है<sup>9</sup>

## (5) छात्राबास

सस्या से कीन कीन से छात्रावास सम्बद्ध हैं तथा उसमे प्रत्येक में कितने छात्र रहते हैं ? (略) क्या प्रत्येक छात्रावास में कोई अधीसक रहता है और वह अपना करांच्य पालन केसे करता है ?

प्रत्येक छात्र को दी गई जगह की साथ क्या है ? क्या बड़े कगरों म प्रत्येक छात्र को (स) कम से वम 50 वर्गफीट जगह दी गई है ?

छात्रावास के किसी वगरे में क्या कोई केवल 2 छात्र रहते है ? (ग)

क्या प्रत्येक छात्रावास में कोई केन्द्रीय कल टै ?

(ঘ) किस ग्रापार पर शौवालय व मुत्रालय बनायेगये हैं ? क्या वे ऋमश 8 तथा 3 (च) प्रतिशत ने अनुपास पर बने हये हैं ?

- (छ) क्या सस्या प्रधान छात्रावास पर कोई पर्यवेक्षण रखता है ?
- (ज) क्या छात्रावास के प्रवत्य के लिए कोई नियम बने हुए है ? क्या में नियम मक्षम मधि कारी द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं ?
- (स) स्या प्रध्ययम कक्षां व निवास कक्षां य रात को प्रकाश की व्यवस्था सन्तोपजनक है ?
- (ट) वया जल वितरण की व्यवस्था यथेष्ट तथा सफाई व्यवस्था मन्तीपजनक है ?
- (ट) नया रसोई घर की न्यवस्था अन्द्री व सन्तोयजनक है <sup>7</sup>
- (४) बया यह नियम लागू है कि यदि छात्र प्रविन माता विता या स्वीहत प्रीमभावत व साथ नही रहते हैं तो उन्ह सहया से सम्बद्ध छात्रावास में रहना प्रनिवार्य है ?
   (४) बया छात्री मो स्वस्त रखने के लिए इन-डोर खेली तथा मनीरवन के प्रन्य साथनो का
- (व) नया धानो नो स्पन्त रखने के लिए इन-डोर बेलो तथा सनोरवन ने सन्य सामनो क समुचित प्रावधान है ?
  (6) स्रष्ट्यमन ऋष

### (0) मध्यमन कम

- (फ) नया विकाविधालय प्रयथा विभाग द्वारा निर्धारित पाट्यक्य का कनुसरए। किया जाता हुं ? यदि नहीं, तो उनकी कीन ही बात का पासन नहीं विचा जा रहा है ?
- (7) अवकरण लया कर्नेबर (क) विभिन्न विषयों को पडाने के लिए ब्रावस्थक अपकरण तथा शाला वर फर्नीबर समृत्ति.
- उपयुक्त तथा अच्छी दशा में है ? (छ) क्या फर्नोक्ट, साते तस्ते, मानवित्र तथा अन्य उपकरण कथा-वस्ती से उचित रूप से
- (रा) क्या फर्नीचर, काले तस्ते, मानचित्र तथा प्रत्य खयकरए। क्या-यक्ती मे उचित रूप से रखे हुए है तथा क्या उनका उचित खपयोग होता है ?
- (ग) क्या झानो ने पास आवयन पाह्मपुस्तकें, चान वित्रावली, रेखा विद्यान के उपर्करण धार्ष है ?
- (प) क्या प्रकारक, खावी को चार्ट, फर्नीवर तथा खिला में सहायक काम चीजो को तैयार करने के लिए, मार्ग दर्जन एव व्यक्तिगत जदाहरल से प्रोत्काहित करते हैं?

## (8) उपस्थित

- (क) थ्या उपस्थिति का प्रतिशत सन्तोयजनक है ?
- (त) उपस्थित कव भी जाती है ? नया वह नियमित रूप से व ठीव समय पर भी जाती है ?
- (ग) यम अनुपरिषति के लिए जुमीना किया जाता है ? नमा अतियमित रहने पर प्रतु-भासनात्मक कार्यवाही की जाती है ?
- (प) वया निर्धारित छुट्टिमा तथा बीच्मावकाश दिये जाते हैं ? श्रनापिइत छुट्टिमा सम्बन्ध प्रतिरिक्त प्रवकाश देने की नया कोई प्रवृत्ति है ?
- (च) गत सत्र में भीटिंगों की सहया क्तिनी थी ?
- (द) क्या एक ही समय भे एक ही क्या या उसके खण्ड में पहाये जाने कारे द्वापी की सक्या निम्नलिखित से अधिक है:—
  - क्या 11 म 50
  - क्या 6 से 10 शक 45
  - प्राथमिक बसाए-40
- (9) धनुशासन
- (क) स्मा निर्मारित प्रयत्र में प्रश्नि पुस्तिकाए नियमित रूप में जारी की आही है ?

क्या प्राप्त पत्रो पर समुचित घ्यान दिया जाता है ?

क्या सब रजिस्टर व फाइलें उचित रीति से व्यवस्थित हैं ?

सस्या मे प्रवेश लेने वाले छात्रो से क्या स्थानान्तरए। प्रमास-पत्र मार्ग जाते हैं तथा

छोडने वासो को नया ने दिये जाते हैं ? सम्या मे प्रवेश सेने वाले छात्रो से प्राप्त स्थानान्तरस प्रमास पत्रो को क्या उचित रीति से फाइल किया जाता है ? ऐसे छात्रो,

क्या पत्र व्यवहार की विधि सन्तोपजनक है ?

(ঘ)

(41)

(**घ**)

(ম)

राजस्थान शिक्षा नियम महिता

4101

पिरिशिष्ट 4

जो कि ग्रन्य राज्यों की बिक्षा सस्याम्रों से म्राते है के स्यानान्तराग प्रमाण पत्र पर क्या सर्वाधत राज्य ने सक्षम म्राधिनारी से प्रति हस्ताखरित है 7

- (छ) छात्रो की वास्तविक झाथु मालूम वरने के प्रति क्या सावधानी रखी जाती है! प्रवेश प्राप्टना पत्र क्या छात्रो के माता वितायो स्वयना मरक्षको द्वारा भनी प्रकार भरके जाते हैं तथा क्या उन्ह भनी प्रकार रखा जाता है ?
- (ज) क्या छात्र रजिस्टर सन्तोपजनक रूप से रखे जात है तथा उनमे क्या म्रादिनान प्रविद्या नी वाती हैं?
- (५६) क्या प्रष्टापको ना उपस्थित रिजस्टर है ? क्या प्रध्यापक अपने मस्या प्रधान ने समक्ष प्रपत्नी उपस्थिति निकाते हैं तथा क्या वे अपने आने व जाने का वास्तविक समय प्रशित करते हैं ? क्या प्रध्यापक समय के पावन्द है ?
- (ट) क्या छुट्टियो मे नियमो का पालन किया जाता है ?
- (ठ) छात्रो के प्रवेण तथा ह्रस्थानान्तरसा के नियमो का क्या पालन किया जाना है ? (12) विका
- (क्) नया लेला प्रया सन्तोपजनक है ? क्या वे लेखक द्वारा लैयार क्लिए जाते है ? सत्था प्रयान द्वारा जाचे जाले है तथा नियमित रूप से माडिट क्लिये जाते है ? सहायता प्राप्त सत्या होने पर, नया उसके लेखा एक स्वीहत झाडिटर द्वारा नियमित रूप मे म्राडिट किये जाते हैं ?
- (का) विगत वित्तीय वर्षकी स्राय तथा व्यय क्या निर्धारित सदो के झन्तर्गत प्रदिष्ट कर लिये गये हैं?
- (ग) नया मुगनान क्षोझता स किया जाता है ? नया ग्रव्यापको तथा छात्रवृत्ति पाने वाली को मादिनाक तक मृगतान कर दिया गया है ?
- (प) क्या प्रभ्यापको के बेतन-सदायमी बिल मती प्रकार रखे जाते है। क्या वेतन, वेतन-ग्र खलाघों में बिढ है पदि हा, तो क्या वापिक वेतन वृद्धिया नियमित रूप से दी जाती हैं?
- (ব) वया बेल कूद, परीक्षा, पुस्तकालय तथा वाचनालय की निधियों दे झलग भागम लेला रखे जाते हैं ?
- (ছ) विधालय की विभिन्न निषियो ना झाथ व्ययान्तर थया स्थीकृत वँक मे जमा कराबा जाता है?
- (ज) सस्या की श्राय के कीन कौन से साधन हैं ने तथा सस्या की हानि हो रही है, भ्रयवा लाभ, धेप पनराशि, यदि कोई होवे, तो उससे क्या क्या क्या लाता है ?
- (क) क्या चन्दा देने वालो की, यदि कोई हो, मूचिया रखी जाती हैं ? क्या उनके प्राप्त होने की तारीख दिखाई जाती है ?
- (ट) क्या सस्थाकी कोई पूजी है ?
- (ठ) क्या कोई रक्तम, वर्तमान साथ में स्थाई कार्यों यथा भवन बनाये जाने तथा पनीचर व लिए निवालकर मला रखी गई है ?
- (द) प्रत्येक कक्षा वी मुल्क की नया दर है? नया मुल्ल निर्मारित दरों ने प्रमुक्तार ही निया जाता है? यदि नहीं, तो उनम परिवर्तन के नया नारण हैं? नया ने प्रति माह धीर पूरी बसूल की जाती है?

- (३) नि गुल्क तथा अर्थ गुल्क तथा आत्रवृत्ति पाने वाले आत्रो की सक्या कितनी है ? नया यह सक्या नियमो द्वारा निर्वारित सीमा के भीतर है ? नया निःशुल्क तथा अर्थ गुल्क बाते खारो की प्रगति सन्तीपजनक है ?
- (स्) क्या कोई सचित निध्य बनाई गई है ? उसमें निजनी धन राशि है ? उसको कहा सराया जाता है ?

### (13) परोक्षा

- (ग्र) सस्या निम्नलिखित में कैसी रही -
  - (1) हाल ही की सार्वजनिक परीक्षा में।
  - (2) वियत निरीक्षण के बाद से तैमासिक परीदाकों में ।
- (व) क्या सस्या ने सार्वजनिक परीक्षा में नोई छानवृत्ति पाई ? यदि हा तो उसनी सस्या, नाम तथा रकम ?
- (स) क्या छात्रो की उन्नतिया विभागीय नियमो के मनुसार दी गई है ?

## (14) प्रबन्ध (निजी थेन की सस्याओं के लिए)

- (क) प्रवस्य समिति का सविधान यदि वोई होवे तो, कैसा है ? तथा उसके सदस्यों के चुनाब की विधि नया है ?
- (त) भया समिति नियमित रूप से गठित है तबा उसन सक्षम श्रधिशारी की स्वीकृति प्राप्त करती है ?
- (ग) प्रवस्य समिति के गठन स कौन कौन से परिवर्तन हुए है ? सिमिति के सदस्यों में जो भी परिवर्तन हुए हैं, क्या उन सब पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करती। गई है ?
- (ध) क्या उसके कार्य संवालन के नियम संतोपजनक हैं ?
- (च) क्या उसकी बैठकें नियमित रूप से होती है ?
- (छ) वया कोई ऐसा नकेत है कि समिति पर किसी का प्रमुख होवे ?
- (ज) नया प्रध्यापको के सेवा की जातें ऐसी है कि वे कार्य जारी रखने मे सुरक्षित महसूस करें ? यह नहीं तो, उनमें प्रत्यक्षिक परिवर्तन के स्था कारता है ? स्टाफ में हुए समस्त परिवर्तनो, चाहे वे निवृक्ति, बर्जास्त्यों, नित्तम्बन से हुए हो, को क्या सक्षम प्रिकारी ने स्वीहत कर दिया है ? क्या ग्रध्यापको की नियुक्ति किसी स्वीहत समफ्रीते के अनुसार होती है ?

### (15) भ्रम्य दिव्यशियो

- (1) (क) ग्रेंग्य कोई निवरण जी कि निरीक्षण ग्रधिकारी ग्रावश्यक समग्रे।
- (स) निरीक्षण अधिकारी का शिक्षण सस्या पर अतिवेदन निम्न बातो पर भी प्रकाश
   अते
  - (1) वया भवन राजकीय है ग्रथवा किराये का ?
  - (2) क्या वह क्येप्ट तथा उपयुक्त है ?
- (3) यदि किराये का है तो, सरकारी सवन बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए है ?
  - (ग्र) उसकी दशा तथा यथेच्टला

7

- (व) क्या स्टाफ बुक झादिनाक तक पूरी है तवा क्या विवरण उसमें को गई प्रविद्धियों से मेल साता है ?
- (स) क्या देकार सामान को नियमित रूप से खारिज कर देते हैं ताकि वह भनावश्यक जगह नहीं घेरे?
- (द) क्या उचित प्रपत्र में सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रति वर्ष भेचे जाते हैं ?
- (3) मानजित्र तथा सदमं पुस्तकें, जो कि निर्वारित है, क्या ठीक प्रकार से रखी जाती है ?

### (4) पुस्तकालय-

- (भ) पुस्तकालय की यथेष्टता तथा उपयुक्तता,
- (व) क्या पुस्तकासय की पुस्तको को कार्यालय रिजस्टर मे सकित किया जाता है सथा जन्हे क्योंकृत किया जाता है ?

### (5) लेखक धर्ग---

- (ध) नाम, योग्यता, सेवा तथा वर्तेमान वेतन
- (ब) क्या उनमे कार्यका वितरसा उचित हैं ?
- (स) क्या कैशियर ने प्रथमी जमानत दे रखी है तथा क्या उसे प्रति वर्षे नवीन किया जाता है ? यदि उसने जमानत नहीं दे रखी है तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

## (6) কীয় বুক—

- (ध) क्या कँस बुक की प्रति दिन जांच की जाती है, तथा सम्बन्धित प्रविकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं।
- (व) क्या कीपानार से निकाला हुआ रुपया ग्रविलम्ब वितरिन किया जाता है ?
- (स) क्या भागव्यायान्तरण की वितरण रिजस्टर में भक्ति किया जाता है ?
- (7) क्या निर्पारित रजिस्टर रख जाते हैं तथा उनमे प्रविष्टिया मादिनाक तक की जाती है ?
- (8) कीय-तिजीरी की दशा-
  - (म) क्या वह स्रक्षित है ? तथा उसकी वाबिया उचित नियन्त्रस्य मे रखी जाती हैं ?
  - (ब) नया धायव्यायान्तरण की रकम कैश बुक म स मल खाती है ?
  - (स) क्या कभी भ्राय व्ययान्तर (कैंश बेलेक्स) वृंशियर की जमानत की रक्षम से भ्रायक हो जातो है। यदि हां तो ऐसा किन परिस्थितियों मे होता है ?
    - (द) बया रकम की जांच प्रति माह की जाती है ? क्या सस्या प्रयान द्वारा भी कभी क्या माकहिमक जाच की जाती है, क्या कभी प्रतिप्रियों को प्रमाशक (बाउचर) हैं मिलाया जाता है ? तथा क्रेंग बुक में इस तथ्य का कोई प्रमाश पत्र दिया जाता है ?
- (9) क्या स्थायी तौर पर मश्रिम दी गई राजि सही है तथा समय समय पर सच्चें नी रक्षम को उसमे पूरा किया जाता है?
  - (10) क्या यात्रा कार्यत्रम स्वीकृत है ?
  - (11) बया निरीयम डायरी म प्रविष्टियां रोजाना की बाती हैं ?
  - (12) समा कार्यालय क्लेक्डर रखा समा है?
  - (13) क्या ग्रावस्थक भाकडे भादिनांक तक रखे जात है ?



| 4)  | क्या ग्रामिकारी के नियत्रए मे रहने वासी सेवा पुस्तिकाए विमानीय ग्रादेशा तथा गरवारी |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | परिपर्यों के प्रनुसार समय समय पर भरी जाती है ?                                     |
| (5) | क्या निरीक्षण प्रतिवेदनो को उचित रीति से फाइल किया जाता है ?                       |
| (6) | नियतकालिक प्रतिवेदन व प्रत्यावर्त (रिटर्न)                                         |
|     | (a)                                                                                |

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

विरिधिष्ट 4

4147

(1 (1 (1

(ग्र) क्या उस कार्यालय से भेजे जाने वाले समस्त नियतकालक प्रनिवेदनों तथा प्रत्यवनी की

एक सूची रखी जाती है ? (ब) क्या उनको ठीक समय पर श्रीपत किया जाता है ?

(स) वया उनकी कार्यालय प्रतिया ठीक तौर पर फाइल की जाती है ? (17)नई स्वीकृतियों का रजिस्टर क्या रखा जाता है तथा उसमें समय समय पर क्या प्रविध्यिष

की जाती हैं? (18) प्रशासनिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले विषयों को समय समय पर लिख लेने के लिए कोई फाइल रखी जाती है क्या ?

(19) मिमलेको की समाप्ति-स्या समस्त मनुष्योगी मिनलेख समय समय पर प्राप्त सरवारी नियमों के अनुसार समाप्त कर दिये जाते हैं?

(20) सामान्य मधियुक्ति।

| ~ <sub>I</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राजस्यान विका नियम संहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| विहता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| त्याम माला—मान्यतिक/उचक मान्यतिक/उचकार————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| माता में कव हे है<br>निरीक्षण के तमय<br>प्रम विषरण<br>हो आप विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| म मासा में कव है ।<br>मिरीक्षण के ह<br>यात्र विवरण<br>(कि वात्र मिर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| स्य गाव<br>भारतिक<br>स्रोतिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मिये<br>पदः गंगरिएक<br>पुरुष मुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (9)  4 fart 4)  4 m  1 a  1 a  1 a  1 a  1 a  1 a  1 a  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (दिशित प्रयाव 4 विश्व 4)  किटा विभाग  निरोक्षण्यन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 (193) 10 (193) 10 (193) 10 (193) 10 (193) 10 (193) 10 (193) 10 (193)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (देशिस् कामाव 4 नित्र<br>मिता विभाग<br>नित्रेशस्त्र कमा<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| म्प्रमामिक्र/उच्चादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| गास्त्रमिक्।उच्च<br>निरोधकु के स<br>हात देखा<br>पहिल्ली<br>पाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ात-बाद्य हिक्द उडक बाह्य<br>के प्रायत का नाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3<br>194/3 |
| माया माया ।<br>भारत के अपने क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वास मावा-<br>वास्तरीय मा मा<br>व्यक्ति निर्मात्त्वास के अप्र<br>व्यक्ति निर्मात्त्वास व्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नाम काला—कार्यात्ता अ<br>वाद्याता के प्रयान का<br>विनोक निरीयाय्य-का<br>व्यय्ये विष्युति व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ताम क्या<br>पान पाहित<br>१ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 EE . 400-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

बाह्य कियात्मक प्रवृत्तियों के कार्य का विवर्धा प्रत्यक सप्ताह भ्रे विश्वान्ति कालान्तर सस्या हथान इस विभाग मे ग्रध्यापक/श्रतुषर सावि का विषरश इस यान्ता मे मासिक वेतन व ग्रेंब जहम विनाम ei मय विषय के यास्यता 2

श्रम् सब्दर्ग

स्टाफ शाला के पीया है बा नहीं-3 (ब्र) व्यवस्था का विवर्श (मान्यता प्राप्त भालाघो के तिए) :

रागस्थान शिक्षा नियम सहिता

| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रावस्थान शिक्षा नि |
| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ः । बना            |
| # =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| ## E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| मन्य<br>भाग<br>भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| वरा विवय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                  |
| के मध्ये । स्थापना ।<br>- मध्ये । स्थापना ।<br>- स्थापना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| IE E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| E   E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ 1                |
| E LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| विकास | _ 1                |
| विद्या विद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| पानका शहर<br>पानका शहर<br>करहा विषयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                  |
| E   E   E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 144 AR2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| मियशेषक थार स<br>टी कीया घटा<br>वरहा विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ /                |
| # F #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 是 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                  |
| E 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| त्रविधितक बार त्रामव सारस्ति।<br>त्याच विधा पद्म पाचना पद्म<br>विधाव विधाव विधाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                  |
| A EIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| विश्वय व्हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ 1                |
| महा विकास क्या विकास  | -1                 |
| F   F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                  |
| ELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                  |
| - F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _1                 |
| म्या विद्या पट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                  |
| E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>           |
| #   #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1                |
| नाम धरवायक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1                |
| 1 = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  |
| # ## - 0 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                  |
| 1 ,0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .ļ                 |
| 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

| 418]                                   | राजस्थान थिथा नियम सहिता | [वरिशिष्ट          |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 5 जिल्लाम् स्थिति (क                   | क्षावार ब्योरा)          |                    |
| कक्षा 8                                |                          |                    |
| कक्षा 7                                |                          |                    |
| कदता 6                                 |                          |                    |
| वसः 5                                  |                          |                    |
| न था 4                                 |                          |                    |
| बक्स 3                                 |                          |                    |
| झ ई                                    |                          |                    |
|                                        | विवरम                    |                    |
| 6 शाला कार्यालय ि<br>रजिस्टर झादि<br>1 | वंबरेस<br>विवरस्<br>2    | झम्युक्ति<br>3     |
| 6 शालाकार्यालय वि                      | विवरस                    | श्रम्युक्ति<br>3   |
| 6 शालाकार्यालय वि                      | विवरस                    | धस्युक्ति<br>3     |
| 6 शाला कार्यालय वि                     | विवरस                    | ग्रम्प्रुक्ति<br>3 |
| 6 शालाकार्यालय वि                      | विवरस                    | ग्रम्युक्ति<br>3   |

| विषय | पुस्तको की सस्या | दी        | गई                 | सामयिक पत्रिकाए<br>दी गई | जो | विशे       |
|------|------------------|-----------|--------------------|--------------------------|----|------------|
| 1    | 2                | छात्रा का | ग्रध्यायकी का<br>4 | वागई                     |    | विवरः<br>6 |
|      |                  |           |                    |                          |    |            |

9 खात्रावास -

10

माला ना श्रनुशासन व व्यवस्था -11

शाला वा सामान श्रीर पढ़ाई की पुस्तक शादि -

12 पाठशाला का भवन तथा स्वच्छता --व्यामाम सेल ग्रीर स्वास्थ्य --13

14 स्काउटिंग धौर कविंग गाइडिंग धुल बुल 🗕

15 भ्राय प्रवृत्तिया –

16

गत परीक्षा ग्रीर उसका परिसाम -सन् 19 कक्षा 8

| परिमिष्ट 5 म]            |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| कद्या ७                  | राजस्यान विकास                                                |
| कदा 6                    | राजस्वान विद्या नियम सहिता                                    |
| 年81 5                    | 2 000 000 000 000 000 000                                     |
| महार 4                   | 7944 4469 7970 7440 7450 7450 7454 7454 7454 7454 74          |
| वस्ता उ                  |                                                               |
| नदार झ. हे               | **************************************                        |
|                          |                                                               |
| 17. विशेष वृत्तान्त और ह | म्बद                                                          |
| केम सहया                 | ***************************************                       |
| कम संस्था                | 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                      |
| गामाय सुबनार्थ प्र       | विकास निरीक्षका निरीक्षका                                     |
| ***************          | दिनाकः                                                        |
|                          | 2010 Anna pros data pasa data data data data data data data d |
|                          | निरीक्षण प्रविकारी<br>विनाकः                                  |
|                          | 000 000 E004 D 14                                             |
|                          | निरीक्षण भविकारी                                              |
|                          | भावकारी                                                       |

|       |             |                               | 2 म्नस्  | यापक मृत्यु                 | द्यादि का | विवरस       |                   |             |
|-------|-------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|
| न्नम  | नाम         | योग्यता                       | पद       | मासिक                       | श्रायु    | निवास       | 1                 | कार्या नय   |
| सस्या | }           | त्रय<br>विषय<br>के            |          | वेतनव<br> उपवेतन<br> वग्रेड |           | ) स्थान<br> | इस पाठ-<br>शाला म | इस विभाग मे |
| कमच   |             | ⊶कौन से विक<br>बार्षिक परीक्ष |          |                             |           | इन ग्रध्याप | को के पास         | <b>†</b> —  |
| कक्षा | ध व         | 1 2 3                         | 4 5      | बु                          | त्तान्त   |             |                   |             |
|       | रजिस्टर     | की छात्र सक्य                 | T        |                             |           |             |                   |             |
|       | परीक्षार्थी | छात्र सस्या                   |          |                             |           |             |                   |             |
|       | सब विषय     | यो से विना वि                 | (यायत उ  | तीस छात्र स                 | स्या      |             |                   |             |
|       | कपर 🗝       | वकास बढा                      | ये गए छ। | भोकी सख्य                   | Т         |             |                   |             |
|       | वेस्टेज प्र | तिशत                          |          |                             |           |             |                   |             |

स्टेगनेशन प्रतिशत

### शालाका दयतर 5

- (1) कैशबुक सरकारी रकम --
  - (स) गुल्क दुवारा दाखिला
  - (ब) मुल्क स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
  - (स) अनुपश्चिति दव्ह
  - (द) धन्य
- (2) छात्र कोप निधि
- (भा) श्रीडानिधि
  - (ब) परीक्षा निषि
  - (स) वाचनालय निधि
  - - (ব) প্র'য
- भन्म रजिस्टरो की दशा श्रीर वृत्तान्त ---
- शासा का सामान और पढाई नी पुस्तकें धादि---
  - शासा का मकान व स्थान बगीचा शादि ।

| 8. शाला का पुस्कालय |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| पुस्तकों की संस्या  | शाल के ब्रारम्भ मं पढ़ी बई   नाम छात्र घादि वो शाला में ब्रात हो<br>पुस्तको की संख्या |  |  |  |  |  |  |
|                     | श्रध्यापक । छान                                                                       |  |  |  |  |  |  |

व्यायाम खेल व स्वास्थ्य 9. 10. कविंग

11. जनियर रेडकास

12. मेनेजिंग कमेटी

13. स्कल की ग्राधिक स्थिति विशेष वृत्तान्त (लिखाई पढाई) 14.

15.

दिनाक''''

जशोम 16. भोजन व स्वास्थ्य

17. व्यक्तिगत स्वास्थ्य 18. ग्राम सुधार

19. स्कूल का शासन 20. जनरल रिमार्क

निरीक्षण व्यविकारी

|                                                                              |                                                 | राजस्यान शिक्षा                                                                                             | नियम क्रिक                                                             |                                                                                               |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                 | मीसत के मीचे<br>6<br>समस्याद्यों हुई                                                                        | सम्भ रहाने वाखा<br>भीर पहुले सम्भाने<br>सर्भ होन कोटि<br>का कार्य करने |                                                                                               | हैसरों में प्रभावित<br>करने में पर्याप्त<br>बस एवं प्रेरक्त शक्ति<br>19 |
| ře-                                                                          | क अपर                                           | ों नवीत ए<br>को पूरी                                                                                        | ठथ समय सेने वाला का<br>पहायता की मपेशा करमे                            | ( )<br>समान्य परिविद्य                                                                        | प्रकेश कार्य करने वाला,<br>परिशाम प्राप्त करने का                       |
| परिभिन्द 6<br>भगिक कार्य प्रत्यक्ति                                          | स्यक्तित्व<br>मोसत                              | व<br>गोनी महीन एवं करिन गावतों में<br>गोने कार्यवाही करने के गोव्य                                          | Ĉ                                                                      | ें अपने नेतृत्व की विशेषवीओं<br>से कांचारियों की निश्चित                                      | व अभीवत करने वाला                                                       |
| सामाज सानदेशे का विवरस्त<br>सामिक कार्य मुत्यक्तित्र श्रमः ( ससिष्त हैन मे ) | माथार <sup>उ.कुट</sup><br>3                     | सी अपीत एवं जदित मामको सी<br>सम्पन्ते भीर कठित सम्प्राम<br>है सीन सम्प्राम ह हो में<br>ससमारण हण्डे में में | ( )                                                                    | प्रैरहो। देने याता, संबंध तथा हुँद<br>सक्त्य बासा बाधामी पर काब<br>रहाने बाला बोर घपनी नीतियो |                                                                         |
| (1) सामान मान<br>(2) बापिक कार्य ह                                           | क्रमोक मुख्याकन के प्राधार<br>1 2<br>1. जीवमताः | नवीय एवं कठिने मामक्षे क्षे<br>हमफो एवं उन एर कार्यवाही<br>करते की घोष्यता                                  | 2. मेरक ग्रांक एक मेतुरव ;<br>समी ने                                   | ाग था देरी कैरवीने ग्रंचवा<br>पताब करने की इच्छा एवं<br>'यता। हुउ सक्त्य वाहा,                |                                                                         |

| कमी बाषायों से विविज्ञित प्राप्त करने की<br>होने बाना।<br>बाला। | प्राप्त करने की<br>सीमित प्रतिपापा<br>दाला।<br>( )      | — G to to to to                                                                                                                                        | प्राप्त करते की सीमित्र प्रिजापा वाला । ( ) ( ) विकास मित्र सामित्र प्राप्त विकास मामित्र कार्य सम्बद्धा सामित्र कार्य सम्बद्धा सामित्र कार्य सम्बद्धा सामित्र कार्य सम्बद्धा सामित्र कार्य |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | 0                                                       | ( )<br>कारों का सम्पादन प्रस्थताः वि<br>मत्ताः नोहि से करने वालाः हि<br>सार करने वालाः।<br>सार करने वालाः।                                             | ( ) नार्यों का सम्पादन परम्पराः   गव रिवेषाताः कि कुर्ले वाताः । सार करते वाता । सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                 | Ĵ                                                       | ( )<br>गुभाव देने में मूफ-सफ दाता, स<br>बहुवा भीतिक विश्वार देने क<br>बाता और विश्वास सम्दादों के<br>को भीवाय है सदर्भ में देशने क                     | () प्रभग देते में कुम-जुक्त बातता, व<br>बहुता मीरित होतान समयाद्वी के<br>को भविष्य के सदमें में हेसने क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                 | ( )                                                     | )<br>दूस वाला एव<br>विश्व की प्राव-<br>वे एव विकास<br>ने ही तरार करने<br>ने की उत्हरू                                                                  | ्रकुभ बाला एव<br>विश्व की बाव-<br>कारलाने स्रोप<br>के एव विकास<br>की तैवार करने<br>की उत्हब्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 | <ol> <li>पहल करने की क्षमता भीर मुजनास्यकता:</li> </ol> | पहुल करने की समसा भारते<br>स्मानी का समायान करने<br>स्पि प्रमायान मन्द्र कर<br>पर्य को की समस्या मा<br>प्रमायान के स्पायी एव<br>सारारों, नवे कार्यो एव | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

प्रायः मुद्दै को छोड जाने वाला, विश्व-सनीय निर्माय न करने वाला जटिल समस्यामो को निप-टाने में मुमोग्य हटिन

| वाला प्रौर कर्म-<br>चारियो को पण प्रद-<br>शेन करते, तिया देने<br>तथा प्रैरित करते मे<br>साम्प्यं रहित।                                                             | <u> </u>        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| स्यापी को मती प्रकार<br>सुनकाने में प्रतमाप प्रीर<br>कर्मचारियों के दिकास में<br>विशेष ६वि नहीं लेने वाता।                                                         | ( )             |
| लमाने वाला ।                                                                                                                                                       | Ĉ               |
| कर्मवारियों के विकास हेतु<br>पर्यान यान देने वाला, सफ्<br>के संदर्भों को उनकी<br>सामध्ये का भान कराने भीर<br>सगठन में उनके सम्ब्र्य ल्यान<br>को युत्रभ यनाने वाता। |                 |
| निष्ठा उत्पन्न करने उनते,<br>कार्य होने, उनका सह्योग<br>प्राप्त करने ग्रीर उनका<br>विकास करने की भीषता।                                                            | ( )<br>5. वभिमत |

सामान्य समस्यामो के बारे उचित निर्माय लेले वाला, कठिन मामली में समय पर प्रच्छा निर्णय होने वाला धौर

बाला भीर तुरन्त समस्या के मूल

समस्याशों को निप-टाने ने बयोग्य ६टिन समस्याशों के मानलों में भी प्राय.कर दिच-

क्या नह थान्त्राचित्त है, स्प्याी है और स्थिरजित के शोध देवांवें भौर तनाव को सहज कर सकता है हों () 'स्वभाव' की विवर्षा कीजिये ! धारम नियन्त्राण्, सन्दुलन्, सत्यापन एव तैनाव को सहन करने की योग्यता ;

स्वमार्थ

| 6] |     | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता                                         |                                   |                                             |                                                                                                                       |     |                                                                                       | ष्ट ह                            |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 9  |     | 1                                                                  |                                   |                                             | समय का गैर पाबद<br>समाग्य पाजरण<br>सहिता की उदेशा<br>करने बाला/बसर-<br>बादिक से कदराने                                | 0   | प्राय झपने कर्तक्य<br>सम्पादन करते मे<br>झस्फल।                                       | 0                                |
| ,  | ,   | ा नही (                                                            | 順 (                               | मही (                                       | प्रायः समयः का पात्र दः,<br>धाषरम् सहिता की पालमा<br>करने घीर उत्तरदामित्य<br>दहुन करने के सिवे सचेट्ट।               | Ĉ   | थ्रपने अतरदायिश्व कटिन<br>प्रकार से वहन करने वासा।                                    | 0                                |
|    | Ą   | क्या बहु धंपंतान है मौर मतभेदो एव स्वभावो के प्रति सहनषील है ?<br> |                                   |                                             | समय ज्ञा पावन्य, प्राचरस्<br>शहेता की कठोरता से पालन<br>करने वाला ।                                                   | Û   | म्रात प्रीरत ब्रीर सतत कार्यै-<br>कताः।                                               | 0                                |
|    | 3   | क्या वह धंयंवात है सौर मतभेदो                                      | हा<br>क्या वह तुनक मिजाज है ?<br> | हा ( )<br>इस वह हताम भीर सनकी है?<br>हा ( ) | सब मामको में सर्देव समय<br>का पादन्द, भनुकरायीय<br>माचराय याता सर्देव उत्तर्द<br>सादन्द्र बहुत करने के लिए<br>सन्दर्भ | ( ) | मात करए। से न्यास्पष्टिक<br>प्रोत्त, प्रापने कर्तक्य के<br>प्रतिसमापित क्रिसी ग्रापी- | क्षस्य की भ्रमेक्षा रहिता।<br>() |
|    | 1 2 |                                                                    |                                   |                                             | 7 सनुशासन<br>समय पाडन्दी मीर माचरत<br>सम्बन्धी नियमी का पालन<br>करना।                                                 |     | 8 भरोसायन<br>कर्तव्य के प्रति घन्ते प्रैरस्ता                                         |                                  |

विश्वसमीयता :

```
राबस्यान शिक्षा निथम सहिता
                                                                    ग्यकता बाता गीव-
नीय मामलो हे प्रति-
                                                           किये जाने की पाव-
                                                                                           मसमध,
                                                                                                                                                               शाय: कार्य प्रता करते
में मतकल रहने वाला,
                                                   निय्ठाभाव
                                                                                       परिथम मे प्रामितः।
                                                                                                                                                                                                                                                                          कार्यं की मानम्पकतामां
                                                                                                                                                                                                                                                                                  के धनुरूप सतीपपद शान
                                              निष्ठाबात,
                                                       के प्रक्रि
                                                        पादन के तिए
किये जाने योग्य ।
                                               गोपनीय मामसो
                                                                                                                                                   प्रकार प्रारम्भ करते
                                                                                                                                                               部并布持
                                                                                                                                                                बत्दी ही यक जाने वाता।
                                         सामान्यतः
                                                                                                                                                                                                                                                                    स्पन्नतामी के निष् कार्य
                                                                                                                                                                                                                                                             कार्यं की वर्तमान ग्राव-
                                                                                                                                                            E .
                                  मोफ्नोप
प्रकार से
विश्वास
                                 मामती की मही
                                                                                                                                                                                                                                              मनी प्रकार प्रविवस्य प्राप्त
एव काम के बादे में शुक्
                                                                                                                                    कार्य की दामता
                                           Ageth
                            वित्व
                                                   योख ।
                                                                                                                                         बाला/सीने गये कार्य
                                                                                                                                                   त्रय करने वाला
                                                                                                                                                                                                                             कार्य-सम्पादन
             भवने नरिष्ठ अधिकारियो का
                     विषयासपात्र गोपनीय मामली
                            में बहुतापिक उत्तरदायित्व।
                                                                                                                            नरमें की मारी सामन्त्रे
पाता सदेव कार्य को
                                                                                                                                                                                                                               पपने कार्य के समस्त पहलुकां
का उत्कृष्ट जान रक्षने वाला
                                                                                                                       नस्तुतः क्रिन कार्य
                                                                                                                                               हैता करने वाला
               गीवनीय मामलो ने प्रतिपादन
        उत्तरशिवत्व की माबना धीर
भएने से विरिट्डो के
                                                                                           कष्ट्रय वस्ताय
                                                                                                       परियम करने प्रीर
कार्य की समादित
                        की समसा :
                                                                                                                                                                                                          (1) कार्य का बान
किये जाने वाने कार्य का
                                                                                                                        रम युरे रहने रहने
की शमता।
                                                                                                                                                                                                                                एवं मामान्य
                                                                                        (10)
```

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | 42         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                           | 5                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                 | 8]         |
| मान                                                                                                                                                             | सप्तेकार्यके सम्बन्धित सप्य<br>होत्रीका प्रच्या जान रखने<br>याता, स्माप्तेकार्यप्य बृत्ति<br>के बारे ने सप्ताजात्वात् बहुने<br>के लिए प्रयत्त्रणीला | आनवान सपने कार्य एव<br>दृत्ति के बारे में धरिकारिक<br>सीखने की इच्छा वाता।                  | का पर्यात्व क्षान रखने<br>वाला, सामान्यता घपने<br>कार्य सबधी ज्ञान को ब<br>बदाने की उत्सुकता<br>रहित। | का मभाव, मधिक सीखने<br>की प्रभितापा न रखने<br>बाला।                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                   | Ĉ                                                                                           | ( )                                                                                                   | <u></u>                                                                                                                                                           | राजस्य     |
| (2) कामै परिखाम                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |            |
| निषारित लक्ष्ये तथा मानी<br>की अपनिष्य पर विचार कर्डे<br>(जिल्ला मानीयलको के प्राप्त<br>कार्म गि-का प्राप्तिक स.<br>11 व 13 मीर प्रथा के<br>लिए गाईटम स. 12 मीर | जरकृष्ट जरपादिशता, नरव<br>हे प्रथिक प्राप्ति प्रख्यपिक<br>कार्यरिप्रमुख                                                                             | काकी परिताम कार्य करवा त्वन<br>करते बाना और लक्ष्यो त्वन<br>मानाशामों को पूरा करने<br>दाला। | कार्य सम्पादन सतीपप्रद<br>मार्गेर ज्यापन याने पर<br>द्यास तीर पर लख्यों की<br>पूर्ति करने दाला।       | क्यांचित ही सक्यों<br>की प्रीक्यां सम्पाल<br>जायें सम्पाल के<br>बारे में मन्तः प्रैरणा<br>का भागव जिनते<br>नियांचित कार्य<br>भायांचित कार्य<br>ध्यायांचित रह जाहा | न्यम सहिता |
|                                                                                                                                                                 | <u> </u>                                                                                                                                            | ( )                                                                                         | <u> </u>                                                                                              | 0                                                                                                                                                                 |            |
| (3) कार्यं व्यवस्था व कार्यं नियत्रक्ष                                                                                                                          | नेयत्रस्                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | [4         |
| तर्व की योजना वनाये घीर<br>यवस्पित करने घीर इसके                                                                                                                | सफल, कुशल पर्यवेदान, सगठन<br>को मुचार रूप से चलाने वाला,                                                                                            | कुशल पर्यंदेशक, सामान्यंतया<br>कार्यं चा प्रत्यायोजन करने                                   | । कार्यकी व्यवस्थित एव<br>। नियत्रित करने की                                                          | कर्मचारीयस्य पर<br>नियत्रम का झभाव,                                                                                                                               | रिशिष्ट 6  |

ŧ

| :30] | राजस                                                                                                                                            | यान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [परिशिष्ट छ                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9    | विचारों को स्पट्ट एव<br>तक स्पत्त कर्प में प्रकट<br>करने की गोपता ते<br>रहिन, प्रायः प्रपने<br>दिवार सर्पण्ड स्प हे<br>प्रकट करने दाता।         | नागरिको घोर जनके प्रति-<br>निविद्यों के आवश्वार करने<br>में प्रशिष्ट एवं पिनेमानी,<br>जनके क्याएवं व कोई एरो-<br>प्लार को ग्रंथ नहीं रचने<br>बाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धाभलेखो को प्रकार<br>समन्दित से नही<br>रखने वाला।<br>( )                   |
| \$   | विचारी की प्रमट करते<br>में सामान्य मीमदा रहते<br>दासा कभी मदने विचारी<br>को सामाने के लिए उन्ह<br>पुनः बदान सपना व्यास्ता<br>करने वाता।        | तो तथा उनके प्रसि-<br>ने से निक्त्यं शीत<br>त्राप्तुके अवसूत्र<br>निष् रिक्त्यं साच-<br>निष् रिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रमिलेखों को हटिन<br>प्रकार से राजे<br>याला।                              |
| 4    | मोखिक एवं निश्चित सवा-<br>राषु पर मच्छा प्रापिकार<br>राते वाला भीर बहुवा<br>विचारों को नमें पुषे एवं<br>हक्षे स्वत क्ष्म में प्रद<br>करते शाला। | क्या उनके प्रति-<br>ध्यवहार करते<br>ति, विनस एव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मने प्रभिलेखों को स्वन्ध्<br>प्रीर प्राय्यता रखने<br>पाला।<br>( )          |
| 3    | विचारों को सम्बद्ध, तके समक्ष<br>एव विश्वसन्त शीति के प्रकट<br>करने में प्रसापारण कप के<br>कुमल ।                                               | (7) नागरिको एक चनके समिनिषयों के साथ सवय : नागरिकों के नागरिकों के स्वरूप निर्मियों के साथ स्वरूप निरम्भयों के साथ स्वरूप निरम्भयों का नाथ स्वरूप निरम्भयों निरम्भय स्वरूप निरम्भय स्वर्प निरम्भय स्वरूप स्वरूप निरम्भय स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स् | :<br>स्पेन्ध प्रापे ब्रामिलेख रतने मे बहुत<br>स्पन्ध भीर धावधान।<br>( )    |
| 1 2  | (6) सचार समसाः<br>विचारो को स्टब्द, तक्षे समस<br>पृष्ण विश्वस्त शीति में प्रकट<br>क्रोते की प्रयतः।                                             | (१) मार्गाको एव चनके प्रकाशका एव चनके प्रकाशका एव चनके प्रकाशका प्रका प्रकाशका प्रका प्रकाशका प्रकाशका प्रकाशका प्रकाशका प्रकाशका प्रका प्रक प्रका प् | (8) व्यभिलेखों का सथारणः :<br>स्वय्त्र भीर सही ब्राभिलेख रखने<br>की मीयता। |
| `.   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |

š

| रिशि                                        | र 6]                                                                                                                                   | 1   | धजस्या                         | न शिक्षा निया                                                                                             | म सहित | Π                                                               |                                                                                                                                       | ₹43              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                             | टिप्पशु और प्रारूप मे<br>प्रतिपमितता/पत्र थाव-<br>हार में लापरवाही ।                                                                   | 0   |                                | डिक्टेशन लेते में<br>शुद्ध एवं मद, टाईप<br>में घतेक प्रशृद्धियाँ<br>छोड़ने बाला।                          | ( )    |                                                                 | पूर्व नियुक्तियों की प्रापु-<br>सूची प्रस्थात करने<br>बाला घीर दौरे के समय<br>प्रमने कर्तथ्यों में प्रस-<br>फल रहने बाला।             | ( )              |
|                                             | टिप्पत्, प्रास्त सवीप-<br>प्रद । पत्र स्पवहार में<br>मच्हा ।                                                                           | ( ) |                                | सामायतः डिक्टेशन लेने<br>में गुद्ध घीर टाईप करने<br>में ग्रन्दा।                                          | 0      |                                                                 | बतीर रुटिन दीरे में साथ<br>रहने बाला और पूर्व<br>नियुक्तिया नियत रुरमें<br>बाला यदा-कदा विस्तार<br>के बारे से ज्ञान नहीं रखने<br>बाल। | 0                |
|                                             | सही टिप्पण ग्रीर प्राक्ष्य<br>बताने वाला/पत्र व्यव-<br>हार में प्रच्छा।                                                                | ( ) |                                | डिक्टेशन लेने में गुद्ध टाइप<br>करने में स्वच्छ एथ तत्तर।                                                 | -      |                                                                 | if नियत करने<br>उपस्थित रहने<br>। सामा -<br>। स्राप्यकारियो<br>मे सहायता                                                              | करन वाला।<br>( ) |
| ध्यवहार :                                   | विल्कुस सही टिप्पण ग्रीर<br>प्रास्त्य बनाते वाला पत्र<br>ध्यवहार में सत्यन्त तापर<br>ग्रीर खुद्ध उसके प्रस्प में<br>सपारन की प्राययकता | ( ) |                                | प्रति स्वरित भीर भुद्ध<br>डिक्टेशन, टाईप में झरयन्त<br>स्वच्छ भीर तस्पर, कोई<br>प्रगुद्धि नहीं रखने वाला। |        | कार्यक्रम इत्यादि नियत करता :                                   | पूर्व नियुक्ति नियत करने<br>और दीर में बहुत अनु-<br>हुल। प्रपन्ने वरिट्डे के<br>समय के प्रभावकारी<br>उपयोग के प्रति बहुत क            |                  |
| (9) दिष्पत्ती, प्रारूप ग्रीर पत्र स्पवहार : | टिप्पा तैयार करते, प्रास्थ बनाने<br>मीर पत्र ब्यवदार करने को<br>बोग्यता ।                                                              |     | (10) द्याशुलेखन में प्रबीसिताः | डिक्टेशन क्षेत्रे ग्रीर टाईप करने<br>को योग्यता १                                                         |        | (11) पूर्व नियुक्तिया एवं दीरे का कार्यक्रम इत्यादि नियत करता : | धनने प्रसिकारी की घनेक दोरे<br>एव दूसे निशुक्तिया नियत करने<br>के सहायता करना ।                                                       |                  |

| 4]  | रात्रस्पान शिक्षा                                                                                                                                     | नियम गरिता | [वशिंगप्ट 6 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 9   | नियमी घोट विनियमो<br>से म सम्प्रेस कोले सोमी<br>सो सुष्ट सर्देश समा।                                                                                  | <u></u>    |             |
| s   | निवामें बोर विनियमी<br>ता पाता रहते में<br>तरारा । मापारण पा<br>निवामें में मायना को<br>बतात उनके बारिक<br>बता है है बारा विक्                        | Ĉ          |             |
| 4   | नियमो धौर विनियमों<br>भी चतीरता है पागल<br>करने नामा मुस्टिमोण पानमों भी<br>चैदरा करने भाग.<br>पानेक्षेपा वापएनन<br>एगते शामा।                        | Ç          |             |
| 3   | नियमें और प्रक्रियाणे कर<br>सारता करने और धर्मिक<br>तेत रहाने अस्तन मान<br>सार । मोरी में प्रक्रम<br>रहतने बाता । महत्त्र के<br>मानतों धेर दहैं को के | Ç          |             |
| 7-4 | (प) होते :<br>होने प्रीष्ट प्रसित्ते एपने गी                                                                                                          |            |             |

# वार्षिक कार्य मुल्योकन

### दर्व

( उस प्रशिकारी द्वारा मरा जायेगा जिसने सनव मे प्रतिवेदन दिया ना रहा है )

- 1 नाम
- 2 विता/वित का नाम
- 3 सेवा
- उ सदा वे वह
- 5 जम तिथि
- б काय-पहला करने का दिनांव
  - (क) शाजकीय सेवा मे
  - (स) वतमान पद पर
- 7 क्य के दौरान भारत यह

| विभाग |  |
|-------|--|
|-------|--|

घविष

- 8 वतमान वेतन तथा वेतनमान
- 9 स्थाधी/स्थानायान
- 10 ममोक्षायीन वर्ष के दौरान प्राप्त जैक्षणिक डिग्री/डिप्लोमा
- 11 वय इ. हीरात प्राप्त प्रक्रिसाय
- 12 विमाग द्वारा विहित मानदण्यो/तक्ष्यो वी ध्यान म एखत हुए उसके कामें का मुख्यांकन ( मायस्था हाने पर अतिहित्त पाने जोडिये )

चंद्र

বিভিন্ন

उप रविधयां

13 प्रतिवदन प्रस्तुत करने का दिनांक

- हस्ताशर
- 14 मद सहया 12 पर प्रतिवेदक ग्रविकारी की ग्रम्यिक्ति

| 436]                 | ि] राजस्थान शिक्षा नियम मंहिना                                                                                              |                |                    | [परिजिष्ट 6 |                   |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|--|--|
| भाग II<br>व्यक्तिस्य |                                                                                                                             |                |                    |             |                   |  |  |
| कमाक<br>1            | मूल्याकन ना मामार<br>2                                                                                                      | उत्हर्ष्ठ<br>3 | ग्रीसत ने ऊपर<br>4 | घीसत<br>5   | धीगन ये नीचे<br>ह |  |  |
| 1 2                  | प्रध्यापक तृतीय वेतन श्रृ सत्ता<br>१. बुद्धिमसः<br>२. धनुशासन<br>३. भरोसापन<br>4. प्रध्यवसाय                                | के निए         |                    |             |                   |  |  |
|                      | द्वितीय/प्रथम वेतन भ्रृ खला के  1. बुढिमत्ता  2. महुल करने की क्षमता व<br>सुजनारमकता  3. लोक व्यवहार की क्षमत  4. प्रनुतासक | ī              |                    |             |                   |  |  |

5. स्वभाव ग्रधिकारियों के लिए

3.

4.

5. भ्रभिमत 6. स्वभाव लिपिक वर्ग के लिए

4. स्वभाव (उ) ग्राणुलिपिक के लिए बुद्धिमत्ता 1. 2. स्वभाव 3. श्रनुशासन 4.

(<del>\$</del>)

प्रेरक सक्ति एव नेतृत्व

पहल करने की क्षमता एव सूजनात्मकता

लोक व्यवहार की क्षमता

बुद्धिमत्ता 1. 2. श्चनुशासन 3. भरोसापन

विश्वसनीयता

(E) 1. बुद्धिमत्ता 2.

त्रम स.

मूल्यादन के ग्राधार

उरकृष्ठ

भौसन से नीचे

6

### भाग III कार्ये सम्पादन

धौसत से ऊपर

घौसत

|   | 1            | 2                                                          | 3                                          | 4          | 5 |  |
|---|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---|--|
| ( | <b>ग्र</b> ) | ध्रध्यायक तृतीय वेतन                                       | भृंखला के लिए                              |            |   |  |
|   |              | 1. कार्यका ज्ञान                                           |                                            |            |   |  |
|   |              | 2. कार्य कुशलना                                            |                                            |            |   |  |
|   |              | 3. धनुदेशों को सम                                          |                                            |            |   |  |
|   |              | पालना की योग                                               |                                            |            |   |  |
| • | (घा)         | हितीय/प्रयम येतन भ्र                                       | खता के लिए                                 |            |   |  |
|   |              | 1. नार्षना शान                                             |                                            |            |   |  |
|   |              | 2. पार्थं परिस्ताम                                         |                                            |            |   |  |
|   |              | 3. कार्यकी श्रीस्टः                                        | ता एवं भरोसे                               |            |   |  |
|   |              | पास्तर                                                     |                                            |            |   |  |
|   |              | 4. भवारल क्षमत                                             |                                            |            |   |  |
|   |              |                                                            | उनवे प्रतिनिधियों                          |            |   |  |
|   |              | ने साथ सम्बन्ध                                             | ₹                                          |            |   |  |
|   | <b>(</b> ₹)  | ग्रीयकारियों के लिए                                        |                                            |            |   |  |
|   |              | 1. कार्यकानान                                              |                                            |            |   |  |
|   |              | 2. वार्यं परिस्ताम                                         |                                            |            |   |  |
|   |              |                                                            | व कार्येनियन्त्रख                          |            |   |  |
|   |              | 4. कार्यकी श्रेष्ट                                         | ताव भरोगे                                  |            |   |  |
|   |              | का स्तर                                                    |                                            |            |   |  |
|   |              | 5. लागत के प्रति                                           |                                            |            |   |  |
|   |              | 6. सचारल क्षमत                                             |                                            |            |   |  |
|   |              |                                                            | उनके प्रतिनिधियो के                        |            |   |  |
|   | (ह)          | साथ सम्बन्ध                                                |                                            |            |   |  |
|   | (8)          | लिपिक वर्गे के लिए                                         |                                            |            |   |  |
|   |              | 1 कार्यका ज्ञान<br>2. प्रभिलेखीका                          |                                            |            |   |  |
|   |              |                                                            | तथारण<br>पचपत्र व्यवहार                    |            |   |  |
|   |              | <b>4</b> (क) दंक्ल                                         | भे प्रवीसता                                |            |   |  |
|   |              | (स्त) भडार                                                 |                                            |            |   |  |
|   |              |                                                            | की सभान                                    |            |   |  |
| ÷ |              | (घ) लेखे                                                   |                                            |            |   |  |
|   | (3,          | (इ) सस्याप                                                 |                                            |            |   |  |
|   | (4           |                                                            |                                            |            |   |  |
|   |              | <ol> <li>टिप्पणी प्राक्ष</li> <li>प्राणुलेखन पे</li> </ol> | विषय व्यवहार                               |            |   |  |
|   |              | 3. पूर्व नियक्तिय                                          | । प्रवास्ता<br>। ग्रंब दौरेका कार्यक्रम वि | नेयम क्लान |   |  |
|   |              | 4. धागन्तुको व                                             | देलीफोन को सभालना                          | 1-11 4 641 |   |  |
|   |              | 5. ब्योरेपरध                                               | पान देने की योग्यता                        |            |   |  |
|   |              |                                                            |                                            |            |   |  |

उसकी माथु योग्यताची का नात अनुभव तथा यमिरिच का ध्यान म रावत हुए कृपया सिकारिश करें कि इन्हें किस प्रशिक्षसः ध्यया विकास की प्रावश्यकता है

17) समाय के कमजोर वर्गों के प्रति रुख और इस सक्य अ में किय सय काम मस्या अ विवरण दीजिसे।\*

सभय भूष्याकन इस ग्रम्युक्ति म मधिवारी क व्यक्तिच चरित्र तथा योग्यताम् वा सीक्षप्त वराग करते इए फ्रीन्टारी द्वारा वय वे दौरान भ्रयने विभिन्न वत्त या का गान किम प्रकार किया

<sup>\*</sup>नोट (उपरोक्त कानम 6 व 7 निषिक वस एवं आसुलिधिक व लिए नेही है।7 18) समय मुख्याकन

| 46                 | रिगिष्ट 6]                                                                                                |                                                |                                                                                                             |                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ं र<br>हो उसे उपदक्षित किया                                                                               | जिस्थान शिक्षा  <br>जाना चान्त्रि .            | नेयम संहिता                                                                                                 |                                                                                                   |
|                    | ्र जस उपर्यातन किया<br>पुरानात, पदि हो बो<br>पटिया प्रकार से अध्या<br>हिए, विशेष रूप से उस्तेर<br>बोडिये) | निशेष भनुशसा<br>उदासीनतापूर्वक<br>इ. किये जाने | नेयम संहिता<br>वर्ष के दौरान किये<br>के योग्य हो दौर इसी<br>किये गये दृष्टान्त भी,<br>चाहिये। (धावण्यक होने | [439<br>मये उत्झट्ट कार्यों के<br>प्रकार विशेष रूप से<br>सक्षिप्त विवरण देते<br>पर यतिरिक्त प्रभे |
|                    | **************************************                                                                    | TE 2010 1779 184 184 184                       | ******                                                                                                      | AN AN                                                                                             |
|                    | \$410 \$450 \$450 \$400 \$400 \$400 \$400 \$400 \$40                                                      | ************                                   | ** ****                                                                                                     |                                                                                                   |
| (9)                |                                                                                                           | *********                                      | ****                                                                                                        |                                                                                                   |
|                    | Bres 1194 (777 -                                                                                          |                                                | ***                                                                                                         |                                                                                                   |
| 8                  | ार्थानका का निर्धारतः :<br>वसके द्वारा कर्नव्य का ईमानदारी<br>इति है ?<br>दि तो, तो इत्या उसका विवस्ता    | सी बात बायी है<br>से पालन करने                 | जो पदधारी की                                                                                                |                                                                                                   |
| য!                 | ति हा, तो हुपया उसका विवरसा                                                                               | ~p                                             | की योग्यता पर प्रति                                                                                         | <sup>नच्हा</sup> प्रथम<br>जूल प्रभाव                                                              |
| 100                | *******                                                                                                   | ीजिये:                                         | ( )                                                                                                         |                                                                                                   |
| *****              | ** ***                                                                                                    | *** **** ****                                  |                                                                                                             |                                                                                                   |
| समीक्ष             | पर प्रिकारी को प्रस्तुत किये जा                                                                           | का दिनाक                                       |                                                                                                             |                                                                                                   |
|                    |                                                                                                           | मतिवेदन                                        | मधिकारी के हस्ताक्षर                                                                                        |                                                                                                   |
|                    | Wa                                                                                                        | गाम<br>पद                                      | . dentité                                                                                                   |                                                                                                   |
| उसके मधी           | भाग 19<br>समीक्षक प्रथिकारी/प्राधिका<br>न व्यक्तीत सेवाकाल':<br>तिवेदन पश्चिम्प्र                         |                                                |                                                                                                             |                                                                                                   |
|                    |                                                                                                           |                                                |                                                                                                             |                                                                                                   |
| कोई बात उप         | lacta करना कर का                                                                                          | पूरियोदान से सह                                | मैत है १                                                                                                    |                                                                                                   |
| *******            | 11 011 011 011 011 011 011 011 011 011                                                                    | क्ष्पया विस्तार                                | h sec.                                                                                                      |                                                                                                   |
|                    |                                                                                                           | 4                                              | ं लाखम ।                                                                                                    |                                                                                                   |
| (1) पदी<br>(2) पदी | री माने पर पदोत्रति हैंतु उपयुक्त<br>मिति हेंतु उपयुक्त<br>मति हेतु प्रभी उपयुक्त नहीं                    | i:                                             |                                                                                                             |                                                                                                   |
|                    | - १५७६ मही                                                                                                |                                                |                                                                                                             |                                                                                                   |



| परिकार -                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिश्विष्ट 7]                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| ्वः है भीर बहायकांज्य निरोक्षक शिवा<br>विभाव को निरीक्षण के तमय दिखा दिया<br>गया है।<br>हस्ताक्षर/प्रकार | स्वान बिक्षा नियम सहिता<br>संस्था                                                                                                                                                                                    |
| हेस्तासर/प्रवानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका<br>पाठमासा                                                        | प्रश्निक करने योग्य है। यह सामात्र किसी व्यक्ति विशेष सहावधानों है इस देशा को नहीं पहुचा बेह्न तम्बे समय से काम में माने हे है गर<br>है धीर यह मरदमक करने योग्य भी नहीं है है। विरोधाणनां स्थिकारी के हरासर प्रश्नात |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
| ं यह फार्स याम न माने योग्य साम्य<br>2. कि.मे.                                                           | and diese anexpendenter sant ten wan                                                                                                                                                                                 |
| सर्वे रिपोर्ट (किन्न माने योग्य साम्भाव कर                                                               | ये जाने के लिये क                                                                                                                                                                                                    |
| मेपित की समित सम्बा                                                                                      | भार संबंधित स्राप्ति वारे मे                                                                                                                                                                                         |
| 4. भिन्न भिन्न श्रेणी पाठनालाको की लि                                                                    | क मास में, वर्ष में देवल एक ही वा                                                                                                                                                                                    |
| des -                                                                                                    | षी भिन्त-भिन्त निम्माकित निरीक्षणाः                                                                                                                                                                                  |
| प्रशिक्षस्य पाठमाला<br>विशेष पाठमाला                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| उच्च प्राथमिक वाठणाला<br>भाषमिक वाठणाला<br>खात्राकास                                                     | सबिबत निरोक्षक शिक्षणालय                                                                                                                                                                                             |
| लडकियो के:-                                                                                              | <b>उपनिरोक्षक</b>                                                                                                                                                                                                    |
| उच्च माध्यमिक पाठमाला<br>माध्यमिक पाठमाला                                                                | . तमा की                                                                                                                                                                                                             |
| प्रायमिक शाला सब                                                                                         | वेत उप निदेशक/महिला/निद्यालय<br>लिका                                                                                                                                                                                 |
| 5. उपरोक्त बाह्यत शाला । विरो<br>सबधित नि<br>दीया निदेशालय को भेजें ।                                    | र पहला/विद्यालय<br>रीक्षिका/उप निरोक्षिका                                                                                                                                                                            |
| ि । विकास                                                                                                | <sup>। मे</sup> नार्यातयाध्यक्ष सर्वे रिपोर्ट                                                                                                                                                                        |

6 परिमापक सुची सदव तीन प्रतियों में क्षेत्री जाव।

7 निरीक्षण करने वाले प्रधिवारी का चाहिए कि सक्या बाल कोट्डम म स जिन वस्तुसा समया उनक भाग वा सारिज करने प्रथम नीलाम के योग्य न समक उनको इस पाम से हटा दे प्रीर जहा जहां ऐसी शुद्धिया की जाग्य वहा प्रथम छोटे हस्ताक्षर वर दें। जा वस्तुए सरमान के योग्य के व्याप्त के विकास के नील के स्वाप्त के प्रथम के व्याप्त के उनको भी इस रिपार के निवान के व्याप्त के प्रथम के व्याप्त के वनको भी इस रिपार के निवान के व्याप्त के व्याप्त के वनको भी इस रिपार के निवान के व्याप्त के व्याप्त के वनको भी इस रिपार के निवान के व्याप्त के व्याप्त के व्याप्त के वनको भी इस रिपार के निवान के निवास के व्याप्त के व्याप्त के वनको भी इस रिपार के निवास के निवा

### वापिस मेजा जाने बाला भल ग्राजा एउ

सख्या

दिनाक

मूल पर बारिस अंतरूर लिखा जाता है कि खारिज होने बाते सामान मं सं नष्ट होने वाला सामान पूण रूप से नष्ट कर दिया जावे और जिस सामान को जपाने की आता है उसको जलाकर राल कर दिया जावे। जिस सामान की नीलामी करने की धाना है उसकी पिष्टिक मं सूचना देकर नीलाम किया जावे और प्राप्त धनगांत्र सबनस्ट टैजरी म नियमानुसार जमा कराई जाकर इस कार्यास्त्र को मूचना दी जावे। इसके उपरात यह सब सामान रिजस्ट स्टाक ख माना की सस्था तथा दिनाक का प्रसात देते हुए खारिज बतलाकर पथान को सपने पूरे हुन्ताक्षर करने चाहिए। इस स्वीकृति की माना वानन एक माह के सुद हो जाना चाहिए।

हस्ताक्षर

uz.

1000/-वाधिक

500/-वाविक

250/-বাবিক

ग्रामीस क्षेत्र मे प्रतिभावान छात्री को छात्रवृत्ति! 2.

ग्रामीस प्रतिभाषान छात्रवृत्ति योजना के प्रन्तर्गत गत दा वर्षी में जिन छात्र छात्राग्री की छात्रवृत्ति स्वीकार की गई थी उन छात्री को इम वर्ष भी छात्रवृत्ति का पुनर्नवीनीकरण किया जाना है। छात्रवत्ति का पूनर्नवीतीकरण करने से पूर्व झावश्यक है कि छात्र यत परीधा में उलील रहा हो. जो सात्र गत परीक्षा मे अनुतीर्ग रहा हो उस सामबुत्ति स्वीवार नहीं की जाएगी। सामबुत्ति की

दर निम्न प्रकार से है। इसके अनुसार ही राशि स्पष्टत. प्रस्ताकित की जावें:--

श्चात्रास में रहकर शस्त्रयन करन पर 100/-- 41年報 ŧ. विना छात्रावास म रहकर सध्ययन करन पर 50/-मासिक 2.

( ग्यारहवी कक्षा)

30/-प्रतिमाह विना छात्रावास में रहकर बक्षा दस व 3 च ट्यागन भी इसके नोचे बहा लयती है

इससे पूर्व छात्रवृत्ति की दर निम्न प्रकार से थी--

चपनित स्कूल में विना द्वायानास में रहनर अध्ययन करने पर

2. थयनित स्कल ये बिना छात्रावास में रहकर अध्यवन करने पर

स्वम की इच्छा के श्रमयनित स्कृत में अध्ययन 3

करने पर---(म) यदि छात्र शिक्षण शुल्क देता ही

(ब) यदि छा न शिक्षण मुल्य नहीं देता ही

150/-বাধিক

उक्त योजना पर गत चार वधी से कार्य सम्पादन हो रहा है, परन्तु बाद्दिल सुचना समय पर विसी भी मधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं की वई एवं कई जिला शिक्षा मधिकारी उक्त योजना के यन्तर्वत माने वाल छात्रो की पूर्ण मूचना प्रस्तुत करने मे ससमर्थ रहे, जिस राशि का प्रस्ताव भेजा गया था वह उपरीक्त दरों के अनुहर नहीं थीं। छात्रों की स्वीकृत राशि का मुगतान करते समय कई छात्रो द्वारा शिनायते प्राप्त होती हैं कि स्वीकृत राणि वास्तविक देय राणि से धाधन होती है । कई छाती की मुचना कई पत्र जारी करने पर भी मार्च तक नहीं क्षेत्र सके। इस प्रकार की गलतियों से मोम्म छात्र छात्रवृत्ति से बिचत रह जाते हैं। अतः इस प्रकार की यसतियो की पुनरावृत्ति इस सूत्र मे म होने पाय । इसके लिए निम्न निर्देशों की पालना की जावे:---

- गत वर्ष के निर्देशों के अनुसार जी बलग रजिस्टर खीला गया है उसमें 75-76 में स्वीकार की गई द्याप्रवृत्ति का विवरण दर्ज विका जाए । उससे प्रति वर्ष स्वीकृष्ठ व बास्तविक देय राजि स्टाम्प रसीद व वर्तमान शाला की सुचना मनित ही इसके माधार पर सुवना मागी जावे एव प्रत्येत छात्र की मुचना श्रन्तिम हव से प्राप्त कर भेजें।
  - (2) इस वर्षे उक्त योजना वे अन्तर्गत स्वीवृतिका शीध्र जारी वो जानी है। धन, वाद्यित स्वता दिनाक 31-8-76 तक निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करने के निए मम्बन्धित स्टाफ
- शिविसा/म/ई/22421/वि/76~77 दिनाक 18-6-76 । 1.
- भारत सरकार के पत स 4-4/80 दिनांक 27-5- हा द्वारा संबोधित । दि 1-7-71 से 2. प्रभावी ।

| 444]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राज                                            | स्थान शिक्षा नियम सहि                                                | ता                       | [परिशिष्ट 7                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | को ग्रागाह कर दें एवं प्र<br>जाच कर समय पर भेज |                                                                      | ाबिठावे कि सभी इ         | <b>ब्रानो की सूचनाकी</b>      |  |  |  |
| (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | यनुत्तीएँ छात्रो की सूची                       | ग्रलगसे प्रस्तुतकी व                                                 | गवे ।                    |                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | प्रपत्र                                                              |                          |                               |  |  |  |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | छ।त्र/छ।ता का नाम                              | पिताका नाम                                                           | कक्षा जो<br>उत्तीर्गं की | कक्षा जिसमे<br>ग्रध्ययनस्त है |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                              | 3                                                                    | 4                        | 5                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                      |                          |                               |  |  |  |
| स्कूल क्षा<br>नाम जहा<br>प्रध्ययन<br>कर रहा<br>है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. चयनित स्कूल                                 | ते वाले<br>के छानावास में<br>(विना छात्राधास के)<br>ग/म/किशस्स सूल्क |                          | प्रस्ताबित रागि               |  |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 7                                                                    |                          | 8                             |  |  |  |
| कारमा व्यक्तिगत व्यान प्राविषक पत्र की घोर मार्कापत कर लेख है कि उक्त योजना के सम्तर्गत नवीन प्रस्ताव विनाक 15-9-76 के बजाय विनाक 31-8-76 तक चाहे गए हैं, ये प्रस्ताव निर्मारित तिष उक्त इस निर्वेशान्य की भिजवाने के लिए समय से पूर्व स्मरण कराया जाता है एव निर्देश रिए जाते हैं कि दिनाक 25-6-76 की चयमित हागों की सुचना के साथ निर्मारित प्रयन नेजें व निग्न बिन्दुयों नी पालना करते हुए ऐसी अयस्था की जावे कि वाद्वित प्रस्ताव करते हुए ऐसी अयस्था की जावे कि वाद्वित प्रस्ताव करते हैं ए एसी अयस्था की जावे कि वाद्वित प्रस्ताव करते हैं ए जाएं जाव के बाद दिनाक 31-8-76 वो इस कार्यालय को उपनक्ष करा दिए जाएं।  (1) प्रस्ताव में स्वीष्टित योग्य राधि प्रस्तावित करते समय यह व्यान रखा जाए कि जो राशि प्रस्तावित की जा रही है यह छात्र एव सम्बन्धित प्रधानाच्यापक की सूचना के प्रधार पर ही ती जा रही है एव कोई छात्र विनन न रहते पाए। स्वीवृत्ति के बाद यदि किसी छात्र ने यह पूर्वित किया कि नह पर्धिक राशि प्रायत करने वा सीवकरारी या घीर विभाग की गलतो के बाररा पत्त समस्तावित की नहीं हो ऐसी दशा में मम्पूर्ण उत्तरदायित आपने कार्यालय का होया एव इस सम्बन्ध में दोपी करती के वित्ताव सकत वार्यवाही की जावेशी। |                                                |                                                                      |                          |                               |  |  |  |

- (2) प्रस्ताव गत वर्ष के प्रपत्र में ही नियमानुसार भेजे जाए।
- (3) पत्र वर्ष प्रस्तुत किए थए प्रस्तावो पर झालेंप पत्र जारी करने एव निरन्तर हमरण-पत्र जारी करने के पश्चाद भी धापके स्तर पर पूर्ण प्रूचना प्रस्तुत नही करने के कारण कई छात्र छात्र होत्र छात्र होत्र अपि हात्र विस्ति कार्य के प्रति से वित्तर रह गए एव स्वीकृत राशि एव देव राशि में भी भिन्नता पाई पद । यह स्थित कार्य के प्रति शिविवता का छोतक है। इस प्रकार की वनतियों की पुनरायृत्ति इस बार नहीं होनी चाहिए।
- (4) इस मौजना के धन्तमंत्र सत्र 72-73 में स्वीकार की गई छाजवृत्ति का ब्योरा निर्धारित प्रवन के कालमों के प्रमुतार स्थाई रिकटर में सूचना क्यों की आवे एव सत्र 76-77 की सूचना में छान का स्थायी यता भी प्राप्त कर दर्ज करें ताकि भविष्य से धावश्यकता पश्ते पर सूचना मासानी से प्राप्त हो सके, ख़बना स्वीकृत राधि का मुगतान विष्या जा सवे।

प्रपूरे प्रस्ताव भेजने से सनावश्यक पत्र व्यवहार होता है। स्रतः उपरोक्त निर्देशानुसार पुरन्त निर्देश जारी करें व पूर्ण प्रस्ताव समय पर प्राप्त हा सकें, इसके लिए शुरू से ही व्यवस्था की जाये ताकि दिनाक 31-8-76 तक सन्तिम रूप से प्रस्ताव भेजे जा सकें 1

इसे प्राथमित्रता दी जावे ।

## (3) अध्यापको के संरक्षितों को छात्रवृत्ति :

# (प्र) विकलाग बच्चो को छात्रवृत्ति<sup>2</sup>

राष्ट्रीय विश्वक कहवाला प्रतिष्ठान की राज्य कार्यकारिली समिति की 11वी बैठक में शिक्षक कहवाला कीय से बच्चावकी के 'विकलान बच्ची' के लिए खात्रवृत्ति की योजना लागू करने का निर्लय लिया है जिसका सनुभोदन महासमित ने कर दिया है। योजना की एक प्रति सलग कर प्रेपित की ला रही है। इस योजना का ज्यावक प्रचार कर व प्राप्त प्रार्थना थय निदेखालय को प्रेपित करें ताकि खात्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर की गई प्रयक्ति से भी इस सम्बन्ध में समय-समय पर की गई प्रयक्ति से भी इस समय-समय पर की गई प्रयक्ति से भी इस समयन्ति को स्वतन करात्रों।

## छात्रवृत्ति की योजना---

### 1 योजनाकाक्षेत्र—

यह योजना उन व्यक्तियो ने विकलांग बच्चों पर लागू होंगी जो राजस्थान राज्य की सभी माग्यना प्राप्त शिक्षा सस्या (सरकारी, गैर सरकारी या पचायत समिति) ने किसी भी हैसियत से विकास कार्य में से संगे हुए हो स्रयमा सेवा में नहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई हो—

## हिप्पणी—

- (1) ऐसे वर्मचारी जिनके पर ग्रध्यापको के पदा से ग्रस्तर्वदेश किए जा सकते हैं उनके विवर-लोग ग्रष्यों वो भी इस योजना के ग्रस्तर्येत सहायता का पात्र ममका जाना वाहिए बततें उन्होंने 10 वर्ष वी प्रविध्व के सम्माधन के इस्त वे कार्य विश्व हो तथा पात्रता ग्रस्त ग्रदे प्रदेश करते हों। तथापि परि वोई व्यक्ति ग्रावेदन वत्र पत्र त्रेजने वी सारीक्ष पर ग्रध्यापक वे करा में वार्य पर रहा हो तो उसने विश्वता वष्णों को भी इस योजना से सहायता वे लिए पात्र समक्रत जावेया।
- (2) सेवायीन ब्रष्ट्यापनो ने विनलाग बच्चों नो तथा जन ब्रच्यापनो ने विकलांग बच्चो को जिनकी राजकीय सेवा मे रहते हुए मृत्यु हो जावे पहले प्रयता टी आंवेगी, भीर सेवानिनृत्त प्रच्यापको के विकलाग बच्चों के मामलो पर निधि उपचध्य होने पर उनके बाद विचार क्यि आदेशा।
  - 1 त्रमाव : शिविरा/मा/ई/22420/प्रस्ताव/वि/76-77 दिनाव 22-6-76
  - शिविरा/राशिकको/31547/76 दिनांक 11-1-78

3.

#### प्राप्तता---

छात्रवृत्ति के सिए उन अध्यापकों के बच्चों को पात्र समक्ता जावेगा जो निम्नलिखित गर्ते पूरी करते हो:

ग्रह्मापक के परिवार की सभी ओतों से होने वाली ग्राय 8000/- प्रतिवर्ष से ग्रधिक (æ)

न हो । (ख) जिन्हे ग्रन्य किसी स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त न हो ।

## स्वीकत की जाने वाली छात्रवत्ति की राशि-

छात्रदक्ति निम्न प्रकार स्वीकृत की जावेगी-

(ক) क्रशा 3 से 8 तक

(জ) কলা 9, 10 ব 11

स्तातक शिक्षा पोलीटेकनिक एव वी एस टी सी हेत (ग)

(घ) स्नातकोत्तर

(æ) ध्यादसायिक स्नातक शिक्षा हेत

(च) तक्नीकी स्नातक शिक्षा हेत्

(छ) तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा हेत

750/- ,, 1000/-..

1200/~

100/- प्रति सत्र

150/-

500/-

750/- ..

स्वीकृत छात्रयुत्ति तय तक जारी रहेगी जब तक कि छात्र अपना अध्ययन पूरा न करले किन्तु यदि छात्र का बाचरण सस्या प्रधान के मतानुसार ठीक न हो तो यह छात्रवरित बन्द कर दी जावेगी। यदि छात्र किसी कक्षा मे अनुत्तीएँ हो जाता है तो पून. कक्षा मे अध्ययन हेत् छात्रवत्ति स्वीकार मही की जावेगी।

#### छात्रवत्ति की ग्रन्थ शर्ते-4.

छात्रवृत्ति तब स्क्षीनार की जावेगी जबकि छात्र किसी कक्षा मे प्रदेश करने का प्रमाण-पत्र द्यात्रवृत्ति के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तत करेगा।

(2) विकलाग छात्रों में देवल वे छात्र सम्मिलित होगे जो गू ये, बहरे प्रयदा प्रत्ये हो या जिनके सरीर का नोई प्रमुख बन कार्य नरने में असमये हो । इसका प्रमारा-पत्र प्रोफेसर स्तर का डाक्टर देगा।

(3) देवल वे छात्र ही छात्रवृत्ति के पात समक्षे जावेगे जो नियमित रूप से राजस्थान की क्सी सस्था में भर्ती होकर ग्रध्ययन करेंगे।

(4) छात्रवृत्ति प्रथम बार एक सत्र के लिए स्वीकार की जावेगी तथा प्रत्येक सत्र के लिए ही नदीनीवरण किया वावेगा।

#### छात्रवृत्ति हेत् प्रार्थमा-पत्र प्रस्तृत करने का तरीका---5.

छात्रवृत्ति के सभी प्रार्थना-पत्र सचिव, कोपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जिलक कन्याए। प्रतिष्ठान एव निदेशक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बोक्तानेर के नाम प्रस्तुत किए जावेंगे । ये प्रायना-पत्र ग्राम्यापको/छात्रो द्वारा सीधे निदेशालय को नहीं सेजे जावेंसे बल्कि उन सस्याग्रो के प्रधान द्वारा 🖡 प्रति वर्ष 31 प्रगस्त तक भेजे आवेंगे जिनमे मध्यापक कार्यरत हो ।

उन सभी फ्रघ्यापको के बच्चो के मामले में जिनकी मृत्यु सेवा पे रहते हुए हो गई हो, ये प्रार्थना-पत्र प्रति वर्ष 31 ग्रगस्त तक सम्बन्धिन जिला शिक्षा श्रविकारी के द्वारा प्रस्तुत किये जावेंगे जिस जिले में कि श्रम्यापक मृत्यू से पूर्व कार्यरत या ।

प्रार्थना पत्र निर्धारित पार्म पर ही प्रस्तृत क्ये आवेगे !

छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना-पत्रों पर विचार एवं निर्लय—

छात्रवृति हतु ऐसे सभी प्रार्थना-पत्रो पर राष्ट्रीय शिक्षक कल्याए प्रतिष्ठान की राज्य कार्य-कारिस्सी समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षक कल्यास प्रतिष्ठान के सचिव, कोपाध्यक्ष भी हैं, विचार कर निस्सेय तिया जावेगा । सचिव, कोपाष्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि राज्य कार्यकारिएी समिति की ग्रगली बैठक में करवाई जावेगी । राज्य कार्यकारिसी समिति का निर्णय धन्तिम होगा।

7. छात्रवति का भगतान-

(ग) धनुदान प्राप्त संस्था

छात्रवृत्ति का भुगतान कार्यरत सध्यापको के बच्चो के मामलो मे उस सस्था के प्रधान के डारा किया जावेगा जिसमे ग्रन्थापक कार्यरत हो तथा मृत ग्रन्थापको के बच्चो के मामलों मे उन संस्था प्रधानों के द्वारा किया जावेगा जिसमे छात्र बध्ययनरत हो । संस्था प्रधान छात्रवृत्ति का मृगतान

| करने  | से पूर्व ।    | पहदेखेगा कि छात्र इस छात्रवृक्ति का   | निवयानुसार पात्र है तथा इस बात का प्रमाण-                                     |
|-------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| দল ভা | । त्रवसि      | की रसीद के साथ रसीद को प्रमालित       | कर भेत्रेगा। 18 वर्षसे कम उन्न के छात्रों को                                  |
|       |               |                                       | त हो) सववा समिभावक को दी जावेगी जिसके                                         |
|       |               | तिया माधित हो।                        |                                                                               |
|       | .4 41         | छात्रवृत्ति का                        | प्राचेश-पत्र                                                                  |
| 1.    | সাৰ্থী ৷      | (ग्राधित विकलांग छात्र) का पूरा नाम   |                                                                               |
|       | व पता         | (बडे प्रक्षरों में)                   |                                                                               |
| 2.    | प्रार्थी :    | की जन्म तिथि व द्याय                  | 4940 4552 2570 4668 4664 4664 470 4664 470 470 470 470 470 470 470 470 470 47 |
| 3.    | (ফ)           | वर्तमान में किस संस्था/शाला की        |                                                                               |
|       |               | कीनसी कक्षा मे प्रार्थी सध्ययन कर     |                                                                               |
|       |               | रहा है तथा सम्ययन का पूर्ण            |                                                                               |
|       |               | विवरण                                 | 4244 4244 4244 6444 6444 6444 6444 6444                                       |
|       | (村)           | सस्या/शाला मे प्रवेश की तिथि (प्रवेश  |                                                                               |
|       |               | का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)           |                                                                               |
| 4.    | <b>भ</b> ण्या | पक का नाम जिससे प्रार्थी सम्बन्धित है | ***************************************                                       |
| 5.    | সার্ঘী        | का विकलाग होने का विवरण               |                                                                               |
|       |               | कौन सा सग कार्य करने में असमर्थ ੈ     |                                                                               |
|       |               | पूर्ण विवर्ण दें                      |                                                                               |
|       | (ন্ব)         | कारए/जन्म से धर्मना किसी              |                                                                               |
|       |               | वीमारी दुर्घटना से                    |                                                                               |
|       |               | (छात्र के विकलांग होने की प्रोफेसर के |                                                                               |
|       |               | पद के डायटर का प्रमाश-पत्र            |                                                                               |
|       |               | सलग्न करें)                           | Sour \$440 aven and \$440 apply 2000 5000 5410 5224 5431 2444 5000 2446       |
| 6.    | घध्य          | ापक किस स्थान/शाला में कार्यरत है     |                                                                               |
|       | ( व.)         | राजकीय संस्था                         |                                                                               |
|       | (स)           | पंचायत समिति की संस्था                | ,                                                                             |

राजस्थान शिक्षा निवम सहिता

पिरिशिष्ट 7

प्राथना पत्र प्रस्तत किया है यदि कही से किसी प्रकार की सहायता मिलती है तो उनका पूरा विवरसा

148]

n

l 1

12

ऋ स

14

13

ग्रध्यापक के सेवा प्रारम्भ वरने की तिथि

यदि प्रध्यापक सेवा म नहीं हो तो सवा सम्माप्ति की तिथि ग्रध्यापक पर ग्राधित कटम्ब के सदस्यो

के सबध में (प्रार्थी सहित) निम्नलिखित विवरण दिया जाय ਜਾਸ मायु

मासिक प्राय प्रार्थी (ग्राधित विकलाग छात्र) को ग्राधिक महायता दिववाने का क्या प्रयाजन है ? (ल) प्रार्थी के यत वप के परीक्षा परिगाम

क्या काय करते हैं

सबघ

का प्रमास पत्र सलक्त करें (ग) प्रार्थी के गत वय की छात्रवृत्ति (यदि दी गई है) का उल्लेख

प्रमास पत्र (प्रार्थी एव स्रक्षिभावक दारा देव)

मैं प्रमाशित करता हू कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के प्रवृक्षार ऊपर दिए गए विवरण सही हैं। मैं समभता हू कि इतम से किसी के अपया सिद्ध होने पर मरे विरुद्ध यह नायबाही की जा सन्त्री जो राष्टीय अध्यापन नत्यास प्रतिष्ठान इस सबय म करना दिनत समभे ।

प्राथना पत्र प्रतिया 1

राष्ट्रीय शिक्षक कल्यामा प्रतिब्ठान से श्रमावष्ट्रस्त श्रध्यापको के विकासंग वच्चों के लिये छात्र दित की याजना वर्ष 1978 से लागू की गई थी। इस योजना का प्रकाशन शिविरा पनिका के माच 78 के ग्रंक म पृष्ठ 429 वर किया जा चुका है। इसके ग्रनुसार प्राथना पत्र श्रध्यापको/छात्रों द्वारा सीप प्रापुक्त कार्यात्य वान अजकर सस्याधो के प्रधान द्वारा एवं जिन बच्यापको की सेवा म रहत शिविरा/राशिक का/31581/82 निनाक 18 6-82 I

ूप मृत्यु हो चुकी है उनके बच्चो के मामनी में प्रार्थना न्यत सर्वायत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिस जिले में प्रध्यापन मृत्यु से पूर्व वार्यरत या, 31 अनस्त तक आयुक्त कार्यानय में सबिव, कार्याच्य से एट्या प्रार्थित हिस राजस्थान, बीकारेत के नाम से निर्धारत प्राप्त में प्राप्त ही आता वाहिए । इस वर्ष भी ऐसे प्रार्थना-प्तम तक बताए यह तत्तिके पर 31 अपस्त के प्राप्त हो जाना वाहिए । इस वर्ष भी ऐसे प्रार्थना-प्तम तक बताए यह तत्तिके पर 31 अपस्त 82 तक अध्यापित किये जाते हैं। जिन सामनरे म छात्र नृति दो जा कुरी है सौर प्रध्ययन इस वर्ष भी जारी है वे इस वर्ष भी छात्र नृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पुनः प्रश्नत कर सकते हैं।

- (या) ग्राथितो को हितकारी निधि से छात्रवृत्तिया 1 योजना : नियमावली
- यह नियम 'राजन्यान जिल्ला विभाग (प्राथिक एव माध्यिमक जिला) हिनरारी नििष छात्रवृत्ति नियम 'रुहलाए व और एक जुनाई 1983 मे प्रभावी होते ।
- प्र) यह छात्रवृत्ति हिनवारी निधि वी कृत राक्षि ओ स्वाई जमा साते मे (फिवनड डिपोजिट एक्।उक्ट) स्टेट वैक ख्राफ बीवानेर एक्ड वयपुर म जमा है, पर उपलब्ध वाधिक क्याज की राक्षि से ही दी जावेगी।
  - (व) मिक्षा विभाग हितवारी निधि छात्रवृत्ति की राशि का स्टेट बैन छाफ बीवानेर एउ जबपुर से एक पृथक् वाता "हितकारी निधि छात्रवृत्ति योजना" के नाम से लोला जावेगा और उसमे प्रति वर्ष स्थाई जमा खाले पर प्राप्त क्याज राहि जमा क्षेत्रानी रहेती।
- हितकारी निधि छ। त्रवृत्ति योजना ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए निम्मलिखित पात्र होने '

राजस्वान निक्षा विभाग (शाविमक एव माध्यिमक विक्षा) हितवारी निधि के सदस्यो पर पूर्णे रूप साधित एव निमित रूप के काष्यवनरत युव, पुत्री, पति, परनी, मविवाहिन भाई, बहन, विभवा पुत्री (सि सदस्य पर पूर्णे च्या के शाक्रित है) ह्याप्यवृत्ति के पात्र होये। यह छात्रवृत्ति जनी को स्थोक्तार नी जाएगी, जिनका पूरा संवदान जना होगा।

- हिनकारी निधि स्वाई जमा खाँत पर प्रति वर्ष ब्याज की राशि का व्ययोग केवल शिक्षा विभाग के कर्मचारी/मदस्थी पर श्राश्रितो की छात्रवृक्ति देने के लिए ही किया जावेगा ।
- 5. छाष्ठपुति वेशल उच्च स्तरीय शिक्षा एव व्यायमायिक/त्वकीकी प्रशिक्षण ने लिए ही वी वायेवी। वे अपाक्षण की विष्ण ही त्यायेवी। वे अपाक्षण की निर्माण का वरीका उनी में के अपाक्षण की वाद उच्च स्तरीय श्रीका व्यायक्षण व्यायक्षण व्यायक्षण व्यायक्षण व्यायक्षण विष्ण   - छात्रवृत्ति केवल एक गीक्षक मत्र में दम माह के लिए देम होगी।
- द्वाप्रवृत्ति प्राप्त क्यने के पात्र केवल वे ही छात्र/छात्रा होये जो प्रथर धुदि हो छोर जिन्होंन न्यूनतम 60 प्रतिकृत खब प्राप्त किए हो तथा जिन्ह किसी भी सद से छात्रवृत्ति प्रथम ऋण छाप्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो ।
- छात्रवृत्ति प्रदान वरने वा सुख्य प्राचार "मेरिट पम नीड" (योष्यता एव प्रावश्यकता) होगा घतः वे छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति लेने वे हवदार होगे जिनवे घनित्रावक की प्राच मभी छोडो से 20,000/- वार्षिक से प्राचिव न हो।

शिविरा/हिनि/28421/83 दिनाक 14-6-83

- छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के उत्तरान्त यदि छात्र के प्रतिभावक की मृत्यु हो जाती है तो छात्रवृत्ति निरत्तर रहेगी जब तक कि वह ग्रपनी उच्च शिक्षा मफनता पूर्वक नियमित छात्र के रूप मे पूरी न कर लें।
- श्रीही छात्रवृत्ति प्राप्त कर्ता वरीका उत्तीशं कर लेता है और सस्वा प्रधान का चारि-त्रिक प्रमाश-पत्र प्रस्तुत करता है तो वह पात्रता के अनुमार पुनः वरीवता के बाधार पर छात्रवृत्ति पाने वा हकदार होगा।
  - 12. छात्रवृत्ति राशि नियमानुसार रहेगी ---
  - छात्रदृत्ति—माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैक्षांत्रिक योग्यता उपरास्त गैक्षिक योग्यता वृद्धि के लिए रागि 100/- (अधिकतम) प्रतिमाह देश साह के लिए ।
    - মান্দ্রমিন/রভল মান্দ্রমিক আইলার 
      ক उपरान्त আবলারিক/বহনীলী प्रशिक्षण के 
      लिए राशि 150/- (अधिकतम) प्रति माह दस माह के लिए ।
- 13. चूकि, छात्रवृत्ति नेवल स्वाई कमा राखि पर प्राप्त वाधिक व्याज राखि मे से ही दी जावेगी धतः त्रम सस्वा 9 मे उस्लिखित प्रविक्तम छात्रवृत्ति की सीमा को उपलब्ध राखि के प्रतु-पात में पटाया/बढामा जा समेगा । परन्तु यह राखि कम्मा क्यमें 50/- एव 75/- माहनार से कमा मही होगी।
- 14. मैक्षित एव व्यावसाधिव/तवनीकी उक्व जिल्ला के निए छात्रवृत्ति की न्यूनतम सक्या निर्धारित करने का आधार प्रति वर्ष 30 जून की उपस्कर स्थाज की राश्चि होगी और इस राश्चिकी कृषिट में रहते हुए बीनो ही प्रकार की छात्रवृत्तियों की सक्या एक छात्रवृत्ति की राश्चिका निर्धारण क्या जाविता।
  - 15. छाप्रवृत्ति का नवीनीकरण :

प्रतिवर्षं छात्रवृत्ति का नवीनीकरण् हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ उत्तीस्ं परीक्षा की धकतालिका भीर चरित्र प्रमाण-पन सलग्न करना होगा।

- 16. छात्रब्नि स्वीकृत करने के विष् प्राप्त प्रार्थना-पत्री से वरीयता सूची तींसक एवं व्यावसायिक/तक्ष्मीकी प्रध्ययन के लिए पृथक् पृथक् तैयार की आवेगी ब्रीर इसके ब्रनुसार वरीयता प्रम से छात्रवृत्ति की स्थीकृति/नवीनीकरण किया वावेगा।
- 17. छानवृत्ति वे लिए झाबेदन-पत्र झिलिरा पिनका में माह मई त्रून में विज्ञानित देवर सामितित विए ज्यायें। छात्रवृत्ति प्राप्त करन के लिए इच्छुक सदस्य प्रपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपप्त पत्त सद्या प्रधान के माध्यम से उन पर झाथित छात्र/छात्रा वे निर्धापित प्रवेश लेने की तिथि से एक माह वी अविध में अववा 31 बददूबर तक जो भी पहले हो वर देंगे ताकि प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक स्वावपृत्तिका स्थीवत की जा सके 1
- 18. हात्रवृत्ति की स्वीकृति एव नवीतीकरण प्रध्यक्ष द्वारा की जावेगी । प्राप्त ग्रावेदन-पत्रो की जाव एव ग्रनुशंसा निम्न समिति द्वारा की जाएको
  - सचिव हितकारी निधि (ग्रध्यक्ष)
  - काषाध्यक्ष हितनारी निधि (सचिव)

- दो प्रतिनिधि हिनकारी निधि मिसित द्वारा मनोमीत (सदस्य)
- एक सदस्य ध्रम्यस द्वारा मनोनीत (सदस्य)
   तक सिमिति ही प्रति वर्षे छात्रवृत्ति की मध्या एव राजि का निर्धारस भी करेगी।
   छात्रवित से प्रावेदन सलस्य प्रवय से प्रस्तुत विया वावेगा।

#### घावेदन-पत्र का ब्राह्य

राजस्यान शिक्षा विभाग, प्राथमिन एव साध्यमिक (शिक्षा) हितकारी निधि से छ।प्रयुक्ति प्रश्य करने/नवीनोकरण कराते हेतु प्रार्थनापत्र ।

- 1. कर्मवारी का नाम
- 2. चर्तमान पद, बेननमान, बेतन तथा अन्ते
- 3 वार्यरत स्थान
- 4. हितनारी निधि खाता सरवा
- 5. ग्रगदान किन वर्ष तक जमा है
- ममस्त स्रोतो से वाधिक स्राय का विवर्ण प्रमाण-पत्र महित
- नोट:-- ग्राय का प्रभाश-पत्र गोटरी पब्लिक/प्रथम घेली दण्डनाथक द्वारा ही भाग्य होगा । बेतन से श्राय के लिए केवल ब्राहरस स्थिकारी द्वारा प्रमास-पत्र मान्य होगा ।
- 7. छाप्रवृत्ति चाहने ने कारस
  - (1) मंशिक योग्यता हेतु
  - (2) ध्यावमायिक
  - (3) सबनीकी प्रशिक्षण हेत्
- छात्रवृत्ति विश्व माध्रित के लिए चाही या रही है उसका पूरा विवरण निमन प्रारूप मे वॅ-(1) नाम, (2) सदस्य में सम्बन्ध (3) मायु (4) विवाहित/मिववाहिन/विषया (5) प्रत्ययन वा विवरण
  - (ग्र) सस्था वा नाम जहा नियमित ग्रध्ययन वर रहा है।
  - (य) परीक्षा जो उत्तीर्ण की है प्राप्तान प्रतिसत (सनतर्शनकर की प्रतिनिधि सनाम करें।
    - (न) मस्या प्रधान का प्रमाण-पत्र
- 9. वमा वीई धन्य छात्रपृति/ऋण स्वीवृति किसी धन्य स्तीत से प्राप्त पर गहा है/या । यदि हां तो पूर्ण विवरण दें—
  - (1) छात्रवृत्ति भी राशि
  - (2) छात्रवृत्ति का स्रोड
  - (3) स्वीवृति मादेश त्रमान व दिनांक
- वर्षचारी का प्रमान-पत्र—
  - (1) मैं पूर्ण ज्ञान व विश्वाम ने साथ प्रमालित करना हूं कि उपरोक्त विवरण मही है यह कोई विवरण धनाय पास जावे तो मेरे विरुद्ध नियमानुमार अनुमान-नासक कार्यबाही की जा सकती है।

- (2) जिस ग्राजित व निए ग्रध्ययन छात्रवृत्ति का प्राथना पत्र प्रस्तृत किया है उसक बास्त मैंने ग्र य किसी साल से कोई छात्रवृत्ति ऋस प्राप्त नहीं निया है ग्रीर न भविष्य म ही प्राप्त करू गा।
- (3) हित्रवारी निधि के अधीन छात्रवृत्ति स्वीकृत हान पर यदि वाई म य छात्रवृत्ति प्राप्त हुई तो मैं स्वय को स्वीकृत राजि का वापिस जीटाने के लिए प्रतिबद्ध करता है।
- (4) मभ शिक्षा विभागीय हितवारी निधि द्यायवत्ति समिनि का निशाय स्वीकाय होगाः ।

स्थान टिनाव'

52]

हरताक्षर कमचारी मय पद एव सस्था

सलान पत्री का विश्वराग

कार्यालय प्रधान द्वारा दिया जाने बाना प्रमाश दन्न

यह प्रमाशित किया जाता है कि प्रार्थी मरे घथीन पद पर शयरत है। इनके द्वारा दिया गया विवरण सही है । इनकी वतन ग्रासला " म मूल वेतन रचया" स्य भन्त रुपया " " क्ल रुपया" मासिक है।

स्थान दिना क कार्योगय बध्यक्ष क हस्ताक्षर

शिश्रस सस्या बहा छात्र छाता बच्चवनरत है का प्रमास यत्र

प्रमाशित किया जाता है कि छात्र/छात्रा पुत्र/पुत्री श्री मे दिनाक स प्रध्ययनरत है १ इनका आधरण एव व्यवहार स'तोप-में सम जनक है। इस सस्था द्वारा छात्र/छात्रा को छानवृत्ति ऋए स्वीकृत नहीं की यह है। विदरश निम्न धकार है-

राशि

श्राव धि प्रकार

> संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मोहर सहित

(कार्यालय द्वारा की जाने वाली कायवाही)

- प्रार्थना पर प्राप्ति का क्षमाक f दिनाक
- 2 समिति की अनुशसा छात्रवृत्ति/नवीनीकरसा हेत ।

3 स्वीकृति/ग्रह्बीकृति धादेश हैस्ताक्षर समिति व ग्रध्यक्ष हैस्ताक्षर ग्रध्यक्ष

छात्रवृत्ति नमाक दिनाव" धात्रवृत्ति का भुगतान ड्राफ्ट नमाक

हारा स्वीकृत की गई। **टिना**क द्वारा विधा गया ।

हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

(5) जनजाति क्षेत्र मे विज्ञान छात्रवृति¹ :

मुक्ते यह तिलने का निर्देश हुमा है कि राज्यपाल महोदय ने जनवाति उत्योजना क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता के ग्रन्तमंत विज्ञान विषय सेने वाले जनजाति के छात्र/छात्राम्रो को वर्ष 1981-82 मे छात्रवृत्ति देने सम्बन्धी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कन्दी है

छात्रवृत्ति निम्न शर्तों के ग्राधार पर देव होगी --

- (1) जनजाति क्षेत्र मे विज्ञान विषय में जनजाति वे छात्र/टानाम्मे को प्रवेश क्षेत्र व प्रोक्षा-हित करने के लिए छान्वृति भारम्म की जा रही है। प्रथम रूप से यह 9वी कथा मे
  - प्रवेश सेने वाले ऐसे छात्र हात्राचा को दी अधिमी।

    (2) विज्ञान विषय से तात्यपं मौतिन विज्ञान रसायन विज्ञान के साय-साथ परिहार प्रयवा जीव विज्ञान से है। कृषि विज्ञान भी विज्ञान विषयों के सन्तर्थत गिना आयेगा।
- (3) यह छात्रवृत्ति जनजाति क्षेत्र में विज्ञान में प्रध्ययनस्त जनजाति क छात्र/छात्राभी को विछाने क्षांत्र क्षांत्र होते हैं के छाधार पर ही जावेगी। परन्तु जिन्हें 9वी कक्षा में दी जावेगी। उन्हें छागे उत्तीर्ष्, होते रहने पर प्रायेक कछा में 11वी कक्षा तक मिलेगी। 10 जमा 2 मोजना के लागू होने पर जमा 2 के दोनों वर्षों तक दी जावेगी।
  - (4) प्रत्येक पचायत स्रोभित के क्षेत्र में कुल प्राप्ताकों की वरीयता के भाषार पर जनजाति स्वात्र/स्वात्रामों का चयन क्षिया जावेगा। इसके लिए क्सि प्रकार की कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होगी। नक्षेत्र स्वात्रवृत्ति की सक्या प्रवास्त समिति बार निर्धारित की जावेगी। स्वात्रवृत्ति की सर्था उपलब्ध्य बजट के प्राधार पर प्रतिवर्ध निर्धारित की प्रावेगी यदि नई सक्या निर्धारित न हो तब तक पूर्व निर्धारित सक्या के प्राधार पर चयन क्या जाता रहेगा।
  - (5) यह छात्रवृत्ति छात्र/छात्राधी को 9वी कक्षा में 40/- रुपये 10वी कक्षा में 50/- रुपये 11वी कक्षा में 60/- रुपये प्रतिमाह रस माह के लिए देय होगी।
  - (6) प्रपमे जिले मे इस छात्रवृति की नई स्वीकृति के नदीनीकरए। जिला शिक्षा प्रिम्बारी (छात्र मस्या) करेंके । छात्र मस्याधी के प्रार्थना-पत्र भी जिला शिक्षा प्रिम्बारी (छात्र) को भेजे जाविंगे
  - (7) इस छात्रवृत्ति वे स्वीकार होने पर उस छात्र/छात्रा वी सन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी।
  - (8) जिस छात्र/छात्रा के समिभावक सायकर दाता हैं, उन्हें यह छात्रवृत्ति देव नहीं होगी।
  - (9) नई छापवृत्ति को स्वीकृति कोर नवीनीवरल वा वार्य 31 प्रयस्त सक्ष पूरा हो जावेगा य छापवृत्ति का स्वतान मासिक विया जावेगा।
  - (10) जब किसी छात्र को 9बी, 10 वी अथवा अन्य कथा में छात्रवृत्ति स्वीकृत करेदी जाती है दे यह किसी भी कछा में असफल हो जाता है तो छात्रवृत्ति समाप्त करेदी जातेगी। जस छात्र द्वारा यह क्ला प्रवित्ते वर्ष पास करने की अध्यक्ष्मा में भी छात्रवृत्ति सही दी जा सकेशी।

<sup>.</sup> जनवाति रोत्रीय विकास विभाग, राजस्वान सरकार का बादेश कमाक एए-4(14)(14) टी ह रो/79-80 दिनांक 22-12-81

12

3.

## स्रेत प्रतिभा सम्यन्न छात्र-छात्राग्रों को छात्रवृत्तियां¹

शिक्षा विभाग द्वारा भैक्षित सत्र 1982-83 से राज्य के निम्मानित विद्यालयों में उनके मामने स्रकित नियों में विद्याचियों को सेल-विशेष विशेषक्ष प्रशिक्षण्य प्रदान कराने की दृष्टि में सन पर्यन्त प्रशिक्षण्य नेपद्र योजना के अन्तर्वत 1 42 लाख रुपये की मेन छात्रवृत्ति की राश्चि रा प्रावधान राज्य मानवार ने विद्या है:—

| छात्र | वर्गे नाम विद्यालय                    | सेल का नाम         | निर्घारित महया |
|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1,    | राजकीय उमाबि नोहर (गंगा नगर)          | पूटवाल             | 15             |
| 2.    | राजकीय उमावि ग्रामीन्द (भोलवाडा)      | वालीबाल            | 12             |
| 3     | राजकीय एम के. उसा वि., सीकर           | वास्वेटवाल         | 10             |
| 4.    | राजकीय उ.मा वि. मध्दुलपुर (चूरू)      | एथेनेटिक्स         | 14             |
| 5.    | राजकीय उभावि, नायद्वारा (उदयपुर)      | <del>द</del> ुस्ती | 10             |
| 6.    | राजनीय उ.मा वि., भीममण्डी, बोटा       | हाकी               | 15             |
| গুান  | ावर्गः                                |                    |                |
| 1.    | राजनीय महारानी बानि उमावि बनी पार्क   |                    |                |
|       | जयपुर                                 | वालीवाल            | 12             |
| 2.    | राजकीय महारानी वालिका उमा वि, बीकानेर | वास्केटवास         | 10             |

उपर्युक्त केन्द्रों पर चित्रव विद्याचियों ने लिए उनके सब्ययन विषयों में शिक्षण नी ध्यवस्था भी रहेगी माथ ही प्रत्य बाहरी स्वानों में सावर इन केन्द्रों में प्रवेश लेने वाले दिखार्थियों ने लिए नि शुन्त छात्रावास की मुविधा भी रहेगी, इसने स्रतिरिक्त उन्हें सब्ययन से सहयोग एवं सन्य स्वय नी दृष्टि से निस्तोक्त छात्रवृत्तिया प्रतिमाह दी जावेगी —

राजनीय बालिना उमा वि, राजमहल, बोधपुर जिम्नास्टिन

- जो विद्यार्थी नेन्द्र पर शिक्षी ग्रम्थ स्थान से ग्राकर सस्था प्रधान द्वारा निर्धारित द्यात्रावास में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे-200/- प्रति विद्यार्थी प्रति साह ।
- (2) जो स्थानीय विद्यार्थी विद्यालयो राष्ट्रीय सेतलूद प्रतियोगिता के मस्थामी रहे हो प्रीर केन्द्र पर प्रथमन एव प्रविक्षास्परत रहे हों- 100/- स्पर्य प्रति विद्यार्थो प्रति माह।
  - (3) जो स्थानीय निवाधों केन्द्र पर चिंवत हो एव अध्ययन प्रशिक्षणस्त हो 50/- २पये प्रति विद्यावी प्रति माह ।

सुधीत सेलो के रिचित्रील विद्यार्थी दिलांच 14-7-1982 (बुजवार) को प्रात: 9 सर्वे मदियन तेल के उपर्मुक्त प्रशिवास देन्द्र पर चयन हेनु अपने सेलनूद सबधी प्रमास पत्र के क्या साध्यक रूप से पहुच जानें। विलादियों ने चयन वा आधार खेलनूद क्षेत्र से उनके द्वारा सेल निर्मेश में प्रशिवत की गई उपराधियों ने प्रमास-पत्र, आरोरिक दामता परीक्षस एवं खेल किशेष कंतवनीरी ज्ञान ना परीक्षस हो होना।

इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित तिथि एव समय पर सर्वाधत क्षेत्र प्रक्रिशत केन्द्र विद्यालय में उपस्थित होकर चयन हेतु ट्रायल में भाव ले सनते हैं। इस सवय में कोई पत्र-ध्यवहार क्रना सभव नहीं रहना।

<sup>1.</sup> शिविरा पत्रिका-जुलाई 1982 पृ. 38

## (6) ग्रन्य निर्देश

(1) स्वायो निर्देश — धापका ध्यान उक्त निषय की ब्रोर भ्राविषत कर सेख है कि प्रतिवर्ष ध्याप्रधाराधों की विभिन्न प्रकार की ध्यान्यृति योजनाधों के सन्तर्यन छात्रवृत्तिया स्वीकार की जाती हैं। निदेशालय से गत वर्ष समय पर छान्यृत्ति स्वीकृतिया स्वीकार कर मुगतान की शासना प्रतिवरन यापने बाहा गया। नुछ प्रधिकारियो हारा इसकी पासना को गई एव बुछ प्रधिकारियो हारा पुराने वर्र के मुताबिक विनम्ब से स्वीकृतिया वारी नी एव कुछ यथों में छाना को 78-79 की राशि का मुगतान प्रप्रेत 79 तक किया गया। नुछ प्रकरण निदेशालय को निरस्तर प्राप्त हो रहें हैं कि उनको छात्रवृत्ति की राशि सभी तक नहीं पित्री हैं। यह स्थिति छात्रवृत्ति की राशि सभी तक नहीं पित्री हैं। यह स्थिति छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य को पूरा नहीं वरती है एव इस वार्व में विधिवना दुनाय पूर्ण हैं। पूर्त वर्ष 74-75 में जो छात्रवृत्ति की राशि पद्धि के साथ पित्रेत निर्वा गया था उनका उद्देश्य यह था कि छात्रवृत्ति की राशि पद्धि के साथ पित्रेत विधा गया था उनका उद्देश्य यह था कि छात्रवृत्ति की राशि पद्धि के साथ पित्रेत विधा स्वा वा उनका उद्देश्य यह था कि छात्रवृत्ति की राशि पद्धि के साथ पित्रेत नि विधा पुरी कर के ने हे बाद। जिन प्रधिकारियो हारा वर्ष 78-79 से इस कार्य में ध्यित्तता वरती यई है उनकी जानकारी प्रक्ति है। यदि इस वर्ष 79-80 से इस नार्य में उनक स्तर म सुधार नही पाया पारा तो महत्वपूर्ण नार्यो का सम्पन्न करने में किपितता मानी आवेगी। जिसका ध्यायर स्वीकृतिया जारी करने का प्रमाण करने से विधित्तता ने मुत्रतान नी सुवना प्रप्रक कर निर्वेशास्त्र को प्रपुत्तना भेजन का प्रमाण-वन्न होगा। प्रत: स्वीकृति अधिकारियो का इस निर्देश की वानकारी लेकर कार्य माला वन्ति सहायक के मुपुर्य कर एव सम्य-मय्य पर इस कार्य की वानकारी लेकर कार्य मित्रवि प्रवित्त स्वा कार्य ही ही स्वय-मय्य पर इस कार्य की वानकारी लेकर कार्य मित्रवा प्राप्तम कर वें

मुख्य मुख्य क्षिन्दु पुत्र, ध्यान म लाये जा रहे है जिस पर यथा समय कार्यं निर्देशामुसार समय पर करने का इपया श्रम करें .—-

- (2) माह मार्चव अप्रेल की श्रेप 2 माह की छात्रशृति स्वीकार की गई है उसी मद से बगामा 2 माह की छात्रशृतिया प्रति वर्ष स्वीकार की जावे। समाब कल्याए। विभाग की पूर्व मैद्रिक छात्रशृति की जो स्वीकृतिया 10 जून तक जारी कराई जाव । जिन झालाशा की राशि प्रापंक स्वर पर प्रापंक के तथा की है वह अग्र समय पर प्रापंक कर ऐसी ध्ववस्था करें कि 7 जुलाई तक प्रत्येक छात्र को उसकी त्रेप 2 माह की छात्रशृति का मुख्यान निश्चित कर से कर दिया लावे। विकट का मुख्यान निश्चित कर से कर दिया लावे। विकट का माम पत्र समाब कर्याए। विभाग के धलावा की छात्रवृत्तियों का निर्धारित प्रयत्र क एव घ मे 15 सितस्वर तक 2 माह का अध्यय स्तत चालू वर्ष क 8 माह की पूरे 10 माह की मान सही मध्ये भेजी आवे।

फमाक शिविशा/मा/ई/22466/(39) स्थायी/78 दिनाक 25-5-79

- (3) प्रमुत्वित जाति/जनजाति प्रत्य पिछ्डी जाति (बार्डर एरिया) पुननकड जाति प्रादि के छात-छात्राधी को कक्षा 6 से IX तन के यया सम्भव प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति दी जाती है. इन जातियों के पात्र प्रत्येक छात्र का फार्म प्राप्त कर लिया जावे एव कुल वजट माग समाज करवारा विभाग जयपुर को उनके चाहे प्रत्युतार समय पर भेजी जावे। मेरा मत है कि यह यूजना प्रतिस एग से 30 सितस्वर तक भेजी जा समजी है । सर्वाधिक छात्रवृत्तिया इस योजना के प्रत्यांत ही है प्रतः समाज करवारा विभाग के निर्वानुसार दिनाक 28-3-77 के केलेण्डर के प्रतुसार कार्यक्ष करें।
  - (4) प्रावेदन पत्र छात्र प्रपत्ने कक्षा प्रध्वापक को 31 जुलाई सक प्रावेदन कर दें, नक्षा प्रध्यापक यदि कार्य में सक्षम क्षरिकारी का प्रमाशु पत्र, प्रक-तासिक्या प्रादि की हमी की पूर्ति करके 15 प्रमास्त तक प्रत्येक पात्र छात्र को छात्र में अब दिये जार्य, स्वीकृति प्रिपिकारी के कार्यालय में 31 प्रमास्त तक प्रत्येक पात्र छात्र का प्रावेदनपत्र प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसे प्राप्त होने वाले कार्मी पर सर्वप्रथम लच्च हस्तालर तिबि देकर किए जार्ने तािक प्रनित्त तिबि के बाद प्राप्त कार्मी की ज्ञाब हो सके। 31 प्रमुख तक प्राप्त कार्मी की जाब कर मद बार बजट मात्र 15 सितान्यर तक भेजें एक्ष धायटन प्राप्त करके 30 सितान्यर तक स्वीकृतिया हर हासत ने काशी कर रो जार्में।
  - (5) प्रामीए क्षेत्रो के प्रतिकाबान छान/छात्राधो को दी वाले वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति याजना क प्रस्तर्गत स्वीकृति निदेशालय से जारी की जारती है जिबके प्रस्ताव प्राप्त हरता है मेजे जारते है । वह खेद के माथ निक्कना पढ़ता है कि कई प्रधिकारी शाला से स्वाधित छात्र की सासाविक सूचना प्राप्त किये विना ही राशि प्रस्तावित वर प्रस्ताव नेजने हैं उनके लिए प्रावस्यक वार्षवाही की वा रही है । यह राष्ट्रीय स्तर की महस्वपूर्ण योजना है, इसके स्वाधी रिजस्टरो, प्रभित्तेकों की ममय-समय पर जाल करें । इस योजना के प्रस्तवंत पुनर्गवंतिम्य कर कर स्वयंत पुनर्गवंतिम्य के प्रस्ताव इस वर्ष से प्राप्त क्रियो ने उनले शाला के छात्रो की मुची नेजकर प्रस्ताव पुनर्गवंति प्रस्ताव हु स्वयं से प्राप्त क्रियो ने उनले शाला के छात्रो की मुची नेजकर प्रस्ताव पुनर्गवंति स्वयंत है प्रस्ताव हुत वर्ष ने प्राप्त क्रियो को । प्रत्येक छात्र प्रयान प्रस्ताव पुनर्गवंतिकरण व नृतन की दो प्रतियो मे भरे जितको एक प्रति आपने कार्यानिय को छात्र के ब शाला प्रधान द्वार प्रमाणित देव राशि के प्रस्त हो 131 जुलाई तक रीनीवल प्रस्ताव नाप्त कर निए जावें व 15 प्रयत्त तक निदेशालय को सर्म प्रमाण-पत्र के साथ भेत्रे जावें कि छात्र व शाना प्रधान की वास्तविक सूचना के प्रधार पर देश राशि जाव कर प्रक्ति की है एव कोई छात्र व बाना नही रहा है। नृतन प्रस्ताव 31 प्रमास तक रिनीवल प्रस्ताव वें प्रमुख्य नेज जावें कि छात्र व शाना प्रधान की वास्तविक सूचना के प्रभाव कि स्वस्त ते विवें साथ प्रपृत्त कर हो जारी प्रवेश के वासं मुस्तान की रसीवें निवेशालय को नेजने के लिए प्रस्ता ने विवें साथ प्रपृत्त कर हो जारी विवेश विवास ने ।

यह महत्वपूर्ण कार्य है एव प्रति वर्ष आपके द्वारा सम्पन्न किया जाता है। अपेक्षा की जाती है कि इस कार्य का निर्वेशानुसार सम्पन्न कर पासना मुक्ते भेजेंगे।

#### समयबद्ध कार्यक्रम .¹

प्राप्तना च्यान प्राप्तमिक पत्र की चीर बाक्यित कर तेख है कि खानवृत्ति से सम्बन्धित कार्य वर्ष 78-79 में दिलम्ब से सम्पादित किया गया। वर्ष 79-80 में प्राप्तमिक स्थाई निर्देश समय मारखी देकर सभी कार्य 30 मिताबर तक पूरा बरते का निर्देश दिया गया था, प्राप्तमिक पत्र की दे प्रतिया नेश्री यह थी जा एक धायके सहायक के पास रक्षी जाकर समय समय पर इस नार्य की खातकारी सेवर इस कार्य ने विशेष चित प्रदान कर सभी स्तरो के कार्य 30 सितम्बर तक कराये आते थे। वर्ष 79-80 में बायके सरी से स्वीकार के धारों के प्रार्थ नी प्रतिकृत विषयों

क्रशक गिविरा/पा/ई/22466 (39) स्थाई/78 दिनाक 15-5-80 ।

निदेशालय को भेजे गय बजट माग पत्र, निदेशक समाज कल्यारा विभाग, राजस्थान, जयपुर वो भेजी गई सुबनाए, ग्रन्तिम संशोधित बजट माग पत्र निदेशालय को भेजे गये ग्रामीएए प्रतिभावान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के नूतन पून, नवीनीकरण प्रस्ताव एव काला प्रधानो द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति की राशिका समय पर विवरसा नहीं वरना सभी स्तरों पर ग्रधिकाश ग्रधिकारियों के कार्य मे शियिलता पाई गयी है यह स्थिति वहीं निराक्षा जनक है। लगातार विगत दी वर्षों से इस नार्य मे शिथिलता बरतना त्रटिपूर्ण सचालन का खोतक है। वर्ष 80-81 से यह कार्य प्रासित स्थाई निर्देशों के अनुरूप समय पर ही सम्पादित हो इसकी व्यवस्था इस पन प्राप्ति के 5 दिवस में की जावे। सम्बन्धित स्टाप से विलम्ब, विकादयों की जानकारी व उसका निराकरण किया जाकर उन्त सभी कार्य स्तिम्बर तन पूरे नहने का दायित्व जिम्मेवार प्रभारी को स्पूर्व करें व समय समय पर इस काम की स्वय जानकारी लंबे। विगत दो वर्षों तक वरती जा रही शिथिलता की समाप्त कर निर्देशानसार समय पर काय सम्यादित किया जावे । यदि 80-81 मे समय पर कार्य सम्यादित नहीं हुमा तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संविधत स्वीकृति अधिकारी का माना जावेगा व उसना नाम 'डिफाल्टर रिजस्टर'' स दर्ज किया जावेगा । इसका साधार 30 सितस्वर के बाद सशोधित धजट माग पत्र फ्रेजना, निदेशालय को बजट माग पत्र प्रपन्न क व ल मे 15 सितम्बर के बाद भेजता. ग्रामील प्रतिभावान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के प्रस्ताव पचायत समितिया अकित करते हुए सभी छात्रों के पूर्ण प्रस्ताव 31 ग्रमस्त के बाद भेजना, शाला प्रधानो द्वारा नियमित भूगतान, नहीं करना ग्रादि तथ्य होगे ।

ग्रामीरा प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना के छन्तर्यंत भी पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध हो गया है इससिए अब स्वीकृति क्यापके पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होते ही जारी कर दी बावेगी। अत स्नाप स्रपते स्तर ने सभी कार्य तत्वास प्राप्तम करें व निर्देशायुक्षार कार्य सम्पादित करें।

प्रासिगक्त स्वाई निर्वेशानुवार नार्यका सवालन ''समयवड'' नार्यके रूप मे निम्नानिन तिथियो तक पूरा किया जाना है, इसलिए उस कार्यको उसी ढग से प्रारम्भ किया जावे नि निश्चित समय तक यह कार्यपूरा हो जावे।

| क स<br>1 | द्मतिम तिथि<br>2 | कार्य का विवरण<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | । जून            | ग्रामीए प्रतिभावान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रा के<br>चुढ़ारे की रहीदें निरेशालय को भेजने का सबस्ति शाला प्रभानो को<br>पन (ग्राधिकाश छानो की रहीदें शियत वर्षों की भी प्राप्त नहीं है)<br>जारी किया जावे जिसकी प्रति निरेशालय को भेजी जावे।                                                                                         |
| 2        | 1 বুল            | यत वर्षस्वीकार की गई छातवृत्तियों की जेप 2 माह की राणि का<br>बजट माग पत्र निर्पारित प्रपन क व ख मे निदेशालय को भेत्रा जावे,<br>भाव केजने के साथ ही सदवार स्वीष्टतिया तैयार कर ली जावे।                                                                                                                                                                |
| 3        | 20 জুন           | निदेशालय से बजट 2 माहु की छात्रवृत्तियो का प्राप्त होने पर स्वीकृतिया मदबार जारी की जाये, पूर्व मेंद्रिक धतुमूचित जाति, जनजाति के छात्रो की स्वीकृतिया निरेशक, समाज करवाएा विभाग, राजस्थान, वयपुर से प्राप्त बजट के पारित की जावे व राजपिति झाला प्रधानो को 2 माहु की राणि का झावटन 20 स पूर्व किया आकर उनसे स्वीकृतियो को य मुखान की पानना मगाई जाव। |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 20 जून     | निरेशासम की विज्ञासि अम शिविरा/मा/ई/22408 (1)/78 दिनान  15 जून 78 की विज्ञासि में प्रतित सभी योजनाशों ने धावेदन-पम  ग्रामनित निमें जानें, इसनी प्रति निरेशालय नो मेजी जाने । सिरास्त  प्रसारक्ष योग्य विज्ञासित का धाकाश्वराक्षी व स्थानीय सूचनाशी भादि  के जरिये ज्यासक प्रवार कराया जाते, शाला ने मुख्य स्थान पर धाम- बृत्तियों ना उटलेल श्यामपट्ट पर पनमें पट से नराया जाने व प्रामें  कें। सम्बद्धा से कार्य के जानकारी मिसी इसनी स्थास्या करातें।           |
| 5  | 7 जुलाई    | माह मार्चव अप्रेल की 2 माह की बकाया राणि का भुगतान शाला<br>प्रधानो द्वारा कराया जावे व भुगतान की पालना निदेशालय की भेजें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Б  | 10 जुलाई   | माभोग् अविभावन राष्ट्रीय छात्रपृति योजना के पान नृतन व रिनीवल<br>छात्रों के धावेदन पम स्वाई पता चिकत स्थि हुए अनतानिना सिंहत<br>प्राप्त करने हेतु साला प्रधानों को पत्र भेजे जावें व शाला प्रधानों से<br>भ्रावेदनवृत व प्रपम से प्रस्ताव 31 जुमाई तक साने जावें, स्मरण्यत्र<br>दीको त्यार आदि वेकट हुर हालत से पूर्ण प्रस्ताव 15 मान्त रिनीवल<br>व 31 धमत्त्व सुसन प्रस्ताव भेजें ताकि स्वीकृतिया सीध्र जारी हो।                                                 |
| 7  | 20 जुलाई   | द्विनाक 20 जून को जारी को यह विश्वचित का स्मरागुपन रेडियो<br>स्नादि से विशोध प्रभार-अस्नार व विशेष निर्देश समय पर कार्मपूर्ण रूप<br>से सहो स्थान पर प्रेजने के निर्देश साक्षा प्रथानो भी भेजें।, प्रति<br>रिदेशालय की।                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | 31 जुलाई   | सभी प्रकार की खानवृत्तियों के बावेदन पन खान/खानाओं द्वारा गांसा<br>प्रधानों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि है। खानों को गांसा प्रधान<br>कार्म, आर्यदेशने कक्षा प्रध्यापन, प्राप्तेग के समय नीटिल बोई के<br>अरिये, विशेष प्रीग्राम के रूप में चलाकर दें, प्राप्त कार्म मिसल्लेस न<br>हो। प्रत्येक पात्र खान का कार्म धान्त कर संबंधित स्वीकृति प्रयिकारी<br>की ही श्रेजने की व्यवस्था करेंगे।                                                                    |
| 9  | . 15 घगस्त | हान हान को हारा शासा प्रधान को प्रस्तुत किये गये फामों की जाव<br>ग्रांना प्रधान करेंगे जैंके निर्धारित कार्य म प्रावेदन है या नहीं, प्रद-<br>तानिका स्वस्त है या नहीं, जाति व साथ, ग्रत्य प्रमाण पत्र योजना के<br>ग्रापुरूप हैं या नहीं, सभी कमिशा क्षणा प्रधापक कर माध्यम से दूर<br>कराई जाकर छाजन्वित ने लिए नियुक्त प्रभारी प्रध्यापक करेंगे उसके<br>हारा पुर जान की जाकर हाला प्रधान सभी कार्यों को योजनावार<br>स्थीकृति प्रधिकारी को 15 प्रमस्त तक भेड़कें। |
| 10 | 15 घनस्त   | द्वामील सेत्रों के प्रतिभावान छात्र/छात्राधों के पुननवीनीकरला प्रस्ताव<br>क्वास्ता प्रधानों से प्राप्त वास्त्वविक सूचना के प्राधार पर निर्देशालय को<br>भैजे जात्र । प्रस्ताव भेजने का तरीवा-पथायत समिति का नाम उसके                                                                                                                                                                                                                                              |

नीचे 4 प्रथवा 6 (म्रादिवासी) छात्रो के नाम यदि उस प्रचायत समिति म कोई छान चयित न हुमा हो तो उसके स्थान पर उसका विवरण

3

|                 |               | मिनत होना चाहिए । ऐसे बधा 10 व बधा 11 व छात्रा वी मूचिया<br>तैसार की आवें । नोट से कुल पवायत समितिया व कुण प्रस्तायों का<br>योग धक्ति होना चाहिए सेष कालस्वत प्रयत्र व प्रमुक्तार ही है।<br>म्रापने स्तर से मधी छात्री के पूछ प्रस्ताव प्राप्त हात ही स्वीकृतिया<br>निदेशालय से पारित कर दी जावेंगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.             | 31 चगस्त      | बिन्दु 10 के ब्रमुमार ही ब्रामीए। प्रतिभावान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के<br>नूतन प्रस्ताव ववाबत समिति स क्ति करते हुए पूर्ण रूप से भेजे जावें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12              | 3। स्रगस्त    | निदेशालय नो बसा 9 में ऐन्दिन विषय सस्कृत लेन वाले पान छात्रों के तूलन आवेदन पज व नत वर्ष जिनका यह छात्रधृति सिनी है छात्रों रिनीवल सायेदन पज (2) प्रध्यापनी ने बच्चो नी राष्ट्रीय छात्रभी सोजना ने आवेदन पज विज्ञारित ज्ञार विविद्यां मार्जिट रेपिएन के छात्रभार विविद्यां मार्जिट प्रवाद के छात्रों ने मय प्रमूचल करितयों ना प्राय प्रमाण-पज !-4-19 से 31-3-80 नी प्रवाद का नोटरी युव्यन ना प्रवाद सर्वाद ना स्वाद का स्वाद का स्वाद का लिए न हो नेजें (3) !-6-63 ने बाद साम 500 रुप्य मार्विल से विध्यन हो सेजें (3) !-6-63 ने बाद साम कि कारत होने का प्रवाद स्वाद स |
| 13              | 31 घगस्त      | मण्डल स्तर ने ध्रिमशीरियों के पास उनस मयधित शालाग्रों से ध्रावेदन पत्र (1) राजनीतन पीडित (2) भारत-पीन मुद्ध ने सैनिकों ने यचकों (3) भारत पान मुद्ध 1971 ने सैनिकों ने बचकों व मृत राज नर्म-<br>चारियों ने बचलें ने ध्रावेदन पत्र शाला प्रयान सीधे सम्बन्धित सहल<br>ध्रीमशीरी नो भेजें। मण्डल ध्रीयकारी प्राय्त पानों नी जाच भर बजट<br>मोग पत्र 15 सितम्बर तन भेजें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1               | 4. 31 धगरन    | भारतन्त निर्मनता नूतन/रिनीबन प्रावेदन पत्र (छात्र व छात्रामा के<br>जि कि क्ष-छात्र को ही) मृत राज कमचारी ने बच्चो को ग्राप्रवृत्ति<br>भावेदन पत्र (छात्र/छामाची के जि कि प्र छात्र करे) ने प्रावेदन पत्र<br>, सीवे सम्बन्धित जिला विद्या प्रियमारी वो भेजेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1               | 5. 15 सितम्बर | जिला व मण्डल अधिकारी बजट मीग एप भदवार निदेशालय को<br>भेजेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ~~ <sub>1</sub> | 6. 30 सितम्बर | जिला व मण्डल ग्रीयकारी प्राप्त बजट वे धनुरूप योजना के निषमा के धनुकूप खोज/खाजाओं की छात्रजूनिया स्थीवार करेंगे इसकी प्रति निटेकालय के प्रोप्त के कि प्रति के स्थान क |

1 2

17. 30 सितम्बर

भ्रमुत्र्वित जाति/जनजाति, घुमक्कड बाित, सन्य पिछडी जाति, बोर्डर एरिया के छात/छात्राओं के मतिरिक्त बजट की माग प्रवन्न में सक् वि अष्युर भेर्ज । बजट प्राप्त होते शेष पात्र छात्र/छात्राओं की स्वीहृतिया 15 दिन से जारी उपरोक्तानुसार कार्य सम्पादित कराया जाकर पासना 15 सक्दूबर को निदेशालय का भेजा बाबे य मुसतान गाला प्रधानी ने निवर्धित करात्र की ध्यवस्था कराये।

3

3. प्रक्रिया। — प्रतिवर्ष की माति वर्ष 1983-84 में भी निम्नाहित छात्रवृत्ति योजनायों के भ्रन्तर्गत सबिधत योजना के नियमानुपार छात्र/छाताभी वो छात्रवृत्तिया सक्षत स्त्रीवृति प्रधिकारी हारा स्वीकार की जावेगी । राजकीय/यान्यता प्राप्त सभी जाला प्रधानों में छात्रह है कि भ्रयमी प्रयमी बाला में 15 प्रमेल 83 से 31 भगस्त 83 तक प्रत्येक योजना के धन्तर्गत पात्र छात्र/छात्राधों के भ्रावेश्वत पत्र कक्षा प्रध्यापकों के माध्यम से पूर्ति करावें और 31 धारस्त, 83 को सबधित जिला शिक्षा प्रधिकारी को एक प्रमाण-पत्र भेजें कि निर्देशालय से प्राप्त विज्ञत्ति माहित योजनायों के भ्रयमित वोजनायों के भ्रयमित वाजनायां विज्ञालय क्षति कर नहीं हो है —

न्नन स. धाजनावा विवरसा । अस्त विदेश । 2 3

- (क) निदेशालम प्राथमिक एवं माध्यिक शिक्षा राज वीकानेर क कार्यालय को शाला प्रधान सीधे प्राधेटन पत्र भेजेंगे
- (1) धनुमीदित प्राथामी माध्यमिक स्नूली में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना वर्तमान में छात्र/छात्रा कक्षा 5,6 व 7 में प्रव्ययनरत हो, आयु 1-10-83 को 11 वर्ष पूरी होती हो परन्तु इस तिथि को 13 वर्ष नहीं होती हो एवं माता-पिता की कुल मासिक आय 500/- ह से प्रधिक नहीं हो/वेतनभोगी वर्भवारियो के मामले में केवल मूल वेतन शिना जावेगा, जिसमे कटौती 20 प्रतिवत स्टेण्डर्ड कटौती, बीमा, सी टी.डी पी. एफ, जी. पी. एफ. जो अधिकतम 30 प्रतिगत हे ध्रथिक नहीं होगा। इस योजना के खन्तर्गेन चर्यानन छात्र/छात्रा को मैथो कालेज, अनमेर, विरला पब्लिक स्कृत. वितानी, विद्या सवन, उदयपुर, वनस्थली व एम. जी. डी. पब्लिक स्कूली मे छात्रवृत्ति पर 10 जमा 2 तक शिक्षा दिलाई जावेगी, जिसका वाणिक व्यय 5000/-ह. के करीब आता है। विशेष जान-कारी व पाठ्यकम ग्रादि निदेशालय से प्राप्त कर सकते है। जन्म तिथि ने ग्राघार पर पात्र विद्याधियो तक ग्ह योजना प्रभावी दग से पह चाई जावे।

बुलाई के प्रधन सध्ताह में जिले स्तर पर प्राग्निमक परीक्षा होगी। सितम्बर में चुनिम्दा 66 उस्मी-स्वारा की परीक्षा जमपुर में होगी, छान प्रसिम्पासकों को किराया दिया जावेगा।

क्रिविरा/माध्य/ई/22466 (39) स्वायी/78 दिनाक 7-4-83

(2)

1

धनुन्चित जानि/जनजाति में छात्र/छात्रामो मो पश्चिम

स्पृत्तो मे शिक्षा दिलाने की योजना कथा । से 11 : जिन छात्र/छात्राको ने वर्ष 83 मे नियमित छात्र की हैसियत से गत कथा में कम से कम 55 प्रतिशत भर प्राप्त किए हैं भीर वे विद्या भवन उदयपुर, बिरला पब्लिय हक्त, रिलाली, मैट जेवियर स्पूस, जग्रपूर (हे

2

स्वासर) यनस्थली उ मा वि निवाई, एम. जी शी पब्लिय रक्त जयपुर शादि सस्थाओं में वर्ष 83-84

हैं ऐसे पात्र विद्यार्थियों से प्रधिशाधिश सन्या से प्राय-दन पत्र प्राप्त सिथे जार्थे, माला-विका की कुल द्याय जोडने स भायवरदाता नहीं होने चाहिए। छात्र बा छात्रवृत्ति पर चयत हाते के वश्वात पुत: नवीती-बरण गन परीक्षा मे 50 प्रतिकात सब प्राप्त बरने

से विशेष छात्रवृत्ति पर पवित्रक स्कृती में पढ़ता चाही

पर य प्रावशरदाता नहीं होने शा प्रमाण-पत्र देने पर होगर ।

(3) ऐब्छिन विषय नता 9 में (भोष्त्रनल) सहकृत पढ़ने वाले छात्र/छात्राची को प्रदत्त राष्ट्रीय छात्रवति योजना-क्या 9 के संस्कृत विषय पडने बाले छात्र/छात्राधी को 50 राज्य की निधि से 50 केन्द्रीय निधि से नृतन छापवृत्तिया स्वीवार की जावेगी । बक्षा 8 में संस्कृत विषय में 60 प्रतिशत श्रव जारन बारने वाले व बारत 9 में 83 में पढ़न वाले छात्र/छात्रामी के माबेदन-पत्र

सेने जावें।

यप 82-83 में सरकृत छात्रमृति योजना ने धन्तर्गत 100 नधीन छात्रवृत्तियां स्वीवार की गई। 200 पुरानी छात्रवस्तियों के वननंवीनीकरण में से किए गए पुनर्नयीनीव रश छात्र/छात्रामी ने यत कथा उत्तीएं बर ली है जनके प्रथत भी में धात्रवृत्ति मा पुनर्नयोगीकरण करने हेतु बावेदन वत्र भेजा जावे।

(4) भव्यापनो ने बच्चो को प्रदत्त राष्ट्रीय छात्रवस्ति योजना वेदल वर्ष 83 में क्क्षा 10 व 11 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण निया हो, बध्यावन ना पूप/पूत्री हो, मावेदन का पात्र है पिता/माता वी भाग धनुमस्य कटौतियों के बाद 500/-मासिन से श्राधिक नही होनी चाहिए-कृत 30 एवाई उपलब्ध है नशा 10 म 3 व कसा 11 में 3 क्ल 6~7 सकायों म 4~5 छात्र-वृत्तिया एव सकाम म स्वीकार की जाती है। प्रत्यक जिस पब्लिक स्ट्राल में प्रवेश चाहे उस सस्था के प्रवेश निवमी की पहले जानकारी प्राप्त कर लें। श्राय व जाति श्रमाण-पत्र तहसी-लदार भादि का प्रपत्र प्रस्तुत

3

करना होगा ।

कक्षा 9 में बला सराय के छात्री/ छात्रायो से मुल मक तातिगा सहित भावेदन पत्र 30-9-83 तक भेजे जावें।

बक्षा 10 व 11 में जिन्हें गत वर्ष छात्रवृति मिली ही उनसे प्रपत्र सी पूर्त कराकर निदेशालय को 31-8 83 तक धावेदन पत्र भेजे आर्थे ।

पूर्णं धावेदन पत्रो की पूर्ति करा कर बाबेदन-पत्र सीघे ही निदेशा-लय 31-10-83 तक प्रस्तृत किये जावें ग्रन्य चपात्र द्वितीय वर्ष ब्राटि में पड़ने धाले छात्रों के द्यावेदन पत्र निदेशालय को नहीं भेजे जावें। भारत सरवार की योजना है, ब्यायक प्रचार 🕶 ।

(6)

2 1

3

पात्र छात्र/छात्रा तक ब्यापक प्रचार कर योजना की जानकारी दिलाई जावे ताकि बावेदन से कोई विद्यार्थी वचितन रहे।

(5) बधक थमिको के बच्चो को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 11 तक के पात्र विद्याधियों की कोज कर प्रावेदन-पत्र विवश्ता क्षेत्रे जावें।

भारत सरकार संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला तथा नाटक के थीती में प्रतिभा रखने याले छात्र/छात्राची की राष्ट्रीय छात्रवृत्तिया: 10 से 14 दर्प के प्रतिभाशाकी छात्र/छात्राची के

लिए 75 छात्रवित्या उपलब्ध है। विगत वर्षों मे काफी छात्र/छात्राए चयनित हुए हैं। मस्तिम तिथि निकल चुकी है फिर भी उत्कृष्ट प्रतिमावान विद्यायियो के झाबेदन-पत्र सरकाल केजें।

बारी के बच्चों को कला छात्रवृत्तिया (6) के धनुसार 25 छात्रवृत्तिया घरानो के बच्चो के लिए धारक्षित हैं चतः घरातो के बच्चो के घावेदन यत्र शिजवार्ते । (ख) जिला शिक्षा प्रधिकारी (छात्र सस्याए) शिक्षा विभाग के कार्यालयों नो शाला प्रधान सीधे धावेदत-एत्र श्रेजेंगे ।

(7) परम्परागत निष्पादन कलाग्रो ग्रादि मे कार्थरत परि-

धनुसूचित जाति/जनजाति विमुक्त जाति, धन्य विछशी (8) जाति केवल बोर्डर एरिया के छात्र/छात्राक्षी की समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति योजना-कक्षा 6 से 11 : इस योजना के अन्तर्गत इन जाति के कोई विद्यार्थी मावेदन से विचत नहीं रहे, इसका प्रमास जिशिम की 31 मगस्त को निश्चित रूप से भेजा जावे धीर ध्यापक प्रचार करें।

II-इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 82-83 में स्वीकार की गई छात्रवृत्तियों का पुर्नेनेवीनीकरण किया जाता है राजपत्रित शाला प्रधान रिनीवश के पात्र विद्यायियो से ग्रानेदन-पत्र प्राप्त करें, शेप जिले स्तर पर मेखने योग्य छात्रो से गत स्वीकृति भूची से मिलान कर चन्येक छात्र से झावेदन-पत्र यावश्यक प्रतिषा करवा कर जिला प्रधिकारी को मेजें।

(9) भ्रत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति योजना-कक्षा 6 से 11 के वे छात्र/छात्राएं जिनके पिता/माता की वाधिक साय 2500/- घषवा इससे कम ही इस प्रकार के निर्धन

एस ग्राई ई. ग्रार टी उदयपुर के पत्राक ध-1/103/82 दिनाक 6-1-83 द्वारा ग्रावेदन-पत्र बाहे योजना का द्यापक प्रचार नही हमा है । 30-4-83 तक पन:

काधिक प्रावेदन-पत्र भरवाते । शाला प्रधान घरानी से सबधित क्ला के विद्याधियों का पता लगावें व जिला स्तर से विशेष प्रयास किए जावें।

उक्त पत्रानुसार प्रचार कर ग्रधि-

बहुत पुरानी योजना है। णाला प्रधान प्रत्येक विद्यार्थी को झाबेदन पत्र सूलभ करावें व पूर्ण जाच नर फार्मभेजे जाहें।

पुनर्नवीनीकरण छात्रवृत्तियो का कार्यशीघ्र पूरा करना है ग्रतः यया जीव्र फार्म प्राप्त किए जार्वे ।

बाय प्रमाण-पत्र व सकतानिया का जाचकर फार्म भेजे जावें।

1

2

3

जररतमद विद्याधियों से नवीन छात्रवृत्ति के लिए मानेदन-पत्र प्राप्त किए जावें।

(10) मृत राज्य कर्मचारियों ने बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृति योजना-चला 3 से 11 तन ने निवार्ण । राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी जिनकी मृत्यु राज्य सेवा में रहते हुँ हो सांवेदन के पात्र हैं । पूर्णे कोज कर प्रत्येन पात्र विद्यार्थी हा सांवेदन-पन भेजा जावे ।

11—इत योजना के घल्तगंत 82—83 में स्वीकार को गई छात्रवृत्ति का पुनर्भवीनीवरण करने के लिए जिस विदार्थों ने गत परीक्षा उत्तीर्ण की है, रिलीयल का घोडेबन पत्र पाटन किया जाते।

(11) प्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रदक्त राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना-वक्ता 8 में उत्तीर्ण ब्रामीण प्रतिमाबान छात्र प्रत्येत प स में 3 सामान्य, 1 मूर्पि-हीन. 1 एक की जहा एक. की के निवाकी 20 प्रति-यार में प्रिचन एहते हैं वहा घतिरक्त एक एक सी 3 जनजाति (23 स्वीकृत टी ए की प स में ही प्रत्येत में नहीं) क्ला 8 के छात्रों को प स स्तर पर प्रायोजित परीक्षा में भाग की के तिल प्रोप्ताहित करें व प्रयिकाधिक फार्म शृमिहीन व एस. सी के छात्रों को परवार्थे। प्रतिस्वर्षी तभी होर्गी।

> II — वर्ष 82-83 में कक्षा 9 में नृतन व कक्षा 10 वा 11 में पुरानी छात्रवृत्ति का पुनर्वनीनोकरण किया नया है, तत वर्ष छात्रवृत्ति आप्त कर्ता क्षा 10 वा 11 के छात्र/छात्राधों का पुनर्वनीनीकरण करने के निए रागि वा तुमतान वरते समय ही समय सब 83-84 के निए छनके छत्तीएँ होने की सक्तानिया समय कर रिनोचल प्रस्ताव यथा समय मेजे जावें व यथा स्थित की सुचना 31 जुनाई को जिविस को नेज दी जावे।

111—कम 11 की योजना की राशि झाला प्रधान मुगतान करते था रहे हैं पुरानी रसीदें वर्ष 81-82 तक की निरेशासय की भेजें व 82-83 से रसीदें जिला भिषकारी की भेजने की व्यवस्था वरें। 31-7-83 तक कोई धवतरित राशि शेष नहीं रहनी धाहिए। मृत्युप्रमाण-पत्र व धक तालिका स्नाटि जाच कर फार्म प्रेजे जार्वे।

पुतर्तवीनीकरण धावेदन-पत्र प्राप्त कर भेजे जावें । प्रमाण-पत्र व धक तालिका भेजें।

भाला प्रधान रिनीयल प्रस्ताव 31 जुलाई 83 तन हर हालत से भेज दें।

कंशबुब से व व्यक्तिगत जानकारी लेकर पुरानी रसीदें तस्काल निदे-खालय की भेजें।

| 464] | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [परिशिष्ट 7                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                            |
| ` '  | जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतिभावान छात्र/<br>छात्राधो नोटी एटी क्षेत्र के लिए ही (प्रत्येक<br>जनजाति क्षेत्र की स्वीकृत प स. में बता 8 के<br>प्राप्ताको के बाधार पर छात्र/छात्रा ते साबेदन<br>कराया जादे ताकि उपलब्ध स्थान रिक्त नहीं रहें )                                                                                        | केवल टी ए डी. क्षेत्र के प्रधाना-<br>ध्यापिक/प्र प्रध्यापिका प्राप्त विद्या-<br>बियो से घ्रावेदन करावें।                     |
| (13) | विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रत्यक्षत विशान विषय<br>क्षेत्र शांके प्रणीत् भौतिक विशान, रसायन विशान वे<br>साथ साथ गरिल प्रथम और विशान के हैं, नृषि<br>विशान भी विशान विषय से विना आयेगा। शांना<br>प्रधान टी ए डी क्षेत्र के पात्र विद्यापियों तक<br>योजना पहुंचावे ताकि उपलब्ध स्थान रिक्त नहीं<br>रहे।                                          | टी. ए डी क्षेत्र वे सस्याप्रधान<br>विशेष प्रयास कर घावेदन-पत्र<br>पूर्तिकराक्षर मेंत्रे।                                     |
|      | <ul> <li>(π) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक मय महिला शिक्षा विः<br/>सीधे झावेदन पत्र भेजेंगे।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | भाग के कार्यालय को शाला प्रधान                                                                                               |
| (14) | राजनीतक पीडितो के पात्रो को दी जाने वासी<br>छात्रवृत्ति योजना कक्षा 1 से 11 तक-राजनीतक<br>पीडित होने का प्रमाण-पन प्रपत्न वी में कम से कम<br>6 माह तक कारावास में रहा हो व वार्षिक साथ<br>3600/-टपये से झिंकि नहीं हो। नूतन सावेदन पश्च<br>भरवावां। में का वर्ष जिन्हें छानवृत्ति स्वीकार की हो<br>उनसे प्रपत्न की पूर्णि करा कर भिजवाया जाये। | प्रयम थे ही दण्डनायर का प्रमास<br>पत्र सत्तम है या नहीं देसे तथा<br>ग्रक तासिका नी प्रति संतम<br>करवादर ग्रावेदन पत्र भेजें। |
| (15) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्रयम थेली दण्ड नायय का<br>प्रमाण-पत्र य सकतालिका सत्रम<br>कर भिजवायें। रिमीवल कार्मभी<br>भेजें।                             |
| (16  | भारत पाक युद्ध 1965 में सैनिको के बीरगित व<br>प्रपादा को प्राप्त हुए सैनिको के बच्चो को प्रदत्त<br>छात्रवृक्ति योजना-चक्ता 1 से 11 के पात्र छात्र/<br>छात्राघ्रो की लोजकर आवेदन-पत्र घरवार्वे।                                                                                                                                                 | इनटाईटलमेट कार्डव भ्रमतारिका<br>सलम्न करार्वे। रिनीवल पामें भी<br>भेर्वे।                                                    |
| (13  | ध्रपग हुए मैनिको के बच्चो को प्रदत्त छानवृत्ति<br>योजना व पतिनयों नो देव छानवृत्ति योजना। कक्षा 1<br>ते 11 तक । पात्र छान/छानायोकी खोनकर<br>भावेदन-पत्र भरवावें।                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| . (1 | <ul> <li>ह) एस टी. सी. मे अध्ययन करने वाले प्रशिक्षसार्थियो<br/>को छात्रवृत्ति-जिनके पिता का स्वर्गवास राज्य सेवा</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | एस. टी सी के सस्याप्रधान<br>पात्र प्रशिक्षणाधियों से झावेदन                                                                  |

Ī

(20)

3

पत्र दिवाक 31-8-83 तक भेज

विशिष्ट योजना-ग्रीष्मकालीन व

शीतकालीन ग्रवकाशो में शिविर

बाबोजित होते है बादि निर्देशा-

रसीदें शाला प्रधान यथा समय

भेजें। विलम्ब की पुनरावृत्तिन

नुसार मार्ग-दर्शन दें।

दें।

हो ।

2 1 में रहते हुआ हो-मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को प्रदत्त छात्रवृत्ति योजना ने अन्तर्गत देव छात्रवृत्ति । (19)

राष्ट्रीय प्रतिभा स्रोज छात्रवृत्ति योजना-कक्षा 10, 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए एन सी, व ग्रार टी. नई दिल्ली के विज्ञापन व एस. बाई धार टी.

उदयपुर ने निर्देशानुसार इस योजना के पात्र विद्या-वियो की पूरे सब सोजकर इस राष्ट्रीय प्रतिभा क्षोज परीक्षा के लिए तैयार करावें व आवेदन करावें ।

भूतपूर्व सैनिको में बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना-इस योजना के धन्तर्गत शासा प्रधान जिला सैनिक बोडों को रसीदें समय पर नहीं भेजते हैं। परिलामस्वरूप उच्च मधिबारी निदेशालय की बार बार लिखते है-इस योजना के सन्तर्गत म्यतान

की रसीडें शाला प्रधान यथा समय सम्बन्धित को भेज दें। प्रति वय राज्य सरकार व केन्द्र सरकार करोडो रुपये की छात्रवृत्तिया स्थीकार करती है भीर प्रायेक क्षेत्रों में छात्रवृक्ति योजनाए उपरोक्तानुसार सुलभ है परन्तु यह महसून निया जाता रहा है कि शाला प्रधान विशेष कर अनुदान प्राप्त शालायो से बहुत कम सख्या में प्रावेदन-पन भर जात है। कई वई प्रवसरी पर तो ऐसी भी जानवारी में बाता है कि छात्रों को इन योजनायों की जानवारी

ही नहीं है। छात्रवृत्ति देने का सभी लाभ है जब योजना से सम्बन्धित प्रत्येक छात्र/छात्रा प्रावेदम करे और प्रस्त मे जयनपूर्ण प्रतिस्पर्धा से वास्तव मे वात्र विद्यार्थी को मिले । आशा की जाती है कि प्रत्येक शाला प्रधान इस नार्यक्रम को प्रपती अपनी शाला में प्रभावी ढ़न से फ्रिजिट करेंगे। सामान्यतः इन योजनात्री की जानकारी सभी से प्रार्थना के ममय, सभा के

सगय प्रत्येक कक्षा में नोटिस भेजकर उसके पश्चात् नक्षा ब्रध्यापको ने माध्यम से प्रत्येक पात्र छात्र से छापवत्ति ग्रावेदन कराने के लिए तीन चरणों में प्रथम 15 ग्रंपेल से 20 मई तक, दूसरा चरण जुलाई से 31 अगस्त तक, तीसरा चरण जो अगस्त के पश्चात् आवेदन आर्थना पत्र भेजने हैं उनके

लिए कार्यवाही की जाने। अन्त मे शाना प्रधानों को निर्देश दिए जाते है कि वे छानवृत्ति का मुगतान एक साय नहीं कर निर्धारित कलेण्डर वे अनुसार स्वीकृति प्राप्त होते ही विया जाने । ग्राशा की जाती है कि उपरोक्तानुसार वर्ष 83-84 वे लिए प्रत्येक योजना में ग्राधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों के मानेदन-पत्र सम्बन्धित ग्रधिकारी की भेजेंगे। 1983-84 के दौरान भावासीय योग्यता छात्रवृत्तियां हेतु प्रारम्भिक परोक्षा के लिए

ग्रावेदन-पत्र ( ग्रावासीय स्त्रूलो में योग्यता छात्रवृत्तिया 1983-84 भारत सरकार की योग्यता द्धात्रवृत्तिया उन बच्चो ने लिए उपलब्ध है जिनकी बायु 1 अक्टूबर 83 को 11 वर्ष की हो किन्तु 13 से कम)

रुमीदवार का नाम ..... जन्म विथि

| 466] | राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [परिशिष्ट 7                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3)  | क्क्षा जिसमे छात्र भव पढ़ रहा है                                                                                                                                              |
| (4)  | विता/सरक्षक का पूरा नाम                                                                                                                                                       |
| (5)  | वर्तमान डाक का पता                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                               |
|      | **************************************                                                                                                                                        |
| (6)  | बताएं कि धाप धनुसूचित जाति/धनुसूचित<br>जन जाति ने हैं ?                                                                                                                       |
| (7)  | भाषा का माध्यम जिसमें छात्र परीक्षा देना<br>चाहता है                                                                                                                          |
| (8)  |                                                                                                                                                                               |
|      | मासिक क्राय (पता/सरक्षक के हस्ताक्षर                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                                                               |
|      | पर्छी.—                                                                                                                                                                       |
| 1.   | यह प्रावेदन-पत्र अम्मीदवार के पिता/सरकार द्वारा भरकर इसे निदेशक, प्राथमिक एवं<br>माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के कार्यालय को दिनाक 15-5-83 से पूर्व प्रेज<br>दिया जाने। |
| 2.   | शिक्षा भ्रौर सस्कृति भनालय प्रथवा केन्द्रीय साध्यमिक शिक्षा वोई द्वारा मायेदन-पन<br>सीचे ही स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।                                                         |
| 3.   | मायु का प्रमाश-वत्र शाला प्रधान द्वारा प्रमाशित कराकर भेजें ।                                                                                                                 |
| 4.   | म्राय का प्रमास-पत्र घनुमश्य कटौतियो के पश्चात् कुल मासिक ग्राय का प्रमास-पत्र<br>सलम्न करें।                                                                                 |
|      | प्रपत्र 'ल'                                                                                                                                                                   |
|      | झावेदन-पृत्र                                                                                                                                                                  |
|      | सक प्रतिशत """                                                                                                                                                                |
|      | ( प्रमाण-पत्र के घनुसार )                                                                                                                                                     |
|      | छुडी जाति में छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृति<br>स्त करने हेतु प्रामेदन-पत्र                                                                                     |
|      | खात्र/छात्रा मनुसूचित जाति/जनजाति                                                                                                                                             |
|      | की है नीचे लिखें:                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                               |

----

भक्ति करें।

(6) पिता/सरक्षक की मासिक आय

सभी सामनों को मिलाकर (भाग का प्रमागपत्र जिला मजिस्ट्रेट उपसन्ट भविकारी अथवा

सहसीलदार द्वारा प्रमाणित हो)

पुष्मकड जाति व विमुक्त जाति) उपजाति भी भनित करें. जैसे—रेगर, चमार भादि जाति

- (7) पित्रली कथाजी गत सत्र म उत्तीस्
  - (ग्र) भालाकानाम जहासे छान ने गत सत्र शिक्षा प्राप्तकी

| भालाका<br>नाम ( | प्रवेश  <br>तिथि   व | खांडने (परीक्षाओं<br>की विधि   पास की है | कक्षाम जो विष<br>पद प्राप्त<br>किया है/व<br>यक<br>प्रतिशत | / मूल भकतालिका सारम्त<br>कर। एक प्रमाणित प्रति<br>भी सलग्व करो। प्रवप्र द<br>बाला प्रधान प्रमाणित<br>करावें । |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (AT)            | त्या कि              | चादसङ                                    | থক খনিলন                                                  | (प्रमास पत्र सनसार)                                                                                           |

- (थ) कक्षाजिसम प्रवेश चाहता है/चाहती है
- (8) निम्निस्तित प्रवासीय स्कूली म सं एक वा नाम जहा प्रवेश वाहता/चाहती है नाम प्रक्तित कर। उसी खाला का नाम प्रक्तित कर विस्ताम प्रवेश मिन सकता है जसे उस स्कूल वा बावन्य धानका विद्यालय होना शिक्षा म प्रप्रजी/ हिंची प्राध्यम प्रवेश वे समय पातु प्रार्थिकी वर्ते व्यान देने बाद सर।

बानक विद्यालय

#### बालिका विद्यालय

- सादुल पश्चितक स्कूल बीकानेर
  - (5) बनस्थली उमावि निवाई (टोक) विद्यापीत
- (2) विद्या भवन उमा नि उदयपुर
   (3) से टजेवीमर स्कूल जयपुर (ख्रव्रज भाषा) (6)
   (छ तावासी व्यवस्था नहीं है)
  - एम जी डी पब्लिक स्कूल जयपुर (अग्रजी भाषा) (शक्षाणिक सन अग्रल 81 से अग्रल 82
- (4) दिडला पब्लिक स्कूल पितानी (बग्न जी भाषा)
- तक का है)
- (8) (ग्र) प•िलक्स्कूल का नाम जिसम प्रदेश चाहती है।

AISUI A

- चाहती है। (9) ग्रगर छात्र का कोई भाई या बहिन या रिस्तेदार (1)
  - उपयुक्त छानवृत्ति पर रहा है तो उसका नाम मय स्कूल के लिख (2)
- (10) मांबदन पत्र के मंकित प्रयत्न स व द मे प्रमाशित कराय
  - (1) मूल अकतालिका मय अतिरिक्त प्रमाणित प्रति के ।
  - (2) णाला प्रधान द्वारा प्रमाखित श्रक प्रविशत का प्रमाख पत्र प्रपत्र द मंभी प्रमाखित कराव ।
  - (3) अध्य प्रमास पत्र प्रपत्र व मे ही प्रमासित करावें।
  - (4) जाति व निवास का प्रमास पत्र प्रपत्र स मे ही प्रमासित कराव । म प्रमासित करता ह/करती ह कि उनर विश्वी गई शमस्त सुचनाए सही है ।

ग्रमिमावक व सरक्षक के हस्ताक्षर

### (प्रवन्न-"व")

|           | _  |       |    |              |
|-----------|----|-------|----|--------------|
| য় মিমাবক | को | प्राय | का | प्रमाण-पत्र) |

| में प्रमाणित करता हूं कि थी-"""""""""""""""""                    | ••••ानवासा••• | - 4         |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| पिता या सरक्षक                                                   | ···भे इस वर्ष | उत्तास हुय  |
| है की सामाना आमदनी सभी सूत्री से                                 | "च्वया है तथा | वह धायकर    |
| मही देता है।                                                     |               |             |
| में प्रमाणित करना है कि छात्र/छात्रा की गाग स्वय छात्र/छात्रा वि | कसी भी प्रकार | र से माभदनी |

मैं प्रमास्तित करता हूं कि छात्र/छात्रा की गाग स्वय छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार से माभदर्न सर्गित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट/हिनिजनल मजिस्ट्रेट तहसीसदार के हस्ताक्षर मोहर सहित

## (प्रपत्र–''स'')

र्सं प्रमाणित सन्ता ह कि व्याः चित्र को रहते बादा/वाशी हैं तथा राजस्थान का/की मृत नियासी हैं वह छात्र/छाना ध्रपृत्विक जाति/ध्रपृत्त्विक जनजाति व विद्युक्त जाति का/की है।
हत्ताक्षर जिला प्रिक्त हिंदी
प्राप्तिकार प्राप्तिक क्षेत्र होने हैं।
स्ताक्षर विला प्राप्तिक क्षेत्र सा उपलब्ध

(স্বস্ত্ৰ-"হ")

हस्तक्षर शाला प्रधान

#### (प्रपन-क)

कक्षा 8 के सस्कृत जिपय के भंक

मूतन संस्कृत छात्रवृत्ति हेतु श्रावेदन पत्र (वे विद्यार्थी यह भागे भरे जिन्होंने झाएसनल विषय संस्कृत लिया है)

निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।

> विषय:—प्रावेदन पत्र शासा प्रधान के द्वारा सीधा ही निदेशालय की निर्धारित तिथि तक सब सक राजिका के पहुच जाना चाहिए।

टाईप किए हुए सधीन से ध्ये हुए तथा हान से लिखे हुए आवेदन पत्र भी काम में लीये जा सबते हैं।

- - 2. विसा/सरक्षतं का नामा
  - 3. विता/मरशक का व्यवसाय (पिता जीवित है या नहीं)
  - 4. भर रा पूरा पता व्यापालकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकार

- 5 कक्षाब स्कल का नाम जिसमे छात्र ग्रध्ययन कर रहा/रही हो
  - कक्षा व स्तुत का नाम जिसमे गत वप 6
- श्रध्ययन कर रहा/रही हो रेच्छिक विषय जो कक्षा नवी (9) में लिए हैं 7
- (ब्रोपजनल संस्कृत सेना बावश्यक है)
- भान बप म कौन सी कक्षा उत्तील की g (कक्षा 8 उत्तीस करते वाले ही आवेदन करें)
- प्राप्त अक के बूल योग का प्रतिशत जो क्सा 8 म 9 प्राप्त किया (इससे सारे विषयों के शकों का योग जिसमे सरकत विषय भी सम्मिलित हो के बाधार पर प्रतिशत प्रक निकास जाय)
- कक्षा है की वरीक्षा में केवल संस्कृत विषय ये प्राप्त 10 प्रतिशत सक (कम से कम 55%) सक प्राप्त करने बाले ही प्रावेदन करें)

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रमाशित करता/करती हू कि उपरोक्त सूचना सही है तथा छात्र/छात्रा ने यह वय मे नियमिन छात्र के रूप में कमा 8 उत्तीर्ण की है एवं इस वप कक्षा 9 में भाषशकल विवय सरक्त लिया है। मत नृतन संस्कृत छात्रवृत्ति किये जाने हेत् तिफारिश की जाती है।

**डिताक** 

शाला प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर जिना एव पिन कोड प्रकित करें।

মলল — মূক বালিকা

नोट -इम छात्रवृत्ति योजना के प्रात्तवत 50 नृतन छात्रवृत्तिया प्रेरिट से वक्षा '9 म प्रतिवय भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वीकार की जाती है। सस्या प्रधान जान कर पास छात्रों के ही फाम भेजें।

प्रपत्र सी

सस्क्रत छात्रवृत्ति का पुन नवीनीकरण कराने हेतु सावेदन पत्र (वे विद्यार्थी यह फाम भरें जिनकों गत वय छात्रवृत्ति मिली हो)

निदेशक

प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।

विषय —आवेदन धन शाला के प्रधान के डाश सीधे ही निदेशात्रय को निर्धारित तिथि

30 8 83 तक मय ग्रक तानिका के ग्रवश्य पहुच जाना चीहिए। टाईप निए हुए मशीन से छपे हुए तथा हाथ से जिल छावेदन पत्र भी काम म लाये जा सकते हैं।

छात्र/छात्राका पूरा नाम

| 2.                       | पिता               | /संरक्षककापूरा नाम-****                  |                                                    |  |  |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 3.                       | घर का परा पताः     |                                          |                                                    |  |  |
|                          |                    | ***************************************  |                                                    |  |  |
| 4.                       | कक्षा              | कक्षा जिसमे ग्रभी ग्रध्ययन कर रहा/रही हो |                                                    |  |  |
| 5.                       |                    | जिसमें गत वर्ग की परीक्ष                 | ा मे                                               |  |  |
|                          | <b>उत्ती</b>       | र्णं रहा/रही हो *****                    | **************************************             |  |  |
| 6.                       | (布)                | शाला का नाम जिसमे ग                      |                                                    |  |  |
|                          |                    | ग्रष्ययन किया हो                         | **************************************             |  |  |
|                          | (स)                | भासाका नाम जिसमे इ                       | स <b>वर्ष</b>                                      |  |  |
|                          |                    | मध्ययनरत है                              |                                                    |  |  |
| 7.                       | (略)                | क्या छात्र/छात्रा गत वर्ष                |                                                    |  |  |
|                          |                    | परीक्षा मे उत्तीर्गं रहा/र               | हा याद हा<br>किंत करें                             |  |  |
|                          | (22)               | केवल भाषसनल सस्कत                        |                                                    |  |  |
|                          | (4)                | भाक प्रतिशत, य किंत क                    |                                                    |  |  |
| दिनाक                    | *** **** **        |                                          | 500000000000000000000000000000000000000            |  |  |
| 13.114                   |                    |                                          | (छात/छात्रा के हस्ताक्षर)                          |  |  |
| 8.                       | निदेष              | ालय के झादेश क्रमांक एर                  |                                                    |  |  |
|                          |                    | त करें जिससे विद्यार्थी को               |                                                    |  |  |
|                          | स्वीव              | तार की गई।                               |                                                    |  |  |
| मै प्र                   | माणित              | करता/करती हूं कि                         | उपरोक्त सूचना सही है तथा छात्र/छात्रा ने कक्षा 9/1 |  |  |
| भ्रोपसन्ल र              | संस्कृत ।          | विषय बध्ययन कर उत्तीर्ण                  | की है एथ उक्त योजना के बन्तर्गत गत वर्ष स्वीकृ     |  |  |
| खानहोत्त व               | हा चुका            | 'राइस छात्र को निधमानुस<br>गकी जाती है।  | ार कर दिया गया है। सतः पुनः नवीनीकरणा कि           |  |  |
| जान हुतु ।<br>दिनाकः • • |                    |                                          |                                                    |  |  |
| दिनाकः • •               | *** ****           | 144 1100 0 140                           | 9599 9669 1969 6642 9699 9694 9694 9694            |  |  |
|                          |                    |                                          | शाला के प्रधान के हस्ताक्ष                         |  |  |
|                          |                    |                                          | सम मोहर जिला एग पि                                 |  |  |
| नोटःमूत                  | 7 Tr'es            | arfac.                                   | कोड भ कित हो।                                      |  |  |
|                          | । जानः<br>स्रात्सः |                                          |                                                    |  |  |
| 1                        |                    |                                          |                                                    |  |  |
| े कक्ष                   | गत व               | पंजी पास की है:                          | सनाव :                                             |  |  |
| }                        |                    |                                          |                                                    |  |  |
| j                        |                    |                                          | (वाशिज्य, कला, विज्ञान)                            |  |  |
| प्राप्त                  | प्रकः              | प्रतिभात                                 | (जो सम्बन्धित है यथा भक्ति करें)                   |  |  |
| 1                        |                    |                                          |                                                    |  |  |
|                          |                    |                                          | ·                                                  |  |  |
|                          |                    |                                          |                                                    |  |  |

472] स्कृत श्रव्यापको के बच्चों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का श्रायेदन 1982-83 (मावेदन-पुत्र निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक थि. बीकानेर के कार्यालय मे 15 मित्रवर से

पर्व भेजा जाए । यह माबेदन-पत्र पीछे भक्ति मुचना के मनुसार विद्यार्थी ही भरें ।)

|     | (1)            | छात्र/छात्रा का नाम                                        | 1                                                     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | (1)            | एवं जन्म तिथि                                              | पास पोट साईज का                                       |
|     |                | (पासपोर्ट साईज का फोटो भी लगाया जाय)                       | फोटी                                                  |
|     | (2)            | राहरीभवाग्य स्थापन स्थापन                                  | यहां चिपकार्वे                                        |
|     | (3)            | हान का पूर्ण पताः                                          |                                                       |
|     | (-)            | ***************************************                    | संस्था प्रधान से प्रमाशितम                            |
|     |                | \$448 4872 9555 9730 3450 0000 0000 5450 0000 0000 0000 00 | <b>খী</b>                                             |
|     | (4)            | पिता का नाम/माता का नाम यदि माता भी<br>सेवारत है।          | करावें ।                                              |
|     |                | माता ग्रध्यापक के पद पर कार्यरत है तो पिता व               | या करते हैं/वार्षिक ग्राय :'''''''                    |
|     | (5)            | स्कूल का नाम जहा पिता/माता सेवारत है :****                 |                                                       |
|     | (3)            | (प्रमास-पत्र प्रस्तुन करें)                                |                                                       |
|     | (6)            | चालू वर्षमे माता/विता दोनो की वार्षिक द्राय                |                                                       |
|     |                | कुल """ (प्रमाश्वित ग्राय का प्रमा                         | ए-पत्र सलग्न करें । सूल देतन 500/₹                    |
|     |                | मासिक से अधिक न हो।) (सस्या प्रधान 506                     | ी-रुपये से ग्रधिक ग्राय के प्रमाण-पत्र                |
|     |                | के फार्मन भेजें।)                                          |                                                       |
|     | (7)            | माह मार्च/धप्रेल मे उत्तीर्गं की वई परीक्षा का वि          | वेदरण :                                               |
| विश | वविद्याः       | त्य एव बोर्डका नाम   शेल नम्बर   प्राप्त                   | तांक   पूर्णांक   सकाय सक प्रतिशत                     |
|     |                |                                                            | 1 1                                                   |
|     |                | i i                                                        | iii                                                   |
|     |                | 1                                                          | 1 )                                                   |
| _   |                |                                                            | 11_                                                   |
|     | (য়৽           | स्चीकी प्रमाणित प्रतिभी सलग्नकी जाय। ग्र                   | कित अक प्रतिशत का जाच करें।)                          |
|     | (8)            | कालन/स्कूल का नामः ः ः ः ः ः                               | 945 C-44 FEEF COOK 4444 4447 0332 4430 9447 8448 4348 |
|     |                | स्थान जिला एव प्रान्त जहां से परीक्षा उत्तीर्णः            | filem 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10           |
|     | (9)            | क्या छात्र/छात्रा की कोई और छात्रवृत्ति मिल र              | ही है. यदि हां तो असका जनसेख करें।                    |
|     |                | 1144 **** 1140 **** *** *** *** *** *** *** *** ***        | **************************************                |
|     | (10)           | शाला व कालेज का नाम जहा प्रध्यवनरत है                      |                                                       |
|     |                | तक के हस्ताक्षर                                            |                                                       |
|     |                | ांक :                                                      | छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर                             |
|     |                | संस्था प्रधान का प्रमाश-                                   | tree                                                  |
|     | प्रम           | ।शित किया जाता है कि                                       |                                                       |
|     |                | (Pers                                                      | (/द्यात्रा का नाम)                                    |
| पश  | /पत्रीक        | रीने इस                                                    | विकास के का                                           |
|     |                | (पिताकानाम)                                                |                                                       |
| (f  | खाल <b>य</b>   | का नाम) को प्रवेश लिया था ग्रौर वह कक्षा<br>हर रहा है।     | भे नियमित रूपसे                                       |
| м.  | व्ययम प<br>दिः |                                                            |                                                       |
|     |                |                                                            |                                                       |

सस्या प्रचान की सील एव हस्ताक्षर

प्रमाशित किया जाता है वि थी/श्रीमती

(पिता/माता का नाम)

जो छात्र/छात्रा

(छात्र/छात्रा का नाम)

पिता/माता हैं मरे प्रभीन प्रप्यापक कंपद पर काय कर रहे हैं और छात्र/छात्रा इस योजना का त्यांशी है।

दनाक

सस्याप्रधान के हस्ताक्षर एव सीप

नोट --

- इनकम एक्टेबिट व स्नाय का निवारित प्रपत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर भेजाजावे।
  - (2) यह प्रावेदन पत्र वे ही विद्यार्थी नर्रे जिहोने गत वप (1982 म) सैक्यारी/हायर स्वरूपरित व प्रे सी परील्या के कम सक्त 60 प्रतिवत धक प्राप्त किये ही एव उनके माता/पिता प्रध्यापक हो एव जिनका भूत वेतन 6000/-रपय वार्षिक प्रमुक्तस क्टीरिया ने बाद न हो ।
  - (3) वे विद्यार्थी जिनमे जिता/माता निरीक्षण प्रधिकारी या यय प्रशासकीय पदा पर नियुक्त है यह प्रावेदन पण नहीं घरे। छात्रा की जानकारी हैतु स्पष्ट क्या जाता है कि इस योजना के प्रतक्त प्राप्त क्या यावेदन पण इक्काई कर निरोक्त कालेज शिला पातस्थान जयपुर पो माह नवस्थर/दिसम्बद मे भेज दियं जावेरी उक्त कार्यालय द्वारा मरिट से करीव 30 क्या क छात्रवत्तिया नियमानुसार स्थीकार की आवेंसी। प्रदेक सकाय स 4-5 छात्रवृत्तिया स्थीणार की जावेंसी। प्रदेक व्यवहार उक्त नार्यालय हो हो नरें।

Class Faculty ...

Scheme of National Scholarships for the children of Primary & Secondary School Teachers 82 83

#### INCOME AFFIDAVIT

Declaration of income for the year (ending on 31st of Match of year) for purposes of scholarships granted under the National Scholarship Scheme

- That my son/daughter/dependent Shn/Kuman ... who was selected in under the national scholars studying in ... (hence give the Name of fast

- 2 That may annual income in firms of N B in the preceding ye ending the 31st March \_ \_ Rs\_ \_ \_ \_ as per details furnished the schedule here under written \_ lalso affirm that particulars of property held by me are as shown in the schedule and that direct indicated that amount on various taxed cases and land revenual by me \_ lanks myself personally responsible for the acuracy of the facts and figures furnished.
- 3 that the statements made in the foregoing paragraphs are true to m knowledge
- 4 That I further undertake in the event of the particulars given in this declaration being found false I shall refund to the president of India double amount of the scholarship to the said scholars and the Government decision or whether the declaration of particulars is take shall be final and binding on me

(Signature)

To be signed in present of Notary Public or a Magistrate

Father s/Guardian s Name

CENTRE FOR CULTURAL RESOURCES AND TRAINING BAHAWALPUR
HOUSES BHAGWANDAS ROAD

New Delhi 110001

SCHEDULE FOR THE AWARD OF TALENT SEARCH SCHOLARSHIP IN THE FIELD OF CULTURE FOR CHILDREN IN THE AGE GROUP

|   |                                                           | APPLICATION FORM |                                         |
|---|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Name of the art form<br>in which training<br>being sought |                  | Recent passport Size<br>Photograph tope |
| 2 | Date of Birth                                             | Date Month Year  | pasted here                             |
| 3 | Name of the Child                                         |                  |                                         |
|   |                                                           |                  |                                         |
| 4 | Whether belongs to S<br>Caste/Scheduled Tribe             |                  |                                         |

| र्राशब्द 7]                                                            | राजस्थान शिक्षा नियम सहि                                                | ्ता [475                                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Father's/Guardian's per month.                                         | Rs                                                                      |                                         |
|                                                                        |                                                                         |                                         |
| (Permanent A                                                           | Address) (1                                                             | Present Postal Address)                 |
| y Whether belongs to practising traditional for how many gene          | larts if so                                                             |                                         |
| full postal adds (b) Class in which studying at pre (c) Give particula | studying and its<br>less<br>that he child is<br>esent<br>is of previous |                                         |
| schooling reci<br>nised institution                                    | eived in recog-                                                         |                                         |
| Name of the school and place                                           | Date of entering and leaving                                            | Examinations passed                     |
|                                                                        |                                                                         |                                         |
|                                                                        | nities are not available in<br>agreeable to send him/her                | the school where the child is           |
| (i) to another so                                                      | hool in the same town,                                                  | Yes/No                                  |
| 11. (a) Name and a                                                     | n some other town,<br>ddress of the present Gu<br>receiving training    | Yes/No<br>mu/Institution under whom the |
|                                                                        | ition fee being paid at pres                                            | ent.                                    |
| 12 State in the ever                                                   | t of selection:                                                         |                                         |

(a) Name(s) and address of the Institution (s) and/or Guru(s) in Which under whom she/he will like to undergo training in the

| 47 | ्ठ] राजस्थान शिक्षा नियम सहिता [परिशिष्ट 7                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | specialisation may be given in order if preference. Final choice will reswith the C C R $\Upsilon$                                                                                                                       |
|    | (b) Tution fee to be paid on selection                                                                                                                                                                                   |
| 13 | Proficiency/training attained in the field of dance music painting and sculpture (attested copies of the certificate of the institution and/or gurus under whom the training had been undertaken may please be attached) |
| 14 | Details regarding competition/ in which participated and awards if any                                                                                                                                                   |
| 15 | Datails of documents submitted alongwith the application should be given below                                                                                                                                           |
|    | (1)<br>(2)<br>(3)<br>(4)                                                                                                                                                                                                 |
| 16 | Please give names and addresses of two experts/artists in the art form in which training being sought                                                                                                                    |

I certify that the foregoing information is correct, and complete, to the best

STATEMENT

Class (2) Specialised training facilities in

indicated) are not available in the institution

Each item should be road carefully before the from is filled will be permitted after the application has been submitted. If any entry is found to be incorrect the scholarship if awarded will liable to be cancelled

The field of training should be clearly specified e.g. in case of music state whether it is karnataks music (Vocal) or Hindustani music (Vocal) in case of Karnataks/Hindustani music (Instrumental indicates the name of the instrumental so in case of traditional dance drame theatre and music please indicate the name of the form and the region to which it belongs in case of visual arts like painting sculpture etc. Please give details of

Signature of parent/quardian

Principal/Headmaster

Name of the Institution

is studying

(art form to be

(1) (2)

Place

Date

Certified that (1) Shri/Kumari

Place

Date

forthwith

of my knowledge and belief

area of the specialised training

ti izi

- 3 Date of birth in Charistian Era should be supported by extract from Municipal record or any other accepted form of Birth certificate = g record from a hospital baptismal certificate etc., i miling these the age as recorded by the school last attended and certified by the Headmaster and duly countersigned by a registered Medical Practitioner Horoscope will not be accepted.
- 4 Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates should submit a certificate to the effect from a competent authority
- 5 The candidate applying in the field of dance should attach in addition a recent photograph in costume. In case of candidates applying in the field of painting sculpture etc attested copies of photographs of the three best original works should be anclosed.
- 6 Any change of address should be intimated to the centre for cultural Resources and Training Bahawalpur House Bhagwandas Road New Defhi—110001

# राजस्थान सरकार

## शिक्षा विभाग

## विछडी जाति छात्रवृत्ति भावेदन पत्र (क्रेस छात्रवृत्ति हेतु)

सत्र 19 19

छठी से 11 तक की कक्षामाणी छात्रवृत्ति हेतु। 1 छात्र/छात्राकानास

| 3                                             | জাবি                     | उप जाति                     |        |                    |    |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|----|
|                                               | पिसाका नाम व व्यवस       |                             |        |                    |    |
| 4                                             | परिवार को वार्षिक व      | प्राय                       |        |                    |    |
| 5                                             | सदस्यों की संख्या        |                             |        |                    |    |
| 6                                             | प्रार्थी ना निवास स्थान  | ष्राम पोस्ट                 | वहसी 1 | <b>জিলা</b>        |    |
| 7                                             | स्कूत का विवरण जहा       | छात्र/छात्रा वतमान म पढ रहा |        |                    |    |
|                                               | (1) नाम (2) स्थान        |                             |        |                    |    |
|                                               | (3) पोस्ट माफिस          | (4) तहसील                   | (5)    | ितला               |    |
| g                                             | कक्षा जिसमे छात्र/छात्र। | भव्ययन कर रही है            |        |                    |    |
| 9                                             | वतमान स्तूल म प्रवेश     | की विषि                     |        |                    |    |
| एक्न जिसम छ।त्र/छात्रा गत वप यद रहा था/रही थी |                          |                             |        |                    |    |
|                                               | नाम                      | स्थान                       | पोस्ट  |                    |    |
|                                               | तहसील                    | जिला                        |        |                    |    |
| i                                             | बका जिसमे द्वात्र/छात्रा | गत धप उत्तील हुन्ना/हुई     |        | े सन               | ** |
| 2                                             | परीक्षा पल               | उसीमाँ                      |        | वर्षाम्<br>भनुतीम् |    |
|                                               | 4                        |                             |        |                    | -  |

नोट - जाति के कालम तम्बर 2 में कवल हिण्जन आविवासी विमुक्त जाति व पुमक्कड जाति जिल्लाना काणी नहीं हैं। उप जाति बसं मेहतर वसार भीन सीना कजर साली आदि किवना अध्यात आवश्यक है। केवन हाजिज आदिवासी किमुक्त जाति सववा पुमक्कट जाति ही मिलाने संगाम अस्वीकृत कर दिया जायगा। ₹म स

1

**ਰਿਹ**ਧ

पराकि

प्राप्तांब

# प्राप्तान किस

| 1 |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

विषय

पराधि

कक्षा में स्थान श्रे सी योग वया राजस्थान सरकार की इस छात्रवृत्ति के मितिरिक्त ग्राय किसी संस्था या मरकारी विभाग 3 से कोई सहायता मिलती है ? यदि हो तो -

- (प्र) महा से मिलती है (ब) रितनी मिलती है
- (स) दर (द) मासिक श्र<sup>4</sup>मासिक श्रद्ध वार्षिक
  - मुख्त

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

हकल के प्रधानाध्यापक का प्रमाख पत्र

- में प्रमाशित करता ह कि उपरोक्त विवरण सही है। 1
- स्कल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है। 2
  - छात्र/छात्रा सहायता ना/की पात्र है।
- 3 छात्र/छात्रा समाज कल्याए विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वय सेवी सस्या द्वारा सचारित छात्राबास में नहीं रहता/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (मोहर सहित)

सम्बन्धित सरपच पच धयवा विसी राजपत्रित स्रधिकारी का प्रमास पत्र

मैं प्रमाणित करता ह कि छात्र/छात्रा की जाति

- जनजाति विमुक्त जाति/युमक्कड जाति की गराना से झाती है।
- 2 इनके परिवार की वार्षिक श्राय है।

हस्ताक्षर

है जो भन्सचित जाति/

पद

रुपया प्रतिमाह के हिमाब से माह तक की छात्रवृत्ति के कुल

रुपये स्वीकृत किये जाते हैं।

हस्ताक्षर स्वीकताधिवारी वद

| 480]                                                                                                                                                                                                                             | राजस्थान शिक्षा नियम संहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [परिशिष्ट 7                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| (6)<br>(7)<br>(8)<br>(9)                                                                                                                                                                                                         | (स्रभित्रमाणित प्रति सलग्न की जावे)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हस्ताशर द्याय/द्यामा                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हस्ताक्षर संरक्षक                                                               |  |
| क्रमांक<br>प्रम<br>नवीनीकर                                                                                                                                                                                                       | ।िएस किया जाता है कि छात्र/छात्रा द्वारा घकित<br>ए। की सिफारिण की जाती है।                                                                                                                                                                                                                                                        | दिनाय<br>प्रविष्टियां सही हैं। छात्रवृत्ति के                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संस्था प्रधान के हुस्ताक्षर<br>सीन्त                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | प्रवत्र "ध"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | संस्था के ऋष्यक्ष द्वारा दिया गया प्रवेश                                                                                                                                                                                                                                                                                          | । प्रमाल-पत्र                                                                   |  |
| fa                                                                                                                                                                                                                               | म्त हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता है कि                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |  |
| (छात्र/छात्रां का नाम)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |  |
| पिता का नाम से सेरी सस्या में इदान की हैसियत से प्रवेश दिया<br>(सस्या का नाम)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |  |
| बया है :                                                                                                                                                                                                                         | भीर इसमे उसका शव भी श्रध्ययन चालू है।                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |  |
| (                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सस्या के ब्रध्यक्ष के कार्यालय<br>मुहर सहित हस्ताक्षर                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | प्रपत्र "ह"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ग्रादेदक के माता पिता/ग्रभिभावक की वार्षिक                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ह भाय का प्रमाण-पत्र                                                            |  |
| प्रमाणित किया जाता है कि श्री/शीमती जो मुमाणि<br>श्री जाता/माता/मिमसायक हैं। ये व्यापना में पिता/माता/मिमसायक हैं। ये व्यापना में श्री के प्रत्य वार्षिक मार्थिय परियाला हैं उनकी सभी स्रोतो से फुल वार्षिक मार्थिय परियाला हैं। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सक्षम भ्रधिकारी के मुहर<br>सहित हस्ताक्षर                                       |  |
| dig                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>(क) राज्य कर्मचारियों के ब्राधितों के लिए विशा<br/>अमाए-पत्र प्राप्त किया जावे !</li> <li>(स) मिजी प्रतिकालों में नामंद्रत व्यक्तियों के ब्राधितों<br/>कारी का प्रमाए-पत्र प्राप्त किया जावे !</li> <li>(म) अन्य लोगों के ब्राधितों के लिए अपने क्षेत्र वे<br/>जिला प्रमुख का प्रमाख-पत्र प्राप्त किया जावे !</li> </ul> | ग/कार्यालय के सम्बन्धित प्रध्यक्ष का<br>ो के लिए प्रतिष्ठान के सम्बन्धिन धर्थिन |  |

#### आवेदन-पत्र

## (मत राज्य कर्मवारियों के बच्चों को छातवृत्ति)

मेवाम.

- (1) छात्र/छाता का नाम
- (2) स्वर्गीय पिताका नाम
- (3) सस्या कर नाम जिसमे छात्र/छात्रा यह रहा/रही हैं
- (4) कक्षा का नाम जिसमे छात्र/छात्रा पढ रहा/रही है

| (5) उत्तोश पराक्षा का विवरस | पूर्णोक - | । प्राप्ताक<br>। | )<br>विषय    | श्राह्यो<br> <br> |
|-----------------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|
| स्यान' - ; \                |           | ε                | ।।वेटक के हस | नाक्षर            |

(मुख्या द्वारा ग्रावेदक के छात्र जीवन सम्बन्धी ग्रम्युक्तिमा)

सस्या के प्रधान के हस्ताक्षर मृहर सहित

भोड:-मृत राज्य कर्मचारियो के बच्चो के सम्बन्ध से, जिस विभाग में मृत राज्य कर्मचारी सेवारत या उसना इस माध्यय का प्रमाशा पत्र कि असकी मृत्यु राज्य सेवा में रहते हुए हुई है, प्रस्तुत किया जावे।

वरिक्रिकर-1

# प्रामीए क्षेत्र प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना

(प्रार्थना-पत्र का प्रारूप)

श्रीमान जिला शिक्षा श्रधिकारी, (खात्र सत्याए) शिक्षा विभाग,

हारा :-- प्रधानाध्यापन प्रधानाध्यापिका गजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/त्रच्य प्राथमिक विद्यात्त्रयः------ "(स्थारा)" " """प्यायत् सः) श्रे स्रोः-------(सामाध्य/ भृतिहोत/एसः सीः व एसः टोः, श्रो लागु हो म्नु कित नरे ।

महोदय,

निवेदन है कि में सब 1981-82 में प्रामीए क्षेत्र की शाना से पूरे एक वर्ष प्रध्यसनस्त रहा हूं। मैं इस विधानस सं • • • • • • • चर्च से प्रध्यसनशील हूं।

र्म प्रामीश क्षेत्र प्रतिमादान छात्रवृत्ति योजना में मामिल होना बाहुता हू । इस परीक्षा हेतु निर्घारित छावेदन पत्र मय प्रमाश पत्रो के मत्तम है। मैं देस परीक्षा हेतू निश्चित दिनाक 20-6-82

को प्रचायत समिति मुरमालय पर पहुँ च कर परीक्षा मे शामित्र हा जाऊ मा एव परीक्षा केन्द्र सवका सुबना परीक्षा तिवि स पून स्वय प्रयास करके भी 15 दिन पून प्राप्त कर लू मा ।

> मबदीय/मबदीया हस्तादार छात्र/छात्राः पिता का नाम बार का पना (पिन कोड सर्दित) "

हस्ताक्षर "" (विता या सरशक) जिनाकः """

> द्यामील प्रतिभावान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति यौजना वर्ष 1982-83--याध्यकारी परोक्षा हेत सावेदन पत्र

(गत वर्ष सामीण क्षेत्र की शाचा से पूरे सन मध्ययनरत रहकर कक्षा है उत्तीर्ण करने वाले विद्याधिकों के लिए)

जिला शिक्षा स्रविकारी छात्र सत्याचे शिक्षा विभाग

वरिशिष्ट— 3

- (1) छात्र/छोत्राका नाम
- (2) डाक का पूरा स्थाई पता मय पिन कोड
- (3) विता का नाम
- (4) वतमान दाव का पता
- (5) पिता/माता का व्यवसाय
- (6) कुल वाधिक साम
- (7) मामान्य श्रेणी के लिए तीन छात्रवृत्तियों देय है यह सामा य श्रुणी स झाते हो तो निर्के सामान्य'
- (8) प्रतिक पे स से एक छानबृत्ति भूमिहीन सबदूर के पुत्र/पुत्री की देनी है यदि भूमिहीन सबदूर के पुत्र/पुत्री की श्रें स्त्री म आते हो तो निर्त्त भूमिहीन सजदर
- (9) प्रस्केत पे से से एक छानबृत्ति अनुसूचित जाति के छात्र/छात्रासा की देव है यदि धनसूचित जाति की भैं छो ॥ आते हो तो निर्धे धनुसूचित जाति
- (10) राज्य सरकार होटा घोषिस 23 जन जाति से से हा प्रतिरिक्त झान्युचिया जन जाति क हाज/हानामा ना देव है. यदि जन जाति होत की पा म धरुप्यनरत है व जनजाति की सेशी में साते हैं हो लिखे धनुसूचित जन जाति
- (11) शाला का नाम जहां से कना 8 उत्तीख की
- (12) वयत होने पर कक्षा 9 म किस शाला मे प्रवेश निया जावेगा।

सामा य~हा/नहीं (जी सागु हों लिखें)

मूमिहीत मजदूर—(हा/नही) जो सागू हो लिखें

(प्रमाशा-पत्र सलक करें) अनुस्थित जाति--हा/नही (जो लाग

अनुसूचित जारत—हा/नहा (जा लाग् हो निस्ते) -(प्रमास्त पत्र सलका बंद)

नन जाति क्षत्र की पत्रायत समिति के शम्भूजित जन जाति--हा/मही (जो लागू ही लिखें)

(प्रमाण पत्र मत्रक करें)

- (1)
- (2)

(13) चयन होने पर किम ग्रावासीय ज्ञाला मे प्रवेज (1) लिया चावेगा (2)

में जवयपूर्वक घोषणा बरता हू कि (1) उपरोक्त तथ्य पूर्णतः सही हैं।

(2) पचायत समिति मुर्याताय पर बिस शाला में परीक्षा होगी उस बाला में परीक्षा दिवस दिनांट 20-6-82 को समय में पूर्व उपस्थित हो बाऊ वा ।

विता/सरक्षक के हस्ताकर

छात्र के हस्ताक्षर

भूमिहीन मजदूर का पुत्र/पुत्री होने का प्रमास-पत्र

प्रपत्र भ

> ह. श्रधिकारी ग्रामील विकास ग्रभिकरल जिला''''' भववा सहसीलदार

### प्रयम स

### (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रमारा-पत्र)

### ह तहसीलदार

नोट: ----प्रपत्न भ व ब के प्रमाल-पत्र धावेदन करते समय समयाभाव के कारण पात्र य इस को रो। के विद्यार्थी धपेशित प्रमाण-पत्र सक्षम अपिकारी का प्रस्तुन नहीं कर सकें तो जो भी इससे सम्बन्धित तथ्य हो उसके सूचना के आधार पर भूमिही-समूभूचित लाशिजन लाति का प्रोची-प्रस्ती होर पर सान सिया जाय, परीक्षा के पत्रचाद यदि पात्र का चयन विद्या जाता है हो उक्त प्रमाल पत्र सक्षम धमिकारी का ही प्रस्तुत करना होगा।

प्रपत्र

वरिशिष्ट-2

प्रामीण क्षेत्र प्रतिभावान छात्रवृत्ति वोजना

पचायत समिति नेन्द्र पर भायोजित परीक्षा में वैठने योग्य घोषित छात्रों की सूची :--

मोटः--यह परिषप्र दिनोव 20-5 81 तत्र दिसा शिक्षा ग्राधिकारी (छात्र सस्थाएं) यो प्रेषित

| 484]                                               | 484] राजस्थान विद्या नियम सहिता [परिश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                           |                          |              |                                       | [परिशिष्ट 7                                                                                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                    | विद्यालय का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                           |                          |              |                                       |                                                                                               |  |  |  |
| ऋ स                                                | खान/खात्रा<br>का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दिता का नाम         | घर का<br>पूर्ण पठा        | कक्षा 8 में<br>प्राप्ता≉ | र्थ हो।      | परीक्षा में<br>उत्तीर्ग्<br>होने का ऋ | सामान्य मूमिहीन<br>अनुसूजाति/<br>इध्युसूजन<br>जाति (जिस<br>श्रीगों का हो वहीं<br>अस्तित करें। |  |  |  |
| l                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                         | 5                        | 6            | 7                                     | 8                                                                                             |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                           |                          |              |                                       |                                                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रधानाध्य          | ापक/प्रधान                | ाच्यापिका हा             | रा प्रमाश    | । यञ                                  |                                                                                               |  |  |  |
| (वर्ग)<br>सनुसः<br>पानत<br>चयन<br>पशाय<br>प्रस्तुत | यह प्रमाणित किया जाता है कि (1) उपरोक्त छोन/छाजायों से से प्रत्येक ने वर्ष तक प्रासीत्त स्वीवालय ने प्रध्ययन किया है। (2) इस विधालय नी कता उदी या इनके विभिन्न नंत्रणत (वर्ष) ने उत्तीत्ते ह्यान्त्राजायों को है। इस सुची से आमित किया नया है। (3) वरिशाष्ट (1) ने सुनार भूमितृत नप्रतूप समुद्र्यित जाति एव अनुस्र्यित जन जनि से मन्द्रिनच्य छाप/ह्यान्यों को पातता की जान माला अभिनेत्रत ते व जानकारी रोकर जान कर तो गई है, इन प्रीत्यायों ने पातता की जान माला अभिनेत्रत ते व जानकारी रोकर जान कर तो गई है, इन प्रीत्यायों ने प्रवास होने पर सूल प्रमाण-पन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर टींगे। (4) इन विद्याधियों ने प्रधासत समिति मुख्यालयों पर प्रायोजित होने नाकी प्रदीक्षा म सामित्र होने के जिए साबेशन-पन्न प्रमन्तुत विद्या है।  इस्थानाध्यापक दिनाक्षण पर प्रायानिकार कि स्वास्ति विद्यालयों पर प्रधानाध्यापक मुहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                           |                          |              |                                       |                                                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | राजर                      | यान सरकार                |              |                                       | परिशिद्ध-3                                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | <b>লি</b> ং               | ना विभाग                 |              |                                       |                                                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लाशिक्षा मधिन       | तारी, शिक्षा              | विभाग~~                  | ** **** **** |                                       |                                                                                               |  |  |  |
| থী"<br>• • •                                       | সমাক্ষণ কৰিব কিল্প কৰ |                     |                           |                          |              |                                       |                                                                                               |  |  |  |
| विप<br>वृत्ति                                      | विषय:—राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्री के प्रतिभावान छात्री की माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्र-<br>वृत्ति 1982-83 की परीक्षाफल की बीयणा !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                           |                          |              |                                       |                                                                                               |  |  |  |
| 417                                                | भगिहीत द्वात्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पचा<br>सिर्णक धनमन् | यत सामातः<br>समज्ज्ञानि व | ' हो। शक्तशंकित          |              | ** स्थान प                            | हर ती गई परीक्षा<br>र (तीन सामान्य<br>त समिति) पर—<br>के लिए इस जिले                          |  |  |  |

की प्रावाधी स्मृत्यों में सूची सलम्य की बा रही है। इन स्कृती में जिस स्कृत्व में प्राय हात्र को प्रदेश दिवाना पाहते हैं उत्तरे प्रवेश दिवाना कर सावन प्रत्येत कर प्राय प्रत्यों सहस्वति निर्मात रूप में दिवान रे प्राय प्रत्यों सहस्वति निर्मात रूप में दिवान रे एक प्रत्येत कर प्राय प्रत्यों सहस्वति में अपना त्याया के दिवान में आत्र ने अपने निवास है। द्वारा प्रवेशित करवा कर सेवने की व्यवस्वा करें। स्वानवासी माता में प्रवेश सेवें पर 1,000- श्येत एवं प्रत्या माता में प्रवेश सेवें पर 1,000- श्येत एवं प्रत्य माता ने प्रवेश सेवें पर खात्रवृत्ति राशि 30/- प्रति माह एवं वास्तविक स्पूत्र को सेवें होगी। प्रापामी वर्षों में ह्यात्र प्रधानक का दावित्व होगा कि कक्षा 10 व 11 के निर्द भी जिस काला में स्वात्र प्रवेश के स्वात्र प्रयान को इस खात्रवृत्ति का प्रावेदन-पन स्वतः 10 कुलाई तन प्रस्तुत करें। वसी ह्यात्र हित्त का प्रवेदन-पन स्वतः

पहले की तरह विभाग में यह भी तय किया है कि उपरोक्त परीक्षा में स्वर्गनत छोत्र यदि निम्निविदित विशेष प्राथानीय स्कूल में प्रयेश लेगा चाहे को उन्हें प्रवेश दिलाने की स्थास्या की जा सकती है। इन सभी विशेष स्कूलों से धायास की व्यवस्था है तथा छात्र/छात्रा यहा रह कर प्राथ्यन कर सकती है।

स्फलकानःम

- (!) शावुँल पब्लिक स्कूल, बीकानेर
- (2) चौपासमी छ मा विद्यालय, जोधपुर
- (3) विद्याभवन उ मा विद्यालय, इदयपुर
- (4) धनस्यली विद्यापीठ, वनस्थली

इत विनेप स्कूलों में प्रवेश लेने याले छात्र को रुपये 1,000/- की छात्रवृत्ति स्वीकार की गावेगी। ग्रेस क्षयें प्रापको स्वय को बहन करना प्रवेश।

जिला शिक्षा ग्रधिकारी.

शिक्षा विभाग।

द्धाव प्रभिभावक यह पत्र 10 जुराई से पूर्व शाक्षा प्रधान की ग्रवक्य प्रस्तुत करें।

जिला शिक्षा सधिनारी, शिक्षा विभागे.

सिटा विभाग,

विषयः -- राजस्यान के ग्राभीशा क्षेत्री के प्रतिभाषात खात्री की माध्यमिक स्तर पेर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के ग्रन्तर्गत छात्र वे प्रवेश सम्बन्धी सहमति।

प्रसग : भावका पत्र स .....

दिनांक.....

(1) माला वा पूरा नामान्य क्षान्य का नाम। (जिने के प्रावासी विशेष स्त्रूल व सम्य का नाम) (उपरोक्त दाला अ से एक मो काट टिया जाले)

| (2) | में इस पत्र द्वारा अपने आपको बाध्य करता हू कि इस छात्र के आगे क्या 10 व 11 व             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | छात्रवृत्ति ने लिए 20 जुलाई से पूर्व सम्बन्धित शाला प्रधान को यह पत्र (जिसकी प्रति रसर्ल |
|     | है) प्रस्तुत कर दूगा यदि माग के दो वर्षों की छात्रवृत्ति के लिए 10 जुलाई तक मावर         |
|     | नहीं करन की दशा म छात्रवृत्ति स वनित रहा तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी।                   |
|     | विजेत रकत म स्थायवनि के प्रतिरिक्त आप शेका भट में स्वय प्रत्य कर कर है।                  |

इस्ताधर (छात्र चित्रभावक) " नाम (लाश ग्रामिभावक) यता 🚥

दिनाक "

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय

क्रमाव

"पुत्र श्री जिसका चयन ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवित्त के लिए हमा है ने इस विद्यालय की कक्षा " म दिनाक .. .. को प्रवेश के लिया है। खात्रवत्तिदारों के अनुसार उक्त छात्र को कव 1982 83 के लिए (1) 30/ ह मासिक 10 साह का 300/- छात्रवत्ति व देव टयशन फीस र " स्वीकार करें।

(2) यह शाला भावासी काला है छात्र का 100/- भासिक की दर स दस माह का 1000/- छात्रवत्ति स्वीकार वरें। (को जानू हो राइट करें।) स्वये छात्रवृत्ति देने की अधिगता की जाती है।

> प्रधानाध्यापक विज्ञासय

मोट -- शाना प्रधान इस पत्र को दिनाक 15 7-82 मे पूत्र जिस जिले से छात्र चयनित (महर) हचा है उस जिले के जिला शिभा अधिकारी छात्र सस्या को वह पत्र मेज दें। साकि जिला किला प्रधिकारी उक्त छात्र की छात्रवृत्ति की स्वीकृति के लिये प्रस्ताद ग्रगस्त के ग्रांत तन इस कार्यालय को क्षेत्र टें।

THE DIRECTOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION RAJ BIKANER Application Form A

Τo

The Director

Primary and Secondary Education Rarasthan Bikaner

(Applicat on form for the grant of Scholarship to the wards of Polit cal sufferers)

Full Name of the Scholar (In Block letters)

Full name of father (In Block letters) Guard an B Part culars —

- (a) Name
- (b) Occupation
- (c) Relat onship to Scholar

- (4) Monthly income form all sources of parents (District Magistrate's certificate be attached)
- 4 Particulars of the Political Sufferers -
  - (a Name
  - (b) Occupation
  - (c) Relationship to the Scholar
  - (d) Monthly income from all sources (District Magistrate's certificate be attached)
- 5 Nature of loss suffered with date and years as defined in Govt order No F 15 (60)/Edu/95 dated 17 9 59 (enclose documentary proof if any) (District Majistrate's certificate be ettached)
- F Institution and class last attended
- 7 Institution and class in which reading (b) State whether resides in hostel
- 8 Name and the result of the last examination with the year of passing
- 9 Age of the Scholar
- 10 Residence with full address
- 11 Speical circumstances if any
- 12 Particulars of any other stipends or concession with the scholars is reciv-
- 13 Particulars of concession awarded last year under this scheme.
- 14 Concession desired --
  - (a) Stipends
  - (b) Fees
  - (c) Cost of books etc

Signature of Scholar

### Date of application

Singature of Guardian

Recommendation by the Head of Institution in which studying

1 The above facts are correct

2 Shri ... In the year S/o bassed ...

and now is reading in class

3 The character is

4 The behaviour and studies are .. ..

Head Master

class

#### FORM B'

Certified that Shri \_\_father of Shri \_\_student of class \_\_ \_ of this school was killed or permanently disabled in action during \_\_the hostilities against the Chinese

Seal & Signature of
Head of the Institutions/S D O /
Ist Class Magistrate/Pradhan or Sarpanch of
Prambkh

Chairman Municipel Board

#### राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

Certified that Shri -- - - - S/o D/o W/o - -belonging to village..... Tehsil ..... Distric is a bonafide resident of Raiasthan

> Seal & signi SDORG

#### FORM C

#### APPLICATION FOR RENEWAL OF SCHOLARSHIP LINDER SC FOR THE YEAR ...

The Jt Director

Date

Primary & Secondary Education

Rainsthan Jaipur

- 1 Full name of the scholar (in block letters)
  - 2 Full name of father
  - (in block letters)
  - 3 Class in which new admitted
  - 4 Class from which last passed
  - 5 Name of Institution in which studying 6 Directorate's order No and date
  - under which scholarship was sanctioned last year
  - 7 Marks sheet of the last examination (attested true copy to be enclosed )
  - 8 Total income of parent/quardian from all sources (A certificate to this effect from the District Manistrate must be attached

Signature of the Scho Signature of quards

I certify that the above particulars mentioned by the applicant are I recommend the scholarship for renewal

Signature of Head of the Institution Acre-Every scholarship Form attached C Form

# परिजिध्द-9

शुल्य तालिका ममस्य राजकीय विज्ञालयो म लाज निधि बाज की राजि सक विकास समार से भी सर्व

| ~~~~ | जनगण युक्त मा साथ अब                          | व्यवस्थ अकार संस्था थार |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| फ स  | विभिन्न कक्षाय                                | वापिक छात्रनि           |
| 1    | भाविमक क्लायें (कला 3 से 5)                   |                         |
| 2    | उच्च प्राथमिक बक्षायें                        | 5 00<br>23 00           |
| 3    | उच्च प्राथमिक कथायें जो नि मामाविक उक्क कर्मा | 23 00                   |

विद्यालयो म चलतो है 31 50 माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक कक्षार्वे

46 00

ĸ

|    | con   | me   | endations b      | y the Hea     | d of the | Instit | utions —    |             |       |            |
|----|-------|------|------------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|-------|------------|
| 1  | TI    | he.  | above facts      | are corre     | ct       |        |             |             |       |            |
| 2  | (8    | 9)   | Shri             |               |          | . S/o  |             | Rani        |       | •          |
|    | •     | -    |                  | nt of class   |          |        | ıs school   |             |       |            |
|    |       | He   | e/She passe      | d or failed   | in clas  | SS     | at th       | ne last Exa | ımına | tion       |
|    |       |      |                  |               |          |        | +           | leadmaste   | r/Hea | idmistress |
|    |       | •    | ertified that    | Shri          |          |        | S/o D/o V   | V/o Shri    |       | belonging  |
| •- | vit   |      |                  | Tehsi         |          | _      | District    |             | 18    | a bonafide |
|    |       |      | ,<br>of Rajastha |               |          | _      | 21011111    |             |       |            |
| 10 | 21004 | Ī.   | or crajasmis     |               |          |        |             | Seal nad    | SIGN  | ature      |
|    |       | Ł    |                  |               |          |        | of s        |             |       | Magistrate |
|    |       | 1    | e Jt Direc       | tor of Educ   | anon     |        | 011         | 0 0 71      | Çtasş | magiatiate |
|    |       |      | mer Range        |               | ation,   |        |             |             |       |            |
|    |       |      |                  |               |          |        |             |             |       |            |
|    | (/    |      | cation for       |               |          |        |             |             |       |            |
|    |       | - 8  | Amed force       |               |          |        |             |             |       | nel        |
|    |       | á    |                  |               |          |        | were killed |             |       |            |
|    |       | Ċ    | rende.           |               |          |        | d during t  | he Hostili  | 168   |            |
|    |       | 3    |                  |               |          |        | n 1971 )    |             |       |            |
|    |       |      | name of th       |               |          |        |             |             |       |            |
|    |       |      | Block letter     |               |          |        |             |             |       |            |
|    | 2     | 1    | name of fa       | ther          |          | -      |             |             |       |            |
|    |       | (0)  | nı bnadatır      | the case of   | of wom   | en)    |             |             |       |            |
|    | 3     |      | me suppo         | rting Guar    | dian     |        |             |             |       |            |
|    |       | (F   | fathelor hus     | ton boads     | alive as | nd     |             |             |       |            |
|    |       | 함    | ationship . ji   | th scholar    | )        |        |             |             |       |            |
|    | 4     | Рa   | rticulars of t   | he Atmed      | PATERS!  | Board  | er          |             |       |            |
|    |       | pe   | curity Force     | or Armed 10   | Police I | Person | neî         |             |       |            |
|    | 5,    | Na   | me               |               | . 3      |        |             |             |       |            |
|    | 6/    | Ra   | nk               |               |          |        |             |             |       |            |
|    | 7     | Re   | elationsh p to   | coholos       |          |        |             |             |       |            |
|    | 8     | W    | hether alive     | 001-0165      |          |        | -           |             |       |            |
|    | 9     | N.   | amp of only      | Of Good       |          |        | -           | D etc.      | -     |            |
|    | 10    |      | ame of scho      | וא פוייינע ונ | ոգհան    | place. |             | D \2        |       |            |
|    | 44    |      | lass in which    | 1 5*೬೮, 179.  |          |        |             |             |       |            |
|    | • •   | *1   | mether day       | obotes or t   | mercilo  | · F    |             |             |       |            |
|    | 12    | п    | esult at the     | cet py,on .   | 2000     | eth cl | 35\$        |             |       |            |
|    | 13    | - (I | ranticulars e    | 2001 MARCH    | echal.   | rch n  |             |             |       |            |
|    |       | Ω,   | criming Hold C   | her Cours     | 3-0-4    | m      | )           |             |       |            |
| my | Da    |      | or oppi Calva    | •             |          |        |             | £;          | J     | S=-~=      |
|    | ne    | cor  | nmendat or s     | ty the He     | J. C 1   | ~ef.~2 | crs -       |             |       |            |
|    |       |      |                  |               | -        |        |             | _           |       |            |
|    | 2.    | (    | o) onn           |               |          | 5 o D  | o           |             | .—£_  |            |
|    |       |      | IS 8 E           | ہے ہے بسرہ    |          |        |             | 1 - 2577    | ~==   | حيتنت      |
|    |       |      | or fa.,-         | 2 75-1-       |          | z t    | I SE SEE    | I-O-        |       |            |

| blegg<br>u bon | Certified that Shri S/o D/<br>ing to village Tehsil afide resident of Rajasthan                                                                                              | o \<br>,              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                | . \$                                                                                                                                                                         | eal (<br>O/I          |
| Note           | —The Headmaster give the certificate No. 1 abov<br>cation cannot get it from S. D. O or magistrate<br>or Municipal Board and the Headmaster with it<br>to varify the         | or £                  |
| То             | The Joint Director of Education,<br>Ajmer Range Jaipur                                                                                                                       |                       |
|                | (Application form for grant of scholarship to the on N C Os Rs and Non combatants and the viving personnel of and below the rank of J C Oclass I to XI in schools of Rajasth | es of the<br>s study: |
| Note           | -This scholarship will only be applicable to                                                                                                                                 |                       |
| 1              | This children of the Army personnel who have bed disabled in the action during the hostilities against                                                                       |                       |
| 2              | Wives of service personnel of and below the rank                                                                                                                             | of J C Os             |
|                | 1 Full name of the Scholar (in block letters)                                                                                                                                |                       |
|                | 2 Full name of father<br>(or husband in case of women)                                                                                                                       |                       |
|                | Name of supporting Guardian<br>(if father or husband not alive and<br>relationship with scholar)                                                                             |                       |
|                | 4 Particulars of the Armed Forces/Boarder security Force or Armed Police personnel                                                                                           |                       |
|                | 5 Name                                                                                                                                                                       |                       |
|                | 6 Rank                                                                                                                                                                       |                       |
|                | 7 Relationship to scholar                                                                                                                                                    |                       |
|                | 8 Whether alive or dead                                                                                                                                                      |                       |
|                | Name of school where studying place  10 Class in which studying                                                                                                              | District              |
|                | 11 Whether day scholar or hostiler                                                                                                                                           |                       |
|                | 12 Result at the last examination with class                                                                                                                                 |                       |
|                | 13 Particulars of any other scholarship                                                                                                                                      |                       |
|                | (Getting from other Govt /Departments                                                                                                                                        | )                     |
| D              | ate of application                                                                                                                                                           | Signature of Schola   |

| Recommendations by the Head of the Institutions —                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 The above facts are correct  (a) Shri Sjo Djo Rank                                  |
| of this school                                                                        |
| He/She passed or failed in class at the last Examination                              |
| He/Sne passed of failed in close Headmaster/Headmistress                              |
| S/o D/o W/o Shri belonging                                                            |
| Certified that Shn S/o D/o W/o Shn Delonging to village Tehsil District is ■ bonafide |
| resident of Rajasthan                                                                 |
| resident of respondent                                                                |
| of S D O /I Class Magistrate                                                          |
| The Jt Director of Education,                                                         |
| Armer Range, Jarour                                                                   |
| (Application form for grant of scholarship to the children wives of those             |
| Amed forces/Boarder security force or armed Police personnel                          |
| belonging to Rajasthan who were killed in action or                                   |
| rendered permanently disabled during the Hostilities                                  |
| with Pakistan in 1971.)                                                               |
| 1 Fuy name of the scholar                                                             |
| (In Block letters)                                                                    |
| 2 Full name of father                                                                 |
| 3 Name of supporting Guardian                                                         |
| (if father or husband not alive and                                                   |
| relationship with scholar )                                                           |
| 4 Particulars of the Armed forces/Boarder                                             |
| security Force or Armed Police Personnel                                              |
| 5 Name                                                                                |
| 6 / Rank                                                                              |
| 7 Relationship to scholar management and an analysis                                  |
| 8 Whether alive or dead                                                               |
| 9 Name of school where studying place District                                        |
| 10 Class in which studying a second studying and the second                           |
| 11 Whether day scholar or hosteller                                                   |
| 12 Result at the last examination with class.                                         |
| 13 (Particulars of any other scholarship                                              |
| getting from other Govt /Departments )                                                |
| → Uate of application                                                                 |
| Recommendations by the Head of Institutions —                                         |
| Tre above facts are contract                                                          |
| 2. (a) Stri                                                                           |
|                                                                                       |
| or failed in classas the last examination He/she passed                               |
| Headmasters/Headmistress                                                              |

| 2. | হ্বাসনি                                                        | निधि शुल्ब        | s:                                         |                                    |          |                                                                |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|    | (1)                                                            | काशनम             | नी (विद्यालय)                              |                                    |          | 5 00 लौटाने योग्य                                              |  |  |  |  |  |
|    | (2)                                                            | काशनम             | नी (छात्रावास)                             |                                    | _        | 5 00 सीटाने योग्य                                              |  |  |  |  |  |
|    | (3)                                                            | उद्योग :          |                                            |                                    | _        | <b>॥</b> 00 वापिक                                              |  |  |  |  |  |
|    | (4)                                                            | मेगजीन            |                                            |                                    | _        | 2 00 वापिक                                                     |  |  |  |  |  |
|    | (5)                                                            |                   | ह परीक्षा (टरमिनल टै                       | स्ट)                               | _        | 1 00 प्रतिटर्म                                                 |  |  |  |  |  |
|    | (6)                                                            |                   | फर्नीचर मुस्क                              |                                    |          | 3 00 वाधिक                                                     |  |  |  |  |  |
|    | (7)                                                            | पाठ्य र<br>गीक्षव | महगामी प्रवृत्ति गुल्ब (।<br>भूमण, शिविर च | त्रीहा, मनोरजन,<br>स्तव, रेडन्नास, | _        | 15 00 বার্থিক                                                  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                |                   | इस्यादि)                                   |                                    |          | 2.00 -5                                                        |  |  |  |  |  |
|    | (8)                                                            |                   | लय मुल्ब                                   |                                    | _        | 3 00 ৰাবিক                                                     |  |  |  |  |  |
|    | बाल                                                            | (भाटेसर्र         | ो) विद्यालय :                              |                                    |          |                                                                |  |  |  |  |  |
|    | 1                                                              | राज्य वि          | निधि भुल्कः                                |                                    |          |                                                                |  |  |  |  |  |
|    |                                                                | (平)               | प्रवेश शुरूक                               |                                    | _        | 5.00                                                           |  |  |  |  |  |
|    |                                                                | (ন্ত)             | बस गुल्क                                   |                                    | _        | ग्रन्य सस्यामी के स<br>राज्य सरकार द्वारा<br>निर्धारित किया जा |  |  |  |  |  |
|    | 2                                                              | হুদে [            | नेधि णुल्बः                                |                                    |          | ***************************************                        |  |  |  |  |  |
|    |                                                                |                   |                                            | कक्षा 1 से                         | 3        | क्का 4 वि                                                      |  |  |  |  |  |
|    |                                                                | (1)               | श्रीडा गुस्क                               | 3 00 বাণি                          | <b>₽</b> | 5 00 वापि                                                      |  |  |  |  |  |
|    |                                                                |                   | उद्योग भुल्य                               | 2 00 वापि                          | ₹        | 3 00 বাবিং                                                     |  |  |  |  |  |
|    |                                                                |                   | परीक्षा गुल्क                              | 3 00 স ফ                           | r        | 500 স ফা                                                       |  |  |  |  |  |
|    | प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षल परीक्षा (प्रथम वर्ष) का शिक्षल शुल्क |                   |                                            |                                    |          |                                                                |  |  |  |  |  |
|    | (1)                                                            | परीक्ष            | । गुत्र                                    | ~                                  |          | 35/- रुपये                                                     |  |  |  |  |  |
|    | (2)                                                            |                   | लिका शुरुव                                 | -                                  |          | 2/- स्पये                                                      |  |  |  |  |  |
|    |                                                                |                   | नन्पत्र मुहर                               | _                                  |          | 1/- रपये                                                       |  |  |  |  |  |
|    |                                                                | ) विलम्           |                                            | _                                  |          | 5/- रुपमे                                                      |  |  |  |  |  |
|    | भा                                                             | ঘদিক যি           | गुत्र                                      |                                    |          |                                                                |  |  |  |  |  |
|    |                                                                |                   |                                            | हस्तवा                             | TT .     | न्यूयो ग्रनियायंगि                                             |  |  |  |  |  |
|    |                                                                |                   |                                            | (प्रथम वर्ष पर                     | ीशा)     | सहित (स्थल ग्रनुसं<br>परीक्षायियों के दिए                      |  |  |  |  |  |
|    | (1                                                             | ) परीश            | ग मुन्क                                    | 25/- 1                             | ;        | 35/- ह                                                         |  |  |  |  |  |
|    | (2                                                             | ) घरत             | रतिका गुन्क                                | 2/- 7                              |          | 2/- ₹.                                                         |  |  |  |  |  |
|    | (3                                                             | ) भावेः           | ल-पत्र गुन्द                               | 1/- 1                              | :        | 1/- ₹                                                          |  |  |  |  |  |
|    | (4                                                             | ) (ৱৰ্ণ           | र्व नुस्य                                  | 5/- 1                              | -        | 5/- ₹                                                          |  |  |  |  |  |
|    |                                                                |                   |                                            |                                    |          |                                                                |  |  |  |  |  |

| 494] राजस्थान शिक्षा नियम संहिता [परिशिष्ट<br>संगीत परीक्षा शुरूक विवरण                                            |                                  |                      |                               |                   |                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| परीक्षा का नाम                                                                                                     | विलम्ब गुल्क<br>(धदि भावस्यक हो) |                      |                               |                   |                                                                                      |  |  |
| सगीत भूपता (तृतीय वर्षे)<br>सगीत प्रभाकर (प्रथम वर्षे)<br>सगीत प्रभाकर (द्वि. वर्षे)                               |                                  | 15/-<br>20/-<br>20/- | 20/-                          | 2 -<br>2 -<br>2 - | 5/-<br>5/-<br>5/-                                                                    |  |  |
| परिशिष्ट-13<br>राजस्थान राज्य<br>गिला विभाग<br>श्राइवेट गिक्स सस्या मान्यता प्रार्थना-पत्र<br>1. सस्या सम्या विवरण |                                  |                      |                               |                   |                                                                                      |  |  |
| माम                                                                                                                | प्रकार                           | स्तर                 | सस्या कद से प<br>रही है (तिरि | वस पत             | या के व्यवस्थापन का नाम,<br>।, प्रवधक समिति का<br>शन भीर यदि हो तो<br>सदस्यों के नाम |  |  |
|                                                                                                                    |                                  |                      |                               | ŀ                 |                                                                                      |  |  |

| 2. चरपा धारा शिवा सम्भा उपभुत्त सह ग्राह से सहायह विवेदरण<br>(म्र) सत्या या विशेष सहिथ्य |                   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| व्यवस्थापक का वेबतव्य                                                                    | निरोक्षक का भनिमत |  |  |  |  |  |  |
| )                                                                                        |                   |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                           | परिशिष्ट 13]              | राज                               | तस्यान वि            | शिक्षा              | [495                            |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                                                           | (ग्रा) सविवितः<br>नए सिरे | स्यान वर सस्याः<br>से सोली जा रहे | की श्राव<br>ही है ता | म्यकत<br>कि उर      | ा एव सपयोगित<br>का वर्तमान सस्य | ता भीर यदि सस्या<br>बाग्रो पर सभावित प्रभाव |  |
| _                                                                                         | ध्यवस्थापक क              | । वनतव्य                          |                      |                     | निरीक्ष                         | क का धभिमत                                  |  |
|                                                                                           |                           |                                   |                      |                     |                                 |                                             |  |
| (2) श्रानिवाम एव ऐम्छिन विषय जिनके सबय मे मान्यता स्वीकृति की प्राथना स्रीपत<br>जा रही है |                           |                                   |                      |                     |                                 |                                             |  |
| _                                                                                         | व्यवस्थापक व              | त बक्तव्य                         |                      | निरीक्षक का ग्रीभमत |                                 |                                             |  |
|                                                                                           | •                         |                                   |                      |                     |                                 |                                             |  |
|                                                                                           |                           | 3                                 | कक्षानु              | ग्रार ह             | हात्र संस्था                    |                                             |  |
| -                                                                                         | कथा (वग सहित)             | छात्र संख्या                      | श्रीस<br>स्वपस्थि    |                     | व्यवस्थापक<br>का वस्तव्य        | निरीक्षक का श्रशिमत                         |  |
| ,                                                                                         |                           |                                   |                      |                     |                                 |                                             |  |

|   | 496] राजस्थान विशा वि<br>4. सस्या का भवन एव                                                                                                                                                                    |                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٠ | ध्यवस्थापक का उत्सेख                                                                                                                                                                                           | निरोक्षक का समिमत                        |
|   | चपरो की सस्या सम्बाई, जीडाई, क जाई     पुतकालय एव वाचनालय का वसरा     गावाम     सम्मतन ग्रह     छात्रावास के कमरो ग्रीर विद्यावियो की     सस्या     पेताब पर     शावापरण एव स्थानीय     उपयुक्तता     प्रमुख्य |                                          |
|   | सूचना :-इस विवरण के साथ सत्था का उक्त विव<br>5. उपस्कर (फर्नीचर) एव शिक्षा सम्बन्धी                                                                                                                            |                                          |
|   | व्यवस्थापक का वस्तव्य                                                                                                                                                                                          | निरीक्षक का प्रभिमत                      |
| , |                                                                                                                                                                                                                |                                          |
|   | <ol> <li>छात्रों की बारीरिक, द्विल, दावटरी<br/>स्यवन्या</li> </ol>                                                                                                                                             | परीक्षा, स्वास्थ्य वेसकूद, मनोरजन घादिकी |
|   | व्यवस्थापक द्वारा निर्माण                                                                                                                                                                                      | निरोक्षक का ग्रिभमत                      |
|   | i                                                                                                                                                                                                              |                                          |

.

7. ग्रह्मायक संबंधी विवरमा

| 7. द्राध्यायक संबंधी विवररण |                                         |     |    |                   |                           |                        |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----|----|-------------------|---------------------------|------------------------|--|--|
| क्रमाक                      | ग्रध्यापक के पूरे विवरण<br>योग्यता सहित | नाम | पद | वेतन<br>तथा ग्रेड | महगाई द्यादि<br>ग्रलाउन्स | निरीक्षक का<br>ग्रभिमत |  |  |
|                             |                                         |     |    |                   |                           |                        |  |  |
|                             |                                         |     |    |                   |                           |                        |  |  |
|                             |                                         |     |    |                   |                           |                        |  |  |
|                             |                                         |     |    |                   |                           |                        |  |  |
|                             |                                         |     |    |                   |                           |                        |  |  |
|                             | <u> </u>                                |     |    |                   |                           |                        |  |  |
|                             |                                         |     |    |                   |                           |                        |  |  |
|                             |                                         |     |    |                   |                           |                        |  |  |
|                             |                                         |     |    |                   |                           |                        |  |  |
|                             |                                         |     | }  |                   |                           |                        |  |  |
|                             | 1                                       | 1   | }  | 1                 | )                         | )                      |  |  |

 सदि मुन्क निवा जाता हो तो मासिन या एक बार देव सचा भ्रतहाय छात्रों के गुला रहित प्रवेश सवधी विवरता

| व्यवस्थापक का जल्लेख |                   |                 |              | निरोशक का श्रीसमत |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| ₹क्षर                | श्रिक्षण<br>शुरुव | प्रदेश<br>गुल्क | श्चन्य शुल्ब |                   |
| भन्य वि              | वरण               | ~ ,             |              | -                 |

### 9. सस्या की ब्राधिक परिस्थिति

| यदि कीस ली जाती<br>ही तो उसकी मासिक<br>भाग | सस्यां कीय एव<br>धन्य धाय | कुल मासिक<br>प्राय | कुल मासिक<br>व्यय | निरोक्षक का | ग्रभिम |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------|
| ,                                          |                           |                    |                   |             |        |
|                                            |                           |                    |                   |             |        |

10. ग्रन्य ज्ञातक विषयक प्रश्न

| प्रदन                                                                                                                                                                                            | व्यवस्थापक<br>हारा उत्तर | निरीक्षक का ग्रभिमत |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <ol> <li>क्या सस्या जिल्ला विभाग द्वारा स्वीकृत<br/>पाठ्यकम का प्रतुगमन करती है ?</li> </ol>                                                                                                     |                          |                     |
| <ol> <li>क्या सस्या से समस्त जाति तथा पर्यो वाते<br/>छात्रों को शुक्क सुविधा स्नादि के तथा<br/>किसी भी भेदभाव के बिना प्रवेश खुला<br/>है ?</li> </ol>                                            |                          |                     |
| <ol> <li>क्या सत्या के स्टाफ की योग्यता, ग्रंड,<br/>उप वेतन, पूर्वीमयी कोप (प्रीविङेग्ट पण्ड)<br/>प्रवकास नियम प्रादि शिक्षा विभाग की<br/>प्रावश्यकतान्नी एवं नियमी के अनुसार<br/>है?</li> </ol> |                          |                     |
| <ol> <li>किला विभाग द्वारा प्रमाणित नियम-पत्र<br/>(एपीमेन्ट) के अनुसार सस्या के प्रत्येक<br/>प्रव्यायक की नियुक्ति की गयी है?</li> </ol>                                                         |                          |                     |
| 5 स्था शैक्षिक बातावरण से शब्यवस्था<br>पैदा करने वाली किसी सार्वेजनिक वाद-<br>विवाद एव प्रदृत्ति से सहया के ब्रव्यायकादि<br>भाग लेते हैं?                                                        |                          |                     |

### प्रार्थी व्यवस्थापक द्वारा प्रमालीकरला प्रतिज्ञा :

- 1. मैं प्रमाणित करता हू कि इस प्रार्थना-पत्र में ग्र कित विवरण सही है।
- 2. मैंने मान्यता प्रदान सबधी नियम ध्यानपूर्वक पढ लिए हैं।
- 3. मैं प्रतिक्षा करता हूं कि यदि उक्त सहया की मान्यता प्रदान कर दो जावेगी तो में मान्यता प्रदान सम्बन्धी कर्ती से धौर तत्त्वस्व-की सक्तत वर्तमान भौर तथा समय परिवर्तन एव परिवर्धित नियमार्थनियमा से प्रावद्ध रहूगा धौर समय समय पर प्रचलित शिक्षा विभाग के निर्देशों का प्रतृत्वासन करता रहूगा।

तिवि\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### निरीक्षक का आवेदन

(प्रावेदन करो समय निरोक्षक को नियमों ना सदम म्रावित करना चाहिये भीर यह भी सिलना चाहिए कि उक्त संस्था को उसके म्राभमतानुसार विस्त स्तर की एवं निन किन विषयों की मायता प्रदान करो। किन क्षतों पर उचित है।)

दिनाक

हस्ताक्षर निरीक्षक का पद

### परिशिष्ट 14

शिक्षा विभाग राजस्थान

शिक्षण सस्था अनुदान प्रायना पत्र (भ्रावतक)

(धनुदान नियम 9 के घातनत इस प्राथना पत्र की दो प्रतिया विद्यासय निरीक्षक/निरीक्षिका/ स्वनिदेशक/महिला लेखा कार्यालय में पहुचने की चितम तिथि प्रत्येक वय की 31 धनस्त है)

प्रयक सस्थाका पाम

पूरा पता डाकखाना मायवर महोदय

तहसील

<u> जिला</u>

31 माच सन् 19 को समाप्त होने वाले वित्तीय वय के त्रिए (सस्वा का नाम) को प्रनुदान स्वीहति के सम्बाध म झावश्यक सूचना प्रयित है। निम्नलिखित सूचना की प्रमाशित प्रतितिथिया सलान हैं—

- शालाकोप मीर विद्यार्थीकोप सन्दर्भी यत वर्षकी चाटडएवाउटेट की रिपोट बलेल शोट सहित।
- विधान की प्रतिलिपि (प्रगर सस्या का पहला प्राथना पत्र है) ।
- 3 सस्या के कक्षावार व मध्यायकवार समय विभाग चक्र की प्रतिया।
- 4 मा यता पत्र की प्रतिलिपि।
- 5 पत्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिनिधि ।
- 6 उचित किराया प्रमाण पन बीर भवन मूल्यावन प्रमाण-पत्र की प्रतिविधि (पहनीब या परिवर्तित हो तो)।
- 7 किरायेनाम की नकल (पहलीवार या परिवर्तित हो तो) ।
- 8 सस्या की प्रव धनारिएं। सिमिति के सदस्यों के नाम सवा उनका काय । साथ ही पिछ यप म हुई बठनों की तिथिया ।
- भागामी वप के लिए वेतन पूर्ति हेतु धनुमानित व्यय वितरशा पत्रक )

भवदीय, हस्ताहार अधिकृत सदस्य प्रवाधकारिस्सी

----

### खण्ड 1

## संस्था सम्बन्धी सूचना

| 2. | संस्पा      | के स्थापन की तिथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | संस्था      | के स्तर सम्बन्धी सूचना :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | स्तर        | तिथि (जबसे) मान्यता देने बाले ग्रधिकारी का पद।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | (町)         | \$4.50 Para \$4.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$1.00 \$ |
|    | (ল)         | 44+)***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | (ग)         | \$4.14.44.5 00.74 grave \$4.00 grave \$7.00 grave \$7.00 (400 0400) \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0       |
| 4. | संस्था      | नियमानुसार रजिस्टर्ड है भयवा नहीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | यदि         | हां तो :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | (ফ)         | रजिस्टर्ड मामण्णालामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | (ন)         | रजिस्ट्रेशन नम्बर व तारीखः """                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | (ग)         | रजिल्ट्रेशन करने वाले अधिकारी का पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | संस्था      | को प्रनुदान कब से मिल रहा है-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | (年)         | स्तर जिसके निए मनुदान मिल रहा है ****************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | (頓)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. | <b>(</b> म) | वया संस्था का निजी भवन है *******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |             | मिंद हा तो:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |             | (क) वया भवन का मूल्यांकन हो जुका है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             | (स) मूल्यांकन की राशि व्यापा व्यापा व्यापा विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |             | (ग) मूल्यांकन करने वाले अधिकारी का पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |             | <b>या</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. | (ন)         | भगा संस्था किरावे के भवन में चल रही है ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |             | (क) किस तारीख से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |             | (ख) माहवारी किराये की रकम *** *** *** *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |             | (ग) मकान मातिक का नाम व पूरा पता **** **** **** ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |             | (प) किरायानामा लिखा लिया है या नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |             | करायानामा रजिस्टडं है या नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |             | (ह) नया किराये की रकम का सत्यापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |             | सार्वजनिक निर्माण विमाग से हो गया है ?···· ··· ··· ··· ··· ··· यदि हां तो:—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |             | (1) संस्थापन करने की दशाएं *** *** *** ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |             | (2) सत्यापित माहबारी किराये की रकम <sup></sup> ···· ··· ··· ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |             | (3) सत्यापन करने वाले ग्रधिकारी का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |             | पदमय पत्र सस्याय दिनांक **** **** **** ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- 8 मस्या के झाम के स्रोत क्या है ? भवन दकानें वैक में प्रयवा ग्रायत्र जमा राशि पादि का परा विवरण निका जावे
- सस्या की सूरक्षित निधि

10 सस्या की प्रव धकारिस्सी द्वारा सवालन के काय ग्रर्थात श्रनुदान प्राप्ति एव विभाग पत्र ब्यवहारिक जाच किसको सौपा गया है उसका नाम व पद

बादश्यक टिप्पणी --(1) प्रवाधकारिस्ती द्वारा प्रविवृत महानुमाव ही विभाग से पत्र व धनदान प्राप्त कर सर्वेगे ।

(2) यह ग्रावश्यक है वि प्रव यकारिएी का गठन प्रमुदान नियम 3 (5) के सनमार हो।

- बया सस्या द्वारा ग्रवने वतनिक कर्मेचारिया को भविष्य निधि की सुविधा दी "ता"ी
- (क) वनन का क्लिना प्रतिशत

यदिहाती -

- (ख) क्या प्रयेक कमचारी का बैक म या डाक्छाने में प्रथक प्रथक खाता खील दिया गया है ? झगर नहीं तो नवा व कब तक स्रोप दिया जावेगा ? पुरा विवररा लिखें
- 12 सस्था की बाय गतिविधियो का व्यीरा धर्यात सस्या कीन स कॉलेज/स्कूल/मन्य सस्याए रता रहा है व प्रत्येक का वाधिक सच क्या है ? --

### प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमास पत्र

- यह प्रमाशित किया जाता है कि -13
- सस्या नियमानुसार रजिस्टड भीर इसका एजिस्टशन न  $\alpha$

귥

(Enta है। सस्था की प्रवचकारिखी का यठन भी सन्दान नियम 3 (5) के धनुसार है।

सस्या की साम्बता सक्षम प्रविकारी (2)

दिनाक

द्वारा स्थाई/ग्रस्थाई तक दी हुई है।

(3) सस्या का कोई निजी भवन नहीं है। सस्या दिनाक से किराये के भवन म चल रही है जिसका किरावा रुपवा मकान माधिक को नियमित रूप से चुकामा जा रहा है । भवन का किरामा જી को लिखा गया व दिनाक नामा दिनार की रजिस्टब विया गया । भवन वा विराया साववनिक सवन निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र क्रावक टितांक द्वारा रुपया मृत्यावन विया गया है।

ग्रधका

सस्या का निजी भवन है। भवन का मूल्याकन सावजनिक निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र दिवाक दारा स्वया वा म याक्त किया गया है भौर उसना एक प्रतिशत स परव्यय की शश्चि रुपया होती है।

(4) सस्पाने प्रत्येक कमवारी का प्रविष्य निधि का स्रोता डाक्यर म स्रोल दिया है तथा रनवग की राणि प्रायक कमचारी के खात म जमा करदी गई है छीर उसम से कोई मनियनित गणि जगई नहीं वह है।

(5) सस्या में सन--------में निम्नलिखित कर्मधारियों की नव-नियुक्त किया गया राजस्यान मिशा नियम सहिता

नाम वर्मचारी (नोट — निर्णारित योग्यवा नहीं रखने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने के कारण विवररण ्ताट — निमारत याध्यता नेहा रखन वाल कमचारिया का ग्वयुवन करन क कारण विवरण में मित करें व जिला नियोजन कार्यालय से प्राप्त किये गये घनुषनकि प्रमाण पत्र का विवरण भक्ति करें) विवरण संस्था द्वारा लग्न 3 में प्रविधित क्लिंग गये स्थित पड़ी की संस्था कार्यालय रिकाई से सस्यापित करती नई है एवं सही है। स्वीष्टत प्रदो का बेतन ही मान्य किया गया है। पित रूरला गई हे एवं सहा है। स्वाहत पदा था बतन हा सान्य क्या गया है। सस्या का निरीक्षणु-------के हारा दिनांकु-------की किया गया एवं कार्य सनीदन जनक पाया गया । पाया १५० । सस्या के कार्यरत कर्मवारियों का समय विमाग चक्र से मिलान कर लिया गया है मीर नोई कर्मवारी निर्धारित कालाश से कम का कार्य नहीं करते हैं। **第 平**。 2 3 बाविक व्यय 4 5

पर प्रमासित व सत्वापित किया जाता है कि उपरोक्त विवस्सा सही है व द्वाप्त भी ध्धाथा नहा नथा ह । यह प्रमाणित किया जाता है कि भगुदान नियमो का व सरकार, विभाग, विश्वविद्यालर

बह समाधित १४-वा वाता हूं १४ अनुवान भावभा का व सरकार, १ववाम, १वधवावधावर व बोर्ड डारा जारी किये गये नियमों का वर्षों वातन किया जावेगा। संस्था का हिसाब व बाह हारा जारा क्या गय गयमा वा श्रण पालन क्या जावपा । जल्या जा हण पालन क्या जावपा । जल्या जा हण क्या हण विभाव, विश्वविद्यालय व सीहें हारा वितास नियमानुसार रक्षा जायमा व स्वरंगर विभाव, विश्वविद्यालय व वाह स्वरंग स्वामा सरेगा। सहया से प्रवेश की मुनियार समाज के प्रत्येक को के लिए समान भाषा भाषा प्रत्या । परमा भाषा प्रत्या प्रत्याच्या अभवाद अभ

हरामाहित क्या जाता है कि संस्था अनुसान नियम 1963 के नियम 3 व 4 का प्रशासन करता है तथा सस्या भा सत्र में कार्यकाल 200 दिनों से कम सही

रहा हु। यह ममाशित विमा जाता है कि संस्था भी सम्पति उसने वापिक स्थय से तिमुनी से मार बहन करने के लिए समुचित है। (मिष्ट्रित सदस्य प्रवन्धकारिएगी)

मय पद व दिनाक..... प्रमाणित निया जाता है नि मावश्यन मुचना जो ज्यर से गई है, सच्चा व मही है। मय दिनान ........ .... ... ... ....

विवाज्य निरीसक/निरीधिका/वय-निर्वेषक (मृहिंगा) मिसा

| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| रानस्यान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| माम विश्व विश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [50                     |
| सम्बार<br>स्थान<br>वरम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हैस्ताक्षर मुस्पाध्यातक |
| रंगे का विवरत्य  चित्रं भेगों कर्मचारीमस्त  चित्रं भेगों कर्मचारीमस्त  चित्रं भेगों कर्मचार्थे  क्षित्रं भेगार क्षित्रं  क्षित्रं भूगों कर्मचार्थे  क्षित्रं भूगों कर्मचार्थे  क्षित्रं भूगों कर्मचार्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इस्ता                   |
| विमे का विद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| पत 31 माच को चंतिक कर्मचारियों का विवरत्त्व<br>नेपक वर्म<br>2 किन्द्र-विविक<br>3 उपकार्य क्षय्या 2 को<br>4 नेव व्यक्तिर-विविक<br>5 क्ष्य वित्र-विविक<br>को तिविक व्यक्ति व्यक्ति 2 को<br>5 क्ष्य वित्र-विवक्ति 2 क्षय्ति<br>को तिविक व्यक्ति व्यक्ति विवयत्त्वा<br>को तिविक व्यक्ति व्यक्ति विवयत्त्वा<br>वित्र क्षया वित्र केष्ट्र विवयत्त्वा<br>वित्र क्षया वित्र विवयत्त्वा<br>वित्र विवयत्त्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| गत 31 माय को लेखक था । वरिष्ठ था वर्ष था था । वरिष्ठ था वर्ष था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| पक वर्ग सि 31 म से 3 म |                         |
| वेष्ट्यापक<br>हो हो याचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| स्पीतत पदी की सस्या अध्यापक वर्ष मात 31 मात को माय को देततिक कर्म देशक वर्ष के प्रयापक वर्ष के प्रयापक कर्म देशक वर्ष के प्रयापक कर्म पर हतिक कर्म वर्ष के प्रयापक कर्म वर्ष हिल्ला कर्म वर्ष हिल्ला कर्म वर्ष हिल्ला कर्म वर्ष हिल्ला कर्म कर्म वर्ष हिल्ला कर्म कर्म वर्ष के प्रयापक कर्म कर्म वर्ष के प्रयापक कर्म कर्म वर्ष के प्रयापक कर्म के प्रयापक करना करना के प्रयापक करना करना करना के प्रयापक करना करना करना करना करना करना करना करन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| स्वीतत पदी की सख्या  1 अव्याचनात्व  2 प्रव प्रका के ब्रामाञ्ज  4 पढ हतीय के प्रवासक  5 पढ़ साथ के प्रवासक  7 प्रच पर के स्प्रमाञ्ज  7 प्रच पर के स्प्रमाञ्ज  7 प्रच पर के स्प्रमाञ्ज  7 ताम प्रमागी प्रव जिल्ला  8 ताम तिहिष्  1 ताम तिहिष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| -   A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |

|   | 313 तम्<br>सनुमानित व्यय                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                        |
|   | महित्स राहत                                                                            |
|   | बेसन महनाई क्षति महूमाई सन्तरिस निष्यं यो<br>नाम भूषा नता                              |
|   | महगाई<br>भ्रता                                                                         |
| 9 | क्राम                                                                                  |
|   | निगुक्ति वेसन<br>तिपि ग्रन्नला                                                         |
|   | विमयी<br>सिनि                                                                          |
|   | संस्ता दा नाम<br>सारमा से स्वीकृत ददो का दिवरएण<br>कुस स्वयादी का नाम क्रोमजना पद तिथि |
|   | संध्या दा नाम<br>सह्या कि स्वीचृत दहो का जिवरण<br>कुस वृत्तावारी का गान कोधना          |
|   | मेश्रा दी नाम<br>सहया कि स्वीद्वा<br>फूस दमय                                           |

नोट --सभी क्रमचारियों को देख राजि का हुत थीप प्रक्रित किया जाने।

### सण्ड ४

सस्या का स्थाई कोंप जो यत 31 मार्ज को या ..... ....इन स्थाई कोंप का यन दिस प्रकार रला है जसका सक्षिप्त विवरसा:--क.स. भाग के मह

गत वर्ष की चालें वर्ष की ठीक ग्राय त्रागामी वर्ष की श्राय की परिभाषा में झाने वाले गुरूव बनुमानित बाय 19....19 ... षम्मानित याय 19. --19 ... 14.0 19 ...

- (शुल्क विवरम भाग-। कार्यालय) सबिधत विषय पर खर्च की जाने वाली
- क-मुत्क विवरण भाग 1-बालम 14 ल-शुन्क विवरण माग 1-कालम 20
- 3. मन्य गुल्क-(गुल्क विलम्ब भार 2
- 4. मानिक चन्दा प्रयवा स्वाई चन्दा
- 5 समा, सासायटी व घन्य लोवस बाँडीज
- 6. केन्द्र सरकार/मन्य राज्य सरकार/मन्य विभागों से धनुदान
- 7 राज्य सरकार (शिक्षा विमाग) से बनुसान
- े. स्थाई कीय के स्याज कादि से प्राप्त धन
- सस्या की गरूपति से प्राप्त धन

भन्य किसी प्रकार ने प्राप्त धन विस्तृत

योग:---

न्यक सयवा मधी के हस्ताक्षर \*\*\*\*\*\*\*\*

-कीस से प्राप्त ग्राय के दो गलान मानवित्र भर गर भेंत्र जाने तथा उनमें ग्राहित रेग्य पा

| परिशिष्ट 1 |
|------------|
|------------|

राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

( भाग 2 ) एण्ड 4 सस्या मे बसूस किये गये अन्य युहक का विवरस्य

> सत्र सस्पाः बा वाम

|   |                         |                                 | राजस्थान मराजा ।नयम चारुवा |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|   | विशेष विवर्षा           | 20                              |                            |
|   | योग योग                 | 19                              |                            |
|   | 퍄                       | 18                              |                            |
|   |                         | 17                              |                            |
|   |                         | 91                              |                            |
| 1 |                         | 13                              |                            |
|   | İ                       | 2                               |                            |
|   |                         | 13                              |                            |
|   | İ                       | 2                               |                            |
| Ì |                         | =                               |                            |
|   |                         | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |                            |
|   | 1                       | 6                               |                            |
|   |                         | 800                             | İ                          |
|   | П                       | 10                              |                            |
|   | Ш                       | ۰                               |                            |
|   | 6                       | η.                              |                            |
|   | भीज प्र                 | 4                               |                            |
|   | मधा यूनियम महभोज प्रमिश | 6                               |                            |
|   | 12 22                   | ~                               | _                          |
|   | 1                       | l -                             | -02×10×404-                |

सस्या के प्रयान के हस्ताक्षर

रिंग भाग में पाप प्रकार की केवल उन्हीं शुरक का विवरत् विया जाय जो भाव 1 में घर्ज नहीं की जा सकती है।

를 <sup>길</sup>

| }                                                                                            |                                                                                                             | राजस्थान शिक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नियम महि           | हत <b>ा</b> | [परिणिष्ट 14    |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gaber Grass                                                                                  | Dyrr rae                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 21 22           |             |                 |                                                                           |
| क्षण्ड वे ज (भाग 1 व 2 मा वाशार)<br>समस्य विषय जाने वाले सभी प्रकार के बुत्क की कसावार वर्षे | सन्तर में प्रत्यात में माने महाबेत उद्धाप पर तर्ज की मन्त्र मुल्क<br>बाद तर्जात महाने बाने बाने महाने पुल्क | म प्रक्रम<br>म प्रकर्ण महिन्द<br>मिल्लान मुख्य<br>मिल्लान मुख्य<br>मिल्लान मुख्य<br>मिल्लान मुख्य<br>मिल्लान मुख्य<br>मिल्लान मुख्य<br>मिल्लान मुख्य<br>मिल्लान मुख्य<br>मिल्लान मिल्लान मिल्लान<br>मिल्लान मिल्लान मिल्लान<br>मिल्लान मिल्लान मिल्लान<br>मिल्लान मिल्लान मिल्लान मिल्लान<br>मिल्लान मिल्लान मि | 3 4 5 6 7 8 9 10 1 |             |                 | प्रयोक दर की स्वट दिलाया जाय कि बहु मानिक/प्रमासिक/प्रमासिक भागत न्या । य |
|                                                                                              |                                                                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                  | 100 0 8 4   | <b>\$2464</b> - |                                                                           |

| ( ' ' ' '  |                                                                     |                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| प्रजस्यान  | विक्षा नियम संहिता                                                  |                                                 |
| व्यय के मद | च्यम विवरण                                                          | [51]                                            |
|            | गत वर्ष का चानू वर्ष के<br>ठीक द्याय अनुसारित क<br>1919 1919<br>3 4 | ा धागाभी वर्ष का<br>राम पत्रुमानित व्यथ<br>1919 |

- टेलीफोन सर्च
- स्टेशनरी तथा घपाई
- 7. पानी तथा प्रकाश पर व्यव
- पाठन सामग्री को ठीक रखने के लिए 9. भयन भरम्मत वा व्यय
- 10. फर्नीचर मरम्मत व्यय
- 11. मकान किरावा (यदि संस्था किरावे के
- 12. दुस्तकालय पुस्तको तथा बाचनासय का
- रेनिरिंग व्यय (नेट) ज्ञामदनी घटाकर 13. बेल, मारीरिक मिला संबधी वसूली
- रार्च (मेट) ध्यय मामदनी घटाकर
- दस्तकारी व उद्योग का वास्तविक (नेट)
- व्यय प्रामदनी घटाकर
- 15. जो सस्या एक से अधिक शिक्षाणालय वला रहे हैं वहा इस संस्था का सवालन
- संवधी भावस्यक व्यय 16. सध्यापको का काफ्रोस सर्वधी यात्रा व्यय
- 17. भॉडिट फीस 18.
- एकितिएशन पीस 19.
- रजिस्देशन फीस 20. मन्य

### परिशिष्ट-15

राजस्थात सरकार

## जिल्ला विभाग

संस्था को सहायता देने के संबंध में धायकारी वर्ग का धामिमत

- पुरुषा की सहायता प्राप्त के लिए उपयुक्तता ।
- (सहायता संबंधी नियमों में से तीसदे व बीचे नियम के पालन का प्रमाग्त-पत्र)
- 2. प्रवन्धक द्वारा प्राप्त सूचना की सत्पता ।
- 3. ग्राधकारी वर्गे द्वारा हिसाव की जांच का प्रमाण ।
- 4. धन्य कोई विशेष वृत्तांत ।
- 5. विफारिश (प्रमिशंसा) ।

| मिशंसक         | 畬   | हस्ताक्षर | तथा   | वद |
|----------------|-----|-----------|-------|----|
| 41.11.11.11.11 | -41 | Gimini    | 21.41 | 74 |

सन्

स्वीकृति प्रदान करने वाले ग्रधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

| वरिशिष्ट 19]                                                                                                    | हंदर                                    | <b>{</b> 51 <b>3</b>                                           |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                 | -<br>परिशिष्ट 19                        |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| राजस्थान सरकार                                                                                                  |                                         |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                         | क्षा विभाग                                                     |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                         | क्षा विभाग<br>जीयन प्रमास-पत्र                                 |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| **** **** ****                                                                                                  | दिद्याया पत्रायन प्रमाश-पत्र            |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | शिक्षार्थी प्रजीवन सहयरभग्गा ।          |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| शिखाया प्रवायन सुरुपारणा प्राप्ताया प्रवायन सुरुपारणा प्राप्ताया प्रवायन सुरुपारणा प्राप्ताया प्रवायन सुरुपारणा |                                         |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                         |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| प्रदेश/पुन. प्रदेश                                                                                              | तिथि   विद्यालय से ना<br>  किये जाने की | ाम पृथक   नाम पृथक किये जाने का कारए।<br>ो तिथि                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                         |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                         | }                                                              |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                         | \                                                              |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                         |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | ख <sup>ब्</sup> ड (स)                   |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| नाम विद्यार्थीं 👓 🕬 👐 🕬                                                                                         |                                         |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| पिताका                                                                                                          | नाम • •••                               |                                                                |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| जग्म तिर्वि                                                                                                     | षे (ग्रको मे) ****                      | •••• (शब्दो                                                    | मे)              | ****                                                                                                               |  |  |  |  |
| धर्म/जाति                                                                                                       | पिता/सरक्षक का नाम.<br>व्यवसाय तथा पता  | प्रवेश से पूर्व जिस<br>सय में शिक्षा प्राप्त<br>उस विद्यालय ना | नाम जिस<br>प्रयव | पूर्व विद्यालय की उम<br>उच्चतम कड़ा का नाम<br>जिसमें उत्तीर्ण हुंगा<br>प्रयवा जिसमें उत्तीर्ण<br>हुंगा माना जा सके |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                         |                                                                | -                |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                         | ,                                                              | <u> </u>         |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | <u> </u>                                | <u> </u>                                                       |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                         | i ·                                                            |                  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| **********                                                                                                      |                                         |                                                                | सस्या प्रय       | ान                                                                                                                 |  |  |  |  |

1 •

12712

[परिशिष्ट 19

खब्द्ध (ग)

| प्रवेश विवरए                                                             |         | प्रत्ये की                   | उपस्थित                       |                                                |                 | <b>प</b> श      | सरः (ष)                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| दशी                                                                      | हिनाम   | बधा उत्तीस् करने क<br>तिर्वि | कार्य दिवस भी<br>मीटिंग मन्या | उन मीटिंगी<br>की सच्या<br>जिसमे उपस्पित<br>रहा | <b>व्</b> रियाम | ब्रह्मयन र वियय | चाल चलन<br>लघा वार्ष<br>व्यवहार<br>19 |
|                                                                          | ł       |                              |                               |                                                |                 |                 |                                       |
| 6                                                                        |         |                              |                               |                                                |                 | 1               | }                                     |
|                                                                          |         |                              |                               |                                                |                 |                 |                                       |
|                                                                          |         |                              |                               |                                                |                 |                 |                                       |
| 7                                                                        |         |                              |                               |                                                |                 | 1               |                                       |
|                                                                          |         |                              | <u> </u>                      | 1                                              |                 |                 |                                       |
|                                                                          |         |                              |                               |                                                |                 |                 |                                       |
| 8                                                                        |         |                              |                               |                                                |                 | ı               |                                       |
|                                                                          | 1       |                              |                               |                                                |                 |                 |                                       |
| 9                                                                        |         | 1                            | <del> </del>                  | -                                              | 1               |                 |                                       |
|                                                                          | 1       | 1                            | 1                             |                                                |                 |                 |                                       |
| 10                                                                       |         | 1                            | 士                             | -                                              | 1               |                 |                                       |
|                                                                          |         |                              | <del></del>                   |                                                |                 | 1               | 1                                     |
| 11                                                                       |         |                              | -                             | -                                              | -               | <u> </u>        | ļ                                     |
|                                                                          |         | 1                            |                               | 1                                              |                 |                 |                                       |
| प्रमाणित किया जाता है कि:                                                |         |                              |                               |                                                |                 |                 |                                       |
| (1) कि उपरोक्त जिल्लावीं पत्रीयन सबसी प्रविध्यि ग्राज तक की कर दी गई है। |         |                              |                               |                                                |                 |                 |                                       |
| (2) कि शिक्षायों में क्सि मेकार की कीस बकाया नहीं है।                    |         |                              |                               |                                                |                 |                 |                                       |
|                                                                          | (3) বিছ | म सत्र में विद               | ार्थी से नि                   | नावित गुल्व वस्                                | त सियाः         | त्या १          |                                       |

संस्था प्रधान

न्रथेम रजिस्टर

सरमग्र विभाग 1941

द्मतिम द्वरत

# परिशिष्ट 21

### राजस्थान शिक्षा विभाग विद्यालय प्रवेश प्रार्थना-पत्र

|             | (प्रवेशार्थी/प्रवेशापिनी                        | ने पिता या             | सरदाक द्व         | ारा पूरित वि | नमत)                   |           |             |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------|-------------|
|             | । पत्र धर्पण करने की तिथि                       |                        | गलय का            | नाम          | ££                     | ता जिसमे  | प्रवेश      |
| क्षेप्ट है  | ••••••स्यान•••••••                              | •                      |                   |              |                        |           |             |
| (1)         | प्रदेगाथी का नाम (पूरा)****                     | *****                  | ****              | Peed         | ~~                     | ****      | 2444        |
| (2)         | षमंयदि प<br>लिखें                               | रिगिएत या<br>*         | विछडो             | जानि से      | है, तो उम              | जाति का   | नाम         |
| (3)         | जन्म तिथि (ईसवी सतु में)                        | शब्दों में "           | ***               |              | 1070                   | ****      | ***         |
| <b>{4</b> } | प्रवेशायीं के पिता का पूरा                      | ताम, बाजीवि            | का एव ४           | याई पता      | ग्राम, तहर             | तिस तथा   | <b>जिला</b> |
| ` '         | सहित                                            | rer term               | ***               | ***          | ****                   | ***       | ****        |
|             | **** **** ****                                  | ***                    | ***               | ****         | ****                   | ****      | 4***        |
| (5)         | सरक्षण का पुरा नाम, बा                          | जीविका एव              | स्थार्ट           | JA1***       | ****                   | ****      | 014         |
| (-,         | M11 100 200                                     | 9998                   | ****              | ****         | 4444                   |           | 0100        |
| (6)         | प्रवेशार्थी और सरक्षक का                        | मध्यरष्ट""             | 8444              | ****         | ****                   | ****      | 224         |
| (7)         | राजस्थान में निवास की प                         |                        | ****              | ****         |                        | _         | 0911        |
| (8)         | पिता या पति की (यदि व                           |                        | + ar-war-a-       | ale action   |                        |           | ****        |
| (9)         |                                                 |                        |                   |              |                        |           |             |
| (2)         | *** *** ****                                    |                        | ।पथा हा<br>स्थान~ | वसका न       | 14                     |           |             |
|             | (प्रमाश-पत्र तथा प्राप्तोक                      |                        |                   | ****         | ****                   | ****      | 8440        |
| (10)        |                                                 |                        |                   |              |                        | _         |             |
| (10)        | यदि शिक्षाओं पुनः इसी वि<br>पदना छोडा भीर अब छो | ।वद्यालयम् ३<br>।वरोकक | गयप्ट हा          | रहा हा र     | । दिक्षा व             | त नाम (वि | जमम         |
|             | and one                                         |                        |                   |              | ••                     | ••        |             |
|             |                                                 |                        |                   |              | 9004                   |           | ****        |
| (11)        | प्रवेशायीं द्वारा सभिष्ट वि                     | यय—                    |                   |              |                        |           |             |
|             | वैकल्पिक विषय भाषा                              |                        |                   |              | उद्योग, नायाँनु सब     |           |             |
|             | ******************                              |                        |                   |              | ** * ***************** |           |             |
|             | ************************                        | ********               | ********          |              | *** *******            |           |             |
|             | -                                               | -                      |                   | bast .       |                        |           |             |
|             | तिधार्थी की मातृभाषा                            | *****                  |                   |              |                        |           |             |
|             |                                                 |                        |                   |              | हस्त                   | ाक्षर     |             |
|             |                                                 |                        |                   |              | पिन                    | ाया सरक्ष | उक          |
| 1513        | - दिना/पनि स्रयंका संस्कृतः                     | efinture 1882          | -Per met          | all marks    |                        |           |             |

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विवस्त्य सही है।

₹तिथि.....

| 1014-6 21]                                                              |              | `                                                                                                                                                                                                       | 4-17-17-17                |              | area.       |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|--|
| (                                                                       | 2) मैं प्र   | माणित करत                                                                                                                                                                                               | ता हूं कि (प्र            | वेशार्थी का  | नाम)*** **  |                               |  |
|                                                                         | (む)          |                                                                                                                                                                                                         | त में प्रवेश<br>ही पाई है | 4.5          | भी राज्य    | हारा प्रमाणित पाठशाला         |  |
|                                                                         | (ন্ব)        | इस प्रार्थना                                                                                                                                                                                            | - पत्र में ऋि             | क्त छात्र क  | ो जन्म तिनि | य सही है ।                    |  |
| (                                                                       | 3) मैप्र     | मै प्रतीज्ञा करता हू कि:                                                                                                                                                                                |                           |              |             |                               |  |
|                                                                         | (₹)          | (र) जब तक उक्त छात्र/छात्रा इस सस्या मे शिक्षा प्राप्त करता रहेगा, में<br>सस्या के नियमो, उप-नियमो तथा परम्पराष्ट्रो से प्राबद रहूमा तथा<br>प्रवेशार्थों के कार्य तथा व्यवहार के प्रति उत्तरदायी रहुगा। |                           |              |             |                               |  |
|                                                                         | (ন্ব)        | (का) खात्र/खात्राको उल्लिखित जन्मतिथि मे परिवर्तन करने के लिए अनुरोध<br>नहीं किया जावेगा।                                                                                                               |                           |              |             |                               |  |
|                                                                         | ( <b>1</b> ) | षाठशाला                                                                                                                                                                                                 | का नियमित                 | । भुल्क दू   | π 1         |                               |  |
|                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                         |                           |              | पिर         | ।। या संरक्षक के हस्ताक्षर    |  |
| पाठशाः                                                                  | ताके ग्रधि   | कारियो द्वार                                                                                                                                                                                            | ा पूर्ति निमि             | ात:          |             |                               |  |
| *******                                                                 | हसा          | मे प्रविष्ट                                                                                                                                                                                             | करने के लि।               | হ জাগ/ভাগ    | ा की परीक्ष | ाकी जावे ।                    |  |
| ति <i>थि</i> *****                                                      | 100991       | 4                                                                                                                                                                                                       |                           |              | S           | ाधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका   |  |
| 1                                                                       | •••••विषय    | मे बोग्य/ग्रय                                                                                                                                                                                           | ोग्य पाया र               | ाया सम्बन्धि | त शब्यापन   | के हस्ताक्षरः                 |  |
| 2                                                                       |              | >>                                                                                                                                                                                                      | 20                        | 99           | 10          | 33                            |  |
| 3                                                                       | " 1)         | .,                                                                                                                                                                                                      | bo                        | 39           | 29          | 39 *** ********* ******       |  |
| 4                                                                       | **           | 100                                                                                                                                                                                                     | 99                        | 99           | 29          | 49 ********************       |  |
| 5                                                                       |              | 99                                                                                                                                                                                                      | 99                        | 29           | 3>          | 32702000 CETT 3270 COST TOOK  |  |
| 7                                                                       | **           | m                                                                                                                                                                                                       | 99                        | 99           | 99          | 35                            |  |
| 8                                                                       | 1)           | 99                                                                                                                                                                                                      | 50                        | >>           | 99          | 97                            |  |
| 9                                                                       | · **         | **                                                                                                                                                                                                      | **                        | 99           | 99          | 33                            |  |
| तिथि****•••••                                                           | **           | **                                                                                                                                                                                                      | **                        | **           | "<br>"      | भ<br>नाध्यापक/प्रधानाध्यापिका |  |
| *यह प्रमाणी                                                             | करण सव       | करते को स                                                                                                                                                                                               | taunear A                 | 27 2727      | 10 = 0 1    | San at al.                    |  |
| *यह प्रमाणीकरण सब करने वो आवश्यकता है जय नम्बर 10 को पूर्ति न को पई हो। |              |                                                                                                                                                                                                         |                           |              |             |                               |  |

पाठमाला कर्गचारी धवलोकित

र्षपानाध्यापक

प्रधानाच्या विक

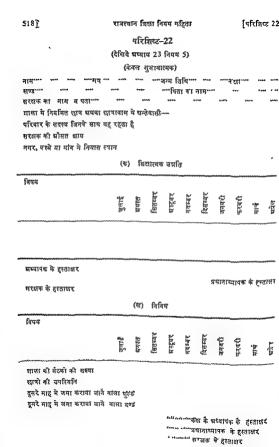

गरशक

| 520]   |                      | राजस्थान शिवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ा निवम सहिता                                   | [वरिशिष्ट 23                                                                                                 |  |  |  |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| •      |                      | षरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शिष्ट 23                                       |                                                                                                              |  |  |  |
|        | धनुबन्ध पत्र (बान्ड) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                              |  |  |  |
|        |                      | (वारुशाना स्थापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त करो वे सम्ब घम)                              |                                                                                                              |  |  |  |
| _      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ···· तहसी र                                    |                                                                                                              |  |  |  |
|        | शय<br>जला            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                              |  |  |  |
|        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्टाम्प                                        |                                                                                                              |  |  |  |
| ,      | জী বি                | हम ग्राम क निवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सी उक्त ग्राम म गाठशाला ।                      | रीस्थापना इस शनपर<br>रिकास कार्यक्र                                                                          |  |  |  |
| स्वीका | र की                 | हम प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्रा | पत्र निरोधियत हमें भिन                         | 13100 1410                                                                                                   |  |  |  |
|        | 1                    | श्री "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ना पुत्र था                                    |                                                                                                              |  |  |  |
|        |                      | निवागी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मुख्य प्रतिनिधि                                | *****                                                                                                        |  |  |  |
|        | 2                    | थी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | का पुत्र की                                    | ***                                                                                                          |  |  |  |
|        |                      | निवासी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मुल्य प्रतिनिधि                                |                                                                                                              |  |  |  |
|        | 3                    | धी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " बा पुत्र भी "<br>मुख्य प्रतिनिधि             | 20 SA 76                                                                                                     |  |  |  |
|        |                      | निवासी "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मुख्य प्रातानाथ<br>का पुत्र थी                 |                                                                                                              |  |  |  |
|        | 4                    | श्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मा पुत्र था<br>सुरुष प्रतिनिधि                 |                                                                                                              |  |  |  |
|        |                      | निवासी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मा पुत्र थी                                    | na na                                                                                                        |  |  |  |
|        | 5                    | শ্বী "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मुख्य प्रतिनिधि                                |                                                                                                              |  |  |  |
|        |                      | निवासी<br>इ. एवं संयुक्त रूप से धनुबंध करते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                              |                                                                                                              |  |  |  |
|        | -                    | क एवं समुक्त रूप सं अपन पं पर<br>इस पाठवाना म सबदा छात्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e          | ोक प्रतिकृति ।                                                                                               |  |  |  |
|        | 1                    | इस पाठणाना म सबदा छात्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | एप छानाबामा उपारमाय ए<br>कोडेस सक्ते जनक नित   | स्वयक्त सन्दान नाप्रदेव                                                                                      |  |  |  |
|        | 2                    | क्लाके सकान की जिल्ला विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विसपद यर दग । या सना                           | न विद्या पर लगर देंगा नद                                                                                     |  |  |  |
|        |                      | ~~ र श्रम साध्याला स्वयंते है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | त्रेटस वययसा करदेवे                            | इसी तमन व धनुसार था।                                                                                         |  |  |  |
|        |                      | भवन निर्माण करा देंगे भयवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | शासा निर्माण के लिए इय्य                       | सम्रह करने शिक्षा विनीय                                                                                      |  |  |  |
|        |                      | के उक्त काम निमित जमा कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                              |  |  |  |
|        | 3                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                              |  |  |  |
|        | ė                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ई मरम्मत ग्रादि शिक्षा विभ                     | ाग के निदंशानुसार प्रात वर                                                                                   |  |  |  |
|        |                      | हूम कराते रहग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 5. 65 6 5                                    | की प्रति क                                                                                                   |  |  |  |
|        |                      | <ul><li>(क) यदि विना किमी कारर<br/>उपस्थिति निरतर 6</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मास तन प्रति मास 30 ह                          | विम रही तो पाठशाना दे।                                                                                       |  |  |  |
|        |                      | शिक्षा विभाग द्वारा ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | टाने म कोई प्राक्षप नहीं क                     | रमे ≀                                                                                                        |  |  |  |
|        |                      | हात हा राजस्ट्रा स त<br>कमी का कारण निर्देश<br>धपण क्या देवे । यहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्कान सम्बाधतानराक्षक म<br>वत रूप मतहमील से सः | गई तो उस मास के समाप्ते<br>हादय व द्वारा उपस्थिति की<br>प्रथित कराज शिक्षा विभाग है<br>एय नहीं समभगा तो सवधी |  |  |  |
|        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                              |  |  |  |

तारीख

हस्ताक्षर ग्रीर मृहर

मत यह प्रतीज्ञा पत्र हम सबन स्वच्छा एव प्रसन्ततापूर्वक सावधानी क साथ निरा दिया है

|   |                 | विश्यनता के समय का         |              |                   | 1311416 |
|---|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------|
| त | ारीख            | मास                        |              | सन्               |         |
|   |                 | प्रतिनिधियों के            | हस्ताक्षर    |                   |         |
| t |                 | का                         | पुत्र        |                   |         |
| 2 |                 | का                         | पुत्र        |                   | -       |
| 3 |                 | श                          | पुत्र        |                   |         |
| 4 |                 | श                          | पुत्र        |                   | •       |
| 5 |                 | रा                         | पुत्र        | ••                |         |
|   | प्रमाणीकरण त    | हसीलदार स्रयवा भाय         | राज पत्राकित | ग्रधिकारी हारा    |         |
|   | सारील           | माह                        | स            | τ                 |         |
|   | प्रतिनिधियों के | प्रतिज्ञायत्र को स्रक्षरका | मुनकर धपना   | तिया हुमा स्वीकार | किया।   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चित्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| क्लान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| माजस्यान । सन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ऽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | को ऐसा प्राप्त है।<br>बायकर (oblisatory) है।<br>(प) प्रतिशत अवस्तिति (Professional)<br>प्राप्त क्ष्मिती (Technical) विवस्ते ।<br>"सन्दर्भन प्रवप्ता" है सन्दर्भित<br>प्रतप्तान के व्यति प्राप्त है, में नहीं<br>होना व्यक्ति                                                                                      |
| THE AND AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 4 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. 在 色上面 日上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>西班牙帕</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - de in                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I B F E F D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 動の一部は                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AF 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 503: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| = = N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -   B & P E E - W E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 草田 5 居 年 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | に 当 日 し 日 作 信                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 医含蓝雀 二世                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इदस वर्षित को सीमा<br>इस्से वर्षिता, विस्त्रीतित्व महो के प्रदीम,<br>प्रमोद—<br>(प्र) प्रक्रिया या विषया भारत महोती<br>वर्षिते,<br>सम्प्रतित्व या विषय प्राप्त कर महित्या<br>सम्प्रतित्व होगा।<br>सम्प्रतित्व होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | को ऐसा प्रांत्रण) है। वाचकर (bbligatory) है। वाचकर (bbligatory) है। प्रांत्रण वाचकरातिक (Profes) प्रांत्रण काकरातिक (Technica)) वि क्षांत्रण वाचकरातिक (प्रविधान) वि वाचकरातिक वाचकरातिक वाचकरातिक वाचतात्रों के प्राप्तिक प्रांत्रों प्रांत्रों वाचतात्रों के प्राप्तिक प्रांत्रों वाचतात्रों के प्राप्तिक वाचता |
| 1年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 医医肾胃胃胃                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 一世 上。巨里在里和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D. 夏至后 B. E. (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 世 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 信用以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , •                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 日臣 6 世                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H (12 C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B 4 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 一 医豆民中市 詹星                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 10 IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1年   后召析田王 門口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 医夏运                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट 24 मिटट   | तिमान्त राज्य के निर्माण के जिस्<br>भीतर प्रतिकाय के जिस्<br>सस्यान मंत्रीतिकृष्टि क्या                                                                                                                                                                                                                           |
| 24<br>१५८१ थी भी भी<br>१५८९ थी भी<br>भारत श्रीस्थ<br>सम्प्रका श्रीस्थ<br>सम्प्रका श्रीस्थ<br>सम्प्रका श्रीस्थ<br>सम्प्रका श्रीस्थ<br>सम्प्रका श्रीस्थ<br>सम्प्रका श्रीस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E H                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 西元二  世年 二 曹 正 二 単 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _   = "   " = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 2 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - EIEE   EEEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E # * #                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 一百一品 一层层 日本 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) Spar 473 (1) S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 是是是 (三                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 节 巴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 安型电声器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 在某事性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (प्र)  3  3  10  10  10  10  10  10  10  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अतिक का स्वकृष्<br>भारत का स्वकृष्<br>(1) देशो आजा अभारित काले की<br>मारत मुचे पारी को कर्लेक्स<br>मारत मुचे पारी को कर्लेक्स<br>विवास वह स्वापण आदेश के<br>शिताम को स्वतिक के भारत आहे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 1=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| हिसा जिसम<br>प्री सम्पा<br>2<br>7 (8) (स)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मी सिया जिलाम<br>मी सम्बर्गा<br>7 (8) (ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 185 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 ° ler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 97117 1931 (Ant.) 1 2 2 1 2 2 1 1 (8) (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 % 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(ड) प्रशिक्षता की सर्वाप एक वर्ष से प्रधिक प्रशिक्षामार्थं भेजना माहिये। जहा प्रशिष्टा पर नेजने हेंद्र विचार किया कर्मपारी की हेबु प्रति नियुक्ति पर भेजने के लिये उपलब्ध नही हो, घश्याई कमंचारी को ग्नस्यायी राज्य कर्मचारी की नियुक्ति वास्त्रित योग्यता धारएए करने वाल। विभाग मे स्थायो कर्मचारी प्रशिक्षाण (ष) केवल स्पृायी राज्य नही होनी पाहिये ।

सस्याई राज्य कर्मचारी ने कम वे कम जा सकेगा । परम्तु यह कि-

3 वर्ष पूर्ण कर सिए हो।

पूति करता है मीर राजस्यान लोक कर रहा है उसके लिए विहित गैक्षासिक नियमित है झर्यात् जो पद वह धारस ब्रहेता (Qualification) एव ब्रायु की नेवा ग्रायोग, जहा सेवा नियमी ने ei. 1(111) गुह विभाग भारतीय प्रतिस सेवा के द्यधिकारियों के लिये जिनको भारत मे 30 दिन से में प्रति नियुक्त किया जाना कम ग्रवधि के लिए प्रशिक्षश

ध्यवस्था की ग्रावश्यकता न हो तथा जिनके लिए वैकहिपव हो । झपवाद (exception)

ग्रधीन प्रपेटित हो, नी महमति प्राप्त उपरोक्त प्रदत्त शक्तियो का प्रदोग राज-पत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में नहीं किया

गरलो गई है।

The same of the same of

नी याता एक । (38) एक हो (जो मार. 2) 76 थि. 20-7-76 ।

इसके कि भारत म त्रशिक्षण नेका कार्यत्रम दो मस्यातो म प्रक्रिसमार्थं भेज जात हो निराय नित सस्यायों के धलावा भारत में जामेमा जो राजस्थान संग्कार द्वारा सथी?

524]

परिशिष्ट 24] की सब्दग सहित प्रशिष्ठम्म कार्यक्रम सरकार द्वारा बनुमोदित हो चुका है।

समस्त पुलिस कर्मचारियो के लिए जिनमे भारतीय पुलिस सेवा के प्रथिकारी भी **सम्मिलित है, को 30 दिन** तक निम्नाकित (1) कि प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियां श्वतों के श्रधीन रहते हुए---

महानिरीक्षक, भारक्षी,

(3) झादेश प्रसारित करने की कमें बारी की, जिसे भारत मे

7 (8) (स)

राजस्थान

प्रक्षितम् हेतु या श्रम्ययन ग्रक्ति जिसमे किसी राज्य

पाठ्यकम के लिए मेजा नया है, फत्त व्य पर होना माना

बयन करने के लिए महानिदीशक, (2) सरकार द्वारा धनुमीदित प्रक्रिया के मनुसार प्रशिक्षका के लिए स्यक्तियो का प्रारक्षी सक्षम है।

(डिप्पएरी)—महानिरीक्षक प्रारक्षी, इन सिक्तियों के प्रधीन जारी झादेशों की प्रतिया राज्य सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवाके

(एफ 1 (35) एफ ही (ओ.मार. 2) 79, मधिकारियों के मानले मे ग्रुह विभाग को तया भारतीय पुलिस सेवा के झधिकारियों के मामले में कार्मिक विभाग की भेजेगा।

[525

fg. 2-8-79)

धेमेस्त विभागाध्यक्ष

(4) विकास विभाग द्वारा प्रशि-

7 (8) (ब) 17 23

लमा हेतु मेजे गये जिला स्तर

प्रसिकारी

| राजस्थान जिल्हा                                                                                                                                                                                      | 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4.73 के वहने निवास (Constable) 1.4.73 के बांचारी । बांचारी (Constable) के कांचारी । बांचारी हुए वांचा के कांचारी । बांचारी हुए कांचा के कांचारी के कांचार के हुए वांचा कांचार तिरावसामी कांचा बांचा | ्रापट 24                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | Present Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person of the Person o | विभाग<br>महानिदीसक प्राप्ती                                                                                                                                                                           | मित्रोत प्रांतिकारी ये विश्वाता<br>ज्यत के बंदी व को बंदा नहीं हो।                                                                                                              |
| 3 प्राप्तान प्रमासन्<br>प्रतिकारियो (पाजस्यान प्रमासन्<br>नित्त केया प्रतिकारियो के प्रतिन<br>नित्त केया प्रतिकारियों के प्रतिन<br>रित्त को बत्तीय प्रतिकारियों के<br>प्राप्ता जाने बता प्रतिकारियों | होतान त्यांन के करवाचा के धारेन<br>मितर करते के करवाचा को पत्<br>अपारित करते को लिकता ।<br>किसी विवेश पत्त पा को पर<br>(१) किसी विवेश पत्त पा विवेश<br>कर्म प्राप्त विवेशित (एएस्टराbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | करने को वर्षित ( (अध्यवध्य<br>(ध) प्रविकायु निर्वतित (एवंतर)<br>Appit) को दिन्तित (एवंतर)                                                                                                             | अनिकात मानतो के राज्य होया में<br>होजुरिक है पूर्व सारोपाया स्थास्य<br>प्रमाण्यप्र (Medical certifical)<br>त्रमाण्यप्र (Medical certifical)<br>त्रमाण्यप्र (Medical certifical) |
| \                                                                                                                                                                                                    | ć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |

| 11/14/02/21                                                                                                                                   |                                                  | •                                              | अस्यान ।श                                                      | त्या नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                            | [527                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्ण गक्मिं।                                                                                                                                 | पूर्ण शक्तिया                                    | दूरों शक्तिया                                  | पूर्णे शक्तिया                                                 | में समस्य वदाविकारी विकाह बेहत<br>ह 1350,— से मीथक गर्दी हैं, विमाय<br>मीथन भारत देवा/राजस्याम प्रशासिक<br>वैद्या/राजस्याम क्षेत्रा कीय के सदस्य या<br>भावज्ये परिस्तारी थी सरिवत भारत होना<br>स्वयों के वद पर प्रस्तारीति किये गर्दी हों। | बनके प्रभार के बन्तांत घरावशीन कर्न-<br>भारियों के मन्त्राम में हुएों शहियार।<br>जिलाधीक विने में बन्तांत सहसीतवार।<br>के स्मानानरण थादेण प्रसारित करते के<br>लिए प्राधिकृत है। |
| कोई मी माधिकारी जो उस्त पद<br>पर स्यायी (Substantive)<br>मिम्रीक करने हेतु सक्षम हो।                                                          | नियुक्ति प्राषिकारी                              | मियुक्ति प्राधिकारी                            | प्रजासनिक विभाग                                                | विभावाच्यत, प्रचम भै श्री                                                                                                                                                                                                                  | भावकारी को स्वादी निमुक्ति<br>भरते में सक्षम हो।                                                                                                                                |
| महिला बच्चाणी (Candudate) के<br>ममले म राज्य सेना के लिए, किसी<br>महिला चिक्तिक द्वारा हत्तावारित,<br>धारोयता ऋगण्यन स्वीकार<br>करने की महिल। | प्रदेशाधिकार (Lien) को निल्वित<br>करने की शक्ति। | मह्तापिकारी को स्थानाग्तरस्य<br>करते की यक्ति। | मिष्नारियों के स्थानानत्त्रा करने<br>के दादेश देने की ग्रांकि। |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
| =                                                                                                                                             | 11                                               | 6                                              | 20                                                             | `                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
| *                                                                                                                                             | <b>\$</b> 5                                      | 9                                              | 1                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                               |

| \                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कूले परित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10000000000000000000000000000000000000 | ·E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | ति जिल्लो<br>के प्रयोग<br>कि को को<br>कोवारी को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विस्थाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A ATTERIORAL                           | कोह भी जाविकारी विवक्ती<br>कोह भी जाविकारी के प्रयोग<br>निवास एका क्षेत्रकारी को<br>कोहिक एका क्षेत्रकार हो।<br>कुर्वस्त पर प्राप्ते हे सुकार हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रणादितक दिन्तान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E E Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 Fragins sylfamily                    | . a. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and offer the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | मारक्रीरक्ष मार्क्षिक प्रकार कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्म स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्म स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना कर्मा स्थापना स्थापना कर्मा स्थापना करा स्थापना करा स्थापन कर्मा स्थापन कर्मा स्थापन कर्म स्थापन कर स्थापन कर्मा स्थापन कर स्थापन कर्मा स्थापन | मेतन पूर्व भारित ।<br>बारों की भारित । एक्स कांब्रेबल्पी<br>के प्राथापित क्षयकाम की मिलने<br>के प्रयूपित के की मिलने<br>के प्रयूपित के की मिलने<br>1. एक्स कांब्रेब्सित के मिलने<br>नातर किसी कारण 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR |
| /~                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| /                                      | E B B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 (81)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | 23 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i<br>ė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | \_\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

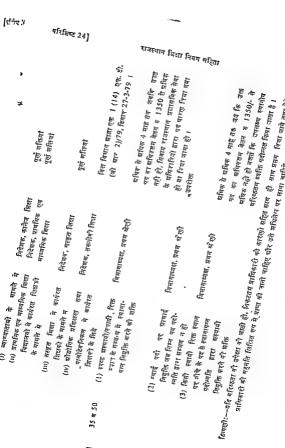

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [परिशिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24                    |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| शजस्यान शिक्षा निषम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म संस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                          |
| ]<br>  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ह स प्रधिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | paiftal<br>1<br>ang, H<br>nom) ik H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                     |                                                                          |
| बहुत को का<br>बहुत को का<br>जन किसी जा<br>का प्रधीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बर्षस एण स्थलित को प्रसिक्त प्रप्रिप<br>ह 1200/-तक द्रस्य शिक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) घराजवित्त राज्य कर्मवारिया के सम्बद्ध स्तान्त्रय अकृतिया । अकृत्य साइ, भूकत्य प्राप्त अकृत साइ, भूकत्य प्राप्त साइ, भूकत्य साइ, स्तान साइ, साइ, साइ, साइ, साई, साई, साई, साई, साई, साई, साई, साई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THIA BILLY            |                                                                          |
| तारियाः<br>वा विशेषः<br>कुक्तं के प्रपं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 mar 17 | जपनितः<br>स्य म पूर्णे<br>हितक घटः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1978 है               |                                                                          |
| 5<br>1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वर्षम एक क्यांकिको प्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) <b>47</b> (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | म्मानस्यर,            |                                                                          |
| भागमा है अस्ता या क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ਜ਼ ਦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रामध्य समा १          |                                                                          |
| 新花 可                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वंत्राप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | remului               | XIX                                                                      |
| 3 जागा बड़ों थी परी का मामको से भी किया जागा बड़ों थी परी का मामको से भी किया जागा बड़ों थी परी का मामको से भी किया जागा बड़ों थी परी का मामको से भी किया जागा परी का परी का मामको से भी किया जागे परी का मामका में भी किया जागे परी का मामका से भी का मामका से भी का मामका से भी का मामका से भी का मामका से भी की प्राप्त मामका का मामका से मामका से भी की प्राप्त मामका से मामका से भी की प्राप्त मामका से मामका से भी की प्राप्त मामका सामका से मामका से भी की प्राप्त मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका से मामका  | समस्त विश्वामाध्यध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) प्रमासनिय विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (2) जिले वर जिलाधीण   | अतान विमाग पाटेक वाचा व 1 (8) वि वि (कुप-2)/77, दिनोच 1-9-78 द्वारा अभ्य |
| 4 प्रयोग विश्व । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सपस्त कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (2)                   | e-1 rate                                                                 |
| क्षारता प्राप्त प्रिवास्य कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर्णे विकास कर् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                     | -2)[17. 6                                                                |
| 3<br>स्वागायन निर्वातक्ष्य करने की<br>प्रथमार (वान्ते) एक ब्यक्ति छारा था<br>जहा स्वाधीत्वातायन निर्वाति<br>(केटण के तेवा नियमों में विषयाने<br>(केटण के तेवा नियमों में विषयाने<br>राज्य प्रभावती, जिल्हें नियम 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (8) (क) के प्रानामा जावे, के [प्रयूदी) पर समाम्य या विशेष स्थान पर सामान्य या विशेष प्राचान पर सामान्य प्राचित पर्यानित प्राचा हारा कार्यसाहन प्रदीनित प्राचा हारा कार्यसाहन प्रदीनित का जाजा हारा कार्यसाहन प्रवीनित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मात्र को दाव में क्षेत्र को क्षिणित<br>होने को ग्रांति जिसके जिए गुरूप<br>(कोस) देने का प्रस्ताव हो कोर<br>(कोस) देने का प्रस्ताव हो कोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मानदेव स्वीचृत करन भा | वि (वृष                                                                  |
| 3<br>(ref flagfor<br>(ref lagfor) (ref lag<br>(ref lagrand)/kal<br>(ref lagrand)/kal<br>(ref lagrand)/kal<br>(ref lagrand)/kal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8) (छ) के प्रनामा जाये.<br> च्युटी) पर समभा पा ।<br>ह्यान पर सामान्य पा ।<br>ह्यान पर सामान्य पा ।<br>स्यान पर सामान्य पदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ते द्वाय में<br>श्रामित्व<br>इस का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्य स्वीष्टि          | 1 (8) Fa                                                                 |
| 3<br>स्वापालन नि<br>तत्त्वार की महे।<br>लिखर की महे।<br>हिम्म क्षिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (8) (8)<br>(*42)<br>(*41)<br>(41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | समय स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स् | H                     | स स्दया प                                                                |
| F 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 ( <del>T</del> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 (ग)                | मिष साहेर                                                                |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.                   | *विस वि                                                                  |
| T. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                     | 1                                                                        |

30 प्रतिशत वेतन का

में मायोजित कियं गये राहत कायें के निये मराजपत्रित राज्य कर्ममारियो के झराजपत्रित राज्य कर्मचारियो के सम्बन्ध मे शतं यह कि (1), (11) ष (111) के प्रधीन एक माह का वेतन का 50 प्रतिशत मात्र । सम्बन्ध मे पूर्ण भक्ति। (3) विभागाच्यक्ष, जिलो के

जिलाधीश सहित

क्मिनसिवित सीमामी से मिथिक नही स्वीरुत किया गया मानदेव प्रत्येक मामले हे <u>е</u>тт:--

(1) 24 वण्टे से एम रिया गया मतिरिक्त कार्यं

(2) 24 षण्डे या उससे प्रधिष किन्तु 60 पण्डे से एम मिनिएक लागे करने पर (याते कि प्रत्येक दिन

धतिरिक्त कार्य एक चण्डे (3) 60 चण्टे या से मधिक हो)

प्रधिक किन्तु 120 पण्टे

से कम प्रतिरिक्त कार्य (4) 120 षण्टे या उससे प्रधिक किन्तु 180 घण्टे ने नम प्रतिस्किः करने पर

|                                                                                                                                                                                              | 24                                                                                                                                                | दर्शिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu-TI                                                                                                                                                                                        | [परिक्षिप्ट 24                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| राजस्थान जिल्ला नियम महिता                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | ē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्षांच्य किन्दु<br>50%<br>50%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>10%<br>1                                                                                                          |                                                                                                                                                   | المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة ال |
| (5)<br>में को एक विसीय बादें के पूर्व माद के केवन से प्राप्त मायें<br>कियेंग—हात वृद्धिकार के प्रमान मायाया । हेन्यें।<br>से को दिल्ली एप समस्य विभाग भ्याय<br>हरातम बही पर<br>हरातम वहीं पर | (1) महत्त दिनाताध्यक्ष एप<br>दिला हार हे जविशासित                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हाती राज्य सर्वेष<br>(१) राज्य पर्वे ग<br>निस्य वी<br>वियुक्त पर्वे                                                                                                                          | (2) किसी प्रपितारी को उसने<br>कार्यक सर्विस्कितियुक्ति करते<br>हुए उपयोग्धित या प्रराजपनित<br>हुए परते तथा स्वस्थान<br>निस् एवं भरते तथा स्वस्थान | होगा नियम 35 के धरान<br>"एवपटीनरण" हे ब्रातुनार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ودو                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

पीर्वाप

| शिष्ट |  |
|-------|--|
| _     |  |
| EC.   |  |
| 44    |  |
| 蛋     |  |
| bea.  |  |

q (t

3 रिस्त गद की गूरि उभी गममें (cadre) पूर्ण मसियो दम गते के साथ कि व्यवस्था जो 6 माह से प्रधिन धारिय के ने प्रविशारी द्वारा निये नहीं भी गई हो। (2) निदेशक, हरिणा द मायुर

लोक प्रशासन मस्यान प्रधासनिय विभाग

क्लिय बेतन स्वीकृत करने की

3 वर्ष की बादिय के बाहर ऐते

राज्य ममवारी को प्रतिमियुक्ति मे बृद्धि जिने राज्य सरकार द्वारा निथिनित प्रविया के बनुसार

 3 वर्ष के बाद वृद्धि का प्रायेदन भारत्ने 5 वर्ष सन निम्म मती के साब .-

गरपार द्वारा बिभवागित हो।

प्रणासनिक यिमान की राय मधूदि की स्योग्रति से जगहिन में कोई लानि राजस्याग श्रीकान सेया (सामान्य शारा।) मे मधिवारियों के मताया शिशम न में बारियों

निदेशक, प्राथमिक व माध्यमिम

वेभाग भी माजा सत्या थी 1 (57) मारशी/मे 2/73 दिनोक 21-6-79

(Foreign Assignment) लेल की

म्बीट्रति देवी गई है।

(1) (८) पानिस्तान से बाये हुए

निसी विस्यापित विद्यालय को 58 बर्प की भागुतक

महाविद्यालुव के जिधक की सेवा मे विशेष सृद्धि करने भी शक्ति जिसने (क) 1952 से पहले राजस्थान

शिधा, राजस्थान

प्रशासिक विभाग

राजस्यान ग्रीराक सेवा (सामान्य शाता) व (महाविद्यालय मारता) में धर्यापन पद-पारए कर रहे प्रियमित्यो के सबय मे

के सम्बन्ध में पूर्ण मिति।

पूर्ण मस्मिम्।

ş

(य) 1952 से पहले निसी महायता प्राप्त सस्थान मे

गा शजमेर मे सेवा m पद प्रहुश किया हो।

परिशिष्ट 24] े ऐसे विस्तापित विक्षकों के मामलों में जिन्होंने 1-7-1971 या उतके पण्नात् पथिवापिकी धाषु प्राप्त कर तो थो/है 58 वर्ष को बायु तक सेवा मंबृद्धिया उसके एक्यात् 60 वर्षकी सामुतक पुतः निष्ठोकि स्पीरत करने की बक्ति जैसा भी मामला हो, जिल विभाग पाता स. प. (42) वि दि. (नियम)/67 दिनाक 22-2 1971 द्वारा निश्चक, प्राचमिक एव सध्यमिक शिक्षा राजस्वान और प्रमामनिक विभाग नो प्रत्यामीजत को गई। मै झादेश सरकार को यह पश्चिटन (रिक्रेचेन्ट) किया गया है कि विस्थापित जिलाकों को जो दिनाय 1-7-67 से 31-12-70 सक की घर्षाय में प्रधि-बासिकी बायुप्राप्त होने पर निवृत्त हो चुके हैं और तरमणत् तत्मात पुनः नियुक्त दिया गया है, को 58 बर्ष की बायुतक सेवा में यूदि तथा तत्मवात् इत नामले पर विचार किया यदा है बीर राज्यपाल ने ज्ञल हो पर बह साजा थी है कि जिल विभाग साजा सस्याप । (42) वि जि नियम/ 67 दिनाक 22-2-1971 को दिनाक 1-7-1967 से प्रशायनील उन विस्तापित किछको के सम्याय में माता जादेशों कि दिनाज 1-7-1967 को सा 12 माह की घवषि से द्रापिक नही हो। इगक्त पश्वात् प्रधिवाधिकी बायु प्राप्त हीने पर निवृत्त किये गये छोर उसी तिथि से पुत. नियुक्त निये गये । कामिक विभाग की तहुमति से प्रसारित होने से पूर्व विस्थापित शिक्षको को नेवल पुननियुक्ति की स्वीक्रुति दी जाती थी। प्रधासनिक विभाग उन व्यक्तियो, जिन्होने श्राध्वाधिकी भागु प्राप्त करली हो भी सेवावाल में वृद्धि 60 वएं की बायुतक पुनः नियुक्ति की स्वीष्टति हो जाए ।

गामिक विभाग

लोक सेवा (पश्लिक सर्विस) की प्रस्याव-श्यकता (एनसीजेग्सीज) मे सेवानियृत्ति से पूर्व देग तथा मानेदित मनकाम पूर्णतया

स्वीद्वत करने भी ग्रस्टि

पूर्ण कत्तिया

कामिक विभाग .

निवृत्ति पूर्वं प्रवकाधा (लीव प्रीपेरेटरी

64 6

सहित प्रवक्षाम वी प्रविध मे क्रियाजन दू रिटायरमेट) ग्रस्बोकुत

या प्राधिक रूप से प्रस्वीकार करते वी

वूर्ण जिस्सा

|                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | [परिशिष्ट 24                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राज                                                                           | स्थान शिक्षा नियम                                                                                             | महिता                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                               |                                                                                                               | मयुक्त बद-सिताधिकारी/<br>विभागाच्यर( बाधीलया-<br>ध्यर्ध                                                                                                                                           | 一                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| min mineral                                                                   | पूर्ता मिल्यो                                                                                                 | વિત્તાના વ્यાસી વાલિ જિલ્લા<br>શ્રિમના વાલ્યક્ષ                                                                                                                                                   | राजवित्त प्रविकारिया के<br>तिर पूर्वे प्रति वित्ताने<br>तिर पूर्वे स्थाने (सम्बद्धे-<br>तिर वह स्थाने (सम्बद्धे-<br>समूत्र) सिपुति पन्ते में<br>मधिरत है                                                                                                                            |
| 2 (एएम्सीमार्ग) की मनुमति प्रवान<br>के के मनुमति प्रवान कार्याना राज्य कार्य- | अंतर के स्वित्त के हुन हैं हैं हैं हैं हैं है वित्ता के स्वित्त के हैं है है है है है है है है है है है है है | 84 क्षिण (क्ष्मण) पर वापत तोने के क्षिण सम्प्र मान्<br>क्षिण क्षिणे पात्र क्षेत्रीन रोगिल<br>स्वस्ता के क्ष्म में क्षिणे रोगिल<br>व्यस्ता के क्ष्म में क्षिणे पात्रिल<br>व्यस्ता के क्ष्म में गिल | 84 सम्प्रमार्थं व्यक्षिता प्रवर्गात (विवर्षित-<br>तथा प्रसम्प्रता प्रवर्गात (विवर्षित-<br>त्रित) के व्यक्षित क्ष्में व्यक्ति पूर्व प्रक्षिया<br>प्रकराण स्थीयन क्ष्में व्यक्ति पूर्व प्रक्षिया<br>(क) राजवतित्र व्यक्तित व्यक्ति पूर्व प्रक्षिया<br>(व्यक्तिरह्में) की प्रवस्त्रकता |
| -                                                                             | 00                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ĺ    |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FR 3 | परिशिष्ट 2                                                                                                                      | 4]                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| l    |                                                                                                                                 | * *                                                                         | एजस्थान शिक्षा निवम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|      | 15 1                                                                                                                            | de .                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [539            |
|      | "生命"                                                                                                                            | it i                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                           | ग्रेस<br>इ.स.                                                               | मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य |                 |
|      | प्रथान<br>प्रदिष्                                                                                                               | 1 2 1                                                                       | जिल्ला<br>समेर<br>समेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ړ    | उसके वधीन नापं<br>नाले प्रपिकारियो<br>सिए ४ माह तक                                                                              | जिला स्वाचायीको के<br>सम्बन्ध में पूर्ण सिंह्या<br>                         | नियम्<br>भार<br>हियो<br>किस<br>मह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £               |
| -    | 16 to 15                                                                                                                        | E E                                                                         | उत्तरे नियम्यापीत कार्य करते था। राजपात कार्य करते था। राजपात मार्थ कराव मार्थ ता कार्य मार्थ मार्थ ता कार्य मार्थ मार्थ ता प्रत्य मार्थ मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कराव मार्थ कर मार्थ कर मार्थ मार्थ कर मार्थ मार्थ कर मार्थ मार्थ कर मार्थ मार्थ कर मार्थ मार्थ कर मार्थ मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्य कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर मार्थ कर म | 116             |
|      | (त) उसके जियमणाचीन उसके प्रधीन नापं करते<br>नायं करते वाले घांचा साधिन मोत्र प्रधिका है।<br>नारियों के निष् 4 माह सिष् 4 माह तक | (स) राजस्थान उच्च थावा- जिसा स्थायापीतो के<br>सम्ब                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | માર્ગ માર્થ તેક |
|      | पत्रस्य<br>प्रत्य                                                                                                               | E<br>P                                                                      | 76266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|      | 五年                                                                                                                              | B                                                                           | भीत १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|      | 4年                                                                                                                              | 1                                                                           | में से से से से से से से से से से से से से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|      | (4);<br>  114 4<br>  164                                                                                                        | E =                                                                         | तिय<br>साके<br>साक्ष<br>साक्ष<br>साक्ष<br>साक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| l    | E # # #                                                                                                                         |                                                                             | (ए) उसके निवनव्यापीन उसके निवमयापीन कार्य कार्य करने वाहे राज्यपित वाहिन कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य करिक किस्त 2 माह एक पर्यक्ष कार्य करिक किस्त कार्य कार्य कार्य करिक किस्त कार्य कार्य करिक कार्य कार्य करिक कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार् |                 |
|      |                                                                                                                                 | 4                                                                           | न सम्भाव क्षेत्र सम्भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | de ,            |
|      |                                                                                                                                 | (क) पूर्ण शांकिया जिसके<br>सिए वह स्थापी नियुक्ति<br>ब रमे को प्राधिकृत है  | (ए) उसके नियम्पापीन कार्य करने वाले पायन्तित्व कार्यकारियों के जिए 4 वाल प्रकारियों के जिए 4 वाल वाल प्रकारियों के जिए कार्य जिल्ला कार्य उसकर नियम्पापीन कार्य उसकर नियम्पापीन कार्य अपने सर्वित कार्यपापीन कार्य अपने सर्वित कार्यपापीन कार्य अपने सर्वित कार्यपापीन कार्यपापीन वाल अपने सर्वित कार्यपापीन कार्यपापीन वाल अपने सर्वित कार्यपापीन कार्यपापीन वाल अपने सर्वित कार्यपापीन कार्यपापीन वाल अपने सर्वित कार्यपापीन कार्यपापीन वाल अपने सर्वित कार्यपापीन कार्यपापीन वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्व वाल सर्वित वाल सर्वित वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर्व वाल सर |                 |
| l    |                                                                                                                                 | मुख्य वासी                                                                  | भियत्र<br>म म<br>माराज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| l    |                                                                                                                                 | 中 正 年                                                                       | म म म म म म म म म म म म म म म म म म म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|      |                                                                                                                                 | 5 F F                                                                       | जन कर्म<br>नियम<br>सिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|      |                                                                                                                                 | EET                                                                         | कार्य कर<br>प्रिकारि<br>माह तक<br>माह तक<br>ने माहे क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|      |                                                                                                                                 |                                                                             | असः मन्त्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|      |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|      |                                                                                                                                 | *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|      |                                                                                                                                 | गैतिय                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|      |                                                                                                                                 | द्रुएं मित्या                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|      |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|      |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|      |                                                                                                                                 | (त) राजपनित प्रथिकारी<br>जहा एक्जी (संक्ही-<br>देवूंट) भी पान-<br>हैपकता है |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|      |                                                                                                                                 | राजपत्रित प्रथिकारी<br>जहा एवजी (सम्स्टी-<br>द्यूट) भी पान-<br>मकता है      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|      |                                                                                                                                 | ) राजपत्रित म<br>जहा एवजो (<br>द्युट) हो<br>धमकता है                        | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|      |                                                                                                                                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                       | ्रं प्रभीतहरू हैर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|      |                                                                                                                                 | (ब                                                                          | सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|      |                                                                                                                                 |                                                                             | ( <del>4</del> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 1    |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i i             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्त्वाप्ट 24               | र्तानीतः :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राजस्थान शिक्षा नियम सरिठा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 540] ##EE##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 HIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ा के मर<br>वर्षा के मर<br>महित्य ।<br>सामि की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 पूर्ण विकास पूर्ण विकास पूर्ण विकास पूर्ण विकास पूर्ण विकास पूर्ण विकास पूर्ण विकास पूर्ण विकास पूर्ण विकास पूर्ण विकास पूर्ण विकास पूर्ण विकास के प्रतिकाद के सात 22 के सात 22 कुंच विकास पूर्ण विकास के प्रतिकाद के सात हो है है राजस्थात के का निवास के किए विकास पूर्ण विकास के विकास के का निवास के प्रतिकास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के निवास के निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के का निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के निवास के  | /.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| र पूर्व में पूर्व में भूति में में साथ में भूति में मानि में मानि में मानि में मानि में मानि में मानि में मानि में मानि में मानि में मानि में मानि में मानि मोनि मानि में मानि मोनि मोनि मोनि मोनि मोनि मोनि मोनि मो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रा प्राप्त प्रतिम क्ष्म प्रतिम क्ष्म प्रतिम क्ष्म प्रतिम क्ष्म प्रतिम क्ष्म प्रतिम क्ष्म प्रतिम क्ष्म प्रतिम क्षम प्रतिम क्षम प्रतिम क्षम प्रतिम क्षम प्रतिम क्षम प्रतिम क्षम प्रतिम क्षम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम प्रताम क्षम क्षम प्रताम क्षम क्षम प्रताम क्षम क्षम प्रताम क्षम क्षम प्रताम क्षम क्षम प्रताम क्षम क्षम प्रताम क्षम क्षम प्रताम क्षम क्षम प्रताम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तिर<br>तिर<br>निर<br>निर<br>निर<br>सुधान है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तिस्या प्रमास्त्राम् । अस्यात्राम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्राप्ते व्यक्तिमां<br>पूर्व मिल्या<br>स्वाप्त केम नियम्<br>(१) प्रच्या विश्वा<br>(१) प्रच्या<br>(२) प्रवा<br>हिस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | \ m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 पूर्ण प्रक्रिया<br>प्रतिस्ता<br>प्रतिस्ता<br>प्रतिस्ता<br>प्रतास दो है कि पायस्तात केवा निय<br>क्षेत्रास दो है कि विशेश<br>नियसकी से लो कोचा नायं के कि<br>नियसक प्राथमिक एक माय्योकक<br>नियस एक निवेशक नरकुत विशित<br>नियस एक निवेशक नरकुत विशित<br>नियस एक निवेशक नरकुत विशित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 19 4 102 (1946).  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articultus alfani.  Articulus alfani.  Articulus alfani.  Articulus alfani.  Articulus a |
| 3 पूर्व प्रक्रिया<br>पूर्व प्रक्रिया है कि कि<br>प्राप्ता—राजवास प्रशेष्य के प्रसम्प होकर धावादों है कि भी<br>के प्रमुख्य प्रकार यक्षाय स्वीकृत करने के चिक्क होगे।<br>के प्रमुख्य प्रकार प्रकार स्वीकृत करने के चिक्क होगे।<br>के प्रमुख्य प्रकार प्रकार क्षाया प्रकार के कि कि कि होगे।<br>होई प्रसापारण प्रकार क्षीकृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पूर्ण गरिनम<br>पूर्ण गरिनम | \$ 13-8<br>6-6-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मित्या<br>बारिस्या<br>क्षेत्राचा दे<br>क्षियाल<br>क्षियाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E.E.                       | S Frail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राव.                       | 719 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 पूर्ण स्थान के प्रसम्प शिक्ष के प्रसम्प शिक्ष के प्रसम्प शिक्ष के प्रसम्प शिक्ष के प्रसम्प शिक्ष के प्रसम्प शिक्ष के प्रसम्प स्थान के प्रसम्प किया के प्रसम्प किया के प्रसम्प के प्रसम्प किया के शिक्ष प्रसम्पन के शिक्ष के शिक्ष प्रसम्पन के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष के शिक्ष | विश्वपृत्त .               | 4. HW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रतिस्था स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मिल वि                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3<br>ता—राज्यपास महे<br>सनुसार पजस्या<br>क की जागित प्रमास शि<br>ति (दी) में बीन<br>ति, उदि भी मिति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 部工作                        | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ारवाति प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मास्य                      | Figure 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                         | 唐屋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                          | 品品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 99 व 102 राजभा<br>प्रराजपत्रित प्रविकाः<br>रियों को विशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (年) 年度年 日 22年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 23 9'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1

८महानिरोक्षम प्रारक्षी

उप-महामिरोधक भारको

त्रारक्षी कार ए सी मधीराक वर-महानिरोहाक वारक्षी पारक्षी/क्रमाण्डेट

24 मारतमे पर सेवधनेराज्य ।-पर नियोजक कमंचारी मी घदकाछ रेगीसर करने की महित 7-प्राधिषारी जिसस पर-सेना झे रपानान्त्ररत्त करने की स्वीकृति क्ष त्रसारातिक विभाष 25 घटमयनाथं भवनाभ स्योष्टल करने स्योज्जार

विभागाध्यक

वैदेव ग्यायास्य

X < विश्व विशास द्यास त्यास १८-१(से) दि कि व्यू.५-२/७१ दिवाक 9-5-80 हारत शतिरमास्ति । X X राज्य कर्नवारी को प्रतितिष्ठांकि 1-वातन के प्रवासनिक ×िया निमान बाह्या एक-1(34)(एकडी)(छून-2) बिह्ना है हैनाक 2-8-79

2 माह तक धाराजवसित राज्य वर्गवारी उप प्रयोक्षक 2 माह तक दुर्फ गन्निया घराजवीन्त राज्य नर्मयारियो वण्डवती कमाण्डर निरोधक तक के देवन ने मार ए भी, उप-निरोधन तम के प्रीमित मधिया के लिए 2 गाई तक निश्वति पूर्वं अवकाष (तीय श्रीपरेटशे दू रिटायचंत्र) के प्रमाशः । 20 विन से श्रविक नहीं उदाजित प्रवकार स्वीशुत पुषिस गमियो क निए 2 माह तक पूर्ण गक्तियो भारतो तथा सहायक कमाण्डेन्छ

120 पिन से प्रथिक की प्रयधि के जिल पूर्ण शिक्ता करते की पूछी मिक्या। त्रणं महित्या

जिला तन न्यावाषीय के लिए प्रणे मिक्स (पार्टर मराजपतित प्रधिकारियो के तंख्वरंप में पूर्ण मस्तियो ।

श्रुणे शक्तिको (समक्ष सम्बन्धः सरकार द्वारतः निर्वातित

175

| \$ कार्य प्राप्त है रखनाहै, राज्य पा किस्तोन में हुई।  4 सम्ब पाम्प, हुसाई रखनाहै, राज्य पा किस्तोन में हुई।  एउनो या स्पापन के कारण होया अवपान  हुसा हो। | वापण के  <br>अवापणिक  <br>विभाग   पूर्व विक्या एक्टी में किसिव पूर्विक शामक<br>विभाग   पूर्व विक्या एक्टी में विस्ति पूर्विक शामका<br>  वाजा व्यक्ता 25-3-1963 में विस्ति पूर्विक शामका<br>  किसक 25-3-1963 में विस्ति पूर्विक शामका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2-विशिष्ट व्यक्ति व्यवस्थाति व्यक्तिया विश्वास्त व्यक्तिया विश्वास्त व्यक्तिया विश्वास्त व्यक्तिया विश्वास्त व<br>व्यक्तिया विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास्त विश्वास विश्वास्त विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                         | 31     213     55 वर्ष को भाषु प्राप्त कर्मने पर     1—राज्य केवा       32     244     एाज कर्मवासियों को विवासियों प्रि     2—प्रयोगस्य क्षित्र कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कराया कर्मका कराया कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कर्मका कराया कर्मका कर्मका कराया कर्मका कराया कर्मका कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया कराया क | राष्ट्र क्यापी के X X (25 व<br>को किसेलित (क्याकिशास्ता)<br>को किसेलित (क्याकिशास्ता)<br>X X 20 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किस क्यापा (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

---०-1958 मीर उत्तरवती परिवम दिनाक 17-11-58 एव दिनाम 4-10-1963 प्रीर किसी राजपन्ति सेवा के सदस्य सम्बन्धित समय-समय पर जारी समोधनों में निहित पद्धति की पालना की जाने (11) ग्रधीनस्य हेया (मराजपत्रित) श्रमेवारी के सम्बन्ध में मियुक्ति विभाग वरिषम् स एक.-24(55) नियुक्ति प्रणे मित्रवा परब्दु यह कि यापिक विशास के वृद्धि (क) *57/भाग-1/पूप-2 मी घार दिनाक 16-5 83* पत्र सरवा एक-१४ (४१) शामिक/ए सी पार,/73 दि. 12-9-1973 एक उसमे समय ममय पर जारी समोधन चेतुषं थे ए। कमैचारियों से सम्बन्धित की पालना की प्रसापारक वेषम स्वीकृत करते हो (1) वात्तक के प्रधावतिक दूर्ण वित्यत, उन मामना म वहा निवसो के प्रतित्त वेष्टन के अधिनिर्शय या उसकी राशि के सम्बन्ध ने महासेखाकार, प्रमासिक किभाग मीर राजस्यान लोक तिएँ णिस्या, जम पक्षे के सम्बन्ध मे जिमकी वेतन सेया बाधान वे किसी प्रकार की प्रमहमति गही हो। श्र तता का प्रधिकतम वतम क 770/- से मधिक नहीं हो, परन्तु यह है कि स्वीकृति गर्वेगा गिपमो थोर महासेदानार के प्रतिवेदन के सुमत हो, भीर झाने यह है कि नियमों के अन्तर्गन पंत्रन बाियस्थना की प्रमुने पता मीर उसकी रामि ने सम्बन्ध म स्वय महालेसानगर प्रविकारी श्रीयकार्} नियुक्ति (॥) (क) बच्चक्ष, राजस्य महत्त् 2-श्रमीनस्य सेवा (राजपत्रित धीर (3) चतुर्व थे ली (म) महानिरोक्षक भारापार् (ष) निदेशक, चिक्तिम एव (क) महानिरोक्षक प्रारक्षी यराजपत्रित) स्वास्या सेवाए

[54

| \$ |                                                                                                                                                                                                                                                | क्षोर क्योगस्य पाप पर जारी माणि।।<br>भे तररणकारी माणा को जाये, और<br>प्रजीव को पानना को जाये, और<br>प्रजीव को पानना को जाये, और महाश्रम में मिछीन<br>(3) निर्मिक क्योंप मिछीन्य<br>केवा पालपित प्रणि को जाये।<br>केवा पालपित प्रणि को जाये। | भूतुरात महत्त्व परानु पराहु है कि मासिक विभाग माना माना माना माना माना माना माना मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 27\$ (जनवाम तेता निवास) के तिवास जिनायोग<br>(जनवाम तेता तेतार को व्यक्ति<br>वात उत्तरित्यति के यूट के व्यक्ति<br>वात उत्तरित्यति के यूट के व्यक्ति<br>राजस्थान केवा जियानों के तिवास<br>(ज) के यूचीजायि किवा<br>को ब्रीमार्गी ब्रमुनीसित कराता | •                                                                                                                                                                                                                                           | है 27,-7,-9 किस निर्माय 19, किस निर्माय 2,17,-19, किस निर्माय 19,  परिशिष्ट 24]                                                                                                                                                                                     | , राजस्यान                                                                                                                                                                                                                                    | धिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | [547                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मसारिक पत्र सस्या एक 24(55) नियुपित क/57 पार्ट-//गृत्य-/<br>निजाग की. धार. दिलाक 19-6-1972 एव समय-समय पर जारी<br>सम्रोपन में विद्धित पद्धति जो राज्य सेवा से सम्बन्धित है,<br>की पालता की जावें। | पूर्ण कािम्या, परतु यह है कि कािमक विभाग के परिवत<br>सक्या एक 24 (55) निमुक्ति क/57/माँटी 1 मून/सी मार<br>दिनाक 19/26-4-72 एवं सम्पन्धम्य पर जारी सगोभन<br>में विहित पद्धित जा सभीनस्य सेवा कर्मणारियों से सच-<br>पित है, की पा़न्ता की जावे। | बुखं बलिया एस्सु यह है कि वर्गायर विभाग के परिषय<br>सस्या एक. 24(53) नि म/57/वार्ट-[/बूद-1/सो भार.<br>दिलांक 19/26-6-72 एद समय-समय पर जारी समो-<br>धन में विद्यित पद्मिनों सिरिफ याँ से सम्बरियत हो,<br>वी पालता में जारे। | 1-कि-क्षांभकतो ने उपयुक्त गुस्तारनामा प्राप्त कर लिया<br>है जिससे कि उसे पेशनर की प्रोर से प्रतिप्रिधिश्य कर<br>पेशन उठाने ने जिस हो। | 2-कि निषम 312 के ब्रापुतार दिसी प्रकार ना प्रतिना<br>पुगतान कीटाने या धन्य प्रायमकताए पूर्ण करने हेतु<br>कमिनताने वे बच पत्र ना निकादन कर रिया हो।<br>3-कि प्रयोक ग्राों की लगातार पानना के सम्बन्ध मे |
| प्रशासनिक<br>विभाग                                                                                                                                                                               | नियुक्ति<br>स्निष्ण (१)                                                                                                                                                                                                                       | नियुक्ति<br>श्रकारी                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                  | . (2) मधीनस्व<br>सेवा                                                                                                                                                                                                                         | (3) सिपिक<br>वर्गीय<br>सेवा                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| (25 बर्ग) समाज करे या 50 की<br>पायु प्राप्त करे जो भी पहले हो<br>' मा उस्त जिले के पण्णात ऐसे राज्य<br>कर्माचारी को वेबा जिल्ला करने<br>हो सहित्यां                                              |                                                                                                                                                                                                                                               | 5)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |

| 48]                          | राजस्थान शिक्षा नियम सहिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [वरिशिष्ट 24                                                                                                                                                              |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                              | ्रवाहान करता<br>2-आवरणी मिषिको राशिको दिशागायल स्ववाहिती के नामले में, परांतु गह है, कि भेर<br>हतावहारी के नाम अगा हो, के नाम अगा हो, कि जा ।<br>हरावाह क्षित्र कि का अग्रेस के नाम करकार के निर्णेष<br>हरावाह क्षित्र कि का के क्षा के नाम करकार के निर्णेष हिएलेप<br>स्वान होतर कि नामितालीय विवाब हुए हैं। की प्रांत के नामित की जावियों का अप्याप्त कर्म वाहिता के कामा के हता कर कर्म करावित का विवाहित के नामित की क्षा कर कर्म कर कर्म करावित का विवाहित के नाम करकार के साराज के साराज कर कर्म कर्म करावित का वाहित का विवाहित की जावियों का अविवास कर करावित कर कर्म करावित कर क्षा करावित कर वाहित कर वाहित कर वाहित कर वाहित के नामित कर कर्म कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित कर करावित करावित कर करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित करावित कर | निज्ञासीय<br>विद्यास्य निर्मेशक<br>प्रमुक्त निर्मेशक, विक्तिसा एव स्वास्प्य क्षेत्राण<br>प्रमुक्त प्रमुक्त भीग शुक्त भीर प्रावकारी<br>उप भागुक्त सीमा शुक्त भीर प्रावकारी |                     |
| 1 2 किसी मार्ग को माराजी करख | 36 333 स्वाप्टन बन्दा<br>2-दाबरावी निष्मी राजि जो विभागामक सर्वाति । जाता ने वादे । जारावी का मान्ते से, परासु पह है कि कि का कर्मवादित । जादे ।  कर्मवादी के नाम बना हो, में वे  राजक्षान करकार के निर्मुच का निष्मी के निम्म देवा कि का मान्यों के निष्मी के निम्म के निष्मी के निष्मी के निम्म कि निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्मी के निष्              | प्रमाण पत्र दिया हो————————————————————————————————————                                                                                                                   | *वित विमाग भाग गर्भ |

परिशिष्ट 24] राजस्थान शिक्षा नियम सहिता प्राज्ञा 2—विस्त विसाग यात्रा ग्रस्था एक 2.1(2) एक 11/53 दिलोन 2.1 फरवरी, 1953 जो कि राजस्थान सरकार की ब्याझी स किंक प मे सस्यापित की गई के कम मे, हिजहाइनीस राजप्रमुख ने प्रसन्न होकर जिला एव सय न्यायापीयों को उनके घथीन सेवारत समस्त वर्गके मराज्यतिल कमंत्रारियों को जो दिनान 1.4 1953 के पूर्व तेवा निष्टम हुए, को नेशन क्षीश्रुति की श्रमियों का प्रधायोजन उक्त सदमें हो ।की. 3 — दिस्स दिमान मात्रा सब्दा एक 21(2) एक. 11/33 दिनाज 21-2-1933 कीर दिनार 9-5-1933 के वन मे हिनहाडनेत राज प्रमुत ने साने

गई शतों के यध्यधीन करते हैं।

मीर प्रस्त होकर यह साधा प्रदान को है कि वकाया पेंगन सामलो को जोघातिज्ञोघ्र निष्टाने हेबु उससे शिरित जिनमें विभिन्न सधिकारियों को शक्तियों का प्रतायोजन किया गया है थे प्रविकारी समज्ञाती भविष्य निधि मन्त्रकों बक्षाया सामग्रे के भी सन्दरम में उन शक्तियों पा मा 4—हिज हादनेत राज प्रयुक्त प्रसन होकर यह माझा प्रदान करते हैं किथी वो सी. दत्त, निर्माज्य प्रविकारी विजको उन समस्त नमंचारियों के मामले निष्टाने हेबु नियुक्त किया ययायात्र] कि 1-4-1955 के यूपे नेया निष्टम हुए थे धीर यह है कि रु. 25/- प्रतिमाह के ऊपर पेशन मिलने की सम्भावता है को ऐसे समस्त मामने जिपटाने की बक्तिया प्रयान की जाती है। ऐसे समस्त मामनो की प्रतिम क्ष से निष्टाने के .से के, निवल सराजपनित कमचारियो के बेशल मामलो को घोझता से निवदाने की बृद्दि से राजपताल प्रथम हो र⊤निमरितिय वालियो, प्रत्येक प्रवक्षर पर एक वर्षे तक परासु निम्म जाती के प्रथ्यपीन-(1) पद स्थान या पदच्युत या निराकरण द्वारा हुआ वेदा गण किसी प्रकार के नदातार या दिवा-्विक्रीयट प्रथिक नरी (वेगम) को प्रत्यायोजित वरते हैं। ये शक्तिया उन माकरों में प्रयुक्त होनी जिनले पेक्षम की राशिक ≋ 100/-प्रतिमाह से नियापन या श्रदशता से नही हुषा हो। 🏄 सन्तर में वे (धी वी सी वत्त) राज्य सरकार एवं भयोत्तरय भ्रषिकारियों की श्रासियों का प्रयोग करेंने ।

स विभाग प्राज्ञा क. एक है। (2) एक 11/53 दिनाक 9-5-1953 स विभाग प्राज्ञा स एक 21 (2) एक 12/53 दिनाक 10-7-1963 स विभाग स एक 4/63 सी. एस. थो /गण पार ९६ हिन्स्स । (1) सेवा मन का माफ करने की

(2) सेवा-मम, किसी एक प्रसमिदा राज्य () से दूसरे प्रस-विदा-राज्य मे स्थानान्तरास के फलस्थरूप नही

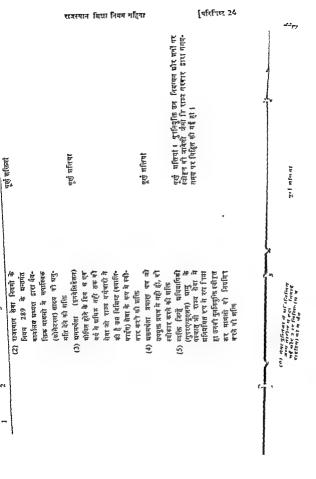

पूर्णे शक्तिमा, इस ग्रते के प्रच्यपीन कि राजस्थान सरकार के निर्ह्येय जो कि दिला विभाय की माजा स 1760/59/ गफ थाई/(एक) (16) वि वि /ए/57 दिनाम 30-10-59 20-11 59 द्वारा धन्त स्वापित थिया जावै, बाहे राज्य

टिप्पएरी – यह मक्ति, महालेखानार से प्यान के हुन (

की रिपोर्ट थाने के पश्चात् प्रयोग की जावेगी।

शीर डी 6510/29 एक ! (3) (16) वि वि /ग/59 वि

ł

गई घीर उपर निसित(द्योबर राइटिंग) नी म जन (ष्ट्रोन) करन की श्रक्ति (6) सेवा पुस्तिमा म भभिनिधित नन्म तारील म हटाई/मिटाई

नियम 293 के घन्तमत प्राप (7) राजस्याम सेवा मियमी के

स्वीहत करने की ग्रक्ति

पूर्ण शस्तिया, उन मामलो मेजिनमे व्यक्ति दिनाक 1-3 1959 के पूर्व राज्य सेवा से रिटायर किया गया हो मौर पेंशन की राग्नि नांठ 25/- प्रतिमाह से म्राधिक होने की सम्भावना महीं हो।

कामिक विमाश की सहमदि (1) पेंशनर जिसे प्रधिकाधिक षायु

345

पर प्रशासनिक विभाग को प्राप्त होने पर रिटायर निया गया था, उमे पुनमियुक्त करने मी मिन

समान्य प्रशासन विभाग विभाग कामिक (2) राज्य कर्मचारी, जो राज-मैतिक यदी थे, को 58 वर्ष

की सहमति पर प्रमामनिक विभाग को की घायु तक पुनिम्युक्ति करने की श्रक्ति

कामिक विभाग पेंगनर को किसी व्यावसाधिक नियुक्ति को स्थेकार करने की

नियमी के नियम 337 के प्रावधानों के घनुसार वेतन मा

स्यिरीकरए किया जावे।

पूर्णं मन्तिया इस गतं के प्रघ्याधीन कि राजस्यान सेवा

सरकार का उदत निर्धाय मामले हैं सम्बन्धित नहीं हो।

पूर्ण मित्रया

प्रनुमित देने की झक्ति

## वरिशिष्ट 24

## (ब्रा) वित्त सम्बन्धी शक्तिया

देखिये नियम 28 एव 242 (1) जी. एक एण्ड ए. मार.

ग्राकस्मिक फुटकर ध्यय एव स्टोर को खरीद के स्यय को स्वीकृत वरने की शक्तिया

इस परिशिष्ट ने भ्रमुबन्ध "न" व "ख" में भ्रावस्मिन फुटनर ध्यय व स्टोर की गरीद के व्यय के बुख विशिष्ट प्राइटमों के विषय में दिए गए निर्देशनों से सम्बन्धित है। ये निर्देशन सरकार द्वारा जारी किये गये मन्य विशेष आदेशों के पूरव हैं। यदि कोई साइटम इन मनवन्धों में शामित मही किया गया हो, या अन्य कोई प्रतिवन्य या सरकार के एकट, नियम या आदेश दारा सीमित होते के कारता न किया गया हो तो निम्नलिवित बायिन सीमायें उनने लिए नाम समभी वार्वेगी बगतें कि सम्बन्धित स्पय के लिए बजट में नियमित प्रावधान किया गया हो ।

कार्यात्याध्यक्ष विभागाध्यक्ष वसायनिक विभाग सामान्य चाचिक सीमायें जिल तक प्रत्येक सामली मे व्यय की स्वीकृति दी जासकती है.

1000/- प्रतिवर्ष (ध) सावतंक 1000/- mile (ग्रा) घनावर्तक भागने मे

2000/-- ਬੁਰਿਫਰੰ 3000/-प्रशेक क्रमान के

5000/-- प्रतिवर्ष 50001- प्रत्येक

सामले मे

निर्माय (1) बावर्गक बाकस्मिक ध्यय (रैकरिंग क्रन्टीन्जेन्ट एक्सपेडियर) के सम्बन्ध में "प्रत्येन" मामलों में प्रतिवर्ष " का लात्पर्य प्रत्येक प्रवार व व्यय से है जैसे कि यदि किसी प्राधिवारी की मरम्मत हेत ह 1000/- प्रति वर्ष प्रत्येव मामलो मे अपय करने की शक्ति हो तो बह स्रधिकारी इन हर् मध्यम होता कि मरम्मत कामें पर उस वर्ष में वितनी ही बार व्याप कर सकता है परन्त उस वर्ष वी कल अव 1000/- की सीमा वे मन्दर होगा।

(2) धनावर्तक बावस्मिक व्यव (नीन रेवस्थि कस्टी-जेस्ट एक्सवेडिकर) वे सम्बन्ध में प्रत्यव मामले का लात्पर्य "प्रत्येक अवसर" मे है । यदि किसी एक अवसर (परटीकृतर माकेकन) पर फरीचर के कई ब्राइटमो का त्रव नरना हो तो स्वीवृति मधिकारी की सक्षमता की ग्रह्मना पर्नीचर जो इस धवसर पर क्रय करना हो, की कुल बीमत वे सदमें में की जानी चाहिए न कि प्रत्येक इण्डीजूमल माइटम से, जैसे मेजें, बुसिया, रेक्स इत्यादि के यानव यसन सन्दर्भ से जो समस्त प्रनीवर की परि-भाषा में आते हैं। इस प्रकार अधिवारी जो प्रत्येक मामली में रु 1000/- की सीमा तक प्रत्येर भवसर पर कर्नीवर त्रय करने को सक्षम है। वह फर्नीवर का विभिन्न मामान प्रत्मेक अवसर पर इत्ये 1000/- तक के मून्य का क्य करने को सक्षम हागा।

1(3) मलग्न सम्या 2 में वॉल्यात टर्म "रीजनल अधिकारी" में ताल्यां उस अधिकारी से हैं औ विकासाध्यक्ष एव जिला स्तर प्रधिवारी से बीच (मध्यम) के स्तर का हो।

मादेश सस्या एक 5(4)/धार एक्ड ए. माई /76 दिनाक ,2-7-77 हारा जोडा गया !

## संलग्नक "फ"

| ¥.स                          | माइटम्                                                                                          | प्रतिबन्धित/गत                                                                                                                                                            |                 | शक्तिया             |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | कार्यालयाध्यक्ष | क्षेत्रीय प्रधिकारी | विभागाध्यक्ष |
| 1                            | 2                                                                                               | 3                                                                                                                                                                         | 4               | 5                   | 9            |
| 1 देतम (वेजेज)<br>(क) समकारि | बेतम (वेजेज)<br>(क) झगकालिक गर्मवारी                                                            | क् 150/- मासिक तक प्रति<br>व्यक्ति (स्विर)                                                                                                                                | पूर्णं बक्तियः  |                     |              |
| (1) ft<br>(2) #f             | (1) मिशित (स्कील्ड)<br>(2) द्रायासित (सस्कील्ड)                                                 | र 100/- मासिक तक प्रति<br>ध्यक्ति (स्थिर)                                                                                                                                 | 2               |                     |              |
| हिरपस्तीव                    | रवि काय 4 घष्टे से कम फ                                                                         | हित्मणीविथ नाय 4 घण्टे से कम का हो हो, धनुपात म कम किया जावेगा ।                                                                                                          | ग्वेषाः ।       |                     |              |
| (द्य) प्राः<br>वीद           | द्याकस्मिक थिमिक/सीजनल/<br>दीर्घोडनल थिमिक                                                      | <ul><li>(छ) प्राक्षिमक प्रमिक/तीजकल/ यम किमाग हारा समय-समय 3 माहु सक<br/>पीवों झिपल प्रमिक िषपीरित स्नूनतम बेतन</li></ul>                                                 | 3 माहु सक       |                     | 8 माह तक     |
| (ग) धन्त<br>चतु              | प्रस्य पेंशन प्राप्त करने वाले<br>बहुर्ष प्रेसाी कर्मचारी जिनकी<br>कि नियुक्ति प्रवक्षाश वाला म | (ग) प्रस्य पेंगन प्राप्त करने वाले यह समात बेतन की दर जो<br>बहुधे शेली कर्मचारी जिलकीं, सरकार द्वारा बहुधं शेली के<br>ि निद्रुतित प्रवकाष वास म वर्मभारियों थो धो बाती है | समस्त शक्तिया   |                     |              |
| (मह<br>दिव<br>-              | (मबस्टीट्यूट) के बतीर 30<br>दिवस मी श्रवधि के लिए भी<br>-है को न्यीतर्दे                        |                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |
| = E.                         | गड हा, स्पापत एव दता<br>मार के मन्य व्यक्तिया हो                                                |                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |
| -> ₹₽₹                       | कर                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                 |                     |              |

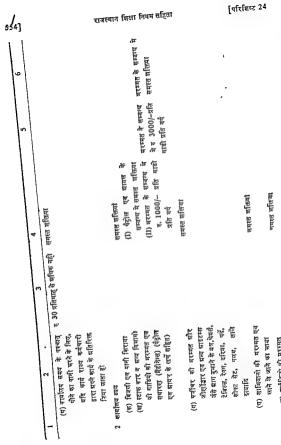

(च) टाइपराहर्स, इप्लोकेटमें एव झन्य मधीनो मीर इन्बीप-

मैट्स की मरम्मत व जीएं

समस्त शक्तिया

(छ) विज्ञाती के लेक्स, पति प्रत्य विजली के इक्वीपमेट्स, रेडियो एव गायन के इन्स्टू-

मेंट्स की मरम्मत

प्रत्येक मामतो मे 400/- प्रत्येक मामलो मे समस्त गिनिया

(ज) बाटर कूलकें, ऐयर कण्डीक्र-नसें, रेक्सिजिरेटसें, गीजर्क

एव किचन इक्बोपमेट्स की

मरम्मत एव जीएविडार

(भ) (1) पोस्टेज ग्रीर वार एव हेसीकोन/बीपीपी का पोस्टल कमीशाम एव डिमाण्ड ब्रापट

के चाजेंज सहित

समस्त भारित्यो

समस्त शक्तियो

समस्त्र भातियाँ

555

को ग्रत्याययम मामलो मे धनादेश (एम. ब्रो.) हारा भेजी गई रकम का कमीशन

(2) डेकेदारी एव सप्तायमें

- (=1) परिवहन मार्जेज/रेकार्डका

| राजस्थान शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [वरिशिष्ट 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 मुसतान मी पूर्व शति। सम्तर्भव स्थाप के म्य पर्रो हर ज्या मी विविध्य पर्रो ना भी विविध्य भाने प्राप्ति के लिए जामता प्राप्ते जन्मा- पिकारी को महावान के जोचन को कि जोपी फर्मान्ति मि हिएस पार्जे के मुसतान के जोचन को है हो, तो उसने हारणो को प्रश्नीमा वावेला। विव्यं कार्यनाहि में तो उसने हिएस कार्यनाहि के मुसतान के नाविध्य कार्यनाहि सर्वे के निव्यं सामने हिस्स कार्यनाहि करों के विव्यं सामने हिस्स कार्यनाहि करों के विव्यं मामने हिस्स कार्यनाहि कि स्थापने हिस्स हिस्सी की है होपी हिस्से कार्यनाहि करों के विव्यं सामने हिस्से के नित्यं सामने हिस्से करों के विव्यं सामने हिस्से के नित्यं सामने हैं है होपी | 1(3) वनीचर,पने शादि की क्षिमण्य<br>पर तेने के सम्बन्ध में दिये पात्र्य सरकार द्वारा दरी का समस्य शक्तियों<br>(3) मिटिय एवं कार्कोची ने दिये पात्र्य स्थान पर धार्तु-<br>बाने वाने श्रप्ताद्वार दरवादि — के प्रमुखार दिग्ग रही से व्यक्तियों —<br>के प्रमुखार दिग्ग रही थे—<br>1. सात्रा मक्षा एक 5(20) नि कि विपार एवड एकाई [78 दिनपि 14-8-1978 द्वारा प्रतिस्थापित 1 |
| 2<br>(ट) हिस्सम एवं सिमान (निसेट)<br>बार्जन<br>(1) हिस्सम पार्जेय<br>(2) दिनाथ पार्जेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (8) वनींबर,तो साथि को किराव<br>पर तोने के सम्बन्धी में विधे<br>(9) मिटिन एव कार्केसों में विधे<br>जाने याने सरपाहार दरवायि<br>1. स्राचार मस्या एक 5(20) निर्धि                                                                                                                                                                                                        |

ल) राजपीति स्रधिकारियों के सम्बन्धित मुन्दमो मे प्रभारी प्रिमारी नियुक्त क्रियेनाने के फरास्वरूप न्यायालयो/द्रिज्यू-

रिए जब वे म्यायालय से

(द) (I) (क) ग्रराजवित्रत कर्म-चारियो हो सवारी मिराया

पतुर्वे थेसी कर्मकारी

गंगा सस्या एफ 5(4) विस/राजस्व एय लेखा 1/76 दिनाक 18-2-80 द्वारा प्रतिस्वापित ।

पर उनके द्वारा न्यायिक मामलो से सम्बन्धित विव-रए प्रादि बनाने हेतु बुलामे जाने पर जाने।

नल प्रादिया सरकारी वकील के गायलिय या निवास स्वान

| 1[8 |                                                                                  | 7                                                                           | (जस्थान                                   | शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                   | [परिक्रिप्ट 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   |                                                                                  | •                                                                           |                                           | सतुरस्वयता प्रमाण-पन<br>में उल्लेखित शार्य के सिए<br>बच्ट प्राप्यांने उपल्लंघ<br>होने की स्थिति कर तथा<br>प्राप्य पति देवा टेड्डर<br>प्राप्ति की शार्यवाही प्राप्ति | ार बर्गं कराने की सभावता<br>की मिविदा प्रामंत्रित कर्ले<br>प्रत्येक मामते में रु.<br>200∫-तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   |                                                                                  |                                                                             |                                           | _                                                                                                                                                                   | द्वारा स्वीकृत दरो प<br>ने के लिए तैयार हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4   | समस्त शक्तिया                                                                    | समस्त थांकियो                                                               | समस्य शक्तिया                             | ठ 250/- प्रायेक मामते में ।                                                                                                                                         | लाभ सेते के उद्देश्य से उनके।<br>सय स्वीद्रत दरी पर कार्य कर्त<br>स्वेद सामले में 50/-तन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3   | राजस्थान यात्रा भरा नियमों<br>भे उत्सेषित दरो के घतुधार                          | किसी भी एक कायांत्य में छ.<br>15/- प्रति पाह से प्रधिक<br>नही               |                                           | (क) स्तुवनक्षता प्रमास्य पत्र<br>(तृत्यू सी) के साम                                                                                                                 | निसेतक, प्रहेश पत्र रोक्षन सामग्री विभाग द्वारा स्वीकृत दर्श का लोग सेने के उद्देश्य से उनने द्वारा स्वीकृत दरी पर कार्य करने की सामबना<br>की बोज प्रावस्थक कर से की जननी पाहिए। यदि निजी मुद्रशासय स्वीकृत दरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो शी निविद्य प्रामंत्रित करने<br>नी प्रावस्थकता नहीं है।<br>सेने प्रमुख्तयता प्रमाश पत्र प्रसोज के 20/-तर। प्रस्केष मामते में 50/-तर। प्रस्केष मामते में र.<br>विना एन एसी के |
| 1 2 | (II) कापतिय की पहियों में<br>बाबी हेते, मण्डल की मीटिंग<br>मे समिमलित होंने हेतु | (ए) सरकारी निदेशको को सर्वा-<br>लक्ष सही रखने एवं काल<br>डैन्स के सथारण हेट | (त) बनीची का सधारत, पीधी<br>एव लाव्य लरीड | (थ) (1) राजकीय सुरणांत्रण के (क) प्रमुख्कायता प्रमाण्य पत्र व 2,50/— प्रत्येक मागले में<br>प्रमाण प्रमाण प्रस्ते सुरणां (एन एसी) के साष<br>कार्य हेतु               | डिप्पणी:—िनेसक, प्रुडण प्र रेखन सामग्री विभाग द्वारा स्वीकृत दर्श का लोग सेने के उर्दृष्य से उनने द्वारा स्वीकृत दरी पर कार्य करने की सामबना<br>की बीज प्रायस्थल कर के की जनने पाहिए। यदि निजी ग्रुडणात्य स्वीकृत दरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो शी निविद्य प्रामंत्रित करने<br>की प्रायस्थला नहीं है।<br>(को ममुखनव्यता प्रमाण पत्र प्रतेत यामले में 50/-तक।<br>विना एन एसी के                                        |

| z 24         | ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i            | प्रायंक वर्ष में क 2000/-<br>तक<br>तक 30 दिवस में प्राप्त मही<br>ता प्रमायान्यत्र के लिए तिषेदान<br>सिए फिलिंद प्राप्ति ही प्रयोध्त<br>सिए फिलिंद प्राप्ति ही प्रयोध्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रसंक मांभुषा प्र<br>हक परन्तु प्रति वर्षे<br>1000/- तक                                                        | ਬ 1000/- ਸਜਿ ਕਧੰ                  |                                                                                                  | The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se |                                                                                                            |
| समस्य धारिया | (11) मुरणायय एप लेपन<br>सामग्री विभाग में स्टेण्डरे<br>पानमं प्राप्त करने हेंडु<br>(1) सम्मारी स्टेणसो क्या करने (1) समुराकणता प्रमाण-पत्र प्रयोक मामले में ए 1000/—<br>पत्र, त.स. के सामाय-पत्र के मिए निमेदन करने के दिनाक से गर्भ पत्र प्रमाण-पत्र पाजकीय मुद्धणानय हे 30 दिश्वस में प्राप्त निमेदन<br>हेंडु। - मुरणप्रधास के प्रमाण-पत्र के निएए निमेदन करने के दिनाक से गर्भ प्रमाण-पत्र पाजकीय प्रमाण पत्र के निएए निमेदन करने के दिनाक से प्रमाण-पत्र के निएए निमेदन मान्य हमा सम्माण-पत्र के प्रमाण-पत्र के निएए निमेदन करने के स्थापन पर दिन्दल कार्याकारी करना करना प्रमाण-पत्र के निर्माण के मान्य पत्र क्षा सम्माण-पत्र के मुख्यानय पर दिन्दल कार्याकारी के निए निमेदन करने के निर्माण के मुख्यानय पर दिन्दल कार्याकारी करना करना साम्य करने मान्य क्षा करने के मुख्यानय पर दिन्दल कार्याकारी करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर्माण करने निर | जाना चाहिए पत्ता पत्ता है 50- सक्<br>(II) मिना खपहरूपता प्रमाण- प्रति प्रापित हो 300- सक<br>पत्र (प्रमृष्टी) के | समस्य शन्या<br>इ. ६००६ प्रसि वर्ष |                                                                                                  | स्मम होतु !<br>(1) मन्य पार्नेज-विभिन्न सार- वेदोहिकत्ता एव प्रव्यार समस्त भारता<br>इस्य देते मुगारी, गिलास, प्रधारिक विभाग प्रदेशन<br>नाशिन पत, प्रजिपेस, काले, के बरुद्वार क्य किए जावें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विज्ञती के तरक, अनान था<br>पामा स. एक 5,20) वि वि (बार. एक ए पार्च )/78 दिलाक 14.8.1978 द्वारा प्रतिस्थामण |
| -1           | (11) गुरुणात्य एम सेरक्ट<br>सामग्री विभाग में स्टेक्ट<br>राममं प्राप्त कर्ते हेंडु<br>।(ह) बाजार है हमाशो क्ष्य कर्ते (1<br>हेंडु)।<br>हिस्मी:-मुत्तपतात के प्रमाण्यम् के हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | होता है<br>समिस्टर्जं ए डी. पत्र में किया                                                                       | 17.<br>14.<br>16.                 | (व) प्राप्त भारति विभाव के प्रमाय के प्रमाय के स्वाप्त मिता स्वित्य प्रमाय वालि प्रमाय के स्वय म | स्यम होतु ।<br>(त) प्रस्य पार्जेत-(विभिन्न धार्थ<br>इस्य जेते भुराही, जिलाह<br>पारित पत, ब्यूत्रपेश, तथे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | माशा स. एक 5,20) वि वि                                                                                     |

| 9 5                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | धमस्य शक्तिमः           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 4<br>विद्यो को सम्बद्धि दर्दे, समस्य ग्रीस्था<br>वादेगो के नियमनुसार क्षेत्रे, समस्य ग्रीस्था | सम्दन मस्तिय।                                                                                                                                                                                                        |                         | एव राज संस्कृत बार्यको क क्षित्र में क्ष्मित हो के प्रतिकृत मामतो में र 500,<br>नय बरने के सम्बन्ध मानने राजन को मूची मामता क्षम<br>किए गए मिर्टिश के प्रतिस्था के प्रतिस्था के प्रतिस्था के प्रतिस्था में प्रतिस्थित |
| रीक्त बर्गी:<br>है ड्यम<br>है (उण्डी<br>), सासे,<br>कम्बल,                                      | प्रकार की मांग्री। (व हत्ती)<br>की उत्तक्तीं, एक. कोचून नियम<br>विष्यान्य महाविष्यात्रय प्रीप<br>राज स्थान महाविष्यात्रय प्रीप-<br>प्रतिक स्थान के प्रयोग की<br>प्रतिक स्थान की स्थान की<br>मांग्री की किस्सी राज है | हिटक्स का नय<br>निष्यम् | पन राज्य<br>नय करने<br>नय करने<br>निक्र पार एक 5 (20) हिन्दे (बार एक प                                                                                                                                                |

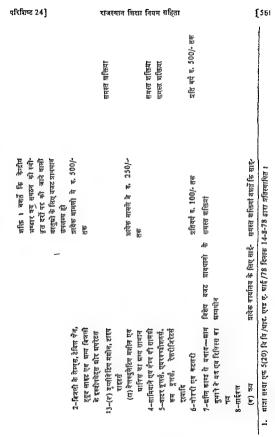

| परिशिष्ट                      | 24]                                                                                                           | राजस्था । शिक्षा नियम सहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'n               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| समस्त यक्तिया                 | निधि विभाग ह 5000/-<br>तक प्रतेक मामले मे                                                                     | क 750/- प्रतिक क 1000/- प्रति माहै<br>सक प्रवासनिक विभाग<br>दुर्ध प्रस्तिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                               |                                                                                                               | ত 750/- সনি-<br>দাহ্ এজ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                |
|                               |                                                                                                               | 1क 500/- प्रतिमाहु तक<br>-<br>-<br>स सम्दर्भ यथा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|                               | ज्हा पर लीगल टंबस के नियो-<br>राए था कोई नियम नहीं हो<br>एय एडवोक्ट के स्टेटस को<br>देखते हुए शीन कम पहती हो। | ] सरकारी (बूटेकरा) भवन के िक 500/- प्रतिभाह तक म एनतम्ब होने का निवाधीय म म समाप्त निवाधीय म म माप्त निवाधीय म म माप्त निवाधीय म माप्त निवाधीय म माप्ति निवाधीय म माप्ति निवाधीय म मि म मि माप्ति निवाधीय म म माप्ति म म माप्ति म म माप्ति म म माप्ति म म माप्ति म म म माप्ति म म म माप्ति म म म म म म म म म म म म म म म म म म म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| , से बचाय हेतु पैरधी करने<br> | बात स्वादर कर पंख<br>3-कोबदारी, दोवारी य सन्म<br>दादो का कानूनी णुल्क                                         | अ किराग वर्रे, पर एप रीगरी—  (प)!रावांतरों हेतु निजी अवने 1 सरवारी (बूटेबरा) भवन के 16 500/- प्रतिम का विस्तायीय  का पर सामान्य प्रभारत विभाग विस्ताय का नवपुर के मानतों में।प्रति  वर्ष प्रमाय-पत्र प्रायम के हैं।  2. जब सर्वायम अपने किराग के हैं।  2. अब सर्वायम अपने किराग के विस्ताय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय पत्र सिमाय विस्ताय सिमाय विस्ताय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सिमाय सि | वानिया दर एव बर) |

। याता स 5(20) वि वि / वाई एण्ड ए प्राई/78 दिनों 14-8-78 द्वारा प्रतिस्थानित ।

क 600/- प्रतिषये

समस्त मस्तिम्

# समस्त मस्ति

समस्त गानियों स्थोष्टत जन-सम्पर्के कार्यालय की वरो पर विज्ञापन जारी करना (हिस्स्ने विश्वापनो को छोडकर)

स्यान एव पुष्य प्रमिन-समस्त गासिया । सबिव, लीक सेवा प्रायोग, राज-

नियमो की पालना मे हो एव ठीक तीर ने रक्तम समस्त महित्या बगते कि

की उपयोग किया जाहे।

य जिता प्रविकारियों को।

नियमो के प्रावधानों के वच्यः वगरंत वस्तियां सस्या के प्रधान

(क) कार्यानय कोष्ट्रम एव सहिता यदि मुदण् कार्य राज्य मुद्र-णानमो ने मितिरत भन्य

सुदित्तालयो से कराया जाने ती राजकीय मुद्रशासयो से बनुपन्हिय प्रमास्य पत्र शाब्

5 X41274\_

(जनरक्ष विशापन, विश्वी एव प्रचार लखें--हत्यादि) का मुद्राण (ल) मन्य दस्तावेजो

1 4 -624

(फ) प्रवर्णती, मेले सेरेमनीज (म) प्रचार सामग्री का मुद्रश

(प) विशापन वाज्ज

मसुवान एव क द्रीज्यान, प्रित्म रारपीरेशन की स्कीय में स्वीष्टत बालाट्टी ऐजेन्सीज को सबसीडीज

देना, यशतें कि नियमों के प्राच-धामद्वातिया व स्टाइफण्ड्स याम म हो

(प) सम्पताल एवं विश्वेनसरीज के बांद्र कोई रेट उन्हें कर नहीं हो ह 1000/- तक प्रति कर्ण

(क) वेतातिकाणियत सन्तृत्वी यदि विमाणाध्यक्ष द्वारा देट समस्त्र शक्तियाँ

9. यंत्र (मशीनरी) इक्बोवमेंट्स-

सी.एस. पी. धो./ही. जी. एस.

त्रद हो.

(छ) लेबोरेटरी इनयीपमेटस

समस्त मस्ति समस्त मरित्या

(इ) धन्य इक्षीयमेश्स (क) पणुष्योका क्रम

10, 대접 따라-

लिए मधीने

भ्यूनतम टेण्डर के लिए

इ. 5000/॰ प्रति वर्ष तन

म्रगर विभागध्यक्ष द्वारा रेट

≡ कारा

काट्रेवट कर लिया गया हो

कोन्ट्रे बहास्वीइत टेण्डर न हो

(व) वशुमो, विस्तिमामो वा दान । सनर विश्वावाष्यक्ष द्वारा देट

समस्त मस्तिया

मुगर तय कमेटी बनाई गई हो ब्रागर तय कमेटी बनाई गई ही

एव व्यय निर्धारित स्कैल मे ही एव स्वय निर्धारित स्वेल में हो

(म) विधियाधी का क्षय

समस्त शक्तियौ समस्त शक्तियो

1-केंग्रेल एवं व्यायन के तिए

राज्य सरकार द्वारा निर्धारिक

11. मोटर वाहनी (स्पेतनों के कार्य के लिए)--

(क) प्तरीद

के ग्रनुसार

(वंद्रोल व प्रायल, टायर एव (न) मरम्मत एवं समारख

2,44)

ममस्त मस्ति

| 30 | 0]                                                                  |                                                                                                            | राजस्य                                                                        | नि शिक्षा                                 | नियम                                                     | सहित                                       | 1                    |                                                                                   | [qfi                                                                                                                                                                                                                 | शिष्ट 24                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| v  | मरम्मत के लिए समस्त<br>शक्तिम                                       |                                                                                                            |                                                                               | ग्युनतम टेण्डर के जिए<br>तमस्त शक्तिया    | समस्त यक्तिया                                            | समस्त शक्तियां                             | क्षमस्त्र यस्तिया    | पूर्ण मित्या                                                                      | कि सरध्यत का शार्व                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
| 7  | मरम्भत के जिए<br>इ 3000/- प्रति<br>बाह्य प्रतिवर्ष                  |                                                                                                            |                                                                               |                                           | *                                                        | æ                                          | Þ                    | मत्येक मामले में कूर                                                              | ९ १०७७/-तक<br>०/- तक करेंगे दयाते                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| 4  | 2-मरम्मत एवं संवाराण के<br>तिष् के 1000/- प्रति<br>वाहन प्रसित्तयें | समस्त शक्तिया                                                                                              | समस्य स्वित्तया<br>भगस्य महितया<br>प्रतिबये ७, 5000, ज्ञ                      |                                           |                                                          |                                            |                      | प्रत्येक मामले मे<br>र 1000/- तक                                                  | र महिन्यो वर उपभोग ह 1000                                                                                                                                                                                            | 8 दारा मिसियापित।<br>दारा मिसिन्ट ।                                   |
| c  | न एवं सप्ताद्वज्ञ)                                                  | ागे पदि निभागायाया/क्षो एस पो<br>भी/या डी श्री एस. एण्ड ही.<br>द्वारा रेट कन्ट्रें कट स्वीज़त कर<br>रिका अ | न्त्रा है।<br>सरकारी सरवा में<br>मिंद टेट कान्ट्रें बंट वादि न हो             | विस विभाग की राव से जानी                  | फिये गये नियमी के घनुसार<br>राज्य सरकार द्वारा निर्धानित | दरों के जनुसार<br>बमतें कि वजट में विभिन्ट | प्राचधान निया समा हो | वन्द शावधान जगलहम हाने<br>पर                                                      | क्षितीय स्तर के प्रविदासी अन<br>एया पिमागाध्यक्ष के रिदेशानुसार<br>एक ए सार 77% है.                                                                                                                                  | 14 mg//3 % mt 14.8.                                                   |
|    | 12 ोपदाणे व सत्ततद्वत्र (तिदिरियत एवं सत्ततद्वत)                    | १९) गरना एवं फोटोस्टिंग सामग्री<br>ग तम्                                                                   | (ज) वैष्रीमत/त्रीरम का कप<br>(ग) इंग्स एव दशहैय।<br>(प) मन्द स्टीर एव सन्ताहज | 13 सन्य व्यव<br>(क) रिवार्ड स/धवार्ड स एष | (ल) नक्द पणदान                                           | व्रसितितितः स्रोपर्शाःस                    |                      | मरम्मन निर्मात्त वृत्र महीनो तथा<br>धन्य उत्तरश्लो गांडियो से घलाया<br>ना सथारश्ल | े 1000/नज़<br>मनुर्यत्य दरों के मागर पर समग्र मिनामाध्यत के प्रविश्वारी उन बक्तिमी वा उपभोग है 1000, तक करेंगे दर्शाते कि सरमत का भाग<br>माजा से एक 5120) वा कि मार एक्ट एक हैं 100 मिना स्थान स्थान का विकास को है। | माना बस्तु एक 5(30) दि विभाग : ए याई/18 रिस्ता, 11-0 ं दारा निविद्ध ; |
|    |                                                                     |                                                                                                            |                                                                               |                                           |                                                          | 14                                         | 15                   |                                                                                   | Feet<br>1                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |



| 568]   | राजस्थान शिक्षा नियम सं                    | हिता           |           | [वरिक्षिष्ट 24  |
|--------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 1      | 2                                          |                | 3         | 4               |
| <br>8. | छ: माह से ग्राधिक निसंबित कर्मधारी         | (              | 564       |                 |
| 9.     | सन् जानि/जन जाति की नियुक्तियों का निनरण   | - (            | 565       |                 |
| 10.    | योजना मद का व्यय विवर् मासिक/त्रमासिक/वारि | 1 <u>a</u> 2 ( | 668       |                 |
| 11.    | योजना भिन्न भद का ध्यय व सायोजना का ध्यय   |                | 671       |                 |
| 32.    | उच्च प्राथमिक विद्यालय के माहिट आक्षेप     | 1              | 673       |                 |
| 13.    | इजट अनुमान                                 |                | 673       |                 |
| 14.    | न्यायालय प्रकरण                            |                | 674       |                 |
| 15.    | प्रत्येक देशी के बाद मूचना                 |                | 675       |                 |
| 16.    | विद्यालय भवन मरम्मत के लिए धनराधि की मान   | ,              | 676       |                 |
| 17.    |                                            |                | 677       |                 |
| 18.    |                                            |                | 683       |                 |
| 19.    |                                            |                | 685       |                 |
| 20     |                                            | री             | 688       |                 |
| 21.    |                                            |                |           |                 |
| 22.    |                                            | यापक           | 691       | *               |
|        | शाधिक विद्यालय/विषय/वर्गे                  |                |           |                 |
| -      |                                            |                |           |                 |
|        | प्रपन्न-1                                  |                |           |                 |
|        |                                            |                | नाम जिला  | *************   |
|        | श्त यदो की सूचना माह ********** ** कन्त तन | नी स्थिति      |           |                 |
| पर     | श्रेणी सम्बन्धित सवर्ग वा नाम              | कुल स्वीकृत    | कुल रिक्त | रिक्त रहने का   |
|        |                                            | पद             | पद        | कारमा सक्षेप मे |
| 1      | 2                                          | 3              | 4         | 5               |
| {1     | ) द्वितीय येतन भ्रु समा                    |                |           |                 |

2 सामान्य धध्यापक

2. सामान्य श्रद्धापक

4. उद्योग शस्यापक

6 समीत भ्रम्यापक

4. श्रतिम बारूप में पूरे मण्डल को समेकिन मुखना भेजी जाने !

4. वद्योग प्रध्यापक 6. समीत ग्रध्यापक

पुस्तव । लयाध्यक्ष

5. विश्वनशा ग्रध्यापक

3. शारीरिक शिक्षक

प्रयोगभाषा सहायक (2) तुतीय येतन भू लना 1. पुस्तकालयाध्यक्ष

वित्रवासा भध्यापन

मोट:-- 1. मूचना उपयुंगन प्रास्थ मे ही प्रेपित की जावें। 2. प्रत्येक जिले के लिए धलग-धलग प्रारूप भरा जाते । 3. स्वीकृत पद भी भवश्य भरे जावें !

7. प्रयोगशाला सहामन

1. 3. बारीरिके शिक्षय

7.

5.

6

#### प्रपत्र-1

|            |            |    |         |   |       |     |    | माह   |
|------------|------------|----|---------|---|-------|-----|----|-------|
| मंत्रालयिक | कर्मचारियो | के | स्वीकृत | व | रिक्त | पदो | की | सुचना |

| ऋ स  | नाम मण्डा | रार्यालय ग्रंघीक्षक | कार्यालय सहै। | धाणु नि | सगएक           | लेखानार    |
|------|-----------|---------------------|---------------|---------|----------------|------------|
| 1    | 2         | 3                   | 4             | 5       | б              | 7          |
| क ले |           | वरिष्ठ लिपिक        | व लिपिव       |         | चतुर्थं श्रेग् | ो कर्मचारी |
|      | 8         | 9                   | 10            |         |                | 1          |
|      |           |                     | प्रपत्र-2     |         |                |            |

यकाया वेंशन प्रकरलों का मासिक प्रतिवेदन माहः '(घराजपत्रित/राजपत्रित) नाम कर्मचारी सेवा निवृत्ति सीपीयो की प्रेपित वकाया रहने का विशेष विवरण की तियि त्रमाक व दिनाक

बारस

5

### प्रपत्र-3(1) वार्यालय का नामन्त्रभागान्त्रभागान्त

(जिला ग्रधिरारियो के नार्यालय में समारित किये जाने वाले वार्षिक नार्य मूल्यावन प्रतिवेदनो का

प्रमति विवरशा) वार्षिक कार्य मूल्याक्न प्रयत्न वर्ष 19....... र्यमास''''' "माह''''''माह माह ''''''''तक

| क.स. | नाम<br>पद | स्वीष्ट्र<br>पदी व<br>संस्पा | रे<br>इस नैमास | वर्तमान<br>वैमास | हुल<br>प्राप्त | সাৎন সনি           | प्रतिवेदनो<br>- भी<br>सस्या | प्रतिवेदनों के<br>शेप रहने का<br>कारण व<br>उन्हे प्राप्त<br>करने हेतु<br>दिये गये |    |
|------|-----------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |           |                              |                |                  |                | की सहया<br>भाषार प | *                           | प्रयस्त                                                                           |    |
| 1    | 2         | 3                            | 4              | 5                | 6              | 7                  | 8                           | 9                                                                                 | 10 |

1 नृतीय देतन स्वांत्रसा

सय पद

1

2

3

- मध्यापर
- 2. ननिष्ठ लिपिक
- 3 पुस्तरालमाध्यक्ष
- 4 प्रयोगशाला सहायव (355-570)
  - तृ. वे शृं
- 5. घन्य नृतीय देतन २३ सला नक्षे समक्तर पट

| 570]  |                         | राजस्यान                          | ा जिला निषम                      | सहिता       |                        | [परिशिष्ट 24       |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
|       |                         |                                   | प्रवत्र-3 (1)                    |             |                        |                    |
|       | (मण्डल ग्रधिकारि        | रेको के कार्यान                   | व प्रसंस्थित र                   | तेज काने व  | เป็นสะสาน              | n-nla-r            |
|       | (4480 MINISTE           | प्रतिवेदनो ना वि                  |                                  |             | )<br>}                 | भू यावन            |
|       |                         | त्रमासः ""मा                      |                                  |             | ,<br>89°               |                    |
|       |                         |                                   |                                  |             |                        |                    |
| त्र स | भाग पद                  | जिस के स्वीत                      | हत मण                            | इत भाषवा    | रीकी सधा<br>दनाकी सम्ब | रण हतु श्रेपित     |
|       |                         | पदो की सस्य                       | 1                                | PPRIK       | नि का सब्ब             | 15                 |
|       |                         |                                   | इस नैमास से                      | वर्तमान म   | दल प्रपित              | प्रेरित प्रतिवेदनी |
|       |                         |                                   | पूर्व तक प्रेपित                 |             | •                      | ना प्रतिशत स्थी-   |
|       |                         |                                   | **                               | प्राप्त     |                        | कृत पदा क          |
|       |                         |                                   |                                  |             |                        | बाबार दर           |
| i     | 2                       | 3                                 | 4                                | 5           | 6                      | 7                  |
| 1     | द्वितीय बनन ग्रृ लल     | ।। श्रद्यापक                      |                                  |             |                        |                    |
| 2     | <b>पुस्तकालयाध्यक्ष</b> |                                   |                                  |             |                        |                    |
|       | (द्वितीय वेदन शृख       |                                   |                                  |             |                        |                    |
| 3     | प्रयोगशासा महायक        | (ৰ স্ম 385                        | 650)                             |             |                        |                    |
| 4     | वरिष्ठ-लिपिक            |                                   |                                  |             |                        |                    |
| शेय र | हे प्रतिवेदना की संख्य  | ा प्रतिवदनो<br>प्राप्त कर         | ो के शेष रहते व<br>जो के प्रयस्त | ी नागमा व   | उ∵ह                    | विषय विवरस         |
|       | 8                       |                                   | 9                                |             | ~                      | 10                 |
|       |                         | -                                 |                                  | -           |                        | 10                 |
|       |                         |                                   | मपत्र-3 (2)                      |             |                        | मासिक              |
|       | निक्षा निदेमानः         | प में संधारित हो।<br>प्रमति विवरस | ने वाल वाणिकः<br>ए वर्ष 19       | त्रस मृ∗सा≢ | न प्रतियदनी            | । <b>न</b> ा       |
|       |                         | माह                               |                                  |             |                        |                    |

|     | निक्षा निदेशातम में सध्य<br>प्रय | प्रपत-3<br>गरित होने वाल<br>ति विवरण वर्ष<br>माह | वापिक क           | थि मृन्याक्त | प्रतिक | मासिक<br>दिनी का                                                |  |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--|
| ऋ स | नाम पद                           | जिले य स्वीकृत<br>पदा की सम्या                   |                   |              |        |                                                                 |  |
|     |                                  |                                                  | इस माह<br>स पूर्व | इस माह<br>म  | योग    | प्रेपित प्रतिवदनी<br>वा प्रतिशत स्वी<br>वृत पदा क<br>श्राधार पर |  |
| 1   | यास्याता (स्कूम शिना) एव         | 3                                                | 4                 | 5            | 6      | 7                                                               |  |
| •   | समक्षा पद                        |                                                  |                   |              | -      | ******************************                                  |  |

३ भधीशक 3 में यात्रय सहायक्ष राजस्यान शिक्षा नियम सहिता

[57]

- प्रधानाचार्यं उ मा वि.
- एस.टी.सी एव समक्टा
- विरम्ठ उप-जिला शि प्रथि. 3. 4.
- यथानाध्यावर उमा वि. एव सम्बद्धा पद
- 5.
- उप-जिला शि.ध्र. б.
- प्रधानाध्यापन मा वि. एव समक्दा पद

# प्रपन्न-4

क्लान्य व्यापन विभागीय जान के मामलों की मूचना

| -           |                                                                                          | र्मं मार           | विभागीय जाच हे<br>गुःगामाहःगामा                                                                                                              |               | ]17<br>20        |                                                                     |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---|
| 7; ;;<br>;; | े राज्य केवक का ताम एवं वह<br>क कायंवाही नियम, 16 के अन्वांत या<br>नियम 17 के अन्वांत या | ग्ति जार्<br>सिनाक | ्या भारतीय प्रविकारी का<br>जार मान्य श्रीत भारतीय<br>हा से कर कोर परिवारी की<br>मान करने के मार्ट करियों की<br>जाय करियों के मार्ट करियों की | नो की वर्तमान | ित्यति<br>स्थिति | क मारीक प्या है में से पहले मन<br>प्या है है जिस्से एक मिता कर मिया | _ |
|             |                                                                                          |                    | Siller 4                                                                                                                                     |               |                  |                                                                     | _ |

# भवश-4

धनुशासनारमक कार्यवाही के वंबाया प्रवरण

| . <i>घनगर</i>                             | प्रवत्र-4<br>हार्यवाही के बनाया प्रकरता                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| र्वमासःवनात्मकः व                         | गर्यवाही 🌬                                                                                                 |
| All monday                                | के विश्वामा प्रवासाय प्रवासाय प्रवासाय प्रवासाय प्रवासाय प्रवासाय प्रवासाय प्रवासाय प्रवासाय प्रवासाय प्रव |
| 1.77.                                     | गर्ववाही के बनावा प्रवरण<br>साह                                                                            |
| हुल बनावा 3 करें 3                        | ************                                                                                               |
| रकरण अवर्ष से                             | 2 से 3 वर्ष 1 वर्ष से 6 माह से 6 माह से                                                                    |
| 1. Granda 3                               | वर्ष 1 वर्ष है                                                                                             |
| 1. नियम, 17 के शन्तर्गत<br>2. नियम, 16 के | 2 वर्ष । माह से 6 माह से                                                                                   |
| 2. नियम, 16 के अन्तर्गत                   | 3 400 200                                                                                                  |
|                                           | 6 ; राजा क्य                                                                                               |
|                                           | 8                                                                                                          |
|                                           |                                                                                                            |
|                                           |                                                                                                            |

## प्रयत्र-5

|     |                                 |                                              |                                    | m (-1 -         |                      |            |                               |                                        |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|     | ₹                               | ती. सी. ए 16                                 | के बारे में                        | प्रत्येक सुनवाई | हें बाद सेगा         | जाने वाल   | विवरश                         |                                        |
| 1   | (1)<br>(2)<br>(3)<br>(4)<br>(5) | जांच धाधिकार<br>गत सुनवाई व<br>वर्तमान सुनवा | ो का नाम व<br>ो तिथि<br>ाई की तिथि |                 |                      | ******     |                               | ·· • · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|     | (6)                             | उप-स्वापक<br>(संशेष मे)                      | पधिकारी में                        | रि बचाव सहा     | यक द्यादि            | की उपस्थि  | ाति के बारे में सू            | ्चना                                   |
|     | (7)                             | भागामी सुनव                                  | ाई की तिथि                         | -               |                      |            |                               |                                        |
|     | (8)                             | मागामी सुनव                                  | ।ई पर होने                         | वाली कार्यवाही  | का विवरण             | _          |                               |                                        |
|     | (9)                             | विशेष विवरस                                  | ए जो लिखन                          | ा चाहे।         | •                    |            |                               |                                        |
|     |                                 |                                              |                                    |                 | ££                   | ताक्षर —   |                               |                                        |
|     |                                 |                                              |                                    |                 | मा                   | म ''       | *******                       |                                        |
|     |                                 |                                              |                                    |                 | पर                   |            | **************                | + +=++                                 |
|     |                                 |                                              |                                    | प्र             | स्यापन स्थ           | াব "       |                               | 6 5064                                 |
|     |                                 |                                              |                                    | মণন্স-6         |                      |            |                               |                                        |
|     |                                 |                                              | \$000 \$410 053                    | *********       | विभ                  | ग          |                               |                                        |
|     |                                 |                                              | प्रारम्ब                           | भक् जांच के मान | लो की सूची           |            |                               |                                        |
| स   | খা                              | म्य सेवक का ना                               | দ शिकाय                            | त जिसके बारे मे | प्रारम्भिक           | जाच के श   | गादेश की तिथि                 | हरने                                   |
|     |                                 | एय पद                                        | जांच की                            | ो जा रही है, दर | प्राप्त हुई          | याले ग्रधि | कारी का नाम एय                | पद                                     |
| 1   |                                 | 2                                            |                                    | 3               |                      |            | 4                             |                                        |
| দ্ব | <b>দী</b> হ                     | तेमान स्थिति                                 | विसम्य का<br>यदि कोई ह             |                 | वत होने की<br>समय कर |            | ग्रम्य कोई सू<br>यदि कोई हो.। |                                        |
|     | :                               | 5                                            | 6                                  |                 | 7                    |            | 8                             |                                        |
|     |                                 |                                              |                                    | प्रपन्न-7       |                      |            |                               |                                        |
|     |                                 | Fac                                          | क्षित ग्रराव                       | पतित कर्मचारि   | ो की त्रीमारि        | संक सचना   |                               |                                        |
|     |                                 |                                              |                                    |                 |                      | X          |                               |                                        |
| सं  |                                 | म कर्मवारी मय                                | भारोप                              | निसम्बित तिथि   | भारोपिन              | तिबि य     | रोप पत्र जारी व               | रने                                    |
|     |                                 | হেৰ বিসাণ                                    |                                    |                 |                      |            | थी तिथि                       |                                        |
| 1   |                                 | 2                                            | 3                                  | 4               | 5                    |            | б                             |                                        |

| 574]               |            | राजस्यान शिक्षा नियम सहिता |                            |                   | [वरिकिप्ट 24  |                |
|--------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| जांच ग्रविगारी     | ो की       | विमाग जीव                  | ग्रह पुलिस                 | त/भ्रविमान        |               | रात्रात पण     |
| निप्रक्ति विवि     |            | होने की ति                 | ाधि होने                   | की विथि           | शरन की तिबि   |                |
| 7                  |            | 8                          |                            | 9                 |               | 10             |
| बहार किए व         | ताने की वि | तिय                        | निर्वाह मत                 | त देव की तियि     | Ħ             | च विवरण        |
|                    | 11         |                            | 1                          | 2                 |               | 13             |
|                    |            |                            |                            |                   |               |                |
|                    |            |                            | प्रयत्र-8                  |                   |               |                |
|                    |            |                            |                            | विभाग             |               |                |
|                    | 6          | याह स ग्रविक               | र समय सं नित्रस्थि         | त राज्य सबका की   | मूचनर         |                |
| न्न राज्य          | सबक वि     | नंत्रभन का                 | यदि धनुशासनिश              | यदि न्यायालय म    |               | धाय कीई        |
| स वाना             |            |                            | कायवाही मारम               | नायवाही प्रारम्भ  | सेवश की       | सूचना बदि      |
| पद                 | - 1        |                            | की गई तो भारीप             | की गई है सी गय    | पुन बहास      | हो             |
|                    |            | ्व दिनार                   | वत्र नोटिस देने थी         |                   | करने पर       |                |
|                    |            |                            | तिथि भीर इसकी              |                   |               |                |
|                    |            |                            | वतमान स्थिति               |                   |               |                |
|                    |            |                            | भीर कार्यवाही है तो उसका   |                   |               |                |
|                    |            |                            | धारम्भ नहीं भी             | कारमा             | <b>उस</b> ना  |                |
|                    |            |                            | गई है सा उसका              |                   | नारख          |                |
|                    |            |                            | बारस                       |                   |               |                |
| 1                  | 2          | 3                          | 4                          | 5                 | 6             | 7              |
|                    |            |                            | प्रपत्र-9 (सीध             | री भर्ती)         |               |                |
|                    |            | विभाग का                   | नाम                        |                   |               |                |
| <b>प्र</b> नुमूबित | বাবি/ক     | स्वाति ने व्यक्ति          | न्या की नियुक्तियों के<br> | हे सम्ब ध म वापिक | मूचना वर्ष भे | जने हेतु प्रपन |
| इन्ह्रस हो         | मा की      | वए भ वी                    | भार रण विद्                |                   | ल घारनित      | नियुक्ति भन    |
| या                 | माम        |                            | व के धनुसार धनु            |                   | दो की सक्या   | जातियां स      |
|                    |            | की नारीस                   | जाति वे धार                | (वैशाग)           |               |                |
|                    |            |                            | क्षित पदो की               |                   |               |                |
|                    |            |                            | सस्या                      |                   |               |                |
| 1                  | 2          | 3                          | 4                          | 5                 | 6             | 7              |
| 1 1                | उप सवा     |                            |                            |                   |               |                |
|                    | धीनस्य स   |                            |                            |                   |               |                |
|                    | त्रालयिक   |                            | _                          |                   |               |                |
|                    |            | (हरिजना गो                 | टोडकर)                     |                   |               |                |
| 5 ₹                | य १        | (हारजन)                    |                            |                   |               |                |

| ĺ | 5            | 7  | 5 |   |
|---|--------------|----|---|---|
| - | <del>م</del> | ų, | ì | _ |

| राजस्यान | शिदा | नियम | सहिता |
|----------|------|------|-------|
|          |      |      |       |

परिशिष्ट 24]

8

नियुक्ति चनु-पूर्व के थपी कुल नियुक्ति प्रारक्षण बिन्द कुल ग्रारक्षित की का शेष पदों की सस्या जातियी की से ग्रनु, जानि के भनुसार जनवाति के (वैश्लॉग) सस्या का शेष धारक्षित पदो (वैधलॉग)

से ग्रनु जन-57 अति का शेष कारए (वैदलॉग) 13 14

कुल नियुक्ति

9

की सध्या

10 प्रपत्र-9 (पदोस्रति)

विभागवा नाम """ दम्सचित जाति/जनजाति के व्यक्तियो की पदोक्षतियों के सम्बन्ध में वार्षिक सुचना ....भेजने का प्रपत्र-2

11

12

यर्पं संकी गई पूर्व के द्रश भारक्षित पदोस्रति प्रमु धारशण बिन्द्र के न्न स सेवा का मुल पदीनति धनुसार धनुः जातियो वर्षी का वदो भी जातियो की म तध के आरक्षित पदो की शेप सङ्या संख्या सरवा (बैकलॉय) सस्या 7

ì 2 3 4 5 6 i. राज्य सेवा 2.

भधीतस्य सेवा 3. मत्रालयिक रोदा

प. थे. फ. (हरिजनो को छोडरर)

3

5. च. थे क. (हरिजन)

कुल पदीमति बारक्षता जिल्दु पूर्व के वर्षी कुल ग्रारक्षित पदोग्नति ग्रनुः पदोझति जन धभि-मे अमु. जाति क अनुसार जन- के शेय पदी की जातियों दी जातियों का यक्ति का शेय जाति के ब्राइ-(बैकलॉग) सरया संस्या रोप (बैक्लॉग) क्षित वदी की (बैंग्लॉग) संख्या 8 10 11 12 13 14

## प्रवय-9

31 दिसम्बर की भारक्षित पद्में की भनारक्षित किये जाने के सम्बन्ध में वादिक सूचना भेजे जाने वा प्रपत्र

कस. ਕਰੰ भारक्षित पद ग्रनारक्षित पद सक्षम ग्रधिकारी जिसकी पत शनारक्षित विशेष का सबगें एव ना सवर्ध सहमति से पद शता-िये जाने विदरश एवं मध्या सवर्ग रक्षित किये गये हैं गामक राष्ट्र 2

5

6 7

4

हम्पाअर मध पद ....

### प्रपत्र-10(अ)

उप-निदेशक (मोजना) शिक्षा निदेशालय राज. बीकानेर की प्रति भाह की पाध तारीख से पूर्व प्रेयसीय

# योजना मद का मासिक व्यय विवरण

(मद एव स्कीम वाइज)

柳 :---कार्यालय का नाम \*\*\*\* यज्ञ महः क्त **ग्र**नावर्तक **भा**वतंक बजट झावस्टन की राशि बल्द भावटन का पत्रोंक व दिनाव ...... पदो की सस्या पद की वेतन शृ सला प्रायटित पदो का विवर्श वदों की सहया वदों के रिक्त रहने इम माह रिक्त पदो की सस्या पद की मृद्धला क्षा कारण योग धावनंद धनावर्तक

िनोम वर्ष 19.....

इस माह का व्यय गत माह तक कुल व्यय इस माह तक बूल योग कालम 1 व 2

BUU

कुल ग्रीम विवर्ण सामग्री प्रभार कार्यालय व्यव मशीनरी साज शामान विशित्सा सबेतन याना व्यव 3 भीर धान्य व्यय **पुस्तकालय** प्रयोगशाला র্ডন স্থ 11 10

प्रपत्र~10 (आ)

योजना स्वय विवरण का श्रमासिक समीक्षा (माहण्याण परेण्याण माहण्याण तस्)

नाम कार्यालय

परियोजना का नाम"

काल स. ॥ परियोजनान्तर्गंत स्वीहृष श्रम. जिलेशा नाम वर्ष 19.....भा वजट ग्रावटन के रिक्त पड़ी पदीं का विवरण का विवरण रावित्रेड ध्रस्तर्वर्तक वरिक 5 6 t 2

विशेष विवरण प्रयेन से जून (प्रथम त्रमास) जुलाई से सिसम्बर (दितीय त्रमास) कुल योग का क्यय का स्वयं

धनावर्तक योग ग्रावर्तक ग्रनावर्तक घोग धावर्तक

10 11 11 13

15 14

# प्रपत्र-10 (इ) योजना ध्यय विवरस को समीक्षा (वाधिक)

| क्र स       | जितसाना      | म् 19       | या वजट                          | प्रावटन  | परियोजना इ<br>स्त्रीवृत्त मनो |              | ामन 6 क<br>6 पदाका |
|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------------|
|             |              | भावनक       | त्रनाथतक                        | योग      | विवरण                         |              | रस्य               |
| 1           | 2            | 3           | 4                               | 5        | 6                             |              | 7                  |
| जनगरा       | a− ≀         |             | इरी−माच<br>नमावित व्यय          | दो माह   | बचत या                        | ग्रधिनय स    | हाप्त दिप्पग्री    |
| धवनव        | धनायतः       | त्याग द्याव | तक श्रेनावत्व                   | r योग    | भावतक भना                     | वतक योग      |                    |
| 8           | 9            | 10 1        | 1 12                            | 13       | 14 1                          | 5 16         | 17                 |
|             |              |             | प्रयः                           | η 11     |                               |              |                    |
|             |              |             | मासिक ट                         | व विवर   | ए                             |              |                    |
| मद -        | -            |             |                                 |          |                               | वप           |                    |
| कार्याः     | त्य/विद्यादव | का नाम      |                                 |          |                               | লিবা         |                    |
| स्वीकृत     | त राशि       |             | पोस्ट                           | भारिस    |                               |              |                    |
| कम          | विल न        | टो वीन ब    | मुगतान कस                       |          |                               |              | केराया कर व        |
|             |              | दिनाव       | वित्र सधित                      | न व्यय   | ध्यय                          | •यय ः        | ीयरुटी             |
| 1           | 2            | 3           | 4 5                             | 6        | 7                             | 8            | 9                  |
| मधीन        |              | मामगी एव    | धान सेत                         |          | पुस्तरालय                     | योग कट       | ती परी             |
| साज<br>सामा | गाडी<br>न    | प्रताम      | प्रभार                          | शाला     |                               |              | राम                |
| 10          |              | 12          | 13 14                           | 15       | 16                            | 17           | 8 19               |
| मद -        | _            |             | नय जिला शिक्ष<br>पक बार खर्चे व |          |                               | ाय           | जी ए -19<br>माह    |
| विश         |              | सवेतन यात्र |                                 | मायलिय   | । विराया, व                   | र मशीनरी     | समाग्री एव         |
| सस्यः       | व त्रिनाइ    | -व्य        | म व्यय                          | द्मय     | व राव टी                      | साज<br>सामान | प्रदाय             |
| 1           | 2            | 3 4         | 5                               | 6        | 7                             | 8            | 9                  |
| स्य         | प्रभार ख     | र प्रयागाना | पुस्तवालय                       | द्यावहरि | त यनुदान                      | याग यटीतं    | परी रक्म           |
|             | 10 1         | 1 12        | 13                              | 14       | 15                            | 16 17        | 18                 |
|             |              |             |                                 |          |                               |              |                    |

प्रवृत्त-12 सबस प्राथमिक विद्यालयों के सांसिक प्रतिवेदन मिजवाने का मान वित्र

| 本 ਚ. | साम<br>जिला | विधला बकामा<br>जांच प्रति पैरा |   | योग<br>जाच<br>प्रति<br>पैश | निस्तारण<br>जांच प्रनि<br>पैरा | वैश | विशेष विवरण<br>इन रिपोर्डी एव<br>धारेपा को निप-<br>टाने के लिए क्या<br>कार्यवाही की जा<br>रही है |
|------|-------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2           | 3                              | 4 | 5                          | 6                              | 7   | 8                                                                                                |

#### प्रपत्र-13

बजट प्रमुमान (वापिन) (वजट मैन्यल ने धमुसार)

कार्यालय निदेशह. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कायालय लिकान, प्राथमक एवं माध्यामक शिक्षा राजस्यान, बाकानर क्रयाक शिक्शि/वी/श्रम् निरा/83/ दिशांव 9-5-83

- (1) समस्त मण्डल ग्रधिकारी (पृष्प/महिन् १)
- (2) समस्त जिला विक्षा ग्रीवनारी (शाव/साग्रा)
- (3) जिला शिसा अधिकारी (विधि) दरबार स्त्रूल म्यू वीलोनी, अयपूर ।
- (4) उप जिला शिक्षा प्रविकारी (विवि) कार्यालय अप निदेश र. शिक्षा. जीपपूर ।

विषय:--विमाग के बिरुद्ध चल रहे न्यायालय प्रकरशों की मासिक प्रवात सूचना शिक्तवाने बावत । उपरोक्त विषय में निरेशानुसार लेख है कि साथ सपने सम्पूर्ण परिश्लेष/शिक्ष के विभिन्न न्यार्था

लयों में विभाग के निरुद्ध कल रहें अकरणों की सुवना निस्ताकिल प्रयत्र में प्रश्येक माह की पाव (5) तारील तक इस कार्यालय को प्रेणित करें, ताकि उसकी मानिय समीका प्रारम्भ की जा सहे ।

393-14 miles reference reserves

| नाम जिला                   | निनेवार पुराने कार्य<br>की सस्या | ो माह मे ग्राये नये वादो<br>की सहया                                   | यादो व                  | बुस सहय            |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                          | 2                                | 3                                                                     | 4                       |                    |
| निर्णीत घादों<br>की संस्या | ध्रवशेष वादों<br>की सस्या        | निर्मीत नाटों का विवरस<br>राज्य सरकार के मदा मे<br>या विषक्ष सम्बन्धी | धवशेष वादो<br>का विवस्ण | <del>ग्र</del> स्य |
| 5                          | 6                                | 7                                                                     | 8                       | y                  |

इसे सर्वोव प्राथमिनता दी जावे ।

निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,

#### प्रपत्र-15

न्यायालय में प्रस्तुत बाद के प्रत्येक पेशों के कौरन बाद निदेशालय को भेज जाने वाला प्रपत्र

- वाद/ग्रवील याचिका सत्या व वर्षे
- वाद/ग्रपाल गामका सरमा व प
   वादी का नाम व पद विवरेश
  - 3 प्रतिवादी की नाम
  - 4. ज्यायालय का नाम व स्थान
  - प्रभारी ग्रधिकारी का नाम व पद
  - 6 व्रकरण का सक्षिप्त बिवरण
    - 7. सारीस पेसी का दिनाक
  - 8 उपरोक्त तारीक पेकी पर हुई कार्यवाही का विवरण । प्रभारी इपिकारी/राजकीय अधिभायक चादि की उपस्थित सकता तहित (महीप में)
  - 9 ब्रागामी वणी की सारीय
  - 10 प्रातामी वेशी में प्रवेक्षित वार्यवाही का विवरण।
    - (म) तैयारी जो की जानी है (ब) नैपारी का उत्तरदाविस्व
  - 11. भीर कोई बात लिखना चाहे

प्रभारी प्रधिकारी के इस्ताक्षर

10

11

#### 297-16

ः विद्यासय अवनी की सर्क्ष्मत बावत धनराधि भावटन के सम्बन्ध मे ::

| (ग्रामीर                                                                                         | ग्र शहरी ऊप         | र योटे बक्ष        | पो मे तिबि जावें)  |                                      |                                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| शानाम पजीवृत विद्यालय थवन छरकारी है तो उसे क्य विभा-<br>इय हुमा गीय/छानि वि की भूकी में लिया गया |                     |                    |                    |                                      | यदि दान पत्र भरा<br>यमा है भीर विद्या-<br>लय भवन सरकारी<br>है तो उसे विभा- |                                                 |
|                                                                                                  |                     |                    | विभागीय सूची       | मे शानि-नि                           | ा की सूची मे                                                               | गीय/सानिः विकी<br>सूची में नहीं लेने<br>बाबारसा |
| 1                                                                                                | 2                   | 3                  | 4                  |                                      | 5                                                                          | 6                                               |
|                                                                                                  | तम भवन व<br>गत सामन | पू जीगन<br>प्रतिघत | नागत की एक<br>राशि | माधारता मरम्मा<br>वर्षों मे दी गई रा | हितु पिछले दे<br>शि दा विवरत                                               | ो विशेष विश्रमण<br>ए                            |
|                                                                                                  |                     |                    |                    | 1980-81                              | 1982-83                                                                    | -                                               |

# राजस्यान शिक्षा नियम सहिना

विरिधिष्ट 24

यो स

वक का योग

योग

7

# SU2-17

रा उनीय मण्डस/जिला/तहसीरा पुस्तना उस साहियकी प्रपन नेमाहिक/वापिक सास्यिकी विवरण पत्र पुस्तकालय म चपस्थिति 41 सदस्यता (सस्या) का मासिक प्रम (म) नवीनीवराम पूतन नामावित महितास डा नक योग वतमान माह/िमाही विगत माह/तिमाही धक का याग

980 महिला महिला वरके

(य) सदस्यता प्रकार (सर्वा)

र्गीशक/साहित्यिक

(a) दुत्तकालय द्वारा रीत्र का सांशरता जनसरना ज धनुरूप माशर जन सरेवा क <sup>व्यवसायिक</sup> 27127 सदस्यता प्रनिश्चत प्रमुरूप सदस्यता प्रतिशन (द) ग्रहीता सस्या

सदस्य सस्या के प्रमुपात स

3 वाटक एय हही ।। मत्या पुस्तक वाटक वत्र पविकादि क हस्तिनिसित प्रत्या गाम क पादक

(स) चल क्टा (द) सदमं <sub>बदर</sub>

सदमें सेवा प्रदान की गई

**म**ल्पकालिक दीर्ध गानिक

मगीरुन विषय पुरमानय मे पारित नई त्रय पुस्तके एवं प्रहोत पुस्तको <sup>\*</sup>री संघ हिंस य हिंस यम्य समस्त प्रहीत याग पुस्तके पुस्तके श्रशाध्य ग्रहात एव म व म हिंच प्रतिशा स मूल्य क चतुपात दे पुत्रके पित्त प्रम्तको समाध्य पुस्तको गा श्रतिशन

हिल्ल् । क्या प्रवेशी, हि हिंदी भाषा, उ उर्दु भाषा, प्राव मागार ी- चार क्षत्रवात १६ १६ का नावात च एके नावात क व नावात || हराहत 4 स 7 तक व साम्पिकी विवस्ता केवत वाणिकु सारियकी प्रनिद्दन से ही हैं।

| 584]                                                             | राजस्य                                                                                       | ान शिक्षा नियम सहिता                                                       | r                       | [परितिष्ट 24                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                            | 3                                                                          | 4                       | 5 6                                                                                                         |
| (ग्र) र<br>(स) मनीप<br>केन्द्र-<br>(स) प्रीड़ (<br>(ग्र)         | दात्र (या) छात्राए<br>चारिक शिक्षा 0<br>-(या) छात्र (या) १<br>शिक्षा<br>नेन्द्रो की सरमा (या | ) साभान्तित 000 मे                                                         | Francis                 | था निदेशास्त्रय को जिला                                                                                     |
| महासक प्रात्यदन                                                  | शि. झ. द्वार<br>(2) मुचना पिछी<br>की मकलित                                                   | ाभेजने के निर्देश ।<br>त माह की 26 तारी छ<br>की जाए।<br>प्र <b>पत्र-19</b> | से सद्भितः              | या । नदशापूर्य का । उत्ता                                                                                   |
|                                                                  | र्थमारि                                                                                      | क प्रवित रिपोर्ट का श्री                                                   | फार्मा                  |                                                                                                             |
| द्ययथि (माह                                                      | स हन।                                                                                        |                                                                            | पंचायत समि              | ति का नामः<br>नाम जिला                                                                                      |
| भ-सः प्र                                                         | विमिक भारताची<br>की सहय।                                                                     | प्राथमिक शालाओं मे<br>अध्यापको की सरवा                                     | धच्यापको सं             | बद्रशिक्षित बन्यापकी<br>ी (बच्य पिकाधी) वी मः                                                               |
| " 🗦                                                              | त तीन महीनो घोष<br>। खोली गई<br>सालाघो यो स                                                  | गश्या सच्यापको की स                                                        |                         |                                                                                                             |
|                                                                  |                                                                                              | छात्रों की भर्तों '                                                        |                         |                                                                                                             |
| छ।ता की पूर्व स                                                  | स्या जितने छात्र<br>जनकी सहय                                                                 | घाना को छोड गये<br>ग                                                       | इस भवधि स<br>के भनी किए |                                                                                                             |
|                                                                  |                                                                                              | निरीक्षस                                                                   |                         |                                                                                                             |
| मबर उप-शिक्ष<br>निरीक्षक व शि<br>प्रसार अधिका-<br>रियो की संग्या | . इस अविधि में कि<br>दिन घोरा किया                                                           | तने प्राथमिक मानाशी<br>या निरीक्षण हुआ                                     | घालाची न                | पिषक कितनी प्राथमिक<br>विद्यान माला वा उपन्<br>क मही- निरीशक मही-<br>रिस्सस दस द्वारा निरी-<br>क्षसस्य दुसा |
|                                                                  |                                                                                              | केयर कीडिंग प्रोग्राम                                                      |                         | समीनार                                                                                                      |
| इस धविध में<br>नेमर भोजन<br>कितनी मात्रा<br>में प्राप्त हुआ      | इस धविष में कितना<br>वितरण दिया गया                                                          |                                                                            | की                      | नार का समीनार का<br>प्रतिवेदन<br>सम्मिलित<br>व्यक्तियों<br>त विवरण                                          |

बैठको का विवरण गात वालो के बाम धन्ये सस्मिलित होने वाले वैडक में निए गये निखंबी रोती-बाडी मवेशा पारन मजदरी व्यापार

ध्यक्तियो का बिवरण बर प्रतिवेदन

# प्रवस्यय च ग्रविरोध

वर्तमान प्राथमिक निवरण धपस्यत को उन शाताको की ऐसी शानाओं की पचायत समिति म घटाने पर रा. जिनमे खात्र स जिनमे ग्रध्या- शि हे सम्बन्ध मे शालावी में संघार की गई बार्ये-स. घधिक रहे परो की संधित बाई रुठिनाई हा के विषय में यहि तो उस्लेख गरे वाही का भीर मतिरिक्त काई सुघार हो ता विवरस ग्रध्यापको की ग्रिन वर धावश्यकता है

#### प्रपन्न-20

जिला शिक्षा मधिकारी हारा प्रति माह निदेशक वा भेजा जाने वाला ग्रह शासकीय गरक नियत विथ-धयले याह की 10 तारीय

ı. रिक्त पद :-- पद एव श्रेगी बार मुबना उनके सम्मुख रिक्त पड़ी की सम्या मराग्न परिशिष्ट म भिजवाई जाय ।

नियुक्तियां :--रोस्टर के बनुसार-पद एव श्रेगी बार-नियुक्तियो की सन्या (बनुमूचिन जाति/ 2. जन जाति नी सूचना उनके रोस्टर के अनुसार):---

पट नाम घनुमुचित धनमुचित विक्साव मृतपूर्व मत राज्य धारय याग जाति बमचारियों गैतिक অনুবাৰি के वाधित 1 2 3 4 5 6 2 8

नृतीय श्रेणी सध्यापत मनिष्ठ सिविह 3, धतुरं भेरी वर्मधारी

ı.

2.

1.

3 वरिष्ठता सुचियों की प्रगति :

वद नाम

त्रीय थेली प्रध्यावक

गुनीय धें सी शामीरिक विकास 2.

3 पुरकासवाध्यक्त-मृतीय श्रोती

<sup>8</sup>मर्द्धः शा. मनोकः शि वि.रा /िन/21700,मून्य, ह2-ह4/6 दिलांकः 24-ह 83

सन्तिम वर्ष जिनही सुधी प्रसाणित

कर दी गई

| 586]          |                                                                                                   | राजस्यान शिक्षा                            | नियम सहिता                                    | (परिभिष्ट 24                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 5.<br>6<br>7. | कतिष्ठ सिविक<br>तृतीय भ्रेणी उद्दं-शि<br>प्रयोगशाला सहायक<br>भ्रयोगशाला संदयक<br>भ्रयोगशाला संदयक |                                            |                                               |                                |
| 4             | सोकायुक्त प्रकरण -<br>स्थिति वा विवरण                                                             |                                            | वी सम्या देने हुए सबसे                        | पुराने मामले की बास्तविक       |
| 5             | जन श्रमियोग निराक<br>पुराने प्रकरण की व                                                           | त्ररण—प्रकरणः '<br>स्तिविक स्थिति का       | ~पेण्डिंग प्रकरियो की सस्<br>विवरण दिया जाय । | या भक्ति करते हुए सबसे         |
| 6             | पैरान प्रकरणः :                                                                                   |                                            |                                               |                                |
|               | माह के झारम्म<br>मे सस्या                                                                         | माह में निषटावें<br>शकरण                   | माह व धन्त में शेष<br>रह प्रवरण               | सबसे पुराने प्रनरण ना<br>विवरण |
|               | 1                                                                                                 | 2                                          | 3                                             | 4                              |
| 7             | तिभागीय जाच एव                                                                                    | प्रारम्भिक् आंच त्र                        | ।। निसस्वत्र के प्रश्रासः '                   |                                |
|               | विवरसा                                                                                            | प्रारम्भिक् जाच                            | বিমাদীয় ভাগ                                  | नितम्बन ने प्रनारण             |
| -             | 1                                                                                                 | 2                                          | 3                                             | 4                              |
| 2.<br>3       | छ. माह से कप सम<br>1 वर्ष से कम समय<br>1 वर्ष से ग्राधिक सम                                       | Îr.                                        |                                               |                                |
| 8.            | म्यायालय के अकरए                                                                                  | 7                                          |                                               |                                |
|               | विवर्ण                                                                                            |                                            |                                               | वश्या प्रकरण                   |
| 1<br>2<br>3   | 1 वर्ष से कम के<br>1 वर्ष से 3 वर्ष के<br>3 वर्ष से पुराने                                        |                                            |                                               |                                |
| U             | धरना/मृख हडताल                                                                                    | वरने वालों के नाम                          | पद नाम सहित                                   |                                |
| 10            | मिले की शिशाट छ।                                                                                  | पलब्धियां .—                               | -                                             | ئې                             |
|               | <ol> <li>जीतिक क्षेत्र क</li> <li>प्रशासनिक क्षे</li> </ol>                                       |                                            |                                               | ۶                              |
| 11            | निरीक्षण 'जिन<br>मुची तथा निरोक्षण                                                                | विद्यानवी/कार्यालयी<br>पत्र की प्रति साथ : | ने सूचित एवं ध्रचानक ति<br>लगावें ।           | रोधम् किए गए हैं उनकी          |

सगीत श्रद्धापक (गायन) सगीत श्रद्धापन (वादन) सामान्य ब्रद्धापन

प्रयोगशाला सहायक

पृस्तवानयाध्यक्ष गारीरिक शिक्षक चित्रवसा ध्रम्यापक

8.

9. भग्य तुतीय वेतन शृंदासाः

(₹)

| 588]                                            | राजस्थान शिक्षा निषम महित                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı                 | [परिभिष्ट 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>5<br>6<br>7.                               | स्योत ब्रह्मायन<br>सामान्य ब्रह्मायन<br>प्रयोगसम्बन्धः सहायन<br>बान्य                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ধ) দ্য                                         | त्तिविक वर्षेचारी "                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8<br>9 | संग्राण<br>लेखाकार<br>कनिष्ठ लेखानार                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ge-               | ताक्षर ग्रोधकारी<br>पत्र नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | प्रपथ 20(स)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | माक्स प्रविकारी द्वारा प्रति माह निवेशर की सेता                                                                                                                                                                                                                                                          | साने वाला पर्द शा | तकीय पत्र <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सम्बन्ध                                         | स बर्देशासदीय पत्र में महत्वपूर्णे गनिविधिकों के ।<br>में भी मिजवाई जाब '                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1) f                                           | रक्त पर्शे की सूचना<br>पद का नाग                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | रिक्त पदा की स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| and Charles and                                 | 44 का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बुत स्वीकृत पद    | The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| f<br>(                                          | <ol> <li>प्रधानावार्षे</li> <li>प्रधानावार्षे</li> <li>प्रधानाव्यावर, उच्य माध्यियर विद्यालय</li> <li>प्रधानाव्यावर, माञ्चिम विद्यालय</li> <li>प्रधानाव्यावर प्रधानाव्यावर समितियाँ)</li> <li>विद्यानाव्य प्रवर निरोधक</li> <li>विद्यानाव्यावर (विषयवार, वंदी हिन्दी, भौतिन<br/>हास्त दरवारि)</li> </ol> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | 7) उद्योग प्रस्थापन<br>(8) चित्रकत्ता घट्यापन'<br>(9) संगीत ग्रध्यापक (गायन)<br>(0) समीत ग्रध्यापक (शादन)                                                                                                                                                                                                |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| 590       | राजस्थान शिक्षा नियम सहिता                                                 | [परिसिष्ट 24                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5         | पेन्सन प्रकरण<br>यत माह के धन्त ये पेंडिंग प्रकरणों की स्थिति              |                             |
|           | समयावधि                                                                    | सस्या                       |
|           | 1                                                                          | 2                           |
|           | (1) 6 माह सक के प्रवर्ण<br>(2) 6 माह—- 1 वर्ष<br>(3) 1 वर्ष से प्रधिव के   |                             |
| 6         | सोकायुक्त प्रकरण<br>विकित प्रकरणों की संख्या भनित वर सबसे पुराने प्रकरण की | वास्तविक स्थितिका विवस्त    |
| दिमा<br>7 | जाय।<br>जन श्रीभयोग निराक्रस्य विमास के प्रकरस्य :                         |                             |
| दिय       | पेण्डिंग प्रकरलों की सरवा धकित कर सबसे पुराने प्रकरला<br>जिल्हा जागाः      | नी वास्तविक स्थिति का विवास |
| 8         | न्यायालय के प्रकरण - जिनमे मण्डल प्रथिकारी प्रभारी प्रशि                   | पकारी नियुक्त हैं।          |

एक वर्ष से पुराने मामलो की बास्तविक स्थिति का विवरण श्रवित किया जावे।

प्रमुपयोगी सामान के अपलेखन/निस्तारण के भागते .

श्रधीनस्त कार्यालय/विद्यालयो की सक्या जिनके श्रयलेग्यन/निस्ताररा ने प्रकरण इस महीने में ममाप्त किए गए तथा प्रकरणों की सस्या जो महीने के बन्त में बकाया रहे, निश्न प्रकार से प्रक्रित ਕਿਸੇ ਆਤੇ ।

| 117 107             |                                                            |                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| कार्यातयो की व्येशी | कार्यालयो की सक्या जिनके प्रकरण<br>का निस्तारस्य किया क्या | कार्यालयो भी सहया जिनने<br>प्रकरण का सभी तक निस्ता-<br>रण नहीं हुपा |
| 1                   | 2                                                          | 3                                                                   |
| (1) nerrafase are   | v France                                                   |                                                                     |

- (1) प्रशासनिक नार्यालय
- (2) विद्यालय
- श्रान्दोलनात्मक कार्यवाही :

10

व्यक्तियों के नाम जिन्होंने घेरान/घरने इत्यादि कार्यवाही मे जाग लिया ।

प्रपत्र-22

निदेशालय, प्रावयिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर सास्यकीय शास्त्रा-प्रदश्न

साराणी 1--सामान्य सुचना

| দেগিগিড 24 | ]           | राव                                                                  | स्यान शि                | क्षा नियम              | सहित       | ţt                     |              |                  | [591      |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|
| (2)        | গালা        | की स्थिति :                                                          |                         |                        |            |                        |              |                  |           |
|            | (f)         | हान का पूरा पत                                                       | T                       | ****                   | ****       | ****                   | ****         | ••••             |           |
|            | (11)        | जिलाण • • • शहरी/प्रामीशा व<br>ने अनुसार।                            | ••••पचा                 |                        |            | र परिषद्"<br>शहर/ग्राम | <br>ाकी जन   | (Il<br>सहया (    | ,         |
| (3)        |             | वः संस्कारी 1/स                                                      |                         |                        | য়াদ্ব     |                        |              | 4 2              | តាន       |
| (4)        | য়ালা       | काप्रकारः छ।                                                         | <i>ব</i> 1/হ্রাখ        | 7 2***                 | P#40       | 4*** ****              | कोडः "       | ***              | ****      |
| (\$)       |             | : दूवं प्राथमिक I,<br>                                               | /प्राथमिक               | 2/उ प्रा.              | . 3/मा     | ध्यमिक 4/३             | उच्च माध्या  | नक 5*** <b>*</b> | **** **** |
| (6)        | छान         | ′छ(त्राधो की संस्थ                                                   | n (30 fè                | तस्बर व                | h) :       | -                      |              |                  |           |
|            |             |                                                                      |                         |                        |            | ভা্ম                   | छ।ता         | <b>ξ</b> 2       | रोग       |
|            | (1)         | कुल विद्यार्थी                                                       | ****                    | ****                   | ****       | ****                   | ****         | ****             | 1442      |
|            | (ii)        | मद 6 (1) मे स                                                        |                         |                        |            |                        |              |                  |           |
|            | (घ)         | धनुमूचित जाति                                                        |                         |                        | ****       | 4444                   | ****         | 441              | ****      |
|            | (য)         | धनुसूचित जन                                                          | नाति क                  | विद्यार्थी             | F0-01      | ****                   | ****         | ****             | ****      |
|            |             |                                                                      |                         |                        |            | पुरुष                  | महिल         | 7                | रोग       |
| (7)        | झध्य<br>(घ) | ापको की सस्याः<br>श्रम्यापकों की वृ<br>प्रशिधितः<br>सप्रशिक्षितः     |                         |                        | ) :<br>    | 0000<br>0000           | 4144<br>4144 | 4170             | ****      |
|            |             |                                                                      |                         |                        | योग        |                        |              |                  |           |
|            | (मा<br>(Î)  | ) मध्यापरों का<br>प्रमुष्ट्रीयत जाति<br>प्रशिक्षितः<br>संप्रशिक्षितः | ***                     | गद 7 (<br>             | (ब) मे<br> | से :                   | 9446<br>4194 | ****             | 7000      |
|            | (11)        | ) धनुमूबित जन<br>प्रशिक्ति<br>धप्रशिक्ति                             | hebw                    | ****                   | hore       | ****                   | ****         | ****             | 7144      |
| (8)        | ) श्य<br>(घ | । सापने विद्यालय<br>गर हो, तो हपवा                                   | में घट्य :<br>निम्न सूच | नापा की :<br>ाना भरें) | शियाः      | दी जानी है             | ?            | ₹ <b>1/</b> =    | हिं       |
| (1         | ) धर        | प भाषा के साध्यः<br>कृत्य सक्ष्याः                                   |                         |                        | गियो       | दाव                    | द्धाः        | r <u>t</u>       | योग       |
| (11        | ) 00        | प भाषा वे साम्यः                                                     | ने दिश                  | देने वाले              | r          |                        |              |                  |           |
|            | বি          | दासयों में रेण्यन                                                    | (बग)                    | RIT                    | निर        | र प्रा दि              | गाप्यभिक     | र.मा.            | योग       |

|         | रतर        | -    | الاعلىك ميرين دياسه عاليلية | -   |      |          |     |     |         | (दशो। <i>द</i> | 1 |
|---------|------------|------|-----------------------------|-----|------|----------|-----|-----|---------|----------------|---|
|         | ŧ          | रङके | सडिनयां                     | मोग |      | धनुमूचित |     |     | चित जनज | •              |   |
|         |            |      |                             |     | सहवे | लडिंग्यो | योग | लडब | लडिवया  | योग            |   |
|         | 1          | 2    | 3                           | 4   | 5    | б        | 7   | 8   | 9       | 10 11          |   |
| पूर्व : | द्राथमिव   | •    |                             |     |      |          |     |     |         |                | _ |
| प्रवि   | भक्त इव    | ηŧ   |                             |     |      |          |     |     |         |                | _ |
| 111     |            |      |                             |     |      |          |     |     |         |                | _ |
| Į¥      |            |      |                             | -   |      |          |     |     |         |                | _ |
| ٧       |            |      |                             |     |      |          |     |     |         |                |   |
| योग     | <b>{I}</b> |      |                             |     |      |          |     |     |         |                | - |
| ١ì      |            |      |                             |     |      |          |     |     |         |                |   |
| 111     |            |      |                             |     |      |          |     |     |         |                | _ |
| ¥33     | 1          |      |                             |     |      |          |     |     |         |                |   |
| al.     | 111)       |      |                             |     |      |          |     |     |         |                | - |
|         |            |      |                             |     |      |          |     |     |         |                | _ |

| परिवाष्ट 24]          |      |                           |   |       |
|-----------------------|------|---------------------------|---|-------|
|                       | ₹1:3 |                           |   | -     |
| 1 2                   | उ    | <sup>गसा</sup> नियम सहिता |   |       |
| 1                     | 4 5  | 6                         |   | ۲.    |
| XI                    |      | 0 7                       | 8 | [593  |
| XII                   |      |                           | , | 10 11 |
| योग (111)             |      |                           |   |       |
| योग (III)<br>सि योग - |      |                           |   | _     |
| ) (II) (III)          |      |                           |   |       |

# सारको 1 व 2 (बाला प्रवप्न) भरने हैंतु निर्देश

- वो नैसलिक सस्यारें विद्या मण्डल, नगर पातिका मण्डल, छावनी मण्डल, सुचित क्षेत्र समिति जा भारतास्त्रम् करमान् वास्ता मण्डल, नगर पात्रका मण्डल, घाषणा मण्डल, हापण दान पात्रम जिला परिषद् का प्रवासन समितियो होरा प्रवस्थित हो जन्ह स्थानीय प्रवस्त्र में सम्ति करें। जो गैंससिव सहया तहिंचा) के तिए हैं तथा एक निष्यत प्रापु तक तहकों को भी प्रवेश देता
- वा गताएक संस्था लंदावया के निए १ तथा एक निवस्थ साधु तक लंदका का भा भवश दता है और उसी प्रकार की माना छात्री की है तथा निश्चित साधु तक लंदका का भा भवश दता र जार कार करा कर कार्य है वर्गोकरता के बहुबार मानी जायें। 3
- ताराणी प्रथम ने मद 6 के प्रान्तमंत महित किये जाने वाले समस्त वाद्यक्त क हुछ विद्याविया तारामा प्रथम क मह D व धानमत धावत । वस वाम वास धमनत पार्ववम व उँछ । वद्यागयस को महत्या मारामो 2 म हो गई हुन विद्याविदो को सब्दा से मितनो चाहिये। यस यह प्यान हो नहवा मारणो 2 म हो वह कुल बिद्याविका को सहवा स एसवा बाहिय । घत यह प्यान रहे कि चारणो प्रचम म प्रतिवेदित शिक्षाचिम्रो को सहवा एव गारछो बितीय में प्रतिवेदित रहे कि चारका मध्य म जातबारत गामागब्या का सक्या एवं भारणा वितास म जातबारत गामागब्या का सक्या एवं भारणा वितास म जातबारत क्षेत्रका (११) वजुनूचित जाति (११) तब प्रमुजूचित का जाति (1) व (11) के बालवंत भी दिया जाना है।
- पट 7 (घ) में तिमानित मनुमूचित जाति व जन जाति के सम्यापना की नग्या मद 7 (घरा) 5
- बारमो सत्या । वो मह मन्या ९ में विधास म वसने वान वान देविणक विधनो के नाम सारामी सत्या । वा मह मन्या ५ म विधाउन म पदान कान वान एवण्ड विधयों ने नीम प्रहित बरन है तथा इन मैरिएक विधयों में बनावार पत्रमें विध्यों की नीम प्रतिन बरन है तथा हैन पावछूड विषया भ क्यावार पड़ेन बाव विद्यायिया की मेन्त्रा हो बानों है। यत्र के हथान कम हो हो। देशया कीनेरिक्त अपन का उपयोग करें। यह मूस्या अर्था है। अरु ग्राम्य प्रकार के कार्य अरुक्त अरुक्त के वार्य है । वार्य के वार्य है वार्य है वार्य है वार्य है
- पारमी गहरा । व मर 8 में विधानव में धन रही बाच भागा से मम्बरियत मुखना देनी है। वारत्या । ४ मद ० म विधा १४ व चन्तु रहा अन्तु आपा व मानवाग्यव मूचना दनी है। प्रत्य भाषा म पत्राची, जुडूँ, पुंचराती, निर्धा माहिसादि माना स्थान स्थान दन्ति है। 7

5

मारता) 2 के पर | के कांचन 11 में मनमान (जिसामा) को मनना कमा बार हो जानी है— जैन मारतो २ व पर । व वास्ता । व प्राप्त ।। व प्राप्त ।। व्याप्त ।। व्याप्त ।। व्याप्त वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता वास्ता । वास्ता वास्ता वास्ता । वास्ता वास्ता । वास्ता वास्ता । वास्ता वास्ता । वास्ता । वास्ता वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । वास्ता । 

31 मार्च-----की स्थिति

#### राजस्थान सरकार

## निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर सारत्थी-3 सोरियकीय शाला-प्रपत्र-(धाय)

| (1)  | भागा         | का नाम""         | ****      | ****                                    | ****            | ****       | ••••                                   | ****      |
|------|--------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|-----------|
| (2)  | शाला         | की स्थिति :      |           |                                         |                 |            |                                        |           |
| (3)  | प्रयस्य      | : सरकारी/स्था    | नीय निका  | य 2/सहायता !                            | प्राप्त 3/गेर स | हायता प्र  | ाप्त 4 ****को                          | ₹****     |
| (4)  | वाला         | का प्रकार : छा   | ৰ 1/জাঃ   | n 2                                     | क}ष्ट           | ********   |                                        |           |
| (5)  | स्तरः        | पूर्वप्राथमिक    | 1/प्रावशि | ावः 2/ज. <b>जा.</b> 3                   | /माध्यमिक 4/    | s.41. 5°   | ····कोडः·                              |           |
| (6)  | भाग          | के स्रोतः        |           |                                         |                 |            |                                        |           |
| (1)  | मावर्त       | क                |           |                                         |                 | খা         | शि (चपर्यों ने                         | i)        |
|      | (গ্ৰ}        | हारा :( । )      | केन्द्रीय | सरकार                                   |                 | 4000       |                                        | <b>.</b>  |
|      |              | (11)             | राइव      | सरकार                                   |                 | ****       |                                        |           |
|      |              | (iu)             | विश्व     | विद्यालय धनुदा                          | न भाषोग         | 4444 4444  | *****                                  | ,,,,,,    |
|      |              | (iv)             |           | रदासय -                                 |                 | =          | **********                             | ****      |
|      |              | ( v)             | स्थानी    | प निकाय                                 |                 | 4444 6484  | 5405 4444 5444 444                     |           |
|      |              |                  |           |                                         | योगः (१         | п}         | **********                             |           |
|      | ( <b>व</b> ) | फीमः(1)          | ट्यूशन    | *************************************** |                 | *******    | ********                               |           |
|      |              | (11)             | 911       |                                         |                 | 97474004   |                                        |           |
|      |              | (in)             | -         |                                         |                 | ere. 2444. | 444444444                              |           |
|      |              |                  |           |                                         | योग : (व        | g}         | *********                              |           |
|      | (日)          | षमार्थः          |           |                                         |                 | ******     | ***********                            | 9944      |
|      | (₹)          | धन्द स्रोतः      |           |                                         |                 | ****       | ***********                            | ****      |
|      | योग          | (1) ग्रावतंक     |           | (1                                      | r+a+n+          | ۲)         | ***********                            |           |
|      |              |                  |           |                                         |                 | **** ****  |                                        | *****     |
| (11) | धना          | वर्तकः           |           |                                         |                 |            |                                        |           |
|      |              | (i)              | केन्द्रीय | सरकार                                   |                 | **** ***   | ****                                   | ****      |
|      |              | (ii )            |           | सरकार                                   |                 | ******     |                                        | 1 0 7 4 2 |
|      |              | (iii)            | विश्वा    | वेद्यालय श्रनुदान                       | <b>या</b> योग   | **** ****  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |           |
|      |              | (iv)             | विश्व     | वद्यालय                                 |                 | ******     |                                        |           |
|      |              | ( v)             |           | य निकाय                                 |                 | ******     |                                        |           |
|      |              | (vi)             | भ्रन्थ    |                                         |                 | *****      | **** ***** ****                        |           |
|      | योग          | (11)             | धनाव      | ार्तेक (  से vi)                        |                 |            | ~                                      |           |
|      | यहर          | योग (I) एवं (II) | ग्रावने र | mi manda                                |                 |            |                                        |           |

परिज्ञिष्ट 24]

# राजस्थान शिक्षा नियम सहिता

[595

# सारसी चतुर्य (ब)

# वेतनमान घनुसार मध्यापको की सख्या सन् 19......

|            |    | देश <sub>विका</sub> |          | सदमं ति                   | यापको की ह<br>थे 30 9-19 | संस्या सन्     | 19     |                     |     |
|------------|----|---------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------|---------------------|-----|
|            |    | भ विद्याल           | य स्तर   |                           | . 00 3-15                | 1 ******       |        |                     |     |
|            |    |                     |          | अध्यापको                  | की                       |                | _      |                     |     |
|            |    |                     |          | वेतन गुल                  | ना                       |                | 73     | न्ध                 |     |
|            |    | 1                   |          |                           | सरकारी                   |                |        |                     |     |
|            |    | 2                   |          |                           |                          | पषायत<br>समिति | सहायता | बिना सहायता<br>घाटन |     |
|            |    | 1. श्रायमिकः        | Ilar     | 3                         | 4                        | 5              |        | भारत                | पाम |
|            |    | _                   |          | 1. तृतीय वेतन<br>(355 व   | 2.                       |                | 6      | 7                   | _   |
|            |    |                     |          | (355-5                    | य सा<br>70)              |                |        |                     | 8   |
|            |    | _                   |          | योग                       |                          |                |        |                     |     |
|            |    | उच्च प्राथमि        | र गाला   |                           |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     |          | ARGIN PS-V                |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     | 2        | (450-770)<br>• हतीय भे सी |                          |                |        |                     | -   |
|            |    |                     |          | (355-570)                 |                          |                |        |                     |     |
|            |    | _                   |          |                           |                          |                |        |                     |     |
|            | 3  | माध्यमिक विद्या     |          | योग                       |                          |                |        |                     |     |
|            |    | . ।पद्या            | **       | प्रधानाध्यावन             |                          |                | _      |                     |     |
|            |    |                     |          |                           |                          | _              |        |                     |     |
|            |    |                     |          |                           |                          |                |        | -                   |     |
|            |    |                     |          |                           |                          |                |        |                     |     |
|            | -  |                     |          |                           |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     | (3       | 55-570)                   |                          |                |        |                     |     |
| <i>[</i> · |    |                     | -        | पोग                       |                          |                |        |                     |     |
| 4.         | উদ | व मा विद्यालय       |          | -                         |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     | । त्रधाः | ग्राचारं                  | _                        |                |        |                     |     |
|            |    |                     | E J 177  | 10 -                      |                          |                | _      |                     |     |
|            |    |                     |          |                           |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     |          |                           |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     |          |                           |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     |          |                           |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     |          |                           |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     | (450-7   | 70)                       |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     |          |                           |                          |                |        |                     |     |
|            |    |                     |          |                           |                          |                |        |                     |     |

 छात्रावासो के व्यय म भोजन का स्थय सम्मिनित नहीं करें। लेकिन समर यह व्यय २ ....प माद्या नियम सहिता मैक्षिणिक संस्था द्वारा वरन निया जाता है तो श्रम्य मद यमान (x) ने समक्ष श्रनित विदिश्विद्द 24 करें। ह्यात्रावासों के भवन निर्माण पर रिया गया व्यय ह्यात्रावासों के ध्यव में महिम-वित नहीं किया जाने करन सलग से मद (111) झावतंक या मद 11) झनावतंक के समक्ष बहा भी उचित हो पहित करें। गरीव व विद्यंत वर्ग के नियावियों को ही गई नि मुक्क व प्रत्य सहायता सरकार द्वारा पुनर्मरसा की जाती है वह मद (vii) पावतंत्र के समक्ष घक्ति वरें।

नोट :— यह प्रदन्न 15 प्रप्रेस तक जिला शिक्षा प्रविकारी के कार्यालय से पहुच जाना चाहिए प्रान्तवा माला ही माम्यता समाप्त की जा सकती है, महायता वन्द की जा सकती है प्रथम प्रधानाच्यावक के वाणिक मृत्याकन प्रतिवेदन म प्रनिकृत प्रविष्टी की जा सकती है।

प्रधासन में मितप्ययिता एवं परिहार्य व्यव की संवादन करने के लिए प्रवासिक माध्यमिक विद्यालयो गव वैकल्पिक विषया की मूची

म्रनापिक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निवे निर्धारित मानदण्ड कथा 9 में स्यूननम

|            |              | नामानन सहया   | व्य निर्धारित मारू- |                      |
|------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|
|            | शहरी क्षेत्र | षामीण क्षेत्र | व्य निर्धारित मानदण | र कक्षा ९ मे स्यूननम |
| याए<br>याए | 40           |               | रेगिस्तानी क्षेत्र  | यादिवासी क्षेत्र     |
|            | 30           | 25<br>20      | 20                  |                      |
|            |              |               | 15                  | 20<br>15             |
|            |              |               |                     |                      |

| · | 2 | 4 | 7 |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

| f ਕਿਵਰ 24 <b>)</b> | राजस्थान | গিলা | नियम सहिता |  |
|--------------------|----------|------|------------|--|
|--------------------|----------|------|------------|--|

| ग्रनाधिक बिद्यालय के समान | विषयो की सुविधा प्राप्त निकटतम          | विद्यालय का विवरण                            |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| श वि/उ मा विकान≀म         | सद्भित धनाधिक विद्यालय से<br>दूरी/कि मी | विद्यालय में पढ़ामें जा रहे<br>वैकल्पिक विषय |
| 8                         | 9                                       | 10                                           |

# साध्यमिक विद्यालय मे अनायिक वैकल्पिक निषयो की सुनी

(मापदण्ड कञा 9 म न्यूनतम छात्र संख्या)

|                            |                    | (मापदण्ड कशा                       | <b>भ</b> न •                                        | यूनतम छात्र सब                | या)              |         |              |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|--------------|
|                            | ~                  | शहरी क्षेत्र                       | ग्राभीर                                             | गुक्षेत्र रेगि                | स्तानी क्षेत्र   | भादि    | वासी क्षेत्र |
| en                         | ৰ<br>ৰ             | 20                                 | 15                                                  |                               | 10               | 1       | 0            |
| ভা                         | त्राप              | 20                                 | 15                                                  |                               | 10               | 10      |              |
|                            | _                  |                                    |                                                     |                               |                  |         |              |
| दराका विद्यालयका<br>गम नाम |                    | विद्यालय मुक्ते<br>काथपं           | ने वैकित्पिक जनाधिक कथा 9 में जनायिक<br>विषय नामाकन |                               | विषय मे          |         |              |
|                            |                    |                                    | नाम                                                 | प्रारम्भ का वर्ष              | 81-82            | 80-81   | 79-80        |
| 1                          | 2                  | 3                                  | 4                                                   | 5                             | 6                | 7       | 8            |
|                            | धनाचित्र विषय<br>उ | वाते विद्यालया है<br>क भनायिक विषय | के स्थान<br>पढ़ने व                                 | से निकटतम मा<br>ही सुविधा उपल | वि/ड मा<br>व्यहो | ति जहां |              |
|                            | ৰিয়া              | लय का नाम                          |                                                     | दुरी/वि                       | ी भी             |         |              |

- 4. छात्रावांसी के व्यव म भोजन का अब सम्मिलित नहीं गरें। लेकिन सगर पर प्या में शिलान सस्या हारा बहन किया जाता है तो अन्य मद अगान (x) के समक्ष प्रित्त करें। खाल्यलाता के भवन निर्माण पर क्या बया व्यव छात्रावासों के व्यव में मिन्निलित नहीं किया जावें वरन् सत्त से मद (शा) आवर्तक या अद 10) सनावर्तन ने समझ जहां भी जियत हो भिन्त करें। नगेव व विद्यते वर्ग ने विद्यायियों वा दी गई नि मुन्य समय सहायता सरकार द्वारा पुनर्नरेल की जाती है वह मद (vii) झावर्तक के समझ
- नोट .---यह प्रवत्र 15 अप्रेस तक जिला शिक्षा प्रविकारी के कार्योग्य में पहुंच जाना चाहिए प्रत्येषा ज्ञाता की मान्यता समाप्त की जा सकती है, सहायता बन्द की जा सकती है प्रयक्त प्रधानाध्यावक के वार्षिक मुख्याक्त प्रतिवेदन म प्रतिवृत्त प्रविद्धी की जा सकती है।

प्रशासन में मितव्यविता एवं परिहार्च व्यव को नमान्त करने वे दिए प्रतासिक माध्यमिक विद्यालयो एवं वैकल्पिक विषया की सूची

### धनाधिक विद्यालयों की सूची

म्रनाधिक माध्यस्मिक/उपन माध्यमिक विद्यालको के जिन्न निवारित मानदण्ड कक्षा 9 म स्मूनतम नामानन सस्या

|          | times about their spines with their results and the spines are the spines and their result spines and their spines and their spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the spines are the s |               |                    |                    |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--|
|          | शहरी क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दामीस क्षेत्र | रेगिस्तानी क्षेत्र | द्यादिवासी क्षेत्र |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |                    |  |
| । सस्याए | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25            | 20                 | 20                 |  |
| श सस्थाए | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20            | 15                 | 15                 |  |
|          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                    |                    |  |

## भ्रमाचिक माध्यमिक विद्यासयी का विवरत

| ले का नाम | ग्रनाधित विद्यालय<br>कानाम | माध्यमित स्तूल<br>खुलने का वर्ष | क्षेत्र<br>शहरी/याभीसा/<br>रेगिस्तानी/प्राप्ति<br>वासी | 818 | 9 FT F |   |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|---|
| 1         | , 2                        | 3                               | 4                                                      | 5   | 6      | 7 |

